### मज्ञ - r पतंजलिकालीन भारत

डाँ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री

000473

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

#### वक्तव्य

### योगेन जित्तस्य परेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि॥

अर्थात्, जिसने वैद्यक (चरक) की रचना करके शरीर के मल की शुद्धि की और पद-शास्त्र (व्याकरण-महाभाष्य) की रचना करके वचन के मल की एव योगशास्त्र (योगसूत्र) की रचना करके चित्त के मल की शुद्धि की, उस मुनिश्रेष्ठ पतजिल को दोनो हाथ जोडकर प्रणाम करता हूँ।

वस्तुतं, ससार के सर्वश्रेष्ठ लेखकों मे पत्तजिल का स्थान अन्यतम है; क्योंकि ऐसा कीन लेखक है, जिसने राष्ट्र के वल, वचन और मन—इन तीनों को शुद्ध करने के उद्देश से अपनी लेखनी का सदुपयोग किया हो ? यही कारण रहा कि ऐसे महिंप के पदशास्त्र (महाभाष्य)-सम्बन्धी विवेचनात्मक पाण्डुलिपि जब परिपद् मे प्रकाशनार्थ आई, तब हमारा चित्त गद्यद हो गया और हमने शीघ्र ही इस ग्रन्थ के लेखक डॉ० श्रीप्रभुदयाल अग्निहोत्रीजी को ग्रथ-प्रकाशन की स्वीकृति, परिषद् के सचालक-मण्डल से प्राप्त कर, भेज दो। जिन कुछ प्राचीन ग्रन्थों के कारण ससार मे भारत राष्ट्र का मस्तक उँचा है, उनमे महाभाष्य का स्थान उत्कृष्ट है। हम समझते हैं कि दुनिया की किसी भी भाषा मे, ब्याकरण-शास्त्र पर, महाभाष्य-जैसा विशद, विस्तृत और सुचिन्तित विचार प्रकट करनेवाला एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और सोने मे सुगन्ध तो यह है कि ब्याकरण की इस पुस्तक में ही तत्कालीन भारत-राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के समस्त रेखाचित्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। महाभाष्य एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमे केवल अव-गाहन कर लेना भी साधारण विद्वानों के वश की वात नहीं है। इसीलिए, पत्तिल शेषनाग के अवतार माने गये है और सहाभाष्य का दूसरा नाम 'फणिभाष्य' है।

यह तो सर्वविदित है कि महाभाष्य मौलिक ग्रन्थ नहीं है जो इसके नाम से भी पता चलता है। यह पाणिनि की अष्टाघ्यायी और उस अष्टाघ्यायी की किमयो को पूरा करनेवाले कात्यायन के वार्तिकों का विस्तृत और समन्वयात्मक भाष्य है। पतजलि ने पाणिनि की स्थापनाओं की विशद पुष्टि की है और इसके लिए यत्र-तत्र कत्यायन के विचारों की आलोचना भी की है।

कई सूत्रो से पता चलता है कि यह महाभाष्य कई वार लुप्त हुआ और कई वार इसका उद्धार हुआ। भर्त्तृहिर के 'वाक्यपदीय' से पता चलता है कि गुप्तकाल के पहले भी एक वार इस ग्रन्थ की भारतीय मूल गये थे। किन्तु, भर्त्तृहिर के गुरु की इसकी एक प्रति दक्षिण में मिली, जिससे उन्होंने फिर इसका प्रचार समस्त भारत में किया। इसी तरह 'राजतरिंगणी' से ज्ञात होता है कि दूसरी वार जब महाभाष्य का पठन-पाठन लोग मूल गये, तब कश्मीरराज अभिमन्यु

### प्राक्कथन

मारतीय इतिहास मे शुग-काल वैदिक सस्कृति के जयघोप का युग है। इस समय तक धर्म, आचार और चिन्तन के क्षेत्रों को नियमित और निर्देशित करनेवाले शास्त्रों और सूत्रप्रन्थों का प्रणयन हो चुका था एव जन-जीवन की जाह्नवी वेदों की ऊर्जस्वल उपत्यका से उतरकर लोक-भाषा की सपाट समतल भूमि पर विचरण करने लगी थी। विस्तार ने उसका वेग तथा किल्विण-कर्दम ने उसका नैमेंल्य कुछ क्षीण कर दिया था। धर्मसूत्रों और गृह्यसूत्रों के उभय-तट-स्पर्शी तुग कगारों के वीच उसका प्रवाह यद्यपि अपेक्षाकृत लावद्ध था, फिर भी उसकी शीतल मयुर पावन फुहार की आह्वाददायिनी शक्ति मे रचमात्र की कभी न आने पाई थी।

मीयं सम्राट् बृह्द्रय का वध कर ब्राह्मण-सेनानी पुष्यिमत्र का मगव के सिंहासन पर आसीन हो जाना भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। वैदिक सस्कृति के समग्र इतिहास मे ब्राह्मण के राज्यारोहण का यह प्रथम उदाहरण था। सम्राट्-वध जैसे साहसिक कृत्य के पश्चात् एक बूँद रक्त तक का पात न होना दूसरी आश्चर्यकारी वात थी। सम्भवत , इसका कारण चिरकाल से चला आनेवाला वैदिक और वौद्धधमीं का विरोध था, जिसमे मीयों ने खुलकर वौद्धों का पक्ष लिया था। वैदिक धर्मावलिम्बयों मे ब्राह्मणों की सख्या अधिक थी। उनकी दृष्टि मे मीयें वृषल थे। वे देवमूर्तियों वेच-वेचकर राजकोप भरते थे। इसीलिए, ब्राह्मण-सेनानी द्वारा अञ्चतज्ञ मीयं-वंश के सम्राट् का वध किये जाते ही वैदिक धर्मावलिम्बयों, विशेषत ब्राह्मणों मे अपूर्व उल्लास ला गया। दिशाएँ वैदिक ऋचाओं के त्रैस्वयंगान से गूँज उठी। गगन-मण्डल यज्ञ-चूम से सुवासित हो उठा। वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म की पुन स्थापना हुई। चक्र-वर्तित्व का आदर्श पुन. प्रतिष्ठित हुआ और साहित्य एव सस्कृति के तरु की शाखाएँ नवीन हरीतिमा लिये पल्लिवत हो उठी। वैदिक आदर्शों की उदय-प्रतिष्ठा का यह विजय-डिण्डिम-धोप पत्रजलि के महाभाष्य मे पूर्ण रूप से प्रतिब्वित मिलता है।

इस युग के सास्कृतिक इतिहास की दृष्टि से भी महाभाष्य एक अमूल्य ग्रन्थ है। हम उसमे भारत-देवता के प्राणों का स्पन्दन स्फुट रूप से सुन सकते है। उसमे हमे २२०० वर्ष पूर्व के भारतीय ग्रामीण-जीवन का सत्य-विशद चित्र प्राप्त होता है। प्रस्तुत निवन्य मे इसी चित्र को उसके यथावत् स्वरूप मे उपस्थित करने का विवन्ध प्रयास किया गया है।

समग्र निवन्त ७ लण्डों एव ४५ अध्यायों में विभाजित है। प्रथम खण्ड के अन्तर्गत व्याकरण शास्त्र के विकास, पाणिनीय अष्टाध्यायी, महाभाष्य एव पतजिल के विषय में चर्चा है। इस खण्ड में भाषा या व्याकरण-शास्त्र के क्षेत्र में महाभाष्य की मौलिक देन के साथ-साथ पतजिल के जीवन एव महाभाष्य में प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री पर अवतक हुई शोध के परिणामों का भी समावेश कर लिया गया है। यह लण्ड पतजिलकालीन सास्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि एव भारतीय साहित्य में महाभाष्य के महत्त्व को समझने में सहायक सिद्ध होगा।

द्वितीय खण्ड मे भारत की भीगोलिक झाँकी उपस्थित की गई है। इसमे हिमालय के प्रस्थ नामक दो प्रुगो, पारिपात्र, आदर्श, एव विदूर पर्वतो, कालक वन, खलतिक वन, किष्किन्या गुहा, कन्यानूप तथा रवस्पा, इक्षुमती, मशकावती, शोण, सरयू, गगा और सिन्यु-समूह की महत्त्वपूर्ण निदयों के अतिरिक्त पाण्डप, चोल, केरल से लेकर गान्यार, कश्मीर, सुहा, कींलग तक के जन-पदो एव नासिक, शाकल, गवीधुमान्, कोशाम्बी, जित्वरी, मयुरा, हस्तिनापुर, पाटिलपुत्र आदि प्रसिद्ध नगरो तथा अनेक नहींक ग्रामों के दर्शन किये जा सकते हैं। भाष्य में न केवल स्थानो का उल्लेख-मात्र है, अपित उसमे उनके विषय मे अनेक नवीन वार्ते वतलाई गई है।

तृतीय खण्ड में भारत की सामाजिक स्थिति का चित्रण है। इससे कुल, गोत्र, सयुक्त परि-वार, परिवार के सम्बन्धियों, अगो, कुलाचार, जाति-व्यवस्था एव नारी के वश्यत्वावश्यत्वादि के विषय में अनेक नवीन वार्तें अवगत होती हैं। इस काल में नारी का कार्य-क्षेत्र घर तक सीमित होने लगा था। वह 'सम्या' नहीं कहीं जा सकती थी। पत्नी और भार्या में अन्तर माना जाता था। वृषकों की स्थिति बडी दयनीय थी। शूद्र और वृषल घृणा के पात्र थे। नैतिक स्खलन की गति तीव्र थी। कानीनों और 'दास्या पुत्रो' की सख्या बढ रही थी। माज्य में इन सबका निव्यांज उल्लेख है। निवास, ग्राम और नगरों के निर्माण के मम्बन्ध में अनेक नये शब्दों का पता भी भाष्य से मिलता है। इसी प्रकार, भोजनाच्छादन, परिवहन और मनोरजन के ग्राम्य साघनों की विस्तृत तालिका एवं भोज्य पदार्थी, वस्त्रों आदि की विशेषता इस प्रकार से ज्ञात होती है।

चतुर्थं खण्ड आधिक स्थिति से सम्बद्ध है। इसमे कृषि, वन-सम्पत्ति, पशु-सम्पत्ति, व्या-पार-नाणिज्य, जिल्प, मृद्रा, तोल-माप, लेन-देन और श्रम पर विवेचन किया गया है। इस विषय में भी महाभाष्य से ग्राम-विपयक जानकारी ही अधिक मिलती है। ग्रामों से अधिक सम्बद्ध होने के कारण ही कृषि एव पशुओं से भाष्यकार का घनिष्ठ परिचय था। लेन-देन में ग्रामों में प्रचलित विनिमय-पद्धित और निमान के अनेक जवाहरण भाष्य में मिलते हैं। तौल और माप के बहुत-से पात्रों और वाटों के नाम आये हैं। भाष्य से कई छोटे-छोटे सिक्कों के नाम विदित होते हैं और रुपदर्श या रुपतर्क के विषय में भी जानकारी मिलती है। लेनदेन में व्याज की दर, दशैकादग, वृद्धि, आपिमत्यक आदि तथा श्रम में वेतन की दर, उष्णक, शीतक और लालाटिक श्रमिकों के सवय में अन्य कितनी ही नई बातें आई हैं। व्यापार में पण्य वस्तुओं की लम्बी सूची के अतिरिक्त व्यापार-मार्गों, सार्थों एव माल ढोने के साघनों के विषय में बहुत-सी सूचनाएँ मिलती है। सूती और ऊनी वस्त्रों, उनमें लगनेवालें मसालों और तत्सम्बन्धी अन्य सामग्री प्रचुर मात्रा में पत्रजलि ने उपस्थित की है। कटकारों, अयस्कारों, कर्मारों एव सुवर्णकारों की कार्य-विधि के विषय में भी बहुत कुछ नवीन मामग्री इस प्रसग में मिलेगी।

पचम मण्ड में राजनीतिक स्थिति पर विचार किया गया है। इस काल के वार्मिक राजनी-तिक गयो, पूर्गा, वातो, वातीनो, मूर्वाभिषिक्त राजन्यो, राजवक्यो, एकराज एव सघराज्यों की जानकारी भाष्यकार को थी। आयुवजीविसघों के न जाने कितने वर्गों से वे परिचित थे। रेग के जनपदी, जनपदावयवों, जनपदाविष्ठ आदि की सूक्ष्म विशेषताओं, विषय, निवास, देश, अभिजन के भेदों का जान हमें मर्वप्रथम महाभाष्य से प्राप्त होता है। हाँ, ग्राम-जीवन से ही अधिक परिचित होने के कारण वे न्याय और सेना सगठन के विषय में अपेक्षाकृत कम जानकारी दे पाये है।

पष्ट खण्ड मे शिक्षा, साहित्य और कला की चर्चा है। वैदिक शिक्षा के विषय मे जो जानकारी भाष्य मे मिलती है, वह अन्यत्र हुर्लंभ है। खट्वाल्ढ, तीर्य-घ्वाल, स्नावी, स्नातक, माहात्रितक, अवान्तरदीक्षी, प्रान्तेवासी, चत्वारिशी आदि ब्रह्मचारियो, विद्या-सम्बन्धों, सतीध्यों, विशिष्ट विषयों के अध्येताओं के लिए नियत शब्दों एव गहींसूचक शब्दों आदि से महाभाष्य भरा पड़ा है। वैदिक साहित्य की शाखाओं, प्रोक्त, उपज्ञात, व्याख्यात और कृत-साहित्य, आख्यायिका, आख्यान, पुराण, काव्यादि तथा सम्बद्ध प्रन्थों और उनके कत्ताओं के विषय मे भाष्य से महत्त्व-पूर्ण प्रकाश पडता है। इसी प्रकार सगीत, नृत्य, नाट्य आदि कलाओं तथा ज्यौतिय और आयुर्वेद के सम्बन्ध मे बहुत-सा ज्ञान हम पहले-पहल इस ग्रन्थ से पाते हैं। अरीर के कितने ही अगो, रीगों और ओपधियों के लिए नये शब्द भाष्यकार ने दिये है।

सप्तम खण्ड मे वार्मिक विश्वासो, कार्यों और विचारों पर प्रकाश डाला गया है। इस खण्ड मे ज्ञ, क, प्रजापित आदि देवताओ, पण्य-अपण्य अर्चाओ, प्रतिकृतियो, घनपित, रामकेशव, शिव-स्कन्द, विशाल, कश्यप आदि उपास्य देवो, उनके प्रासादो एव जिव-भागवत तया वासुदेव-सम्प्रदायो की चर्चा के साथ दार्श्विक मतों, पत्थो और सिद्धान्तो का विवेचन है। इस खण्ड का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्याय है 'यज्ञ'। पताजिल आत्त्विजीन थे। अत , उनकी कृति मे यज्ञ-विपयक सूक्ष्म उल्लेखो का पाया जाना स्वाभाविक है। इस प्रसग को स्पष्ट करने के लिए अग्निष्टोम और दर्श-पौर्णमास विहारों के चित्र भी साथ मे दे दिये गये है। इनके अतिरिक्त मगल, निमित्त, अभिवादन शिष्टाचार, परलोक, श्राद्ध, शौचाशीच, भक्ष्याभक्ष्य आदि के सम्बन्ध की जानकारी भी इस प्रकरण मे समाविष्ट कर दी गई है।

और इस प्रकार, महाभाष्य ने भारतीय जीवन का एक सर्वागपूर्ण चित्र हमे दे विया है। एक वात यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। महाभाष्य पूर्णंत मौिलक प्रन्थ नहीं है। उसका उपजीव्य प्रन्थ है अध्टाच्यायी। अत, स्वाभाविक है कि उससे प्राप्त होनेवाली वहुत सी सामग्री का मूल अष्टाच्यायी। मे हो। ख्यातनामा विद्वान् डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल का अष्टाच्यायी पर आश्रित 'इण्डिया एज नोन टु पाणिनि' नामक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित होने पर विद्वानों ने एक मत से उसकी प्रश्ना की। पाणिनि पर कार्य करते समय डॉ॰ अग्रवाल ने अनेक स्थानों पर महाभाष्य का आश्रय लिया है। पतजिल पर कार्य करते समय मुझे भी अनिवार्यत. अनेक स्थानों पर पाणिनि और काश्वित का आश्रय लिया है। यतजिल पर कार्य करते समय मुझे भी अनिवार्यत. अनेक स्थानों पर पाणिनि और काश्वित का आश्रय लेना पडा है। अतः, कई स्थानों पर आवृत्तियाँ स्वामाविक है। फिर भी, सामान्यतया मेरे प्रवन्य की सामग्री भिन्न है और जो अन्तर पाणिनि एवं पतजिल के ग्रन्थों मे हैं, वह इन प्रवन्थों मे भी मिलेगा। डॉ॰ वी॰ एन्॰ पुरी का शोव-प्रवन्य 'इण्डिया इन दि टाइम ऑफ् पतजिल' भी प्रकाशित ही चुका है, किन्तु वह पतजिल पर कम और पतंजिल-युग पर विशेष आश्रित है। उसका वहुत कुछ आचार तत्कालीन ऐतिहासिक एव पुरातत्त्व-सम्वन्धी सामग्री है। जहाँ डॉ॰ पुरी ने महाभाष्य का आश्रय लिया है, वहाँ भी मेरे और उनके वृष्टिकोण में अन्तर है। मैंने इन दोनों विद्वानों से अपने मतमेदों का उत्लेख भी यथास्थान विनम्न शब्दों में कर दिया है। यो प्रस्तुत प्रवंघ मे, जैसा कि सहायक-प्रन्थ सूची से स्पष्ट होगा, मैंने वेवर, कीलहॉर्नं,

भण्डारकर तथा अन्य परवर्त्ती विद्वानो की विद्वतापूर्ण कोजो का ययासम्भव उपयोग करने की चेष्टा की है।

महासाध्य का डाँ० कीलहार्न का प्रमाणित सस्करण अव प्राय दुर्लम हो चला है, किन्तु सौभाग्य से कुछ ही वर्ष पहले पूना से श्रीअम्यकर शास्त्री का नवीन सस्करण सात खण्डों में प्रकाशित हुआ है। सन्दर्भ की सुविधा के लिए मैंने इस सर्व-सुलभ, किन्तु विद्वन्मान्य सस्करण का ही उपयोग किया है। प्रवन्व में पृष्ठ के नीचे दिये गये सन्दर्भों या उद्धरणों में जहाँ किसी प्रन्य का नाम नहीं है, वहाँ महाभाष्य का यही सस्करण अभिप्रेत है। इनमें जहाँ पृष्ठ-निर्देश नहीं है, वहाँ केवल अष्टाध्यायी के सूत्र का उल्लेख समझना चाहिए।

प्रस्तुत ग्रन्थ सागर-विश्वविद्यालय की पी-एच्० डो० उपाधि के लिए स्वीकृत शोव प्रवन्य का थोडा परिवर्तित रूप है। मुझे इस विषय पर कार्य करने की प्रेरणा डॉ० अग्रवाल के 'इण्डिया एक नोन टु पाणिनि' से हुई थी। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान् डॉ० वी० एम्० आप्टे के आग्रह और प्रोत्साहन से इस कार्य का प्रारम्भ हुआ। डॉ० रामकी उपाध्याय ने इम ग्रन्थ के 'सामाजिक परिस्थिति' नामक अध्याय को पढकर कुछ सुझाव दिये। प्रसिद्ध सगीतात्वार्य प० ओकारनाथ ठाकुर की सूचनाओ से इस ग्रन्थ मे वर्णित 'गोपुच्छिक' प्रकरण लिखने मे सुविद्या हुई। मारतीय सस्कृति एवं इतिहास के श्रेष्ठ विद्वान् प० द्वारकाग्रसादजी मिश्र एव सुप्रसिद्ध कवि-लेखक श्रीरामानुक लालजी श्रीवास्तव से समय-समय पर सहायता एव प्रोत्साहन मिलते रहे। मैं इन सव विद्वानो के प्रति सादर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के सचालक सहृदय विद्वान् डाँ० माधवणी के प्रयत्न एवं तत्परता से यह ग्रन्थ विना विलम्ब प्रकाश मे आ सका।

महाभाष्य जैसे ज्ञान के अगांच सागर का पार पाना अत्यन्त दुष्कर है। मनन और चिन्तन के साथ प्रति क्षण नई-नई वातें च्यान में आती जाती हैं। ग्रन्य की ओर देखकर कालिदास के 'क्व सूर्यप्रभवों वज्ञ क्व चाल्पविपया मित ' क्लोक का स्मरण आया, किन्तु उन्हीं के

> अथवा इतवान्द्वारे वशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभि । मणी वजसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गति ॥

श्लोक ने साहस वढ़ाया और परिणाम-स्वरूप बाज यह प्रवन्य आप विद्वज्जनो के समक्ष उपस्थित कर सका हुँ।

ग्वालियर १४-११-६२ --- प्रभुदयाल अग्निहोत्री

# विषय-सूची

### खण्ड १: अवतरणिका

| dag 1 . a.m.                                                  | T. T.           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                               | पू० स०          |
| अध्याय १ परिचय, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान (पाणि | नि-काल) ३–३०    |
| अध्याय २ ग्रन्थ और ग्रन्थकार, पतलिल का काल                    | ३१–६८           |
| खण्ड २ : भारत की भौगोलिक स्थिति                               |                 |
| अध्याय १ भारत का भूगोल                                        | <i>૭ ૪—७५</i>   |
| अध्याय २ पर्वत और अरण्य                                       | ७६–८१           |
| अध्याय ३ निंदयाँ                                              | ८२–८८           |
| अध्याय ४ जनपद                                                 | ८९–११४          |
| अध्याय ५ नगर और ग्राम                                         | ११५-१२९         |
| खण्ड ३ : भारत की सामाजिक स्थिति                               |                 |
| अध्याय १ समाज-सगठन                                            | १३३-१४३         |
| अध्याय २ वर्ण और जाति                                         | १४४–१५६         |
| अध्याय ३ सस्कार                                               | १५७–१६०         |
| अध्याय ४ वाश्रम                                               | १६११६७          |
| अध्याय ५ नारी                                                 | १६८-१७९         |
| अध्याय ६ निवासी                                               | १८०-१८४         |
| अध्याय ७ ग्राम और नगर                                         | १८५–१९०         |
| अध्याय ८ गृह-सामग्री                                          | १९१–१९६         |
| अध्याय ९ वेशभूषा                                              | १९७–२०६         |
| अध्याय १० भोजन-पान                                            | २०७–२३१         |
| अध्याय ११ परिवहन '                                            | २३२–२४१         |
| अध्याय १२ मनोरजन                                              | <b>585-58</b> 5 |
| खण्ड ४ : आर्थिक स्थिति                                        | •               |
| अध्याय १ कृषि                                                 | २५१–२७१         |
| अध्याय २ वन-सम्पत्ति                                          | २७२–२८४         |
| अध्याय ३ पशु-पक्षी                                            | २८५–३०९         |
|                                                               |                 |

|                                          |                                                                    | पृ० स०           |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| अध्याय                                   | ४ ज़िल्प                                                           | ३१०ं–३२४         |  |  |
| अध्याय                                   | ५ व्यापार और वाणिज्य                                               | ३२५–३३९          |  |  |
| अघ्याय                                   | ६ तील, माप और नाप                                                  | ३४०-३५१          |  |  |
| अध्याय                                   | ७ पण और मुद्रा                                                     | ३५२–३६०          |  |  |
| अध्याय                                   | ८ घन और व्यवहार                                                    | ७३६–१३६          |  |  |
| अघ्याय                                   | ९ श्रम और श्रमिक                                                   | ३६८–३७२          |  |  |
|                                          | खण्ड ५ : राजनीतिक स्थिति                                           |                  |  |  |
| अध्याय                                   | १ राजतन्त्र-शासन                                                   | ३७५–३८३          |  |  |
| अध्याय                                   | २ सघ-शासन                                                          | ३८४–३९५          |  |  |
| अध्याय                                   | ३ सेना                                                             | 3 <i>९६</i> –४०३ |  |  |
| अध्याय                                   | ४ जनपद और जनपदी                                                    | 808-860          |  |  |
|                                          | खण्ड ६ : साहित्य और कला                                            |                  |  |  |
|                                          |                                                                    |                  |  |  |
| अघ्याय                                   | १ शिक्षा                                                           | ४१३–४३७          |  |  |
| अध्याय                                   | २ वेद-सहिता और उनको शाखाएँ                                         | ४३८–४५२          |  |  |
| अध्याय                                   | ३ साहित्य और साहित्यकार (दृष्ट साहित्य, प्रोक्त साहित्य, व्याख्यात | র                |  |  |
|                                          | साहित्य, उपज्ञात साहित्य, कृत साहित्य)                             | ४५३–४६९          |  |  |
| अध्याय                                   | ४ स्वास्थ्य और शरीर-विज्ञान                                        | ४७०-४८२          |  |  |
| अध्याय                                   | ५ काल और ज्योतिर्विज्ञान                                           | ४८३–४९१          |  |  |
| अध्याय                                   | ६ सगीत                                                             | ४९२–४९७          |  |  |
| अध्याय                                   | ७ नाट्य-नृत्य                                                      | ४९८–५०४          |  |  |
| खण्ड ७ : घार्मिक विश्वास, कृत्य और विचार |                                                                    |                  |  |  |
| अध्याय                                   | ८ देवता                                                            | ५०५–५११          |  |  |
| अध्याय                                   | ९ यज्ञ                                                             | ५१२–५५०          |  |  |
| अध्याय                                   | १० मूर्त्ति-पूजा और भक्ति                                          | ५५१५५५           |  |  |
| अध्याय                                   | ११ दर्शन                                                           | ५५६–५६५          |  |  |
|                                          | १२ साघु-सन्यासी                                                    | <i>ષ ६ ६–५७४</i> |  |  |
| अघ्याय                                   | १३ वर्मकृत्य जौर विञ्वास (पाप-पुष्य, परलोक, श्राद्ध, शीचाशौच,      |                  |  |  |
| •                                        | भक्षामस्य, मानवेतर योनियाँ, निमित्त-नैमित्तिक, मगल, अभिवादन,       |                  |  |  |
|                                          | व्रत-उपवास, शिप्टाचार)                                             | ५७५–५९६          |  |  |

## पतंजिककालीन भारत



ख<sup>ण्ड</sup> १ अवतरणिका

| - | ~ |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
| - |   |  | • |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  | - |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

### अध्याय १ परिचय

महाभाष्य—पातजल महाभाष्य सस्कृत-व्याकरण का अत्यन्त प्रमाणभूत मूलग्रन्थ है। सस्कृत-साहित्य की विपुल ग्रन्थराशि में, ब्राह्मणों और आरप्यकों को छोड़कर, यही प्राचीनतम श्रेष्ठ गद्यग्रन्थ माना जाता है। सस्कृत में प्रत्येक शास्त्र पर सामान्यतया पाँच प्रकार के ग्रन्थ मिलते है—सूत्र,वृत्ति,भाष्य, वार्त्तिक और टीका। इनमें सूत्र अत्यन्त सिक्षप्त, असन्दिग्य, सारवान् और प्रामाणिक होते हैं। वार्त्तिक-ग्रन्थों में सूत्रों की उनत, अनुक्त और दुक्कत वातों का विवेचन किया जाता है तथा भाष्य में सूत्रानुसारी शब्दों के द्वारा सूत्रार्थ-चिन्तन के साथ-साथ बहुत कुछ मौलिक विवेचन भी रहता है। व्याकरण-शास्त्र में सूत्रकार पाणिनि, वार्त्तिककार कात्यायन और भाष्यकार पातजलि को सयुक्त रूप से 'मुनित्रय' कहते है और इन्हीं तीन पुष्ट स्तम्भो पर आधृत होने के क़ारण संस्कृत-व्याकरण 'त्रिमुनि व्याकरण' कहलाता है।

महाभाष्य का उपजीव्य ग्रन्थ पाणिनीय अप्टाच्यायी है, जिसपर महाभाष्य के अतिरिक्त कात्यायन के नाम से प्रचलित एक वार्तिक-ग्रन्थ, काशिका नामक वृत्ति-ग्रन्थ, सिद्धान्तकीमुदी आदि चार प्रकरणात्मक टीका-ग्रन्थ, शब्दकौस्तुम नामक टीका-ग्रन्थ, सूत्रो द्वारा अनुमान से निकाली गई परिभाषाओं और लौकिक न्यायों के सग्रह एवं उनके व्याख्यापरक परिभापेन्दु-शेखर आदि ग्रन्थ तथा शब्द के अर्थविज्ञानात्मक वाक्यपदीय, वैयाकरणभूषण, मंजूपा आदि अनेक अर्थ-ग्रन्थ विद्यमान है। महाभाष्य इस सम्पूर्ण ग्रन्थमाला का सुमेरु है। मुनियों की त्रयी मे यथोत्तर का प्रामाण्य होने के कारण व्याकरण-शास्त्र में पत्जलि की वाणी सर्वाविक प्रमाण मानी जाती है। इसीलिए, पश्चाद्वर्त्ती समस्त ग्रन्थकारों ने महाभाष्य को प्रमाण मानकर अपने ग्रन्थों की रचना की है।

प्रवेश

ब्राह्मण-काल---शब्द-स्पष्टीकरण विद्या के अर्थ मे व्याकरण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण-काल से ही मिलता है। तैत्तिरीय सहिता मे देवताओ की प्रार्थना पर इन्द्र द्वारा वाणी के व्याकृत किये

१. अल्पाक्षरमसिन्दग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः॥

२. उक्तानुक्तदुक्क्तानां चिन्ता यत्र प्रवत्तंते। तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुर्वीत्तिकत्ता मनीषिणः॥

<sup>—</sup>पारा० पु०, अध्या० १८।

<sup>-</sup> ३. सूत्रार्थो वर्ष्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः।

४. स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यकृतो विदुः॥

जाने का उल्लेख है', जिसका अर्थ सायण मे 'प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वारा अखण्ड वाणी को विच्छिन्न करना' वतलाया है। ' 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि' (ऋग्० १-१६४-४५) तथा 'चत्वारि प्रृङ्कास्त्रयो यस्य पादा' (ऋग्० ४-५८-३) आदि मन्त्रो की व्याख्या मे पतजिल ने नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात इन शब्द-विभागो, तीन कालो और सात विभिक्तयो की ओर जो सकेत किया है, उसे सायण ने मन्त्रो के वैयाकरण-साम्प्रदायिक अर्थ के रूप मे स्वीकार किया है। ब्राह्मण-प्रत्थो मे लिंगो, वचनो तथा भूत, वर्त्तमान और भविष्यत् के अर्थ मे कृत, कुर्वत् और करिष्यत् शब्दो का प्रयोग भी मिलता है। उपनिषदो तथा आरण्यको के वाणी-वर्णन-प्रसगो मे स्वर, ऊष्मन्, स्पर्श, धातु, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात, प्रत्यय, विभिक्त आदि शब्दो का व्यवहार हुआ है और गोपथ-ब्राह्मण मे इनके अतिरिक्त विकार, विकारी, वर्ण, अक्षर, भाषा, सयोग, पद, स्थान, नादानु-प्रदान आदि पारिभाषिक शब्दावली प्राप्त होती है। यह इस वात का प्रमाण है कि ब्राह्मण-काल मे व्याकरण का स्थूल ढाँचा तैयार हो चुका था।

### प्रथम सोपान

पार्षद-काल —पार्षद-काल व्याकरण का प्रारम्भ काल है। इस काल मे वैदिक चरणो मे होनेवाले अनुसन्धान के परिणामस्वरूप बहुत-से प्रातिशाख्य, तन्त्र-ग्रन्थ, प्रचलित भाषा मे वैदिक शब्दो का विवेचन करनेवाले ग्रन्थ, शिक्षा-सूत्र, निधण्टु जैसे कोश-ग्रन्थ तथा निवंचन देनेवाले निरुक्त ग्रन्थ वने। इनमे ऋक्, साम और अथर्व के प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त आश्वलायन, वाजसनेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय और चारायणीय प्रातिशाख्य भी उपलब्ध या ज्ञात है। तन्त्र-ग्रन्थ प्रातिशाख्यों के ही सदृश हैं। इनमे ऋक् तन्त्र, लघु ऋक् तन्त्र, अथवं चतुरच्यायी, प्रतिज्ञासूत्र, भाषिक सूत्र, सामतन्त्र और अक्षरतन्त्र प्राप्य हैं, जिनमे प्रथम पाँच वैदिक स्वरो से तथा शेष दो सामगान से सम्बद्ध है। प्रातिशाख्य नाम अन्वर्थक है। इनमे वैदिक पदो के स्वर, उच्चारण, समास, सन्वि और वृत्त पर विचार किया गया है। दो या अधिक शाखाओं का एक ही प्रातिशाख्य भी होता था। शाकलों और वाष्कलों का एक ही प्रातिशाख्य था। प्रातिशाख्यों को पार्षद या

१. ते देवा इन्द्रमञ्जूबिश्लमां नो वार्च व्याकुर्विति।
 तामिन्द्रो मध्यतोऽवकस्य व्याकरोत्।।
 तत्तिः सं०, काण्ड ६, प्रपा० ४, अन० ७।

२. तामलण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृतिप्रत्ययविभाग सर्वत्राकरोत् ।-सायण, ऋग्भाष्य, उपो०, भाग १, पृष्ठ २६, पूना-सं० ।

३. ऐत० ना० ४-५-१ से ३ तक; शत० न्ना० १-५-४-६ से ११ तक; ताण्ड्य ना० १-२०-१३।

४. ओंद्धारं पुच्छामः — को घातुः, कि प्रातिपदिकम्, कि नामाख्यातं, कि लिङ्गं, कि वचनं, का विभिन्तः, कः प्रत्ययः, कः स्वर उपसर्गो निपातः, कि वै व्याकरणं, को विकारः, को विकारो, कित भाग, कित वर्णः, कत्यक्षरः, कित पदः, कः संयोगः, कि स्थाननादानुप्रदानानुकरणम्।—गोपय ब्रा० ५-१-२४।

पारिषद ग्रन्थ भी कहते हैं। वास्तव मे इनका मूल वैदिक सिंहताओं का पद-पाठ था। वैदिक काल मे सिंहताओं का अर्थ स्पष्ट था, किन्तु घीरे-घीरे भाषा के स्वरूप मे कुछ परिवर्त्तन हो जाने तथा ऐतिहासिक परम्परा के विच्छित्र हो जाने के कारण सिंहताएँ दुर्वोघ हो चली और तव उनके अर्थबोध के लिए आचार्यों को उनका पदपाठ करना पडा। प्रातिशाख्यों की रचना के पूर्व ही शाकल्य ने ऋग्वेद, आत्रेय ने तैत्तिरीय और गार्य्य ने सामवेद-सिंहता का पदच्छेद कर दिया था। इस पदच्छेद के पश्चात् ही प्रातिशाख्यों मे वैदिक पदो पर विचार प्रारम्भ हुआ। इसीलिए, निष्कत मे कहा है कि 'सव चरणों के पार्पद पद-प्रकृतिक है'।' भिन्न-भिन्न वैदिक चरणों के अनुसन्वान में अन्तर अनिवार्य था। कोई-कोई चरण इस प्रकार के अनुसन्वान करते थे, जो अन्य शाखाओं द्वारा ग्राह्म न होने के कारण केवल उसी शाखा तक सीमित रह जाते थे। उदाहरणार्य, सात्यमृष्रि और राणायणीय सामशाखाओं के लोग हस्व एकार और हस्व ओकार का भी प्रयोग करते थे।' अन्यत्र वैदिक या लौकिक भाषा में कही इस प्रकार का उच्चारण प्रचलित नही था। आगे चलकर जब व्याकरण का शास्त्रीय विकास हुआ, तब उसमे समस्त चरणों के मान्य सिद्धान्तों का समावेश कर लिया गया। इसीलिए, पत्रजलि ने कहा है कि व्याकरण संवैवेदपारिपद शास्त्र है। उसमें किसी एक परिषद के मार्ग को आधार नहीं बनाया जा सकता।'

प्रातिशास्यों का रचना-काल एक नहीं है। लूडर्स के मत से तैतिरीय प्रातिशास्य प्रथम है और लाइविश के मत से ऋक् प्रातिशास्य। गोल्डस्टुकर वर्तमान सभी प्रातिशास्यों को पाणिनि के बाद का मानते है। फिर भी, अधिकाश विद्वान् पाणिनि-जैसी सर्वागपूर्ण विवेचन-पद्धित से युक्त न होने एव ब्राह्मण-प्रन्थों मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग करने के कारण ऋक् प्रातिशास्य को प्राचीन स्वीकार करते है। इन प्रातिशास्यों में अप्टाव्यायों में प्राप्त लापिशिल, काश्यप आदि वैयाकरणों के नामों के अतिरिक्त इन्द्र, औदब्रिज, कात्यायन, कौत्स, पौप्करसादि, माध्यन्दिन, व्यादि, शाकल और शौनक के नाम अवश्य मिलते है, पर वे इसी कारण पाणिनि की अपेक्षा अर्वाचीन नहीं कहे जा सकते। पाणिनि ने तो केवल उन्ही वैयाकरणों का उल्लेख किया है, जिनसे उनका मतभेद था। इन सव वैयाकरणों ने तन्त्र या प्रातिशास्यों जैसे प्रन्य न लिखकर प्रचलित भाषा के शब्दों का विवेचन करनेवाले ग्रन्थ लिखे थे। 'सम्बुद्धौ शाकल्यस्ये-तावनार्षे' सूत्र का 'अनार्षे' पद इस बात का प्रमाण है। हाँ, कुछ प्राचीन प्रातिशास्थों में सुघार और परिवर्द्धन का कम पाणिनि के बाद तक चलता रहा। फिर भी, मोटे तौर पर मूल प्रातिशास्थों का रचना-काल ई० पू० १४०० से ई० पू० ७०० तक माना जा सकता है।

१. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्वदानि-निच्नत ।

२. भोरछन्दोगानां सात्यमुप्रि राणायणीया ह्रस्वमेकारं ह्रस्वमोकारं च प्रयुक्तते। न चैवान्यत्र लोके वेदे वा ह्रस्व एकारो ह्रस्व ओकारो वास्तीति॥ —आ० २, मा० सु० ३-४, प० ५४।

३. सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्। तत्र नैकः पन्याः शक्य आस्यातुम्॥ —-६-३-१४ वा० २, प० ३०६।

### द्वितीय सोपान

निरुवत-काल-प्राचीन प्रातिशाख्यों के पश्चात निरुवतों की रचना हुई, जिनमें इस समय किसी निघण्ट पर लिखा हुआ एकमात्र यास्क का निख्कत उपलब्ध है। यास्क ने इसे व्याकरण का कारत्न्य कहा है। इस समय तक लेखन-कला का आविष्कार हो चुका था। यद्यपि मैक्समलर, वेवर आदि विद्वान इस बात से सहमत नहीं है, फिर भी अण्टाच्यायी में उल्लिखित यवनानी, लिपिकार, पटल, काण्ड, सूत्र, ग्रन्थ, वर्ण, कार आदि शब्दो तथा गौ के कान पर वनाये जानेवाले अको की प्रथा से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है। इसीलिए, गोल्डस्ट्कर महोदय ने लेखन-कला के आविष्कार का समय प्रातिशाख्यों की रचना से पूर्व माना है और उनके मत से यह समय पाणिनि से पूर्व ही पहला है।' रॉथ और वोथॉलक भी इससे सहमत है। शिक्षा-ग्रन्थों में 'त्रिपिठ चतु षष्ठिर्वा वर्णा शम्भुमते मता ' यह वाक्य मिलता है। पाणिनि ने भी वयालीस वर्ण गिनाये है। रगीन लिखे जाने के कारण ही इन्हें वर्ण सज्ञा दी गई थी। लेखन-कला के फलस्वरूप ग्रन्थ-रचना सकर हो गई। यास्क ने इस समय या इसके पूर्व के अनेक आचार्यों तथा सम्प्रदायो (अग्रायण, आग्रायण, आचार्य लोग, कुछ लोग, ऐतिहासिक, पार्षद-समह, मन, याज्ञिक, पूर्वकालीन याज्ञिक, वार्ष्यायणि, औदम्बरायण, औपमन्यव, और्णनाभ, कात्यक्य, कौष्टिकि, गार्ग्य, गारुव, चर्मशिरा, तैटिकि, नैदान, नैस्क्त, पारिव्राजक, वैयाकरण, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल्य, स्थौला-ष्ठीवि और हारिद्रवक,) के मतो का उल्लेख किया है। इस समय तक नैरुक्तों से पथक वैयाकरणो के अनेक सम्प्रदाय बन चुके थे, जिनमे इन्द्र और शाकटायन का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

निरुक्त-काल के वैयाकरण

शाकटायन—यास्क ने नामो या सज्ञा-शब्दो के आख्यातज होने का सिद्धान्त स्वीकार किया और इस प्रसग मे शाकटायन, गाग्यं तथा कुछ वैयाकरणो का मत भी उद्घृत किया। शाकटायन शब्दो को घातुज मानते थे। इसके लिए वे अनेक वार उपहासास्पद व्युत्पत्तियो का भी आश्रय छेने के लिए विवश होते थे। 'सत्य' ऐसे ही शब्दो मे एक था, जिसे वे अस् या इण् घातु से व्युत्पत्त वतलाते थे। निरुक्त ने नाम को घातु-साधित मानते हुए भी ऐसी व्युत्पत्ति करनेवाले व्यक्ति को ग्राह्म कहा है। शौनक वृहद्देवता (२-९५) के अनुसार ये तेईस उपसर्ग मानते थे तथा अन्य वैयाकरण वस। शशाकटायन सज्ञा या क्रिया से पूर्व अप्रयुक्त निपातो का स्वत कोई अर्थ भी नहीं स्वीकार करते थे। इसके विपरीत गाग्यं तथा अन्य कुछ वैयाकरण सारे शब्दो को घातुज नहीं मानते थे। यसक ने शब्दो को घातुज मानकर ही निरुक्त मे वैदिक शब्दो की व्युत्पत्ति दी है।

१. ह्वाट एवर देंट पीरियड माइट बी, इट मस्ट हैव बीन प्रायर टु दि प्रोडक्शन आँफ दि प्रातिशास्य लिटरेचर—पाणिनि : हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, प० १८३।

२. अयानिन्वतेर्थेऽप्रादेशिके विकारे परेम्य. परेतरार्थान् सचस्कार शाकटायनः। एतैः कारित यकारादि चान्तः करणन्। अस्ते. शुद्धं सकारादि च--निक्क्त १-१३।

३. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरक्तसमयश्च । न सर्वाणीति गाँग्योँ वैयाकरणानां चैके ।----निरुक्त १-१२।

आगे चलकर वैयाकरणो ने, विशेषत पाणिनि के अनुयायियों ने शाकटायन के विपरीत गार्म्य का मत स्वीकार किया और नैरुक्तो की हाँ मे हाँ मिलाने के कारण शाकटायन की खिल्ली उडाई। पाणिनि ने नडादिगण मे शकट शब्द का परिगणन कर शाकटायन शब्द की उत्पत्ति शकट से सिद्ध की और भाष्यकार ने कहा कि शकट-वश्रण शाकटायन को मार्ग के किनारे वैठे रहने पर भी पास से जाते हुए शकट-सार्थ का भान नहीं हुआ। उन्होंने किसी समीक्षाकार का श्लोकार्थ भी उद्घृत किया है, जिसका आशय है कि नैरुक्त लोग तो नाम को घातुज कहते ही थे, किन्तु वैयाकरणो मे शकट का छोकरा भी वैसा ही कहने लगा। शाकटायन जातिवाचक, गुणवाचक और कियावाचक ये तीन प्रकार के ही सज्ञाशब्द मानते थे, यदृच्छा शब्द नहीं। ऋक्तन्त्र और पचपदी उणादि सूत्र शकटायन द्वारा विरचित वतलाये जाते हैं। कुछ लोग ऋक्तन्त्र का कर्ता औदब्रिज को मानते हैं। सम्भव है, यह शाकटायन का ही दूसरा नाम हो। इस सबसे इतना स्पष्ट है कि यास्क के समय मे नैरुक्तो और वैयाकरणो मे अनेक वातो के विषय मे तीव्र मतभेद था और शाकटायन पाणिन-पूर्व सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण थे। इसीलिए, काशिकाकार ने वैयाकरणो को अनुशाकटायन और केशव ने नानार्थाणेवसक्षेप में इन्हे आदि शाब्दिक कहा है। ध

गार्ग्य नाग्यं का कोई व्याकरण-प्रत्थ उपलब्ध नहीं है, यद्यपि पाणिनि ने तीन वार उनका उल्लेख किया है। पाणिनि-व्याकरण में दिये गये मतो से अनुमान होता है कि उन्होंने लौकिक और वैदिक दोनो भाषाओं का व्याकरण लिखा था। गार्ग्य सामवेद के पदपाठकर्त्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। नैरुक्त होते हुए भी ये सब सज्ञा-शब्दों को बातु-साबित नहीं मानते थे। गार्ग्य उपसर्गों को विशेषण मानते थे। इस प्रकार, उनके मत में प्रत्येक उपसर्गों का स्वतन्त्र अर्थ था।

इन्द्र—इन दोनो के अतिरिक्त इन्द्र नामक वैयाकरण तथा उनके ऐन्द्र सम्प्रदाय की चर्चा अनेक स्थानो पर मिलती है। किवकल्पह्रम, श्रीतत्त्विनिध आदि ग्रन्थों में जिन आठ या नौ वैयाकरण-सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है, उनमें ऐन्द्र प्रथम है। रामायण-काल में भी ज्याकरण के नौ मुख्य सम्प्रदाय प्रचलित थे। वाल्मीकि ने हनुमान् को 'नव व्याकरणार्यवेता' कहा है।

वैयाकरणानां शाकटायनो रथमार्ग आसीनः शकटसार्थं यान्तं नोपलेभे।—
 ३-२-११५। पु० २५०।

२. नाम च घातुजनाह निरुक्ते ज्याकरणे शकटस्य च तोकम्।---३-३-१, पू० २८४।

३. पा० सू०, ३-३-१ न्यासवृत्ति।

४. नागेश, १-१-१ पर उद्योत तथा लघुशब्देन्दुशेखर, पू० ७, काशी-सं०।

५. शब्दकौस्तुभ।

६. काशिक १-४-८६।

७. ७-३-९६, ८-३-२०, ८-४-६७।

८. निरुक्त, १-३।

९. इन्द्रस्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।पाणिन्यमर्जनेन्द्रा जयन्त्यष्टाविशाब्दिकाः॥——बोपदेव, कविकल्पद्वम ।

ये नी सम्प्रदाय कौन-कौन थे, विदित नहीं है। तैतिरीय सहिता (६-४-७) में इन्द्र को सर्वप्रथम वैयाकरण बतलाया है। भाष्यकार के समय में भी यह विश्वास प्रचलित था कि वहस्पति ने इन्द्र को दिक्य सहस्र वर्ष तक शब्दो का प्रतिपद पारायण कराया, फिर भी उसका अन्त नहीं मिला। इस बात की पृष्टि ऋकतन्त्र से भी होती है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ने बहस्पति को शब्द-शास्त्र पढाया, बहस्पति ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणो को। भारद्वाज की इक्कीसवी पीढी का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण मे आठ वार 'प्राचाम' के मत का उल्लेख किया है। श्रीवर्नेल के मत से 'प्राचाम' ऐन्द्र मत का बोधक है। उनके मत से यदि इन्द्र का कोई एक व्याकरण न था, तो भी व्याकरण की एक ऐन्द्र शाखा अवश्य थी। यह प्राचीनतम वैयाकरण शाखा है। पाणिनि इसके प्रन्थों से परिचित ये और उन्होंने उनसे बहुत कुछ लिया भी है। र तिब्बतीय ग्रन्थों के अनुसार यह २५००० इलोको का व्याकरण-ग्रन्थ था। पे बहत्कथामजरी और कथासरित्सागर मे एक आख्यायिका दी हुई है, जिसके अनुसार पाणिनि पर अनग्रह करने के लिए शकर ने हकार किया। उसके प्रभाव से ऐन्द्र व्याकरण नष्ट हो गया। बौद्ध ग्रन्थो के अनुसार शारिपुत्र ने भी वाल्यावस्था मे ऐन्द्र व्याकरण पढा था। पण्डितो मे यह प्रवाद है कि चान्द्र व्याकरण का पाणिनि से और कालाप व्याकरण का इन्द्र के व्याकरण से सादृश्य है। इतना निश्चित है कि ऐन्द्र व्याकरण परिमाण मे वहत बडा था और पाणिनि-व्याकरण वहत छोटा। इसीलिए, महाभारत के टीकाकार देवबोध ने टीका के प्रारम्भ मे ऐन्द्र व्याकरण को अर्णव और पाणिनीय को गोष्पद कहा है। वर्नेल ने टोलकप्पिय नामक दाक्षिणात्य व्याकरण, कातन्त्र तथा कात्यायन के पालि-व्याकरण का सादृश्य दिखलाते हुए ऐन्द्र व्याकरण के (कातन्त्र का आधार होने के कारण) स्वरूप की कल्पना स्पष्ट की है। तदनसार, ऐन्द्र व्याकरण के प्रथम प्रकरण में वर्ण-समाम्नाय और सन्धि, द्वितीय प्रकरण मे विभक्ति, प्रत्यय, सर्वनाम, कारक, समास और तद्धित, ततीय प्रकरण मे काल और अर्थवाचक प्रत्यय, द्वित्व, सम्प्रसारण, गुण, अनुषग और इडागम तथा चतुर्थ प्रकरण मे कृत् प्रत्ययो का विचार किया गया था। निरुक्त के 'अर्थ. पदम' पर दुर्गाचार्य की 'नैक पदजातम्। यथा अर्थः पदमित्यै-

> ऐन्द्रं चान्द्रं काक्षक्रत्स्नं कौमारं शाकटायनम्। सारस्वतं चापिशलं शाकल्यं पाणिनीयकम्।। —श्रीतस्विनिधः।

१. सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादातु ।- किष्कि० का० २-२९ ।

२. एवं हि श्रूपते वृहस्पतिरिन्द्राय विव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच न चान्तं जगाम।—आ० १, प० १२।

३. ऋक्तन्त्र १-४।

४. वर्नेल : ऐन्द्रस्कुल ऑफ् ग्रामेरियन्स, निबन्ध।

५. गंगानाय झा रिसर्च इन्स्टी० जर्नल, भाग १, सं० ४, पू० ४१०; सन् १९४४ ई० ।

६. यान्युज्जहार माहेन्द्राद्व्यासी व्याकरणार्णवात्। पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनि गोष्पदे॥

न्द्राणाम्' इस वृत्ति से पता चलता है कि ऐन्द्र सम्प्रदाय मे केवल घातु और प्रातिपदिक या केवल सुप् और तिड की भी पद-सज्ञा मानी जाती थी। इसी प्रकार, ऐन्द्र व्याकरण के घातुपाठ मे स्वरान्त धातुओं के अन्त मे ण्, ड, क्, ब् आदि तेरह वर्ण इत्सज्ञक बनाकर जोड़े गये थे, जो परस्मैपद, आत्मनेपद आदि की पहचान की सुविघा के लिए थे। पाणिनि ने अपने प्रत्याहार-सूत्रों मे थे ही तेरह वर्ण इत्सज्ञक रखे है। केवल ण् की आवृत्ति कर दी है। इन्द्र द्वारा, वैदिक काल से चली आती हुई स्वरान्त घातुओं के पीछे अन्त्य इत् जोड़ने की वात की पुष्टि नन्दिकेश्वर की 'अत्र सर्वत्र - सुत्रेषु' इस कारिका की उपमन्यु-कृत व्याख्या से होती है।

अस्य वैयाकरण—शाकटायन, गाग्यं और इन्द्र के अतिरिक्त पाणिनि-पूर्व के वैयाकरणों में शाकल्य, काश्यप, भारद्वाज, गालव, चाकवर्मण, सेनक, स्फीटायन, आपिशलि, वैयाध्रपद्य और काशकुल्सन के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनमें शाकल्य, काश्यप और भारद्वाज का उल्लेख प्रातिशाख्यों में मिलता है। शाकल्य-कृत ऋक्-सहिता के पदपाठ की प्रशंसा भाष्य में भी है। पाणिनि ने सिन्ध-सम्बन्धी कुछ नियमों के विषय में इनके मत का उल्लेख किया है। पाणिनि और वार्तिककार दोनों ने इनके नियमों को शाकल कहा है। इनसे पता चलता है कि लौकिक भाषा पर भी इनका कोई व्याकरण था। भारद्वाज के मतभेद का उल्लेख इडागम-निषेध के विषय में केवल एक वार अव्याकरण था। भारद्वाज के मतभेद का उल्लेख इडागम-निषेध के विषय में केवल एक वार अव्याकरण था। भारद्वाज के मतभेद का चललेख इडागम-निष्य के विषय में केवल एक वार अव्याकरण वार उल्लेख मिलता है। स्फीट के विषय में विशेष विचार करने के कारण स्फीटायन नाम पडा था, यह वात हरदत्त की पदमंजरी से ज्ञात होती है। पुरुषोत्तम देव की भाषा-वृत्ति (६-१-७७) में गालव का मत उद्वृत है, जिसके अनुसार दिध-अत के दिवयन और दक्ष्यत्र दो रूप होते है। चाकवर्मण द्वय को सर्वनाम मानते थे। भट्टोजि ने माघ के 'द्वयेषा' को चाकवर्मण प्रयोग माना है। भारद्वाज ने सभवत. अष्टाध्यायी पर वार्त्तिक लिखे थे। भाष्य में भारद्वाजीय वार्त्तिको का अनेक वार उल्लेख है।

आपिशिल—आपिशिल का नामोल्लेख यद्यिप पाणिनि ने एक वार ही किया है, किन्तु अन्य ग्रन्थों में इनके विषय के महत्त्वपूर्ण उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि ये शाकटायन के समकक्ष वैयाकरण थे। शाकटायन व्याकरण की अमोघा वृत्ति (३-२-१६४) में आपिशिल और पाणिनि के व्याकरण को अष्टक कहा है। आपिशिल-पिक्षा में भी आठ ही प्रकरण हैं। पाणिनि-पूर्व व्याकरणों में सर्वाविक सूत्र भी इन्हीं के उपलब्ध है। भाष्य (४-१-१४, पृ०३६) में आपिशिल-ग्रन्य का अध्ययन करनेवाली ब्राह्मणी का उल्लेख है। हरदत्त ने काशिका की पदमजरी व्याख्या में शुद्धाशुद्ध शब्दों का विवेचन करते हुए शास्त्र-विहित शब्दों को साधु माना है और आपिशिल

१. तथा चोक्तमिन्द्रेण-अन्त्यवर्णसमुद्भूता घातवः परिकीत्तिताः।

२. ६-१-१२७, ८-३-१९

<sup>3. 6-5-631</sup> 

४. ८-४-६७, ७-३-९९, ६-३-६१, ७-१-५४।

५. ६-१-१२८, ५-४-११२, ६-१-१२१

**६. ६-१-९**१

व्याकरण द्वारा सिद्ध शब्दों को ही शास्त्र-विहित स्वीकार किया है। महाभाष्य, काशिका, पदनजरी, न्यास, शब्दकौस्तुम आदि से यह भी पता चलता है कि पाणिनि के बाद भी आपिशिल के विगाल व्याकरण का प्रचार बना रहा। माध्य में दो बार उनके व्याकरण के अध्ययन की चर्चा है। स्वर-प्रकरण में आपिशिल, पाणिनि, न्याडि और गीतम इन चार वैयाकरणों का सादर उल्लेख है। 'तया चापिशलेबिविः' इस ब्लोक-बात्तिक-चरण को म्पष्ट करते हए तो भाष्यकार ने उनका एक मूत्र ही उद्युत किया है, जिससे स्पष्ट है कि पतंजिल के समय में आपिशलि का मुत्रवद्ध व्याकरण न केवल उपलब्ध ही था, अपितु उसका अव्ययन-अध्यापन भी चालू था। भाष्यकार द्वारा दिये गये 'बापिशलिशाला, व्याडिशाला'' चदाहरण, पदमंजरी द्वारा चद्वृत ' आपिशिल का 'मन्यकर्मण्यनादरे उपमाने विभाषाप्राणिष्' सूत्र तथा काशिकान्यास, प्रदीप, तन्त्र-प्रवीप, बातुवृत्ति आदि ग्रन्यों में उद्युत आपिशिल के सूत्र उनकी लोकप्रियता के द्योतक हैं। इन उद्युत सूत्रों से यह भी पता चलता है कि इनके तथा पाणिनि के मूत्रों में वहत अधिक साम्य था। टाप्, ठन्, राप् आदि प्रत्यय, सार्वघातुक संज्ञा तथा मप् और अम् प्रत्याहार पाणिनि ने आपिगिलि ने ही लिये हैं। कार्यिका एवं पदमंजरी मे आपिशिक व्याकरण को 'दुष्करण' कहा है।" जिस प्रकार पाणिनीय व्याकरण में बृतु घातु समाप्ति की सूचक है, उसी प्रकार आपिशिक्ष में दुए है। महामाप्य-प्रदीपिका, काव्यनीमासा आदि प्रन्यो मे उद्युत अगो से पता चलता है कि आपिशिल ने मूत्रणठ के अतिरिक्त शिक्षा, गणपाठ, जणादिपाठ और धातुपाठ की भी रचना की थी। विद्वानों मे प्रचलित प्रवाद के अनुसार इनके वातुपाठ मे अन् के स्थान पर स् वातु थी।

काशकृत्सन और वैयाघ्रपद्य-आपिशिल के समान वैयाघ्रपद्य और काशकृत्सन के व्याकरण भी भाष्यकार के बाद कई शताब्दियों तक उपलब्ध रहे। किशका के अनुसार वैयाघ्रपद्य का व्याकरण वस तथा काशकृत्सन का तीन अव्यायों में विभक्त था। काशका (७-१-९४) में एक पुरानी कारिका भी उद्घृत है, जिसके अनुसार वैयाघ्रपद्य के मत से नपुसर्कालय के सम्बोधन में त्रपु आदि उकारान्त घट्दों के हि त्रपो, हे त्रपुं येदों रूप होते थे। मट्टोजि काशिका में उद्वृत

१. तत्र ये साववस्ते शास्त्रेणानुशिष्यन्ते आपिशलेन व्याकरणेन। अपिशिलिना तर्हि केनावगतम् ? ततः पूर्वेण व्याकरणेन । —पदमञ्जरी, भाग १, प० ६१७।

२. १-१-१, मृ० २६; ४-१-४, मृ० ३६।

३. ६-२-३६, पु० २५७।

४. एवं च कृत्वा आपिशलेराचार्यस्य विधिरुपपन्नो भवति—घेनुरनित्र कमुत्पादयति । ४-२-५४, पृ० १८२।

५. ४-१-८० तया ६-२-८६

५. पदमञ्जरी २-३-१७ तया यया विभक्त्यन्तं पदम्—घेनोरनजः—शतास्य ठन्यता-वप्रन्ये—शिव्यकरणे गुणः—करोतेश्चिनदेश्च इत्यादि।

७. का० ४-३-११५। ८. का० ५-१-५८।

सम्बोधने तूशनसिक्वरूपं सान्तं तथा नान्तमयाप्यदन्तम् । माव्यन्दिनिर्वेष्टि गुणं त्विगन्ते नर्पुसके व्याद्रपदां वरिष्ठः॥

'शुष्किका शुष्कजङ्घा च' आदि कारिका को वैयाघ्रपद्य-विरचित मानते है । भाष्यकार ने आपिशिल के साथ ही व्याकरण-सम्प्रदाय-प्रवर्त्तक के रूप मे काशकृत्स्त का स्मरण किया है और साथ ही काशकृत्स्नी मीमासा का उल्लेख भी। काशकृत्स्न शब्द पाणिनि के अरीहणादि गण मे भी आया है। बादरायण सूत्रों में इनकी चर्चा है। कैयट के प्रदीप में भी इनके कुछ सूत्रों का उल्लेख है। पदमजरीकार ने 'तदर्हम्' सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि दूसरे व्याकरणों मे यह सुत्र नहीं रखा गया है। हेलाराज के मत से ये दूसरे व्याकरण आपिशलि और काशकृत्सन के थे। रे यज्ञफल नाटक मे भी काशकृत्स्नी मीमासा का उल्लेख है। कुछ लोगो के मत से सकर्षकाण्ड या दैवतमीमासा भी काशकृत्सन-प्रोक्त है। सरस्वतीकण्ठाभरण (४-३-२४६) की हृदयहारिणी टीका के अनुसार सुत्रों में गौरव-लाघव-विवेचन काशकृत्सन-व्याकरण की विशेषता थी।

व्याहि-सग्रहकार व्याहि भी पाणिनि के पूर्ववर्त्ती थे। भाष्यकार ने दाक्षायण नाम से इनका उल्लेख किया है और इनकी कृति को शोभना कहा है। पाणिनि ने ऐषुकारिगण (४-२-५४) मे दाक्षायण शब्द का समावेश किया है। भाष्यकार ने शब्द के नित्यत्व और कार्यत्व पर विवेचन करते हुए कहा है कि सग्रह मे इस वात की प्रघान रूप मे परीक्षा की गई है और पर्याप्त समीक्षा के बाद वहाँ यह निर्णय दिया गया है कि शब्द नित्य भी है और कार्य भी। ' इसी प्रसग में आगे भाष्यकार ने कहा है कि सग्रह में सिद्ध शब्द का प्रयोग नित्य अर्थ में और कार्य के प्रतिद्वन्द्वी के रूप मे किया गया है। वार्त्तिककार ने व्याडि को द्रव्याभिधानवादी कहा है। भाष्यकार ने भी वार्त्तिक की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि आचार्य व्याडि शब्द के द्रव्याभि-धायकत्व को न्याय्य मानते है।" महाभाष्य की प्रदीपोद्योत व्याख्या मे व्यांडि के संग्रह को लक्य-सल्यक ग्रन्थ कहा है। वाक्यपदीय की पुण्यराज-कृत टीका से भी इसका समर्थन होता है।` महाभाष्य-प्रदीपिका ने संग्रह को इसी व्याकरण-शास्त्र का एकदेश वतलाया है।'° इन उद्धरणो से यह भी पता चलता है कि सग्रह पाणिनीय ज्ञाखा का ही ग्रन्य माना जाता था। पाणिनि

१. आ० १, पृ० २६।

२. २-१-५१ तथा ५-२-२१ पर प्रदीप टीका।

३. तदहीमिति नारव्यं सूत्रं व्याकरणान्तरे। ---पदमञ्जरी ५-१-१४७ तथा वाक्यपदीय में इसी सूत्र की टीका मे हेलाराज।

र्४. २-३-६६, पृ० ४५३; ४-१-१ बा० ९, पृ० ११ तया ६-१-९१, पृ० १४४।

५. आ० १, पु० १३।

६. आ० १, प्० १४।

७. इच्याभिष्यानं न्याडि:---इन्याभिघानं न्याडिराचार्या न्याय्यं मन्यते।---१-२-६४ बा०, ४५, पु० ५९०।

८. संग्रहो व्याडिकृतो लक्षसख्यको ग्रन्थः।

९. इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन् व्याकरणे व्याद्युपरचितं लक्षग्रन्थपरिमाणं संग्रहाभिधानं निबन्धनमासीत्।

१०. संग्रहोऽप्यस्यैव शास्त्रस्येकदेशः।

कीर व्यक्तिया तो एक ही पूर्ववर्ती व्यक्तरण-शाला के अनुवायी थे या परस्पर एक दूनरे के समर्थक। माञ्चकार ने लापिशिल, पाणिनीय, व्याहि जीर गीतन के ग्रन्थों का अध्ययन करनेवाले चारो सम्प्रदायों का एक साथ उल्लेख किया है। इससे भी इन चारो सम्प्रदायों में निकट सम्बन्य जान पड़ता है। अन्तर यह है कि पाणिनि का प्रन्य शब्दानुवासनार्य था और व्याडि का शब्द के अर्थ-विवेचन से सन्बद्ध । भाष्य की भर्त्तृहरिन्टीका में इस प्रन्य से अनेक ज्लोक तथा बाक्य उद्घृत मिलते हैं। रानायण ने हननान को नुत्र, वित्त, अयं, पद और संग्रह का अध्येता बतलाया है। हर्षचरित, चरक और यजफळ नाटक के कत्तों इस प्रन्य से परिचित थे। ऋक-प्रातिशास्य मे ब्यांडि के अनेक नत चद्वृत हैं। ऋक्-प्रतिवास्य (१३-३१) में वाकल्य और गार्य के साथ इनका उल्लेख है। ये दासीपुत्र पाणिनि के ममेरे माई थे, ऐसा कुछ विद्वानो का अनुमान है। कुछ समय तक दालायण के संग्रह की इतनी प्रतिष्ठा थी कि योग्य कन्या से विवाह के लिए उसका बच्चन साञ्यक नाना गया था। इस कारण कुछ विद्यार्थी कुमारी-प्राप्ति के लोग से दासादि-प्रोन्त शान्त्रों का बच्चवन करने लग जाते थे। काशिकाकार ने दुष्करण को व्याहि की अपनी उण्जा से प्रमुख ब्ललाया है, जिसकी न्यास-कृत व्याख्या से पता चलता है कि पाणिनि के लकारों के सनान व्याहि ने अपने प्रन्य में दस कालबोयक दुष्करणों की कल्पना की थी। <sup>र</sup> पण्डित-मण्डली मे प्रवाद है कि संग्रह के खितिरिक्त एक अन्य प्रन्य भी व्याहि ने लिखा था। पं० हरप्रसाद शास्त्री और न्टाइन ने हस्तरिक्ति प्रत्यों की सूची ने व्यांडि की परिनाषा-वृत्ति का भी उल्लेख किया है। महासान्य की वहत-सी परिभाषाएँ तथा न्याय, जिनमे 'व्याख्यानतो विभेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहाट-टजणम् भी सम्मिलित है, व्यांडि से ही लिये गये हैं। व्यांडि से अत्यन्त प्रमानित होने <del>के</del> कारम अनेक छोग नहासाध्य को व्याडि-संग्रह-विवृति भी कहते थे।

कालान्तर में वैयाकरण लोग सक्षेप में पढ़ते की ओर रुचि रखने लगे और अल्प-विद्या-परिण्ह की ओर उन्मुख हो गये। इस कारण, संब्रह-वैसा विद्याल ब्रन्थ उपेक्षित होकर नष्ट हो गया।

कुषि-कुषि का वृत्ति-नूत्र या तो पाणिनि-नूत्रों की व्याख्या थी या मंग्रह का संक्षेप. जिनका छोप नहामाध्य की छोकप्रियता के कारण हो गया। वृत्ति-ग्रन्य का उल्लेख काशिकाकार ने नी अपने आर्यिन्सक को के मे किया है। इससे स्पष्ट है, यह ग्रन्थ भाष्य-रचना के पूर्व प्रचित्त था। भाष्यकार ने 'पूर्वभात्तिखन्' (८-२-१) के भाष्य ने जो ज्ञास्त्रातिखल्-पक्ष स्थापित किया है,

१. १-२६, १-४४, १-७७, ३-३, ३-१३ लादि की टीका।

२. सतुत्रवृत्त्यवेपदं महार्यं सतंत्रहं साव्यति वै कपीन्द्रः । —उत्तर रामा० ३६-४६ ।

३. कांशि० ६-२-६९।

४. काञ्चि० २-४-४१ तया न्यातव्याडिरप्यत्र युगपत् कालभाविना विधीनां मध्ये दश दुष्करणानि कृत्वा परिभाषितवान् पूर्वं पूर्वं कालमिति।

५. प्रायेण संक्षेपरुचीनत्पविद्या परिग्रहान् । सन्प्राप्य वैद्याकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते ॥ —वाक्यपदीय२-४८४ ।

६. वर्ता भाष्ये तथा घातुनामपारायणादिषु । —काज्ञि०।

उसपर कँगट ने कहा है कि भाष्यकार ने वृत्ति-ग्रन्थों के कथन को एक ओर हटाकर यहाँ शास्त्रासिद्धत्व-पक्ष का ग्रहण किया है। इससे भी वृत्ति-ग्रन्थ का पूर्व अस्तित्व सिद्ध होता है। भाष्य (१-१-७४) की टीका मे कँगट ने इस सूत्र के भाष्य को कुणि के विचारों का अनुवर्त्ती वतलाया है। हरदत्त ने पदमजरी मे काशिका के पूर्वोक्त प्रारम्भिक मगल-क्लोक का विवेचन करते हुए कहा है कि 'सूत्रार्थप्रधान ग्रन्थ वृत्ति कहलाता है।' काशिका के ज्लोक मे वृत्ति शब्द पाणिति के बनाये हुए सूत्रो पर कुणि आदि आचार्यो द्वारा किये हुए विवरण या वृत्ति के लिए आया है।

अन्य प्राचीन वैयाकरण-पतंजिल से पूर्व के वैयाकरणों मे पाणिनि और कात्यायन को छोडकर, जिनकी चर्चा आगे की जायगी. तैतिरीय और मैत्रायणीय प्रातिशाख्यों मे आग्निवेश्य. बानिवेश्यायन, आत्रेय, बाह्वारक, उख्य उत्तमोत्तरीय, काण्डमायन, कौण्डिन्य, कोहली-पृत्र, गौतम, तैत्तिरीय, पौष्करसादि, प्लाक्षायण, प्लाक्षि, भारद्वाज, माचाकीय, मीमासक, वाडमीकर, वात्सप्र. वाल्मीकि, शांखायन, शैत्यायन, स्थविर कौण्डिन्य, साकृत्य और हारीत; ऋक्प्रातिगाख्य मे इनके अतिरिक्त, आन्यतरेय, आगस्त्य, कौत्स, गार्ग्य, पाचाल, प्राच्य पाचाल, वाभ्रव्य, माक्षव्य. माण्ड्रेनेय, यास्क, वेदिमित्र, शाकल्यिपता, गूरवीर और शौनक; वाजसनेयी प्रातिशास्य मे अीपशीवि, काण्य, काश्यप, जातूकर्ण, दाल्म्य, माध्यन्दिन तथा ऋक्तन्त्र मे औदब्रजि, नैगी, वह-स्पति एव ब्रह्मा ये नाम मिलते हैं। निरुक्त और पाणिनि ने जिन वैयाकरणो का नामपूर्वक उल्लेख किया है, उनको छोडकर वात्तिककार ने गौनक और पौष्करसादि तथा भाष्यकार ने आपिशिल. काशकृत्त्न, कृणर वाडव, कौष्ट्रीय, गोनर्दीय, गौतम, भारद्वाजीय, यास्क, वाष्यीयणि, व्याडि. शाकटायन और सीनाग की चर्चा की है। पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट दसो वैयाकरणो का पाणिनि से केवल सन्विकार्य, द्वित्व, आगम, स्वर एव गुण के ही विषय मे मतभेद था। प्रत्यय या शब्दसिद्धि के विषय मे नही। पाणिनीय व्याकरण में जो मतमेद-दर्शक अट्रारह सूत्र मिलते है, उनमे आठ केवल सन्धिविषयक है। शौनक पौष्करसादि और भागूरि पार्पद-काल के वैयाकरण थे। पौष्करसादि और चारायण नाम भाष्य मे भी मिलते हैं। शेप का नामपूर्वक उल्लेख वयवा उनके मतो की अलोचना भाष्य से पूर्व ही होने लगी थी। भाष्य मे उपलब्द कम्दल-चारायणीय, घृतरौटीय और ओदनपाणिनीय इन आक्षेप-परक शब्दो से स्पष्ट है कि चारायण और रौटिशाला के व्याकरणों की प्रतिष्ठा भी अष्टाघ्यायी के साथ-साथ थी। डॉ॰ कीलहॉर्न ने चारायण की एक शिक्षा का भी उल्लेख किया है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ई० पू० ५०० तथा उसके निकटवर्त्ती उत्तर काल मे व्याकरण का विधिवत् शास्त्र देश में विद्यमान था।

१. कुणिना प्राग्गहणमाचार्यनिर्देशार्थं व्यवस्थितविभाषार्थमिति च व्याख्यातम् । तेन कोडो नाम उदग्र ग्रामस्तत्र भवः कोड इत्येवं भवति । भाष्यकारस्तु कुणिवर्शनमशिश्यित् । --१-१-७४ प्रदीपे ।

२. तत्र सूत्रार्यप्रघानो ग्रन्यो वृत्तिः। सा चेदं पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां कुणिप्रभृति-भिराचार्योवरिचितं विवरणम्।

### तृतीय सोपान

### पानिनि-शक

मृष्टमूनि—काहरण के मूळ में वेद-रक्षा की धानिक भावना थी। देद-संहिताओं को मुर्गिक रखने नथा उन्हें आत्त उक्तारमों, व्याक्यओं और अवेशों से बचाने की जिल्हा ने हि तिर्क्त और व्याक्य को क्या हों। व्याक्य को और अवेशों से बचाने की जिल्हा ने कि तिर्क्त और व्याक्य को क्या हों। व्याक्य को क्या हरा को क्या हिंगा था। व्याक्य के अवेश नों का अवार कहने छ्या था, जिल्हा कीर व्याक्य में, बचीन देश में अहत भागओं ने विविध हमीं का अवार वहने छ्या था, जिल्हा कीर व्याक्य में, बचीन देश में अहत भागओं ने विविध हमीं का अवार वहने छ्या था, जिल्हा कीर व्याक्य मान्य को अव्याक्य का उद्देश सारक्ष विद्वा और व्याक्य सारा साधु धावों का समयन करना और मांग को अव्यक्ष सारा में विच्या या। इसीनिय, व्याकरण को व्याक्य सारा मां विच्या पर्ध था। जैन कीर बौद धानों के अव्यक्त से आहतों को और वक्त निका। यो भागाई विच्या पर्ध था। जैन कीर वर्ष धानों के अव्यक्त साथ में सी छा अने का उपक्रम करने छा। जिन्हा अवेश वर्ष और दर्शन के क्षेत्र में निव्य था, उनके हाथ उद्यक्ष रक्षा का भार सौंध दिया पर्धा। संस्कृत्यमाननी छोगों पर इसकी अतिक्रिया स्थानिक थी। इस्त्रीन विच्य मांध को का करने हीने विच्य मांध को करने हीने विच्य मांध को करने हीने विच्या और इस अव्यक्त में साथ को प्राप्त की पुर्ण हिच्या और इस अव्यक्त की प्राप्त को प्राप्त की प्राप्त को प्राप्त की प्राप्त

मात्रानिकान का चानान्य सिद्धान्त है कि उब एक मार्ग दूसरी मार्ग के समर्क के कारत कब एक मार्ग से बहुत-सी बोलियों वन काती हैं। इसी प्रकार, अनिवार्य परिस्थितियों के कारत कब एक मार्ग से बहुत-सी बोलियों वन काती हैं. तब भी ब्यानरणका महत्त्व बढ़ता है। विवेता और विविध्य का प्रस्मान्तरण और उस अविध्य संवय्नी अनिब्यन्ति-यौको और संकेत-एक देश से दूसरे देश को स्थानान्तरण और उस अविध्य संवय्नी अनिब्यन्ति-यौको और संकेत-पद्धित में युवार ये बार्स मार्ग से परिवर्तन उत्तय करती हैं. जितने व्याकरण गम्मीर कर से प्रमादित और समृद्ध होता है। यदि यह सिद्धान्त ठीक है, तो संस्कृत के विनिन्न प्राहतों में किक दिन होने तथा ब्यानरण की समृद्धि के इस युग में उपर्नुका बार्सों में से एकन्य-एक अवस्थ विद्यान गरी होती 1 डॉ॰ बनिक स्थान से मी विदेशी जातियों के किचिन् सम्पर्क और देश के भीतर करिक सम्पद्धाने में तीज समर्थ के विना पाणिनीय कप्दाव्यायी जैसा सर्वागपूर्ण मार्गिक्यक विन्तन का प्रस्थ कभी कहीं किसा जाता हुसा नहीं देशा गया। 1

१. दि मोस्ट इम्पोर्टेप्ट फैक्टर इन दि इवोत्पूबन लॉक् प्रामर एक साइंटिफिक ऐस्ट इन्डिस्पेन्द्रच ब्रॉच ऑक् स्टबी, बाल दि नैसेसिटी मोर रिलोजस दैन एकेडेमिक, लॉक् डिवाइर्तिय सन प्रैक्टिकल नोन्स इन्क्योरिंग नन्सेसकुल स्टबी लॉक् दि बेदाल।—पी० सी० चक्रवर्ताः दि दिलालकी लॉक् संस्कृत प्रैनर- पृ० ७।

२. रक्तार्य वेदानामध्येयं च्याकरणम्।--व्या० १, पृ० २।

इ. डॉ॰ वेक्दलकर : सिस्टन्स बॉफ् संस्कृत प्रामर, पृ॰ २. ३।

४. डॉ॰ वर्नेत विर लाइट सम कॉस्टैक्ट विर फारेन पीपुल्ल एण्ड बिटरडिल्प्युट्न एमॉन

पाणिनिकालीन भाषा-पाणिनि के समय तक वैदिक और लौकिक संस्कृत में विशेष अन्तर नही था। ऋग्वेद के दूसरे और नवें मण्डल तथा उस पर अधिष्ठित यजुर्वेद और सामवेद की भाषा को छोडकर शेष सम्पूर्ण वाडमय की भाषा सामान्य संस्कृत ही थी। ऋग्वेद के उप-र्युक्त भाग मे भी 'अग्निमीडे॰' (१-१-१), 'तत्सवितु' (३-६०-१०), 'सहस्रजीर्पा' (१०-९०-१) आदि सैकडो ऋचाओं की भाषा में नाममात्र के लिए भी आप प्रयोग नहीं थे। फिर भी, वैदिक भाषा पवित्र देववाणी मान ली गई थी। इसलिए, उसे गुद्ध रखने एव उसकी शृद्ध व्याख्या करने की प्रवल इच्छा संस्कृत लोगों में विद्यमान थी। पाणिन ने इस भावना का ध्यान रखते हुए वेद मे प्राप्त, किन्तू लोक मे प्रचलित शब्दों का सम्यक अनुशीलन करके उनके गुद्ध उच्चा-रण और अभिन्नेत अर्थ की दृष्टि से 'छन्दिस' या 'मन्त्रे' नाम से कुछ विशिष्ट सूत्रों का निर्माण किया। वैदिक वाङ्मय के भिन्न-भिन्न कालो तथा देश के भिन्न-भिन्न भागों में रचित होने के कारण उसमे एक अर्थ के वाचक अनेक शब्द, एक किया की वाचक अनेक घात तथा एक ही सम्बन्ध के वोधक अनेक प्रत्यय विद्यमान थे। लौकिक भाषा मे यह संख्या यद्यपि कम हो गई थी. तथापि एक अर्थ के वोधक अनेक शब्द विद्यमान थे ही। प्राकृत भाषाओं में आवृतिक आर्य भारतीय भाषाओं के समान नये-नये अनेक पदार्थों के व्यवहार मे आ जाने के कारण यद्यपि शब्द-संख्या कही अधिक थी. तथापि एकार्थवाचक धातुओ, सज्ञाओं और प्रत्ययों की संख्या में और अधिक कमी हो गई थी। इतना ही नहीं, द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति, आत्मनेपद आदि का प्रयोग नाममात्र को रह गया था और ऋ, ऋ, लु, ऐ, औ स्वरों तथा सयक्ताक्षरो का प्रचलन दिन-पर-दिन कम होता जा रहा था। पाणिनि के समक्ष ऐसे शब्दो का एक वडा समह वर्त्तमान था, जो विशिष्ट जनसमूह या विशिष्ट प्रदेश मे ही व्यवहृत होता था, किन्तु अभिजात वादमय में जिसे स्थान न था। ऐसे शब्दसमृह और भाषा को पाणिनि ने अपने ब्याकरण में स्थान न देकर शिष्ट-वर्ग मे समादृत भाषा का ही विवेचन किया। इस समय उत्तर भारत के अभिजात-वर्ग की भाषा शिष्ट मानी जाती थी। भाषा की दृष्टि से भारत के प्राकृ और उदक दो विभाग थे। इरावती के उत्तर-पश्चिम का भाग उदक् माना जाता था और पूर्व का प्राकृ। इस प्रकार सिन्य और सतलज निदयों के बीच का भाग उत्तर था। इस भाग की भाषा प्रज्ञाततरा कही जाती थी। दूर-दूर के लोग वाणी सीखने वहां जाते थे और वहां से लौटने पर विशेष सम्मानित होते थे। पाणिनि इसी प्रदेश के निवासी थे। स्वभावतः उन्होंने इस प्रदेश की भाषा के लिए अपना व्याकरण वनाया, किन्तु प्राग्देश मे प्रचलित प्रयोगो को भी उसमे स्थान दिया। पाणिनि द्वारा पदो के परस्पर सम्बन्य, पदो के समास, पदो के प्रकृति-प्रत्यय-मूलक विभाग, सन्धि-कार्य,

रिलीजस सैक्ट्स ऐट होम, सच हाइली डेवलेण्ड इनक्वायरी इन दु लैग्वेज ऐज पाणिनीय ट्रीटाइज डिस्प्लेज, इज कान्ट्रेरी दु ऑल एक्सपिरियन्स। ऐन्द्र स्कूल ऑफ् ग्रॅमेरियन्स।

१. प्रागुदञ्ची विभजते हंसः क्षीरोदके यथा।

विदुषां शब्दसिद्घ्यर्यं सा नः पातु इरावती (शरावती?)॥—काशि० १-१-७५ ।

२. तस्मादुदीच्या, दिशि प्रजाततरा वागुद्यते। उदञ्च उएव यान्ति वाचं शिक्षितुम्। यो वा तत आगच्छति तस्य वा शुश्रूषत्ते। ——शांखा० आ० ७-६।

न्वर, सुवन्त-तिडन्त पदो की सिद्धि आदि पर शास्त्रगृद्ध वैज्ञानिक एव लाघवयुक्त ग्रन्थ लिखने के वाद शब्दशास्त्र के लिए ब्याकरण शब्द का प्रयोग रूड हो गया।

पाणिनि ने अपने समय मे प्रचिलत भाषा के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया है। भाषा अयं मे सस्कृत शब्द का प्रयोग अण्टाच्यायी मे नहीं मिलता। विशेषण रूप मे इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रयम रामायण मे प्राप्त होता है। रामायण से यह भी विदित होता है कि व्याकरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश अपशब्दों के प्रयोग से बचते हुए सस्कृत भाषा का शुद्ध प्रयोग माना जाता था। इस समय जैसे वैदिक भाषा की कुछ विशेषताओं का ग्रहण करते हुए उत्तर देश में बोलचाल की सस्कृत का विकास हुआ था, उसी प्रकार वैदिक भाषा की अन्य तथा भिन्न-भिन्न विशेषताओं को आत्मसात् कर शूरसेन, कोसल, प्राग्देश, मगध, मालव, महाराप्ट्र, लाट आदि प्रदेशों में उन प्रदेशों की सस्कृत विकसित हुई थी। पाणिनि-काल तक शब्दों के अर्थ, सम्बन्व तथा वाक्य-रचना की दृष्टि से इन सब प्रदेशों की भाषा एक थी। केवल स्वर, सन्धि-कार्य, हुस्व-दीर्घ-व्यतिकम तथा कही-कही विशिष्ट प्रत्यय या आगम-सम्बन्धी अन्तर दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रादेशिक सस्कृत के भिन्न-भिन्न व्याकरण इन्द्र, आपिशलि, कात्यायन, गार्च, शांकटायन इत्यादि पूर्वोक्त वैदांकरणों ने निर्मित किये थे। इनमें ऐन्द्र व्याकरण शूरसेन या हिस्तनापुर के पास-पड़ोस में प्रचलित था। इस व्याकरण के अनुसार व्युत्पन्न शब्दों का प्रयोग महाभारत में देखा जा सकता है।

पाणिन पर पूर्वाचार्यों का प्रभाव और उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण—पाणिनि ने इन समस्त प्रादेणिक रूपो का समन्वय कर सस्कृत का देशव्यापी एकरूप उपस्थित किया। उन्होंने प्रत्येक प्रान्त के विशिष्ट रूपों को उनके समर्थक आचार्यों के नामोल्लेख-सहित विकल्प रूप से अपने व्याकरण में स्वीकृत किया। उनके द्वारा आठ वार किया गया 'प्राच्य' आचार्यों के मत का उल्लेख (जिसमें छह तद्वित प्रत्यय-सम्बन्धी मतभेद हैं) इस बात का प्रमाण है कि वे प्रादेशिक मतभेदों का समन्वय कर सस्कृत का एकदेशव्यापी स्वरूप खड़ा करना चाहते थे। एतदर्य, उन्होंने समस्त पूर्ववर्ती कृतियों से लाम उठाया। शब्द-सिद्धि के लिए सारी आवश्यक और अपने अनुकूल वार्ते उन्होंने प्राचीन वैयाकरणों से ज्या। शब्द-सिद्धि के लिए सारी आवश्यक और प्रातिवास्य-ग्रन्थों तथा अग्रज वैयाकरणों से लिया। यद्यपि अपनी सुविधा के लिए उन्होंने उसमें से कुछ वर्ण छोड दिये, कुछ के भेद कल्पित कर लिये और कुछ का क्रम बदल दिया। फिर भी, अपनी ओर से किसी नये वर्ण का समावेश नहीं किया। लाघव के लिए एक समान शब्दावली में से नमूने के लिए एक शब्द सूत्र मे ग्रहण कर शेप के लिए गण की कल्पना कर गणपाठ में उनका समावेश कर दिया। गणपाठ में भी उन्होंने अनेक गण आपिशिल आदि से ले लिये। धानु और वातुपाठान्तगंत गणों के विषय में भी उन्होंने अनेक गण आपिशिल आदि से ले लिये। सहायता मिली। ययालीस वर्णों को एक विशेष कम मे १४ सूत्रों के भीतर निविष्ट कर प्रत्या-

१. वाच चोदाहरिप्यामि मानुयोमिह सस्कृताम्। -- सुन्दर का० ३०-१७।

२. नून व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम् । बहुव्याहरतोऽनेन न किञ्चिदपभाषितम् ॥—किप्कि० का० ३-२९ ।

हारो द्वारा सक्षेप मे बात कहने का मार्ग सुकर कर लिया। इन वर्णों से वने वयालीस प्रत्याहारों का उपयोग उन्होंने अपने व्याकरण मे किया। प्रत्याहारों की प्रेरणा उन्हे इन्द्र, आपिशिल आदि से मिली। सिन्व-कार्य के विषय मे प्रातिशाख्य विद्यमान ही थे। उनके सारे नियमों का ग्रहण कर केवल मतभेद के स्थलों मे पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया और वैकल्पिक रूप से उनके द्वारा समर्थित प्रयोगों का ग्रहण कर लिया। सर्वनाम अव्यय, घातु, प्रातिपदिक इत्यादि लोक-प्रसिद्ध सज्ञाएँ पूर्वाचार्यों से ले ली। पाणिनि ने निरुक्त मे व्यवहृत अनेक सज्ञाओं का प्रयोग भी स्वच्छन्दतापूर्वक किया है, यद्यपि अनेक स्थानो पर दोनो आचार्यों द्वारा व्यवहृत सज्ञाओं मे अन्तर है। जैसे---

| यास्क          | पाणिनि     | यास्क    | पाणिनि     |
|----------------|------------|----------|------------|
| कारित          | णिजन्त     | चर्करीति | यडलुडन्त   |
| चिकीर्षित      | सनन्त      | व्यंजन   | विशेषण     |
| निवृत्ति-स्थान | (कुछ नहीं) | नामकरण   | (कुछ नहीं) |

यास्क ने सर्वनाम गब्द का प्रयोग 'सर्वाणि नामानि यस्य' अथवा 'सर्वेपु भृतेषु नमति गच्छति वा' इस अर्थ मे किया है, पाणिनि के समान पारिभाषिक अर्थ में नही। इसी प्रकार, आस्क मे निपात शब्दो के पृथक् अर्थ वतलाते हुए निपातों की 'उच्चावच्चेष्वर्येषु निपतन्ति' यह व्याख्या दी है, किन्तु पाणिनि ने किया के योग मे उन्हे उपसर्ग तथा कियाजन्य शब्दों के योग मे गति और कर्मप्रवचनीय सज्जा दी है। इससे यास्क और पाणिनि के काल के बीच पर्याप्त अन्तर जान पडता है। फिर भी प्रत्यय, प्रथमा, द्वितीया आदि से सप्तमी तक विमन्ति, नाम, समास, तत्प्रव, अव्ययीभाव, वहन्रीहि, कृत, तद्धित आदि प्राचीन सज्ञाओ का व्यवहार उन्होंने उसी रूप मे किया और उनकी व्याख्या करने की आवन्यकता नही समझी। नामधात और दशगणी व्याडि की देन है। इसके अतिरिक्त लाघव के लिए एक प्रकार के शब्दों का एक विशेष सकेत द्वारा वोघ करानेवाली टि, धू, नदी, निष्ठा आदि सज्ञाएँ उन्होंने स्वय किस्पत कर छी। इसीलिए, गोल्डस्टुकर ने कहा है कि पाणिनि अपनी अप्टाच्यायी मे वर्णित व्याकरण-पद्धति के आविष्कर्त्ता नहीं थे। फिर भी, यह सत्य है कि उन्होंने पूर्ववर्त्ती वैयाकरणो की पद्धति मे काफी सुघार किया और उसमे अपनी ओर से भी वहुत कुछ जोड़ा । उन्होंने प्राचीन वैयाकरणों की पारिभाषिक शन्दावली से भी लाम उठाया। उँ डॉ॰ वर्नेल के अनुसार ऐन्द्र शाखा सब व्याकरणों में प्राचीनतम थी। पाणिनि उससे परिचित थे और उन्होंने उससे बहुत कुछ लिया है। प्राचीन आचार्यों की शब्दावली के व्यवहार के कारण ही कुछ विचारक महाभाष्य के परपशाह्निक के 'पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम् को आवार वनाकर कहते है कि अष्टाच्यायी पाणिनि द्वारा प्रोक्त है, कृत नहीं । इसकी नि.सारता भाष्य मे प्रयुक्त प्रणयति स्म, प्रयुक्तको,

१. पाणिनि हिल प्लैस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० ८८।

२. ऐन्द्र स्कूल ऑफ् ग्रैमेरियन्स—निवन्ध ।

३. आई० ई० प्वाटे: दि स्ट्रक्चर ऑफ् अष्टाच्यायी, पू० ११८-१९३

की वृत्ति में अष्टाध्यायी को पाणिन्युपज्ञ तथा अकाल व्याकरण कहा है। काशिका, सरस्वती-कष्ठाभरण और वामनीय लिंगानुशासन ने भी इसी वात को दुहराया है। विद्वानों का मत है कि अष्टाध्यायी के जिन सूत्रो पर महाभाष्य में 'किमर्थमिदमुच्यते' द्वारा आनर्थक्य-शका उठाई है, वे ही पाणिनि के स्वोपज्ञसूत्र हैं।

अष्टाध्यायी पूर्व व्याकरणों की अपेक्षा कही सिक्षप्त है। आगे चलकर सक्षेप में कहने की पढ़ित पर व्याकरण में बहुत वल दिया जाने लगा। इसीलिए, पाणिनि ने प्रत्ययार्थ के प्रावान्य-सूचक, वचन एव काल (भूत, भविष्यत् आदि), उपसर्जन लादि की परिभापाओं के लिए सूत्र नहीं वनाये। अनेक विद्वानों के अनुसार इस विषय में पाणिनि की स्थिति को स्पष्ट करनेवाले 'तदिशिष्यं सज्ञाप्रमाणत्वात्' आदि (१-२-५३ से ५७) पाँच सूत्र प्रक्षिप्त हैं। सक्षेप की ओर दृष्टि रखने के कारण ही उन्होंने एक प्रयोग के लिए सूत्र नहीं वनाया। 'इसीलिए, स्वय पाणिनि-सूत्रों के अनेक प्रयोग पाणिनि-सूत्रों से सिद्ध नहीं होते। इस प्रकार के जनिकर्त्तुं. (१-४-३०), तत्प्रयोजक (१-४-५५), तिर्येञ्चि (३-४-६०), अन्विच (३-४-६४), पुराण, सर्वनाम तथा प्रत्याची ब्राह्मण शब्द आदि पाणिनि-प्रयोगों को भाष्यकार ने सौत्र निर्देश या आपं मानकर सन्तोष कर लिया है। इसीलिए, महाभारत के टीकाकार देवबीय ने ऐन्द्र व्याकरण को अर्णव और अष्टाध्यायी को गोष्यद की उपमा दी है। "

अष्टाच्यायी सहिता-पाठ में थी। स्थानेन्तरतम. (१-१-५०) के भाष्य में पतंजिल ने इस बात को सूचित किया है। उन्होंने अन्य आचार्यों के योग-विभागों को प्रमाण न मानकर अपने योग-विभाग भी दिये है, यथा टिड्डाणज्.... कब् क्वरपो यञ्च (४-१-१५)। सहिता का विच्छेद प्रवचन-काल में हुआ, किन्तु भाष्यकार ने अप्टाच्यायी का सहिता-पाठ मानकर भाष्य लिखा है। अप्टाच्यायी एकश्रुति में थी। कैं कैयट ने इस विपय में अन्य आचार्यों का अनुमोदन-परक मत उद्घृत किया है। यद्यपि उनका अपना मत इससे भिन्न था। अनेक विद्वानों का विचार है कि मूल अष्टाच्यायी उदात्तादि स्वर एव अनुनासिकादि-सहित थी, किन्तु पदसावृत्व के विषय में स्वरों के विशेष उपयोगी न होने के कारण स्वर नष्ट हो गये। नागेश भी मूत्र-पाठ को सस्वर ही मानते हैं। उनके इस मत का आवार भाष्यकार की आचुदात्तिपातनं करिष्यते' (६-१-१६७, पृ० २११) यह उक्ति है। उन्होंने कहा है कि आचार्य ने सारी अप्टा-च्यायी एकश्रुति से पढी है, इस वात में कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, कही-कही किसी पद (यथा-दिण्डनायनादि सूत्र में ऐश्वाक) का एकश्रुति से पाठ अवश्य है। भाष्य से भी इतनी ही

१. नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति। १-१-१२, वा० २, पृ० १७८।

२. यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणार्णवात्। पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनि गोष्पदे॥

३. उभयथाऽपि तुल्या सहिता स्थानेऽन्तरतम उरण् रपर इति । १-१-५०, पृ० ३०३।

४. एकश्रुतिनिर्देशात् सिद्धम्। १-४-१७४, वा० ४, पृ० ५०८।

५. अन्ये त्वाहः एकश्रुत्या सूत्राणि पठचन्त इति । कैयट प्रदीपोद्योत, १-१-१।

६. नागेश, १-१-१, पृ० १५३, निर्णयसागर-संस्करण।

वात चिख होती है। जिस प्रकार पाणिन ने टि घु आदि अपनी मंत्राएँ किल्ज कर सर्वनाम, सर्वनाम-स्थान उप्यया अग्यतरम्याम् आदि प्राची मंत्राएँ के ली. उसी प्रकार उन्होंने अपने पृत्रों के नाथ कुछ प्राचीन मूत्र भी ले लिये। यया 'पिलमत्स्यमृतान् हिन्त' (४-४-३५), 'पिरण्य च तिष्ठित' (४-४-३६), 'नोदात्तस्त्रितोदयम्' (८-४-६७) आदि। इनमे प्रयम् होनो मिलकर छन्द बनाते हैं। ये छन्दोवद्ध व्याकरण से लिये गये हैं। तृतीय भी छन्द का ही चरण है। पाणिनि-र्नेली के विपरीत इसमें 'उदात्तस्वित्तोदययो.' के स्थान पर 'उदात्तस्वित्तोव्यम्' पदा गया है। वास्तव मे यह चचन ऋक्-प्रातिशास्त्र्य से लिया गया है।' इनी प्रकार, अप्टाब्यायों मे अनेक आपिशिल-पूत्र भी मिलते हैं। अनेक पूत्र प्रतिशास्त्रों और श्रीतमूत्रों के हैं। भाष्य में अनेक मृत्रों के प्रमाम में पूर्वपृत्र-निर्देश का उल्लेख मिलता है। ये पूर्वपृत्र पाणिनि के पूर्वाचार्यों द्वारा निर्मित हैं।' आण्यालि और पाणिनि की शिक्षा के तो छह प्रकरण प्रायः समान हैं। एन्ले पाद के प्रथम मूत्र के लावार पर पादों के नाम भी प्रचलित थे। सीरदेव की परिभाषा-वृत्ति मे गाळकुटादि पाद (१-२), सू-पाद (१-३), द्विगुणद (२-४) सम्बन्द-पाद (३-४), अगणद (६-४) आदि नाम मिलते थे। धानुपाठ, गणपाठ, उपादिमूत्र और लिगानुशासन अपटाव्यायी के ही पूरक हैं और णाणिनि-कृत हैं।

उपजोष्कम तदाद्याचिरव्यानायाम् (२-४-२१) सूत्र की व्याख्या में काधिकाकार ने पाणिनीय व्यानरण को बकालक नहा है। पदमंत्ररी के अनुसार इसका तार्त्पय यह है कि जिस प्रकार अन्य प्राचीन व्याकरणों में भवन्ती, अद्यतनी, श्रवस्तानी, परोक्षा, अन्वतनी, मिवय्यन्ती आदि नालदर्शक व्यवकार हैं, उस प्रकार इसमें नहीं हैं। इमीलिए, यह कालविकार-रित्व व्याकरण नहा गया है। यद्यपि पाणिनि ने इन शब्दों का प्रयोग किया, किन्तु कातन्त्र-व्याकरण की भाँति व्यविकार-रूप से नहीं। उन्होंने इनके स्थान पर लट्ट, लिट् आदि लकार-युक्त दस संजाबों का स्थयोग किया है।

लप्टाव्यायी का महत्त्व—अपने व्याकरण को सर्वमत-समन्दित, सर्वग्राह्य एवं पूर्ण वनाने के लिए पाणिनि ने लपने पूर्ववर्ती समग्र साहित्य और चिन्तन का तो उपयोग किया ही, साथ ही उन्होंने गान्वार से अंग, वंग, मगव, किन्तग आदि समस्त भारतीय चनपदों के अन्तिम छोर तक पर्यटन कर वहाँ के बाल-हाल, आवार-व्यवहार, रीति-रिवाज, वेश-भूपा, उद्योग-घघो, वाणिज्य-उद्योग, उनकी भाषा, उनमे प्रचलित वैदिक धालाओ, सब्ययन-प्रत्यो तथा उनके गोत्रवाचक, स्त्रीवाचक, व्यक्तिचाचक, देशवाचक, नगरवाचक, प्रामवाचक आदि विशेष नामो की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होनेवाले पूर्व वैयाकरणों के प्रयो तथा प्रातिशास्य प्रन्थी का अवलोकन किया। उनमे दिये गये विशिष्ट नियमो और

१- उवात्तपूर्वं नियतं विवृत्या व्यक्तनेन वा स्वयंतेऽन्तर्हितं न चेडुदात्तस्वरितादयम्। ---ऋ० प्राति० ३-१७।

२- १-२-६८, ४-१-१४, ६-१-१६३, ७-१-१८, ८-४-७ भाव्य।

पूर्वाणि व्याकरणान्यद्यतनादिकालसंतायुक्तानि तद्रहितम्।—पदमञ्जरी।

४. २-४-३, ३-२-१०२, ६-४-११४, ३-३-१५ आदि।

सज्ञाओं का सग्रह किया और अपने व्याकरण में उन सवका उपयोग किया। उनका व्याकरण न केवल शब्दानुशान की दृष्टि से परिपूर्ण है, अपितु वह तत्कालीन वाडमय सस्कृति का विश्वसनीय एव प्रामाणिक इतिहास भी है। अध्टाध्यायी के इस पक्ष से प्रभावित होकर ही वैरेण्ड फेंडरगन ने कहा है कि हम पाणिनि की पूजा इसिलए करते हैं कि उन्होंने हमें भारत की आत्मा का साक्षात्कार कराया है। व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने केवल पूर्ववर्त्ती व्याकरणों का सक्षेप, विस्तार या समन्वय मात्र नहीं किया, उन्होंने उसमें बहुत कुछ मौलिक भी जोड़ा। उनका व्याकरण इतना सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक, लाघवपूर्ण एव सर्वागपूर्ण हुआ कि उनके सामने समस्त व्याकरण फीके पड गये। यहाँतक कि घीरे-घीरे प्रादेशिक व्याकरणों का प्रचलन वन्द हो गया और कालान्तर में वे नष्टप्राय हो गये।

भाष्यकार ने पाणिनि को प्रमाणभूत आचार्य, मागिलक आचार्य, मुहृद्, भगवान् आचार्य पाणिनि आदि विशेषणो के साथ सम्बोधित किया है और आचार्याचार (१-१-१) तथा आचार्य- शैली को भी प्रमाण माना है। उन्होंने कहा है कि आचार्य पाणिनि पिवत्र स्थान में प्राइमुख बैठकर तथा पिवत्र दर्भ हाथ में लेकर बड़े प्रयत्न से सूत्र वनाते थे। उनके सूत्र में एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता, सारे सूत्र का कहना ही क्या। अवन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि मैं अपने सामर्थ्य के आघार पर कह सकता हूँ कि इस शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं, जो निर्च्यक हो। उन्होंने जो सूत्र वनाये है, वे बहुत सोच-विचारकर। बनाने के बाद वे सूत्रों को वापिस नहीं लेते थे। उन्होंने सुदृद् के रूप में व्याकरण-शास्त्र का अन्वाख्यान किया है। रचना के समय उनकी दृष्टि भविष्य की ओर भी रहती थी और वे दूर तक की बात सोचते थे। इस कारण उनकी प्रतिष्ठा वच्चे-वच्चे तक फैल गई और विद्याध्यों में उन्हों का व्याकरण सर्वाधिक प्रिय हो गया।

पाणिनि का जीवन-चरित्र—पाणिनि के जीवन के विषय मे वहुत कम जानकारी प्राप्त है। पतजलि-चरित के अनुसार वे पणि नामक मुनि के पुत्र थे।" पणि की पत्नी का नाम

- १० वी एडोर पाणिनि विकॉज ही रिवील्स डु आन दि स्पिरिट ऑफ् इण्डिया ऐण्ड वी एडोर इण्डिया विकॉज इट रिवील्स टु अस दि स्पिरिट ऑफ् दि स्पिरिट—फंडरगन स्टडीज आन पाणिनीय ग्रामर, पृ० ६८ ।
- २. प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रत्यनेन सुत्राणि प्रणयतिस्म । तन्नाशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं कि पुनरियता सूत्रेण ।----१-१, वा० ७, पृ० ९७।
  - ३. सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात् ।—-६-१-७७ पृ०११० ।
  - ४. न चेदानीमाचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्त्तयन्ति ।---आ० देवा० १३, पृ० २६।
  - ५. पश्यति त्वाचार्यः।—आ० १, पृ० १५।
  - ६ बाकुमारं यशः पाणिनेः।---१-३-८९, पृ० २०२।
  - ७. सामर्थ्ययोगाञहि किञ्चिवत्र पश्यामि शास्त्रे युदनर्थकं स्यात् ।-६-१-७७, पृ० ११० ।

दाक्षी था। भाष्यकार ने भी इन्हें दाक्षी-पुत्र कहा है। काशिका (६-२-१४) तथा चान्द्र वृत्ति (२-२-६८) में पाणिन शब्द का प्रयोग है, जिसका निर्देश बष्टाच्यायी (६-४-१६५) में प्राप्त होता है। पणि से गोत्रापत्य अर्थ में पाणिन और युवापत्य अर्थ में पाणिन शब्द की व्युत्पित पदम्मजरीकार ने दी है। दाक्षी-पुत्र का उल्लेख पाणिनीय शिक्षा में भी मिलता है। यशस्तिलक चम्पू में इन्हें पणि-पुत्र कहा है। पुष्त्रित्तमदेव के तिकाण्डशेष कोष में पाणिनि, पाणिन, आहिक, दाक्षी-पुत्र, शालिंद्ध और शालोत्तरीय को पर्यायवाची माना है। वैजयन्ती भी शालातुरीय के इन सव पर्यायों को स्वीकार करता है। गणरत्नमहोदिष में शलातुर को पाणिनि का अभिजन वतलाया है। शलातुर एक ग्राम था। यह स्थान अब अटक के पास 'लाहुर' कहलाता है। इससे यह भी विदित होता है कि पाणिनि लाहुर छोडकर अन्यत्र रहने लगे थे। राजशेखर ने काव्यमीमासा में वतलाया है कि वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, वरस्वि, पिंगल और व्याहि इन सवकी परीक्षा पाटलिपुत्र में हुई और उसके वाद वहीं से उनका नाम चारों ओर फैला है। इससे यह भी कल्पना की जा सकती है कि वे नन्दाश्रित थे और पाटलिपुत्र में रहते थे। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वे कौशाम्बी या प्रयाग (जो कि क्रमश्च कात्यायन और भारद्वाज की जन्मभूमि हैं) में रहते थे । अभिघानचिन्तामणि तथा उसकी टीका भी उनके शालानुरीय होने का अनुमोदन करती है।

पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष, वर्ष के भाई का नाम उपवर्ष, पाणिनि के भाई का नाम पिंगल और प्रमुख शिष्य का नाम कौत्स था। कथासिरत्सागर में कहा है कि वर्ष के शिष्यों में पाणिनि अपेक्षाकृत जडवृद्धि थे, किन्तु तीव्र तप द्वारा शकर को प्रसन्न कर उन्होंने वरदान-स्वरूप व्याकरण प्राप्त किया। व्याकरण प्राप्त करने के वाद उन्होंने सर्वप्रथम अपने सहपाठी कात्यायन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। सात दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चलने के वाद

पणीति कश्चिन्मुनिरस्तिपूर्वं स पाणिनि नाम कुमारमाप।
 स्वतुल्यनाम्ना तत्तयेन सोऽपि दाक्षीमुदूढां दृढमम्यनन्दत्।—पतञ्जिलचरित, १-४७।

२. सर्वे सर्वे पदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। ---७-१-२७, पृ० ३२ ।

३. पणिपुत्र इव पदप्रयोगेषु ।--आस्वास २, प्० २३६।

४. पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्रः शालाकिपाणिनौ शालातुरीयं।

५. शालातुरीयको दाक्षोपुत्रः पाणिनिराहिकः।—वैजयन्ती।

६. अत्रोपवर्षे वर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्याडि.वररिवपतञ्जली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजन्मुः।—काव्यमीमांसा।

७. कौशाम्ची दि वर्ष प्लेस आँफ् कात्यायन, दि वात्तिककार ऐण्ड प्रयाग, दि एवोड ऑफ् दि सेज भारद्वाज एण्ड प्रोवेक्ली ऑफ् वात्तिककारज हू वेण्ट वाह दि नेम भारद्वाजज आर इन दि मध्यदेश, वि प्रोवेबिल एवोड ऑफ् सुत्रकार—लेक्चर्स ऑन पतञ्जलि, पार्ट १, प० १६।

८. शालातुरोय दाक्षयो अत्रभिचि० तया गान्धारप्रदेशविशेषशलातुरप्रामजातत्वा-देवास्य तथा इति—त्रभि० टीका ।

९ः उपसेविवान् कौत्सः पाणिनिम्।---३-२-१०८, प्रु० २४१।

कास्यायन ने पाणिनि को परास्त कर दिया। तव आकाश-स्थित शकर ने क्रोथ से हुकार किया-, जिससे पृथ्वी पर ऐन्द्र व्याकरण नष्ट हो गया और उसके अध्येता मूर्ख वनकर रह गये। तव कात्यायन अपने परिवार के निर्वाह के लिए हिरण्यगुप्त नामक वैश्य के पास कुछ द्रव्य जमा कर स्वय तप द्वारा शकर का क्रोध शान्त करने के लिए हिमाल्य पर चले गये। दीर्घकाल के बाद शकर ने प्रसन्न होकर पाणिनीय व्याकरण उन पर प्रकाशित किया। पतजलि-चरित में कहा है कि जब कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रो पर दोष-दर्शक वात्तिक वनाये, तव पाणिनि वड़े कुद्ध हुए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरा प्रभाव समझे विना ही उनतानुक्तदुश्कत चिन्ता का वृथा श्रम किया है। मैं तुम्हे शाप देता हूं कि तुम्हारा शरीर पतित हो जाय। यह मुनकर कात्यायन को भी कोष आया और उन्होंने भी पाणिनि को शाप दिया कि मैने भी शकर के ही प्रसाद से वार्तिक बनाये है। तुमने यह वात जाने विना मुझे शाप दिया है, सो तुम्हारा भी मस्तक फट पढेगा।

पत्जलि-चरित और कथासरित्सागर की कथा का अधिकांग मनगढन्त मालूम होता है।" इसके अनुसार पाणिनि और कात्यायन समकालीन थे और उनकी परस्पर अनुता चलती थी। कथासरित्सागर (२-३०,३१,३२, ४५, ४६, ७८, ७९, तथा ४-१) के अनुसार कात्यायन कौशाम्वी के सोमदत्त और वसुदत्ता के पुत्र थे। वे भी पाटलिपुत्र मे वर्ष के पास पढे थे। उन्होंने विन्ध्याटवी मे कथासरित्सागर की कहानियाँ कही थी। कथासरित्सागर (२-७९) के ही अनुसार व्याहि भी इन दोनो के सहपाठी थे। व्याहि या दाक्षायण पाणिनि के ममेरे भाई जान पडते हैं। यह भी सत्य जान पड़ता है कि पाणिनि नन्द-काल मे उत्पन्न हुए। काशिका के पूर्व 'पाणिनीया', और 'अपरपाणिनीया.' उदाहरणो से पाणिनि के दीर्घजीवी होने की कल्पना की जाती है। वे स्वय शिक्षक थे। उन्होंने स्वय अपनी अष्टाध्यायी शिष्यों को पढ़ाई थी। उनकी शिष्य-मण्डली विशाल थी और विद्यालयों मे इनके ग्रन्थ का अध्ययन करनेवालो को भोजन दिया था। यह वात महाभाष्य के 'ओदनपाणिनीया.' उदाहरण से ध्वनित होती है। उनकी मृत्यु सिंह के आक्रमण से वतलाई जाती है।'

पाणिनि की अन्य रचनाएँ—महाभाष्य-प्रदीपिका के अनुसार अष्टाच्यायी के अतिरिक्त शिक्षा, बातुपाठ, गणपाठ और पचपादी उणादिसूत्र भी पाणिनि ने बनाये थे। राजशेखर क्षेमेन्द्र और शरणदेव के उल्लेखो तथा वैयाकरणो मे प्रचलित दन्तकथा के अनुसार वे जाम्बवती-विजय और पार्वतीपरिणय के भी रचयिता थे। २६ ग्रन्थों मे इन दोनो ग्रन्थों के उद्धरण उपलब्ब

१. अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महानभूत्। तत्रैकः पाणिनिर्नाम जडवुद्धितरोऽभवत्।— कथासरित्सागर्, ४-२० से २७ तक।

२. पतञ्जलि-चरित, १-६७ से ६९।

३. महाभा० ३-२-१०८।

४. उभयथा ह्याचर्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः।--१-४-१, पृ० ९७।

५. सिंहो व्याकरणस्यकर्त्तु रहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः।—मित्रप्राप्ति, श्लो० ३६

होते हैं, यद्यपि ये ग्रन्य अप्राप्य हैं। राजशेखर ने उन्हें प्रथम व्याकरण और तदनु जाम्बवतीजय का कर्ता बतलाया है। कोमेन्द्र ने 'पाणिनेष्पजातिभि' से उनका किव होना सूचित किया है। और शरणदेव ने अपनी दुर्घट वृत्ति में 'सायचिर प्राहणे प्रगेऽव्ययेम्य' (४-३-२३) आदि सूत्र की व्याख्या करते हुए उनका एक श्लोक उद्यृत किया है। स्वय पतजिल ने उनके लिए किव गव्द का प्रयोग किया है। है।

पाणिनि का समय-पाणिनि के समय के विषय मे वहुत काल तक विद्वानो मे मतमेद रहा है। डॉ॰ पीटर्सन ने अप्टाघ्यायीकार तथा वल्लभदेव की सुभाषितावली के कवि पाणिति को एक मानकर उनका समय ईसवी-सन् का प्रारम्भ माना है। पिशेल दोनों को एक मानकर भी उनका समय ५०० ई० पू० के लगभग मानते थे। वेवर और मैक्समूलर के मत से पाणिनि-काल ३५० ई० पू० के लगभग होना चाहिए, क्योंकि पाणिनि द्वारा उल्लिखित सुत्रकार शब्द (५-१-१८) इस तथ्य का परिचायक है कि पाणिनि से पूर्व ही सूत्र-प्रत्थो की रचना प्रारम्भ हो गई थी। मैक्स-मुलर ने प्राचीन साहित्य के चार काल-विभाग करते हुए १२०० ई० पू० से १००० ई० पू० तक छान्दस-काल, १००० ई० पू० से ८०० ई० पू० तक मनत्र-काल, ८०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक ब्राह्मण-काल और ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक सूत्र-काल माना है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन के वाद वे इस निष्कर्प पर पहुँचे है कि पाणिनि कात्यायन के लगभग समकालीन थे भीर कात्यायन का समय लगभग ३५० ई० पू० है। मैक्समूलर का वक्तव्य कथासरित्सागर पर वावत है। डॉ॰ ओटो वोथलिक ने भी कथासिरत्सागर के ही आवार पर पाणिनि का समय ३५० ई० प्र० निश्चित किया है। गोल्डस्टुकर और डॉ० भण्डारकर के अनुसार उनके काल की निम्नतम सीमा ५०० ई० पू० है। गोल्डस्ट्कर के मत से पाणिन को अथर्ववेद की जानकारी नही थी, क्योंकि उनके सूत्र अथर्वाङ्गिरस् या उससे निष्पन्न अथर्वाङ्गिरस् का उल्लेख नही करते, यद्यपि महाभाष्य मे 'रैवतिकादिम्यश्च' (४-३-१३१) सूत्र के अन्तर्गत आयर्वण मन्त्र और आयर्वण आम्नाय का उल्लेख हुआ है। हाँ, वे वेद के मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग मे विभाजन से परिचित थे। अष्टाध्यायी (२-४-८०, ३-२-७१, ३-३-९६, ४-३-१०५) मे मन्त्र, ब्राह्मण और करप का उल्लेख है। काशिका पाणिनि, याज्ञवल्बय और आश्मरय को समकालीन मानती है। सम्भव है, पाणिनि शेप दोनो से कुछ पूर्व के हो। याज्ञवल्क्य तो वार्तिककार की दृष्टि मे भी पाणिनि के समसामयिक थे। पाणिनि गृह्य एव घर्मसूत्रो से भी परिचित थे। 'अध्यायिन्देश कालातु' (४-४-७१) का निपेध, जिस पर भाष्यकार ने पर्याप्त प्रकाश डाला है, गृह्यसूत्री के ही अनुसार है। अत , उनका समय इन सूत्र ग्रन्थों के बाद होना चाहिए। डॉ॰ गोल्डस्टुकर का कहना है

१. गलेरी-नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका-भाग १, खण्ड १, नवीन सं० ।

२. नम. पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह। आदी व्याकरणं काव्यमनुजाम्बवती जयम्।। राजशेखर।

३. पीटसंन दि रिपोर्ट आफ सस्कृत मैनस्किप्ट्स, १८८२-८३, पृ० ३९ से।

४. मैक्समूलर:एन्शियेण्ट संस्कृत लिटरेचर, पू० ५७२, ४९७, ४३५, ३१३, २४९,

कि समग्र उपलब्ध सस्कृत-साहित्य मे ऋग्, साम, और कृष्णयजुप् सहिताएँ तथा ग्रन्थकारों मे यास्क ही पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं और शेष सम्पूर्ण साहित्य उनके बाद का है। डॉ० वेलवलकर के मत से पाणिनि का समय ७०० से ६०० ई० पू० है। ३५० ई० पू० माननेवालो का मुख्य आवार यवन शब्द का प्रयोग है, पर अब यह वात स्पष्ट हो चुकी है कि यवनो (आयोनियन ग्रीको) से इस देश के लोगों का परिचय १००० ई० पू० से ही था। ये ही क्यो, असुर या असुर्य (असीरियन) शक (सीदियन), मद या मद्ग (मीइस), पारसीक और पल्लव (पिययन) भी सिकन्दर के आक्रमण से शताब्दियो पहले आर्यों को ज्ञात थे। सिकन्दर का आक्रमण ३२७ ई० पू० मे हुआ, किन्तु प्लेटे (Plateae) के (४७९ ई० पू०) युद्ध मे भारतीय फौजे डेरियस की सेना का अंग थी। इसके अतिरिक्त 'सफलादिम्यञ्च' (२-४-७५) 'तथा पश्वीदि योघेयादि० ..' (५-३-११७) आदि सूत्र भी पाणिनि को सिकन्दर-पूर्व सिद्ध करते हैं।'

अन्त मे हम फैडरगन के स्वर मे कह सकते है कि पाणिनि की कृति का महत्त्व केवल उससे प्राप्त होनेवाले भाषाविषयक ज्ञान के कारण ही नहीं है, यद्यपि वह ज्ञान भी वहुमूल्य है। उसका महत्त्व इस वात के लिए अधिक है कि वह हमें भारतीय ग्रन्थन और सगुम्फन-पद्धित को समझने के लिए प्रशिक्षण देने में सक्षम है। विशेषत. वैज्ञानिक ग्रन्थ होने के कारण वह और भी उपयोगी वन पड़ा है।

#### कात्यायन-काल

पूर्वपीठिका—योडे समय मे ही अष्टाघ्यायी का प्रचार वहुत अविक हो गया। आचार्य लोगो को सूत्र पढाते समय सूत्रों के शब्दों की उपयुक्तता, सूत्रों की तान्त्रिक व्याख्या, उन पर होने-वाले आक्षेपों और उसके निराकरण आदि पर विचार करना पड़ता था। कही-कही कोई आचार्य अन्य प्रकार से भी शब्द-सिद्धि कर किसी सूत्र अथवा उसके किसी शब्द का वैयथ्यं प्रदिशत करते हुए वृद्धि-वल का परिचय देता था। इस प्रकार, पाणिनि-सूत्रों को पढाते-पढाते अनेक आचार्यों ने उनमे लाघवयुक्त संशोधन उपस्थित किये। ये सशोधन वैयाकरण जगत् मे वात्तिक कहलाये। इनमे भारद्वाज, सीनाग, कुणरवाडव, कोष्ट्रीय, कात्यायन आदि वैयाकरण सम्प्रदायों के वात्तिक विद्वत्समाज मे अत्यन्त समादत हए।

कात्यायन का प्रातिशास्य—कात्यायन का जन्म पाणिनि के लगभग २०० वर्ष वाद हुआ। इस समय तक पाणिनि-काल मे प्रचलित अनेक गव्द अप्रयुक्त हो गये थे, कुछ के अनेक अर्थों मे कुछ अर्थ अव्यवहृत हो चुके थे और कुछ को विशेष महत्त्व प्राप्त हो चुका था। पाणिनि के समीपकालीन लेखक प्राचीनों की गिनती मे माने जाने लगे थे। कात्यायन ने वाजसनेयी

वोर्थीलक पाणिनि : देखिए देयर इण्डियन स्टडीन तथा लीपिजग का ऋग्वेद (१८५७), भूमिका तथा गोल्डस्टुकरः पाणिनि—हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० ५४ से ६६ तक।

२. फैंडरगन:स्टडीज ऑन पाणिनीज ग्रामर-प० ४८।

३. याजवल्क्यादयो न चिरकाला इत्याख्यानेषु वार्ता । काक्षिका तथा याज्ञवल्क्यादिस्यः प्रतिषेधः तुल्यकालत्वात् ।—जा० ४-३-१०५।

सहिता का प्रातिशास्य लिखा था, जिसमें उन्होंने संहिता-क्षेत्र में आनेवाले पाणिनीय सूत्रों की आलोचना की थी। सम्भवत , इन्होंने ही कात्यायन श्रौतसूत्र की भी रचना की थी। सर्वप्रथम इन्होंने लपना प्रवन्य वैदिक भाषा तक ही सीमित रखा, किन्तु बाद में प्रातिशास्त्र की आलोचना से उत्साहित होकर सम्पूर्ण अप्टाच्यायों को अपने विवेचन का विषय बनाया। इनके प्रातिशास्य के अनेक सूत्र, प्रत्याहार तथा अनुवन्य पाणिनिवत् ही हैं। कहीं-कहीं सुधार की वृष्टि से कुछ परिवर्त्तन अवश्य कर दिये गये हैं। इन्ही परिवर्त्तनों को उन्होंने आगे चलकर वार्तिकों के रूप में निवद्ध कर दिया। अप्टाध्यायी और प्रातिशास्त्र के मुत्रों का साम्य अनेक सूत्रों में भी देखा जा सकता है—

| अव्टाप्यायी                 | कात्यायन-प्रातिज्ञाख्य        |
|-----------------------------|-------------------------------|
| बदर्शनं लोप (१-१-६०)        | वर्णस्यादर्शन लोप (१-१४१)     |
| तस्मादित्युत्तरस्य (१-१-६७) | तस्मादित्युत्तरस्यादे. (१-३५) |
| मुखनासिकावचनोऽनुनासिक       | मुखानुनासिकाकरणोऽनुनासिक      |
| ( १-१-८ )                   | (१-७५)                        |

कात्यायन के वार्तिक तथा अन्य वार्तिककार—कात्यायन के वार्तिकों में कुछ गद्य में और कुछ छन्दोह्म में उपलब्ध होते हैं। उनमें कहीं-कहीं यथावत् और कहीं स्वल्म परिवर्त्तन के साय पूर्ण सूत्र की तथा कहीं सूत्र के प्रथम या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गट्य की आवृत्ति मिलती है। वार्तिकों में पूर्व वार्तिकों का उल्लेख 'उन्त नेपें', 'उन्त वा' और 'उन्त पूर्वण' से मिलता है। पाणिनि की शट्यावली का व्यवहार करते हुए भी इन्होंने अच् को स्वर, हल् को व्यवन, अक् को समानाक्षर, लट्ट को भवत्ती और लुट् को अद्यतनी कहा है। इससे कथासिरत्तागर की इस घारणा (तरग ४) को, कि वे ऐन्द्र शाखा के थे, वल मिलता है। पाणिनि से मिल्र शाखा के तो वे अवव्य थे। कात्यायन प्रातिशास्य में शाकटायन और शाकत्य' का तथा वार्तिकों में वाजप्यायन, व्याडि और पौष्कर-सादि का उल्लेख वार्तिककार के रूप में मिलता है। 'एके' और 'केचित्' से भी कुछ वार्तिककार उल्लिखत हैं। इनके वाद महाभाष्य के २५० क्लोक-वार्तिकों के रचयिता वार्तिककार आते हैं। स्वयं भाष्य में कात्यायन भारद्वाजीय, सौनाग, कुणरवाडव, वाडव, सौयंभगवान् और कुणिकोटीय गोनर्दीय, गोणिकापुत्र का वार्तिककार के रूप में उल्लेख है। भाष्य में भारद्वाजीयों का मत दस वार, सौनागों का सात वार, कोष्ट्रीयों का एक वार और कुणरवाडव का दो वार उल्लिखत है। क्लोक-वार्तिक कात्यायन के वाद के जान पड़ते हैं; क्योंकि उनमें कात्यायन को पूर्ववर्त्ती स्वीकार किया गया है।

१. गोल्डस्ट्कर:पाणिनि-हिज प्लेस इन सं० लिटरेचर, पृ० १५४ से १५७।

२. प्रत्यय सवर्णमुदि शाकटायन।--कात्या०, प्रा० ३-८।

३. शाकल्यः शपसेषु ।--वही ३-९।

४. ३-२-११८ को प्रयम कारिका तथा इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ५, टिप्पणी-सं०४, महाभाष्य।

कात्यायन के वार्तिकों का सग्रह प्रकाशित हो चुका है, पर उसे प्रमाणित नहीं कहा जा सकता। इस संग्रह का आघार महाभाष्य है, किन्तु महाभाष्यकार ने कात्यायन के सारे वार्तिकों की व्याख्या नहीं की है। उन्होंने सूत्रों के समान बहुत-से वार्तिक भी छोड़ दिये हैं। दूसरे भाष्य में पतंजिंक के अपने वार्तिकों की सख्या भी कम नहीं है और कात्यायन-वार्तिकों से उनको अलग कर सकता अत्यन्त दुष्कर है। मनोरमा में भट्टोजिदीक्षित ने कहा है कि मूल सूत्रपाठ आज भ्रष्ट हो गया है। यह बात वार्तिकों के विषय में और सरलतापूर्वक कही जा सकती है। भाष्य में बार्तिकों का युग भी उलट-पुलट गया है, क्योंकि अनेक वार्तिकों में जिस बात को लक्ष्यकर 'उक्त वा' या 'उक्त पूर्वण' कहा है, वह भाष्य में अनेक वार उस वार्तिक के बाद मिलती है। वास्तव में ऐसे स्थलों पर 'वक्ष्यते' निर्देश होना चाहिए था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ अप्रासंगिक न होगे —

#### उक्तं वा का निर्देश-स्थल

### १. अटि चोक्तम्---१-३ वा०९

### २. उक्त वा---१-१-१२ वा०६

- ३ उक्त वा---१-२-४३ वा०७
- ४. अधिरीश्वरवचन उक्तम् १-४-९७ वा० १
- ५. विभक्तौ चोक्तम् ४-१-१ वा० १५
- ६. वा वचने चोक्तम् ३-१-२ वा० ८

### उक्तं वा से सम्बद्ध प्रसंग का स्थल

अन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य ६-१-१३ वा० ५ अदस ईत्वोत्वे ८-२-६ वा० ९

परवल्लिङ्गम० २-४-२६ वा०६

यस्य चेश्वरवचनम् २-३-९ वा० १

न वा विभक्तौ ७-१-१ वा० १३

वा वचनानर्थंकम् ३-१-७ वा ९ आदि।

वार्तिकों मे सूत्रों की कमी की पूर्ति करनेवाले कम और उनमे 'अमुक शब्द क्यों है, उसके स्थान पर अमुक शब्द क्यों नहीं', इस प्रकार की मीन-मेख निकालनेवाले वार्तिक अधिक थे। यह भी वार्तिक-पाठ के नष्ट होने का एक कारण जान पड़ता है; क्योंकि मिल्लिनाथी टीका के समान एक वार पाठक की जिज्ञासा शान्त कर देने के वाद फिर ऐसे वार्तिकों का उपयोग नहीं रह जाता।

साम्प्रदायिक सूत्रपाठ के पारायण में वार्त्तिक भी सूत्रों के अन्तर्गत शामिल कर लिये जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ, 'ये च ति इते' (६-१-६१) का तीसरा वार्त्तिक 'अचिशीर्थ.' तथा 'सुट् कात्पूर्व (६-१-१३५) के चतुर्थ और पचम वार्त्तिक 'अडव्यवाय उपसंख्यानम्' तथा 'अम्यासव्यवाये च' स्वतन्त्र सूत्र बन गये हैं।' इसी प्रकार 'आत्मनश्च पूरणे' (६-३-६) "नित्यमा म्रेडिते डाचि' (६-१-१००), 'यूनश्च कुत्सायाम्' (४-१-१६७), 'वृद्धस्य च पूजायाम्' (४-१-१६६), 'यूनश्च कुत्सायाम्' (४-१-१६७), 'सुट् कात्पूर्वः' (६-१-१३) आदि सूत्र वास्तव मे वार्त्तिक है और मूल से सूत्रपाठ मे सम्मिलित कर दिये गये हैं।' 'कापिञ्जलहास्तिपदादण्' और 'आयर्वणिकस्येक-लोपश्च' ये दो भाष्य-वचन तथा सुषमादिगण के दो गणसूत्र (८-३-९९, १००) भी सूत्रों मे मिल गये है।'

१. वेखिए सूत्र ६-१-६२ तथा ६-१-१३६।

२. वात्तिकं इष्टासूत्रेण कैश्चित् प्रक्षिप्तम् तथा यूनश्च कुत्सायामिति सूत्रमनार्षमिति-वचनम्।—कैयट, ४-१-१६६ तथा देखिए कैयट, ६-१-६२, ६-१-१७०।

३. पाणिनि-हिज प्लेस इन सं० लिटरेचर, पृ० ९१।

क्या कात्यायन पाणिनि-विरोधी थे?

कात्यायन ने पाणिनि के ३९९५ सूत्रो (३९८१-१४ प्रत्याहार-सूत्र) मे १२५४ पर लगभग ४२०० वार्तिक बनावे। इनमे २६ सूत्रो पर एक से अधिक आचार्यों के वार्तिक आध्य में मिलते हैं। कात्यायन के वार्तिकों ने ७०९ चूत्रों की व्याख्या की ५३७ में समार प्रस्तानित किये एव आठ सूत्रो को अनावश्यक सिद्ध किया। कात्यायन के वार्तिकों को सूत्र-व्याख्यान, चूत्रपदप्रयोजन, चूत्रप्रयोजन, चूत्रपद, प्रत्याख्यान, चूत्र-प्रत्याख्यान, वाकोद्नावन-समाधान, सम्बद्धार्यकथन और स्वतन्त्रार्थकथन इन बाठ भागों में बाँटा जा सकता है। केवल ३६ सत्रों में भाष्यकार ने वर्शितककार के विरुद्ध सुत्रकार का समर्थन किया है। भाष्यकार और वासिककार द्वारा अनावस्थक माने गये सूत्रों की सख्या तथा भाष्य द्वारा वात्तिककार के विरुद्ध सर्मायत सत्रों की सख्या को देखते हुए वर्नेल, डॉ॰ गोल्डस्ट्कर और देवर की यह घारणा कि 'कात्यायन ना उद्देश्य पाणिनि के सूत्रो ना ऑन्स्यि सिद्ध करना था उनका समर्थन नहीं। उल्टे वे उनमे दोप निकालना चाहते थे। काल्यायन की कृति से वे पाणिनि के मित्र या प्रवासक नहीं, अपित विरोधी जान पहते हैं। अनेक बार तो उनका विरोध अन्यायपूर्ण भी दीख पहता है,' निर्मल जान पड़ती है। नात्यायन ने कई बार पाणिनि को भगवान और आचार्य कहकर सम्बोबित किया है। इस विषय में डॉ॰ कील्हॉर्न का यह कथन कि 'वात्तिककार का उद्देश्य देवल इतना है कि वे पाणिनि-मुत्रो पर समान्ति नकाओं और आपत्तियो का विना पन या पूर्व-प्रह के विवेचन करे और निराधार आक्षेपो का खण्डन कर उनका ऑक्टिय सिद्ध करे. किन्तू जहाँ किसी प्रकार सूत्रों का समर्थन और औचित्य-सिद्धि सम्भव न हों वहाँ उनमें सशोवन, परिवर्त्तन या परिवर्वन प्रस्तावित करें , अक्षरश ठीक है।

डॉ० कीलहॉर्न ने कात्यायन के वात्तिकों का विसद विवेचन निया है। उनके मत से माध्य में प्राप्त होनेवाले वार्तिकों में लिवकाश कात्यायन के और थोड़े-से इिटक्स वार्तिक पतंजिल के हैं। ये वार्तिक कात्यायन ने पाणिनि-सूत्रों में दोपों के उद्भावन के लिए बनाये थे। माध्यकार ने इनमें ने लिवकाश वार्तिकों को स्वीकार कर लिया, बहुत-से व्यक्तिकों का स्पष्टीकरण किया, किन्तु लनेक स्थानों पर उनकी लनावज्यकता प्रतिपादित की। डॉ० कीलहॉर्न के विचार से कात्यायन के वार्तिकों पर गका व्यक्त करने के लिए भाष्यकार ने 'चेत्' लव्यय का और लपना निश्ची निरूपण करते समय 'यदि, लय' शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने वार्तिककार के शका-समाधानात्मक निरूपण में 'न वा...सिद्ध तु' लादि शब्द-योजना की है, किन्तु लपने निरूपण में 'नं वा. तिर्काह वक्तव्यम्' इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। डॉ॰ कीलहॉर्न ने इतना सव वैज्ञानिक विवेचन करने एवं उपर्युक्त मत प्रकट करने के बाद भी कई बार वेवर लादि पाश्चात्य विद्वानों से एकस्वर होकर यह स्वीकार किया है कि कात्यायन और पत्तिल की दृष्टि पाणिनि के दोष-प्रदर्शन की ओर थी। यह मत स्थिर करते समय इन विद्वानों की दृष्टि कात्यायन की लेखन-पद्धित तथा माष्य द्वारा उनके समर्थन पर ही केन्द्रित रह गई। सम्भवतः, इस बात की ओर उनका ध्यान नहीं गया

१. ७-१-२ वा० ४, ८-४-६८ वा० ४ तया।

२. दि कात्यायन ऐण्ड पर्तजलि, पृ० ४८।

कि पाणिनि से कात्यायन तक आते-आते भाषा मे पर्याप्त परिवर्त्तन हो चुका था, जिसके लिए इन वार्त्तिको की आवश्यकता थी, इसीलिए कात्यायन के वार्त्तिकों के सिहत अष्टाध्यायी के पठन-पाठन की प्रथा वैयाकरणों मे चल पड़ी और कात्यायन और पतजिल पाणिनि के पूरक माने जाने लगे, विरोधी नहीं।

कात्यायन का जीवन-चरित्र—कात्यायन के जीवन के विषय मे कोई प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। वे कृतगोत्रीय और भाष्यकार के अनुसार दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। भाष्य में विणित दक्षिणात्यों की विशेषता तद्धितान्त शब्दों का अधिक उपयोग है। यह विशेषता वर्त्तमान मराठी क्षेत्र में पाई जाती है। सस्कृत की विद्वत्परम्परा में इस प्रदेश के विद्वानों के लिए दाक्षिणात्य विशेषण का प्रयोग आज. भी प्रचलित है। भाष्य के अनुसार दक्षिण में बड़े-बड़े सरों को सरसी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने 'पाणिनि और पतजलि की अपेक्षा दाक्षिणात्य' यह कल्पना कर इन्हें मालव या उसके समीपस्थ देश का निवासी माना है। यह अनुमान समीचीन नहीं है। भारत में प्रारम्भ से ही दक्षिण भारत को दिक्षणाप्य और उसके निवासियों को दाक्षिणात्य कहने की प्रथा रही है। पतजलि दक्षिण भारत से भली मांति परिचित थे। उनके द्वारा उल्लिखित नासिक्य, कन्याकुमारी, चोल, पाण्ड्य, केरल आदि इसके प्रमाण है। दूसरे मालव और शूरसेन-प्रदेश की भाषा में कभी विशेष अन्तर नहीं रहा। आज भी मालवी बोली पर वज तथा गुजरात की भाषा का ही सर्वाधिक प्रभाव है। तब दक्षिण में महाराष्ट्र ही ऐसा प्रदेश रह जाता है, जहाँ पतजलिककाल में सस्कृत का प्रचार था। इस प्रदेश में प्रारम्भत अद्याविध व्याकरण-शास्त्र की परम्परा भी अक्षुण्ण रही है। अत, अधिक सम्भावना इसी बात की जान पड़ती है कि कात्यायन महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी थे।

सायण ने वरहिच और कात्यायन को एक माना है। वैयाकरण-परम्परा में भी वरहिच वार्तिककार माने गये है। नागेश ने वार्तिककार को ही वाक्यकार माना है। भाष्यकार ने भी वारहच कलोको की चर्चा की है। उनके उल्लेख से वरहिच और कात्यायन स्पष्ट ही एक व्यक्ति अवस्य नहीं जान पडते, किन्तु पतजिल ने जिन भाज कलोकों का उल्लेख किया है, उन्हें कैयट, हरदत्त और नागेश कात्यायन-कृत मानते है। वैयाकरण-परम्परा एव सायणचार्य जैसे विद्वानों के मत का आदर करते हुए कुछ विद्वान् वररिच को वार्तिककार का व्यक्तिनाम तथा कात्यायन को गोत्रनाम स्वीकार करते है। विकम के सभारत्न वरहिच इनसे भिन्न रहे होंगे, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृत व्याकरण इन द्वितीय वरहिच की रचना है। कहा जाता है कि वरहिच ने स्वर्गारोहण नामक एक काव्य भी बनाया था। पतजिल-चरित के अनुसार भी दो वरहिच हुए है—एक वार्तिककार कात्यायन तथा दूसरे पतजिल द्वारा शापित शिष्य के उज्जयिनी-निवासी शिष्य चन्द्रगुप्त बाह्मण के ज्येष्ठ पुत्र। इस ग्रन्थ के अनुसार चन्द्रगुप्त ने ब्रह्मराक्षस से महाभाष्य का अध्ययन समाप्त कर घर लौटते समय मार्ग में चारों वर्णों की एक-एक कन्या

<sup>े</sup> १. यमजीजनत् प्रथमवर्णकन्यका तनयं द्विजो वरहींच तमाख्यया । स्वयमाजुहाव फुतवंशजन्मनः पदशास्त्रवर्शितककृतः पवित्रया।। —पतंजलिचरित, सर्ग ७, रुलो० २ ।

से विवाह किया, जिनसे कमनाः वररुचि, विकामकं, भट्टि और भर्तृहिर ये चार पुत्र हुए। इनमें वररुचि ने अनेक विषयो पर समानाविकार रखते हुए भी केवल गणित-जास्त्र पर ग्रन्थ-रचना की। पतजिल-चरित के अनुसार यह वररुचि अवन्य ही मालववासी तथा विकासकालीन थे।

कात्यायन के काल के विषय में मैक्समूलर, गोल्डस्टुकर आदि विद्वानों ने विस्तृत विचार किया है और तदनुसार अब निविवाद रूप से उनका समय लगभग ३५० ई० पू० स्वीकार कर लिया गया है।

सर्वामु शास्त्रपदवीयु विचलणोऽपि ग्रन्यान् व्यघाद् गणित एव जनोपकारान् ।
 तेष्वग्रजो वरश्चिदिवसेश्वरोहि प्राच्यामुदेत्यखिलदिक्ष्विप निर्विदोषः ॥
 —पतंजलिचरित, सर्ग ८, श्लो० ३।

२. गोल्डस्टुकर: पाणिनि—हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० ६६ से।

## अध्याय २

# ग्रन्थ और ग्रन्थकार

# महाभाष्य

प्रन्य-योजना---कार्यायन के लगभग २०० वर्षों बाद पतंजिल ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। इसमे उन्होने पाणिनीय सूत्रो तथा उन पर लिखे गये व्याख्यानात्मक एव पूरक वार्तिको का विवेचन किया और यत्र-तत्र अपने इप्टि-वाक्यो का भी समावेश किया। महाभाष्य ८५ बाह्निकों मे विभाजित है, जिनकी विश्लेषणात्मक समीक्षा से यह वात सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि महाभाष्य की रचना, विषय-प्रतिपादन-शैली तथा उसका आह्नि-कात्मक विभाजन सब अत्यन्त नैसर्गिक है। उसकी रचना पूर्वयोजनानुसार काण्डो, अघ्यायो या अधिकरणों के विभाग द्वारा नहीं की गई। व्याख्यानात्मक ग्रन्थ होने के कारण अप्टाध्यायी की योजना ही महाभाष्य की योजना है। पतजिल अपने शिप्यों को अष्टाध्यायी पढ़ाते हुए कुछ सुत्रों की विस्तत समीक्षा करते जाते थे और वाद में उस समीक्षा को आहिक रूप में लिख लेते थे। इसीलिए, भाष्य मे कही-कही चाल प्रकरण को बीच मे ही तोडकर और कही एक प्रसग के बाद दूसरा प्रकरण नाममात्र को प्रारम्भ करके ही आह्निक की समाप्ति की गई मिलती है। दूसरे शब्दों में महाभाष्य के ८५ आह्निक विद्यार्थियों को पढ़ाये गये ८५ दिन के पाठ है। आहिक नाम ही इस वात का साक्षी है। पतजिल ने अपने पूर्ववर्त्ती समस्त वैयाकरणो के ग्रन्थो एव समस्त वैदिक और लौकिक प्रयोगो का सूक्ष्म अनुशीलन करने के बाद महाभाष्य का प्रारम्भ किया था, इसलिए व्याकरण का कोई विषय उनकी लेखनी से नही छुटा।- उनकी निरूपण-पद्धति सर्वथा मौलिक और नैयायिको की तर्क-शैली पर आघृत है। अत , पतजलि के हाथो पाणिनीय शास्त्र सूत्रो की समिष्टिमात्र न रहकर पूर्ण एव वैज्ञानिक वन गया और शीघ्र ही उसकी गणना ेविशिष्ट दर्शन के रूप मे होने लगी। महाभाष्य की रचना के बाद फलत. आपिशल, शाकटायन, काशकृत्स्न आदि व्याकरणो की परम्परा बन्द हो गई और सम्पूर्ण देश मे पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन और अध्यापन प्रचलित हो गया।

पाणिनि पर पतजिल की असीम श्रद्धा थी। उन्होंने पाणिनि का स्मरण भगवान्, आचार्य, मांगिलिक, सुहृद् आदि विशेषणों के साथ किया है। उनका विश्वास था कि मगवान् पाणिनि ने पित्र स्थान मे वैठकर वडी शुचिता एव तन्मयता के साथ सूत्रों का प्रणयन किया है। इसिलए उनमें एक अक्षर भी अधिक या अशुद्ध नहीं हो सकता। उनके मत से सूत्र छन्दोवत् प्रमाण है।

१. कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य रूक्षणं प्रवृत्तम्। — आ० १, पृ०, १३ तथा माङ्गलिक आचार्यो वृद्धिशन्दमादितः प्रयुक्तम्। — १-१-१, वा० ७, पृ० १००।

२. वही, पू० ९७।

३. १-१-१, पु० ९२।

इसीलिए, उन्होंने सौत्र निर्देश को भी प्रमाण माना। उन्होंने किसी प्रयोग के अन्यया सिद्ध हो जाने पर भी सिद्धयत्येवमपाणिनीयं त भवति कहकर उस विधि का त्याग कर दिया। दितना ही नहीं, उन्होंने सूत्रो द्वारा प्रत्यक्ष न कही हुई, किन्तु व्यजित या सकेतित वातो को आचार्य की इच्छा-शैली या आचार कहकर मान्य किया। उन्होंने यत्र-तत्र आचार्य के कौगल की ओर पाठक का घ्यान आकृष्ट किया<sup>र</sup> और वतलाया कि सूत्र-प्रवन्य के अतिरिक्त इगित, चेप्टित और निमिषित तक से आचार्य का अभिप्राय जाना जा सकता है। इसीलिए, कुछ विद्वानी को यह भ्रम हो गया कि पतजिल कात्यायन के विरुद्ध पाणिनि के समर्थक थे। यह बात उसी स्थिति मे किसी सीमा तक सगत कही जा सकती है, जबकि उन्होंने मलत अपना भाष्य अप्टाध्यायी पर लिखा हो और वैसा करते समय प्रसगवश कात्यायन के आक्षेपपरक वार्तिको का खण्डन किया हो। महाभाष्य को देखने से ऐसा लगता भी है। महाभाष्य मे अष्टाच्यायी के समस्त सूत्र विद्यमान है, भले ही भाष्यकार ने जनके विषय में कुछ न कहा हो, किन्तु वार्त्तिकों के विषय में वात ऐसी नहीं हैं। भाष्य में केवल उन्हीं वात्तिकों का समावेश हैं, जिनपर भाष्यकार ने टिप्पणी आवश्यक समझी। फिर भी, सामान्यतया विद्वानो की घारणा है कि महाभाष्य वार्त्तिको पर लिखा गया है। पहाँतक कि डॉ॰ कीलहॉर्न जैसे विद्वान तक की यही वारणा है। अौर, इसी दृष्टिकोण से कात्यायन के महाभाष्यस्य वात्तिको का सग्रह ही कात्यायन का वात्तिक-ग्रन्य मानकर प्रकाशित भी किया गया है। मेरे विचार से भाष्यकार ने पाणिनि और कात्यायन दोनो पर एक साथ भाष्य लिखा है। ऐसा करते समय उन्होंने उन सूत्रों को छोड दिया, जिनपर न तो पूर्ववर्त्ती किसी आचार्य ने वृत्ति, उदाहरण और प्रत्युदाहरणों के अतिरिक्त कुछ कहा था और न पतजिल की दृष्टि से ही उन पर कोई नवीन वात कहने का अवकाश था। ऐसा करते समय उन्होंने पाणिनि के साथ कात्यायन के प्रति भी पूज्य भाव रखा, यद्यपि प्राथमिकता पाणिनि को प्रदान की। यह स्वाभाविक या और उचित भी।

१. ७-१-१२, पु० २१।

२. आ० १, बा० १८, पू० ३१।

३. अथवाचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयित नानेन सम्प्रसारणस्य दीर्घो भवति । — आ० २, पृ० ५६, तया ५८, ६० तथा एषा कृपाचार्यस्य शैली लक्ष्यते यसुल्य जातीयास्तुल्यं जातीयेषूपदिशति ।—आ० २, पृ० ८१; एतज्ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा।—आ० २, पृ० ८९ तथा आचार्यवास्त्तस्ज्ञा सिद्धिर्भविष्यति ।—१-१-१, पृ० ९५ ।

४. कौशलमात्रमेतदाचार्यो दर्शयति ।---५-१, पु० ४।

५. ६-१-३७, पु० ६५।

६. महाभाष्य इज ए किटिकल डिस्कज्ञन ऑन दि वास्तिकाज ऑफ् कात्यायन, ह्वायल इट्स इष्टिज ऑन दि अदर हैण्ड, आर ओरिजिनल वास्तिकाज, ऑन सम सूत्राज ऑफ् पाणिनि एज कॉल्ड फॉर हिज़ ओन रिमार्क्स ।—दि इण्डियन हिस्टा० क्या०, भाग २, पृ० २७०-७१।

७. दि महाभाष्य इज, ऑन दि फर्स्ट इन्स्टान्स, ए कमेण्डरी ऑफ् कात्यायन्स वास्तिकाज । कीलहार्न : कात्यायन ऐण्ड पतंजलि, पू० ५१।

चौदह प्रत्याहार-सूत्रों को मिलाकर अप्टाच्यायी के कुल ३९९५ सूत्रों में से १६८९ सूत्रों पर पतजिल ने भाष्य लिखा और केष को विना अपनी ओर से कुछ मिलाये परम्परानुसार ग्रहण कर लिया। उन्होंने इनमें से १२२८ सूत्रों पर केवल कात्यायन के तथा २६ मूत्रों पर अन्य आचार्यों के भी प्राप्त वार्त्तिकों की समीक्षा की और ४३५ ऐसे सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिनपर वार्त्तिक उपलब्ब नहीं थे। इन सूत्रों पर भाष्यकार की समीक्षा पूर्णत मौलिक है। उन्होंने ३६ सूत्रों में वार्त्तिककार के मत को भ्रात ठहराकर पाणिनि का समर्थन किया और १६ सूत्रों को अनावश्यक ठहराया। पतजिल कात्यायनीय वार्त्तिकों के प्रथम भाष्यकार नहीं, किन्तु सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार अवव्य थे। उन्होंने कात्यायन के अनेक आक्षेपों से पाणिनि की रक्षा की, यद्यपि ऐसा करने में कही-कही पाणिनि का आवश्यकता से अधिक पक्ष लिया।

महाभाष्य-काल मे संस्कृत-भाषा की स्थिति-पतजिल का युग वैदिक संस्कृति तथा वैदिक साहित्य के गिरते हुए प्रासाद को पूरी शक्ति के साथ स्थिर रखने के प्रयास का युग है। इस समय प्राकृत भाषाएँ विकसित हो रही थी और जन-सामान्य मे संस्कृत का प्रचार घटने लगा था। पाणिति-यन मे सस्कृत शिक्षित समाज की भाषा थी। अप्टाव्यायी के वीसियों सूत्र, जिनमे दूर से पुकारने, पुकार का उत्तर देने, अभिवादन तथा उसके उत्तर, पुष्ट-प्रतिवचन, निगृह्यानुयोग, भत्संन, प्रश्नान्त, प्रश्नाख्यान, आशी, प्रैप, आक्रोश, गर्हा, असुया आदि के प्रसंगों में प्रयक्त शब्दों के नियम दिये गये है, इस वात के प्रमाण हैं। <sup>१</sup> शुद्र उस समय भी प्राकृत का व्यवहार करते थे। अगे चलकर स्त्रियों से संस्कृत का व्यवहार उठ गया। पतजलि के समय तक आते-आते वैश्यो और क्षत्रियो मे भी संस्कृत का प्रचार कम हो चला। फिर भी, इस समय तक क्षत्रिय और वैश्य संस्कृत पूर्णतया समझते थे, भले ही दैनन्दिन जीवन में वे पूर्णतया संस्कृत का व्यवहार न करते हों। पाणिनि के 'प्रत्यिभवादे शृद्धे' (८-२-८३) सूत्र के वात्तिक इस कथन की पृष्टि करते है। ब्राह्मण-समाज मे इस समय भी संस्कृत व्यवहार की भाषा थी। यद्यपि ब्राह्मणों का व्यान व्याकरण की ओर से हट चला था। वे यह सोचकर कि लौकिक गव्दों का ज्ञान लोक से और वैदिक शब्दो का वेद से ही हो जाता है, फिर व्याकरण में सिर पत्राने की क्या आवव्यकता, व्याकरण-पराइमुख वन रहे थे। प्राचीनकाल मे उपनयन-सस्कार के वाद पहले व्याकरण पढ़ाया जाता था और स्थान, नाद, करण, अनुप्रदान आदि का सम्यक् ज्ञान हो जाने के बाद तब वैदिक शब्दो का उपदेश किया जाता था। पतजिल के समय मे स्थिति उलट गई थी। अव ब्राह्मण-वालक भी व्याकरण को निरर्थक कहकर उसकी उपेक्षा करने लग गये थे।

पाणिनि के वाद भाषा मे भी महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन हो चुके थे। संस्कृत अव भी देश-भर के

१. ८-२-९३ से ८-२-१०५ तक।

२. 'अशूद्रस्त्र्यसूयकेषु' तथा 'भो राजन्यविशां च'।---८-२-८३।

३. पुराकल्पएतदासीत्—संस्कारोत्तरस्राह्मणा व्याकरणं स्मावीयते। तेम्यस्तत्र स्थान-नादकरणोनुप्रदानज्ञेम्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते। तदद्यत्वे न तथा। वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्तिः; वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः। अनर्थक्ं व्याकरणम्।— आ० १, पृ० १०।

शिष्ट-समाज को एक सास्कृतिक सूत्र मे आवद्ध किये थी, किन्तु प्राकृत भाषाएँ भी साहित्य मे स्वीकृत हो चकी थी। सस्कृत के प्राच्य और उदीच्य स्वरूप मे थोड़ा बहुत अन्तरयास्क और पाणिनि के समय से ही चला आ रहा था। बह्वर्थक वैदिक धातुओं के किसी अर्थ का प्रचार एक प्रदेश मे था और किसी का दूसरे प्रदेश मे। पाणिनि ने इन मतभेदो का उल्लेख अपने नुत्रों में किया था। यास्क ने भी उदाहरण के रूप में वतलाया था कि गव् घातु गति अर्थ में केवल कम्बोजो मे बोली जाती है। आर्य जनपदों में उसका प्रयोग विकार अर्थ में ही होता है। इसी प्रकार दा का किया रूप में (काटने के अर्थ मे) प्राच्य देश में व्यवहार होता है। उदीच्य जनपदों में उससे वने सजा गव्द दात्र का प्रयोग प्रचलित है। यास्क के इस कथन को पतंजलि ने भी उदघत किया। पतजिल के समय मे यह भेद और वढ गया था। उदाहरणार्य, इस समय जाने के अर्थ मे सूराष्ट्र मे हम्म घातु का, मगघ मे रह घातु का और आर्य जनपदो मे गम घातु का प्रयोग होता था। अनेक शब्दों का प्रचलन वन्द होकर उनके स्थान में तत्सद्य दूसरे शब्द व्यवहार में आ गये थे। यथा कप के अर्थ मे उषित, तेर के अर्थ मे तीर्ण, चक्र के अर्थ मे कृतवत और पेच के अर्थ मे पक्ववत शब्द चल पडे थे। रे शब्दों के प्रयोग का विषय व्यापक हो चुका था। पाणिनि अवर्वसंहिता, शतपथादि ब्राह्मणो और उपनिषदो से परिचित न थे, किन्तु भाष्यकार के समय मे चारो सहिताएँ, वाको-वाक्य, इतिहास, पुराण वैद्यक तथा ब्राह्मण और सूत्र-प्रन्य वन चुके थे। रामायण, महाभारत, काव्य-ग्रन्थो तथा आख्यान-साहित्य की रचना हो चुकी थी। फलतः, सस्कृत का शब्दकीप पहले से वहत वड़ा हो चुका था। ऐसे अनेक गन्द, जिनकी सिद्धि अप्टाव्यायी से नहीं होती, सत्कृत में सम्मिलित हो गये थे। दूसरी ओर साहित्य में गृहीत होने के कारण अपभ्रश बब्दों को स्थिरता और मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। ये शब्द सरलता से सस्कृत शब्दों में मिल जाते थे, जिससे संस्कृत के भ्रग का भय उत्पन्न हो गया था। संस्कृत शब्द थोड़े थे और उनके अपभ्रंश कहीं अधिक। एक-एक सस्कृत शब्द के जनपद भेद से अनेक अपभंश रूप प्रचलित थे। एक ही गो कही गोणी, कही गोता, कही गावी और कही गोपोतलिका वन गई थी।

भाषा के उन्नयन में महाभाष्य का योग—ऐसी स्थिति में पतंजिल ने भाषा के परिमार्जन का काम अपने हाथ में लिया। वे जानते थे कि उन वर्गों में फिर से संस्कृत का प्रचार तत्काल हु साध्य है, जो उसे भूल चुके है। इसलिए, सर्वेप्रथम उस समाज को कसकर पकड़ना लाभकर होगा, जो

१. शवितर्गतिकर्मा कम्बोजेस्वेव भाष्यते। विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति। दाति-रुवनार्ये पाच्येषुदात्रमुदीच्येषु।---अध्याय २, खण्ड २, सू० ८।

२. हम्मति. सुराष्ट्रेषु, संहतिः प्राच्यमध्येषु, गमिमेव त्वार्याः प्रयुञ्जते ।--आ०१,पृ०२१ ।

३. एतेवां शब्दानामयेंऽन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते ।—सद्यया ऊषेत्यस्य शब्दस्यार्ये क्व यूय-मुषिताः ।—आ० १, पृ० १०।

४. बा॰ १, बा॰ ५, पृ॰ २१।

६. आयं चाष्टाध्यायीमधीते । ये चात्रविहिताः शब्दास्तान् प्रयुद्धक्ते । अयं नूनमन्यानिष जानाति ।——६-३-१०९, पृ० ३५६ ।

किसी-न-किसी रूप मे उससे परिचित है। वे जानते थे कि भाषा का विकास नैसर्गिक होता है। शब्दों का व्याकरण द्वारा निष्पन्न होना एक बात है और लोक में उनका प्रयोग दूसरी वात। उदाहरणार्थ, सारिथ अर्थ मे व्याकरण द्वारा सिद्ध शब्द प्रवेता था, किन्तु लोक मे प्राजिता का प्रचलन था. प्रवेता का नही। इस विषय में महाभाष्य का वैयाकरण-सारिय-सवाद वड़ा मनोरजक, है जिसमे सार्थि वैयाकरण से कहता है कि आप प्राप्तिज्ञ (शब्दसायुता के जानकार) है, इब्टिज नहीं। इस सवाद से यह भी पता चलता है कि इस समय तक सस्कृत व्यवहार की जीवन्त भाषा थी, केवल पुस्तको मे वह सीमित न थी। नादिन्याऽऽकोशे पुत्रस्य सूत्र पर भाष्य मे दिये हुए उदाहरण भी इसी कथन की पुष्टि करते है। यह समय ब्राह्मणों के उत्थान का था। पुष्यमित्र पाटलिपुत्र से विदर्भ, अवन्ती और शरसेन प्रदेश तक का शासक था। यह और कर्मकाण्ड का महत्त्व बढ रहा था। स्वय पूप्यमित्र ने दो अश्वमेघ यज्ञ किये थे, जिनमे एक पतजिल आचार्य थे। अर्थ के लोभ से ब्राह्मण लोग यज्ञादि कर्मकाण्डो की ओर अधिक झक रहे थे। पतजिल ने इस वर्ग को व्याकरण की ओर उन्मख किया। उन्होंने आर्यावर्त्त मे रहनेवाले शिप्ट ब्राह्मणो के लिए अष्टाध्यायी का अध्ययन आवश्यक निरूपित किया और कहा कि ब्राह्मण को पडगो-सहित वेदो का अध्ययन निष्काम भाव से करना चाहिए। षडगों मे भी व्याकरण मुख्य है। वेदरक्षा तथा वेदज्ञान विना व्याकरण के सम्भव ही नहीं है। अपशव्द म्लेच्छवत हैं। भाषा का सायु ज्ञान हए विना साधु और अपभ्रश शब्दों में भेद कर सकना सम्भव नहीं है और न विना व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किये आर्तिवजीन वनना शक्य है। यों मनुष्य दैवानुप्रह या स्वभाव-गति से भी अष्टाच्यायी के अनुसार शुद्ध भाषा बोल सकता है, किन्तु वह इस वात का पता नही लगा सकता कि दूसरे लोग जो बोल रहे है, वह कहाँतक ठीक है। उन्होंने साबु शब्दों के प्रयोग को अस्यदयकारी वतलाकर भाषा की साधुता पर बहुत जोर दिया और इस प्रकार प्राकृतो के बढते हुए प्रभाव को यथाशक्य रोकने की चेष्टा की। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाष्यकार जैसे समर्थ विचारक से सस्कृत को बड़ी शक्ति मिली। इस काल में अनेक अधिकारी ग्रन्थों का प्रणयन तो हुआ ही. साथ ही अगली कई शताब्दियो तक सस्कृत की घारा अक्षुण्ण प्रवाहित रही। उसके प्रयत्त से व्याकरण अध्ययन का सर्वप्रमुख अग वन गया और संस्कृत का जो स्वरूप उन्होंने स्थिर कर दिया, वह आजतक वैसा ही बना हुआ है।

महाभाष्य की रचना-शैली—महामाष्य की रचना-शैली अत्यन्त स्पट, सरल एवं प्रसादगुणमयी है। भर्त्तृहिर ने एक पिन्ति मे उसे 'अलव्यलाभे गाम्भीयांदुत्तान इव सीष्ठवात्' कहा है। इसमे दैनन्दिन व्यवहार मे न आनेवाले शब्दों का प्रयोग नाममात्र को नही है। लम्बे समास या रिलष्ट शब्दावली का भी कही व्यवहार नही हुआ है। भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से महाभाष्य शारीरभाष्य की अपेक्षा अधिक सरल है। शास्त्रीय ग्रन्थ होने के कारण यद्यपि

१. एकंकस्य शब्दस्य वहवोऽपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य।--आ० १, वा० ६, प० २२।

२. पश्पशाह्तिक-प्रारम्भ।

३. ६-३-१०९, पृ० ३५९।

४. ८-४-४८, पू० ४९८।

उसमें स्थान-स्थान पर पारिभापिक और वास्त्रीय गब्दों का आ जाना स्वाभाविक या, फिर भी लोक-व्यवहार में आनेवाले निसर्ग-सुन्दर और सुपरिचित गब्दावली के प्राय उपयोग होने के कारण भाष्य में भाषा-काठिन्य नहीं आने पाया। भाष्य की विषय-प्रतिपादन-जैली भी अत्यन्त मनोरम है। तात्पर्य यह है कि सरल सुवोध और निसर्ग-रमणीय भाषा, स्थान-स्थान पर वक्तृत्व-छटा और सवादरूप वाक्यों की मोहकता ने भाष्य में एक विशेष प्रकार की आकर्षता उत्पन्न कर दी है। जहाँ प्रतिपाद्य विषय कठिन और गम्भीर है, वहाँ वीच-त्रीच में विनोदयुक्त वाक्य डालकर तथा समयोचित लौकिक दृष्टान्त-वाक्यों का समावेश कर उन्होंने जिज्ञासा को यथावत् वनार्य रखा है और प्रसग को निर्जीव हो जाने से वचा लिया है।

भाष्य की विषय-निरूपण-पद्धति अत्यन्त सीघी और सम्भाषणात्मक है। कठिन विषयों का प्रारम्भ 'इदिमह सम्प्रधार्यम्' जैसे वाक्यो से पाठक को पूर्व जागरूक करके किया गया है। पतजिल पूर्वपक्ष की स्थापना अत्यन्त तन्मयता और निष्पक्षता के साथ करते है और फिर 'विषम: जपन्यास 'जैसे वानयो से उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। वे वीच-वीच मे 'कि वक्तव्यमेतत, कथमनुच्यमान गस्यते', अथवा 'अस्ति प्रयोजनमेतत्। कथ तर्हि?' जैसे सवादात्मक वाक्य डालकर पाठक का ध्यान लक्ष्य की और आकृष्ट करते जाते हैं और पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष दोनों के निरूपण के पश्चात् 'यथा न दोपस्तथास्त्र' कहकर निर्णय पाठक पर छोड़ देते हैं। कभी कभी वे 'गोनदीर्यस्त्वाह' कहकर अधिक ग्राह्म पस की पृष्टि भी कर देते हैं। कही-कही वे सूत्री पर अक्षिप करनेवाले वात्तिको पर टीका कर अन्त मे तर्क के साथ 'यथान्यासमेवास्तु' कहकर सत्रकार का समर्थन करते हैं। कहीं दोनो पक्षों के मत ग्राह्म होने पर उनपर होनेवाले आक्षेपी का निवारण-मात्र कर देते हैं, किन्तू अपने मत की स्थापना नही करते। अथवा 'उभयथा गोणिकापुत्र ' कहकर दोनो पक्षो का समर्थन कर देते हैं। सभी विवाद-प्रस्त स्थलों में उन्होने पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष मे प्राचीन वैयाकरणो के मतो का उल्लेख किया है और अन्त मे लोक मे प्रचलित प्रयोग तथा सर्व-सम्मत व्याकरण-विषयक मौलिक सिद्धान्त के आवार पर अपना निर्णय दिया है और जहाँ कही लोक-प्रयोग के आघार पर उत्तर देना शाक्य नहीं जान पडा, वहाँ दिवा ज्ञातुमहंन्ति', 'देव एव जानाति' जैसा विनोदात्मक उत्तर देकर काम चला लिया है। इस प्रकार उन्होंने व्याकरण जैसे नीरस विषय को भी सरस वना दिया है। वास्तव मे उन्होंने सारा ग्रन्थ िष्यों को पढाते-पढाते लिखा। इसीलिए, उसमें इतनी सजीवता और प्रासादिकता आ गई है।

भाष्यकार से पूर्व अण्टाध्यायी पर अनेक वृत्ति-ग्रन्थ विद्यमान थे, जिनमे सुत्रों के अर्थ, जित्ता क्षेत्र प्रत्युदाहरण दिये गये थे। इसिलिए, भाष्यकार यह मानकर चले कि उनके पाठक को यह सब अवगत है। उन्होंने अपनी व्याख्यान-मद्धित तीन तत्त्वों पर आवृत की—सूत्र का प्रयोजन वतलाना, पदों का योग्य अर्थ करते हुए सूत्रार्थ निश्चित करना और सूत्र की व्याप्ति वढ़ाकर या कम करके सूत्रार्थ का नियन्त्रण करना। सूत्र का प्रयोजन वतलाने के लिए वे अपना व्याख्यान 'किमुदाहरणम्', 'अय योग शक्यमकर्त्तुम्' जैसे वाक्यों से प्रारम्भ करते हैं। सूत्रार्थं का निश्चय करते समय 'अमुकपद किमर्थम्', 'क्यमिद विज्ञायते' तथा सूत्रार्थं का नियन्त्रण करते समय 'एवं कर्त्तव्यम्', 'इत्युपसल्यानम्,' 'इति वक्तव्यम्', 'इत्यस्य प्रतिपेघो वक्तव्य' इत्यादि वाक्यों का प्रयोग करते हैं।

पाणिनि के मनोऽनुकुल इप्ट-प्रयोग-सायक और अनिष्टिनिवारक अर्थ लगाना पतजिल का उद्देश्य था। इसिलए, जहाँ कही सूत्र से यह काम सिद्ध होता न दिखाई दिया, वहाँ उन्होने सत्र का योग-विभाग किया या पूर्व-विप्रतिपेव से काम चलाया। यदि कही सूत्र से अनिष्ट-प्रयोग सिद्ध होने लगा, तो उसे शिष्टासम्मत होने के कारण 'अनिभधानम्' कहकर निवारित किया। इन सब बातो का विवेचन करते हुए उन्होंने अनेक स्थानो पर पूर्वाचार्यों के वार्त्तिक उद्घृत किये और यदि उस विचार के समर्थक या विरोधी अनेक आचार्य हुए या किसी कारण उनका नाम-ग्रहण सम्भव न हुआ, तो वहाँ 'अपर आहू ' या 'अपर आहू ' द्वारा उनके मत का प्रतिपादन कर दिया। वात्तिककार द्वारा सूत्र अथवा सूत्रस्य किसी पद का प्रत्याख्यान किये जाने के अवसर पर उन्होने यथासम्भव सूत्रकार का पक्ष ग्रहण किया। फिर भी, उनकी दृष्टि सूत्रकार और वात्तिककार दोनो के प्रति आदरयुक्त रही। सूत्रकार के साथ उन्होने वात्तिककार के लिए भी भगवान, सुहृद् और आचार्य विशेषणो का प्रयोग किया। सूत्रकार का समर्थन करने के लिए ही, यदि आवश्यक हुआ तो, उन्होने वार्त्तिककार का खण्डन किया। केवल दो स्थानो पर 'एतदेक-माचार्यस्य मञ्जलार्थं मृश्यताम्' तथा 'प्रमादकृतमेतदाचार्यस्य शनयमकर्त्तुम्' कहकर उन्होंने सूत्रकार का दोष दिखलाया। किसी-किसी स्थान पर उन्होंने सूत्र के शब्दो मे अन्तर प्रस्तावित किया और वैसा करने के लाभ भी वतलाये, किन्तु अन्त मे यह कहकर कि सुत्रकार ने अर्थ का पूर्ण स्पप्टीकरण करने के लिए ही वैसा किया है, उन्होने सूत्र को ज्यों-का-स्यो रहने दिया।

महाभाष्य की भाषा—महाभाष्य को सरस और आकर्षक बनाने में उसकी भाषा ने बहुत अधिक योग दिया है। विरोधियों के तर्कों का उत्तर देते समय भाष्यकार बड़ी चुभती, व्यग्यमयी और कटाक्षपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी उस में चिंढ और झुँझलाहट की भी झलक मिलती है, पर शुष्क सिद्धान्त-निरूपण के प्रसगों में इस प्रकार की अभिव्यक्ति स्फूर्त्ति लाने में ही सहायक हुई है। भाष्यकार की कटाक्ष-शैली के कुछ उदाहरण उपस्थित करना यहाँ अप्रासगिक न होगा—

- १ किं पुनरनेन वर्ण्येन ? किं न महता कष्टेन नित्य शब्द एवीपात्ती यस्मिन्नुपा-दीयमाने सन्देह स्यात् । र
- २ आहो पुरुपिका मात्र तु भवानाह।
- ३. सैवा महतो वशस्तम्बाल्लट्वानुकृष्यते।
- ४ परवशतानि कार्याणि।
- ५. नहि काको वाश्यत इत्यधिकारा निवर्त्तन्ते।

१. तदाचार्यः सुहृद्भूत्वाऽन्वाचष्टे।—५-३-२०, पृ० ४३३।

२. आ० १, पृ० १५।

३. आ० २, पु० ३५।

४. आ० २, पु० ५२।

५. १-१-१०, पृ० १६९।

६. ४-३-५३, पू० २३६।

- ६. नेवेश्वर आज्ञापयित नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्त्यपनादे उत्मर्गा वाध्यन्तामिति।
- ७. तत्कारी च भवांस्तद्देवी च।
- ८. अन्यद्भवान् पृथ्दो न्यदाचष्टे। आम्रान् पृष्टः कोविदारानाचष्टे।
- ९. अवतप्ते नकुलेस्यितं त एतत्। उदके विशीर्णं त एतत्<sup>र</sup>।
- १०. योहि तत्पुरुपमारमते न तस्य दण्डवारितो बहुबीहिः ।
- ११ यदि प्रयोगे धर्म मर्वो लोकोऽन्युदयेन युज्येत । कश्चेदानीं भवतो मत्सरो यदि मर्वो लोकोऽन्युदयेन युज्येत ?
- १२. कञ्चेदानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दाना प्रयोगे सायु स्यात् ?"
- १३. सैपोभयतस्याञ्चा रज्जुर्भवति।
- १४ अनुगृहीताः स्मो यैरस्मामिः प्रयमैकवचनमास्याय गो शुनो प्रतिपेची न वक्तव्यो भवति ।

महाभाष्य के उपमान, न्याय, दृष्टान्त और सूक्तियाँ भी कम मनोरम नहीं हैं। उन्होंने विषय में बढ़ी रोचकता उत्पन्न कर दी है। उसके उपमान मुपरिचित हैं और प्रभावशाली भी। उदाहरणार्य---

(१) नह्ययमनुबन्वै शत्यकवच्छक्य उपचेतुम्। (२) यदि पुनिरमे वर्णा झकुनिवत् स्युः। शकुनय आशुगामित्वात् पुरस्तादुत्पतिता पश्चाद् दृश्यन्ते। (१) यदि पुनिरमे वर्णा आदित्यवत्स्यु । तद्यथा एक आदित्यो नैकाधिकरणस्थो युगपदेश पृथक्तेपूपलस्यते। (१) कथ पुनरसन्नाम लिङ्ग शक्य प्रयुम्? मृगतृष्णावत् तद्यथा मृगास्तृषिता अयोधारा. पश्यन्ति न च ना. सन्ति। ' गन्धवनगराणि यथा दूरती दृश्यन्ते उपसृत्य च नोपलस्यन्ते तदवत् खट्वावृध्ययो सिल्जङ्ग द्रष्टव्यम्। यथाऽऽदित्यस्य गती सती नोपलस्यते तद्वत् खट्वावृक्षयो सिल्जङ्ग नोपलस्यते। यथा वस्त्रान्तिहितानि द्रव्याणि नोपलस्यन्ते तद्वत् खट्वावृक्षयो सिल्जङ्ग नोपलस्यते। यथा वस्त्रान्तिहितानि द्रव्याणि नोपलस्यन्ते तद्वत् खट्वावृक्षयो सिल्जङ्ग नोपलस्यते। यथा वस्त्रान्तिहितानि द्रव्याणि नोपलस्यन्ते तद्वत् खट्वावृक्षयो सिल्जङ्ग नोपलस्यते। यथा वस्त्रान्तिहितानि द्रव्याणि नोपलस्यते । तद्यथा अग्नियंददग्ध तद्दहिति। कृतकारि खल्विप शास्त्रपणिनवत्। तद्यथा अग्नियंददग्ध तद्दहिति। कृतकारि खल्विप शास्त्रपणिनवत्। तद्यथा पर्जन्यते। तद्यथा पर्जन्यते। तद्यथा पर्जन्यते। तद्यथा स्वमिनवर्षति। (७) व्यजनानि पुनर्नटसार्यावद्भवन्ति। तद्यथा स्वामिनवर्षते। तद्यथा स्वस्य सस्य

१. १-१-४७, पृ० २८७।

२. १-२-३९, पृ० ५१६।

३. १-२-४५, पू० ५३२।

<sup>8.</sup> १-४-१३, पृ० १४३।

५. २-१-२४, पृ० २७९।

६. आ० १, पृ० २२

७. व्या० १, पृ० २०

८. ६-१-६८, पृ० ९६।

९. आ० २, पृ० ४४।

१०. बा० २, पू० ४०।

११. वही।

१२. आ० २, पृ० ४२।

<sup>-</sup> १३. ४-१-३, पृ० १७।

१४. वही, पृ० १८।

१५. ४-२-७०, पृ० १९४।

१६. ६-१-१२७, पु० १०८।

यूय ततं तव तवेत्याहु ।' (८) इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते । तद्यथा नौर्नावि वद्धा नेतरत्राणाय भवति ।<sup>\*</sup>

उक्त उदाहरणों में भाष्यकार ने अपने कथन की पुष्टि के लिए प्रतिदिन सम्पर्क में आने-वाले उपमानों को लेकर उनका अपने ढग से उपयोग कर लिया है और यह उपयोग इतना समान-गुणक है कि पाठक उसके सहारे विना तर्क के वक्ता की वात को स्वीकार करने के लिए वाच्य हो जाता है। यही स्थिति भाष्य में प्रयुक्त दृष्टान्तों की है। उपमानों के समान उनके दृष्टान्त भी सुपरिचित और सुग्राह्य है। यथा—

(१) नप्टाश्वदम्बरयवत्। तवाश्वो नष्टो ममापि रयो दग्व उभौ सप्रयुज्यावहा इति। एवमिहापि तवाप्यन्तरतमा प्रकृतिर्नास्ति ममाप्यन्तरतम आदेशो नास्त्यस्त् नौ सम्प्रयोग इति। (२) अम्यन्तरो हि समुदायस्यावयव । तद्यया वृक्ष प्रचलन् सहावयवै प्रचलित। (३) असिद्ध वहिरङ्गमन्तरङ्गे एपा (परिभाषा) लोकतं सिद्धा । प्रत्यङ्गवर्त्ती लोको सन्दृश्यते । तद्यथा पुरुषोऽय प्रातस्त्याय यान्यस्य प्रतिशरीर कार्याणि तानि तानत् करोति। तत मृहृदान्तत सम्बन्धिनाम् । (४) नह्यन्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य प्रादुर्भावो भवति । न हि देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य प्रादुर्भावो भवति। (५) लोकविज्ञानात् सिद्धम्। लोकेऽमीपा ब्राह्मणानामन्त्यात् पूर्व आनीयतामित्युक्ते यथा जातीयकोऽन्त्यस्तथा जातीयकोऽन्त्यात् पूर्व आनीयते। (६) नज् प्रयुज्यमान पदार्थ निवत्तंयित । कीलप्रतिकीलवत् । तद्यथा कील आहन्यमान प्रतिकील हन्ति। (७) प्रसक्तस्य चानाभिनिर्वृत्तस्य प्रतिषेवेन निर्वृत्तिः गक्या कर्त् नाभिनिर्वृत्तस्य। यो हि भुक्तवन्त बूयान्मा भुडक्या इति कि तेन कृत स्यात् ? (८)न सल्वप्यन्यत् प्रकृतमनुवर्त्त-नादन्यद्भवति। न हि गोघा सपन्ती सर्पणादेवाहिर्भवति। (९) अन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थ भवति । तद्यथा शाल्यर्थं कुल्या प्रणीयन्ते ताम्यञ्च पानीय पीयत उपस्पृश्यते च शालयश्च भाव्यन्ते । " (१०) आमिश्रस्यायमादेश उच्यते स नैव पूर्वग्रहणेन गृह्यते नापि परग्रहणेन । क्षीरोदके सम्पक्ते आमिश्रत्वाभैव क्षीरग्रहणेन गृह्येते नाप्युदकग्रहणेन।'<sup>२</sup> (११) उभयत आश्रये नान्तादिवत्। तद्यथा लोके यो द्वयोस्तुत्यवलयोरेक प्रेष्यो भवति सःतयो पर्यायण कार्य करोति। यदा तू तमभौ युगपत् प्रेषयतो नाना दिक्षु च कार्ये भवतस्तत्र यद्यसावविरोघार्थी भवति तत उभयोर्न करोति।

इस प्रकार भाष्य ने जीवन के सामान्य तथ्यों के सहारे व्याकरण के अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों और परिभाषाओं की सृष्टि की है। उनके कुछ न्याय तो अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। वे भी यद्यपि दृष्टात ही हैं, किन्तु उनकी अपेक्षा संक्षिप्त तथा विशिष्ट अर्थग्राही। यथा—

१. ६-१-२, पृ० १३।

२. १-१-१, पृ० १०२।

३. १-१-५०, पृ० ३१३।

४. १-१-५६, पु० ३४०।

५- १-१-५७, पृ० ३६१।

६. १-१-५७, पूर्व ३६४।

७. १-१-६५, पु० ४२१।

८. २-२-६, पू० ३३९।

९. ६-१-३७, पू० ६४।

१०. ६-१-५०, पु० ८१।

११. वही ।

१२. ६-१-८५, पृ० १२० ।

१३. वही, पु० १२१।

(१) कूपलानकत्याय—कृपलानक. कूप लनन् यद्यपि मृदा पांसुभिश्चावकीणों भवति सोऽप्सु सञ्जातासु तत एव त गुण समासादयित येन स च दोषो निर्हेण्यते भूयसा चाप्यम्युद्दयेन योगो भवित। (२) कुम्भीवान्याय—यस्य कुम्भ्यामेव घात्य स कुम्भीवान्यः। यस्य पुनः कुम्भ्यां चात्यत्र च नासौ कुम्भीवान्यः। (३) काकतालीयन्याय—काकागमनिव तालपत्निवकाकतालम्। काकतालिमव काकतालीयम्। (४) प्रासादवासिन्याय—ये प्रासादवासिनो गृह्यन्ते ते प्रासादवासिग्रहणेन। ये भूमिवासिनो गृह्यन्ते ते प्रासादवासिग्रहणेन। ये जभयवासिनो गृह्यन्ते ते प्रासादवासग्रहणेन। ये भूमिवासिग्रहणेनच एविमहापि (५) अजाकृपाणीयन्याय—पूर्ववत्। (६) अविरिवकन्याय—तद्यथा अवेर्मासिमिति विगृह्य अविकशब्दादुत्पतिभैवत्याविकमिति। एव पञ्चसु कपालेषु सस्कृत इति विगृह्य पञ्चकपाल हित भविष्यति पञ्चकपाल्या सस्कृत इति विगृह्य वाक्यमेव। (१

भाष्य मे अनेक स्थानो पर मनोरम सूक्तियों और कहावतों का, जो जीवन के वास्तिविक अनुभव पर आधृत है, समावेश हुआ है। कभी-कभी ये सूक्तियाँ और कहावते सोवाहरण मिलती है और कभी साररूप मे। भाष्यकार ने इन सूक्तियों का उपयोग अपनी वात की पुष्टि के लिए किया है। उदाहरणार्य—

(१) द्विवद्ध सुबद्ध भवति। (२) निह भिक्षुका सन्तीति स्थाल्यो नािषश्रीयन्ते नच मृगा सन्तीति यवा नोप्यन्ते। (३) समान गुण एव स्पर्धा भवति। नह्याद्याभिरूपौ स्पर्धते। (४) अदूरिवप्रकर्ष एव स्पर्धा भवति। नहि निष्क्रधनः शतिनिष्कवनेन स्पर्धते। (५) वै कामाना तृप्तिरस्ति। (६) वृभुक्षित न प्रतिभाति किञ्चित्। (७) पर्याप्तो होकः पूछाकः स्थाल्या निदर्शनाय। र

भाष्य मे प्रयुक्त अनेक शब्द संस्कृत शब्दकोश की अमूल्य निषि है। विशिष्ट अर्थ में और विशिष्ट अवसरो पर प्रयुक्त होनेवाले बहुमूल्य शब्दों और वाक्याशों से सम्पूर्ण भाष्य भरा पड़ा है। अनेक ऐसे अर्थगिभित शब्द भाष्य में आये हैं, जिनके लिए सम्पूर्ण वाक्य की जावश्यकता होती। यह एक स्वतन्त्र विषय है, जिसकी ओर हमारा घ्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक है। यहाँ उदाहरणार्थ कुछ शब्द दिये जा रहे है—

(१) शब्दगुडमात्रम् (शब्दो की वकवास-भर), (२) उप्ट्रासिका. (ऊँटो की तरह अलग-अलग प्रकार से वैठना), (३) हतशायिका (मरे हुए लोगो की तरह अस्त-व्यस्त पड़े होना), (४) काकपेया नदी (सीण, कम जलवाली नदी), (५) सान्यासिक (जैसे का तैसा), (६) वृकवची, (७) आहोपुरुषिका, (८) वहलिट् (चलते-चलते वेत खानेवाला

 <sup>2.</sup> अग० १, पृ० २४।
 ७. ६-१-२२३, पृ० २४३।

 २. १-३-७, पृ० २७।
 १. ५-३-५९, पृ० १३।

 ३. ५-३-१०६, पृ० ४८०।
 १०. ६-१-८५, पृ० १४६।

 ४. १-३-१०६, पृ० ४८० (वही)।
 ११. २-३-२, पृ० ४०५।

 १. ४-१-८९, पृ० १०२।
 १२. १-४-२३, पृ० १५७।

बैल या पशु), (९) सघुष्टक (एक साथ जुए मे जुतने वाले जोड़ीदार बैल)। (१०) समाश (सहभोज), (११) प्रत्य झवर्ती लोक (पास की वस्तु को पहले देखनेवाले), (१२) साचीन (टेडा-मेडा),(१३) आर्त्ततर(अधिक उपयुक्त), (१४) अक्त परिमाण (निश्चित माप), (१५) पुष्पक (आँख मे फुल्लीवाला व्यक्ति), (१६) कालक (काले चित्तेवाला), (१७) कल्माष अथवा सारग (कुछ-कुछ काली, कुछ-कुछ सफेद वस्तु), (१८) उपोदवलक (दढ करनेवाला), (१९) विपादिका (पैर का फोडा), (२०) व्यसन अथवा विहरण (फोडना या टुकडे करना), (२१) अपस्किरण (आनन्दित वैल की सीग से भूमि खरीदने की किया, कुत्ते और मुर्गे की पाँव से भूमि कुरेदने की किया), (२२) विप्रलाप (परस्पर विरुद्ध बोलना), (२३) आध्यान (उत्कण्ठापूर्वक स्मरण), (२४) अन्यवसर्ग (यथेच्छ काम करने की अनुज्ञा), (२५) निश्रयिणी (नसेनी, सीढ़ी), (२६) प्रसित (कसकर वैंघा हुआ), (२७) प्रजन (सन्तान), (२८) केंगक (वालों का शीकीन), (२९) अशक (दायाद), (३०) औदरिक (पेट्र)। (३१) पथक (चलने मे होशियार), (३२) तल्लक (ताजा बुना हुआ वस्त्र), (३३) उष्णक (शीघ्र करने योग्य काम को शीघ्रता से करने-बाला), (३४) शीतक (बीध करने योग्य काम को ढिलाई से करनेवाला), (३५) उष्णिका (लपसी) (३६) पार्श्वक (सीघे ढग से करने योग्य काम को चालाकी या अनुज उपाय से करनेवाला), (३७) अय शूलिक (मृदु उपाय से करने योग्य कार्मों को और जवरदस्ती से करनेवाला), (३८) हिमेलू (विना वर्फ के पर्वत), (३९) श्वगारक (सीगवाला), (४०) अंवक्षेपण (कृत्सित काम), (४१) वृहतिका (शाल या चादर), (४२) अवडक्षीण (दो व्यक्तियों के वीच की गुप्त मन्त्रणा), (४३) आशितंगु (गायो द्वारा जिसकी घास चर ली गई है, ऐसा चरागाह), (४४) आवपन (बोने का पात्र), (४५) नीशार (झूल), (४६) वनक (द्रव्य की लालसा)। (४७) युग्म (गाड़ी मे जुतने योग्य वैल)। (४८) चचा (स्यार वादि पशुओं को डराने के लिए खेत में धास की बनाई हुई आकृति) (४९) भ्रकश (नाटक में स्त्री की भूमिका करनेवाला पुरुप)।

ये शब्द निदर्शनमात्र है। भाष्य से ऐसे शब्दो की बड़ी तालिका उपस्थित की जा सकती है और वह बाबुनिक भारतीय भाषाओं की श्रीवृद्धि में बड़ी सहायक हो सकती है।

भाष्यकार ने महत्त्वपूर्ण सिद्धातों की स्थापना करते समय भी इस बात का ध्यान रखा है कि वे सरलता से सर्वग्राह्य हो सकें। एतदर्थं उन्होंने सर्वंत्र लोकविज्ञान या लोक-व्यवहार का आश्रय लिया है। उनके अधिकाश तर्क, चाहे वे पूर्वपक्ष के हो या उत्तरपक्ष के, लोकाचार पर टिके है। यदि उन्हों यह कहना हुआ कि प्रत्यय का स्थान निश्चित कर देना चाहिए, अन्यथा वे कभी शब्दों के आदि में, कभी मध्य में और कभी अन्त में होने लगेंगे, तो वे इस बात की पुष्टि के लिए एक सुपरिचित उदाहरण अवस्य देंगे। जैसे, गाय का वछड़ा कभी माँ के आगे, कभी पीछे और कभी पार्व में चलता है। ऐसे उदाहरणों के सहारे भाष्य में अनेक परिभाषाएँ और नियम स्थिर किये गये है। यथा—

१. ३-१-२, पू० ६ ।

(१) सनियोग-शिष्टानामन्यतरापाये जभयोरप्यपाय ।

साय-साय रहने वालों में एक के न रहने पर दूसरा भी नहीं रहता। जैसे, देवदत्त और यज्ञदत्त को मिलाकर कोई काम करना है। यदि देवदत्त नहीं करेगा, तो यज्ञदत्त भी नहीं करेगा।

(२) सामान्येऽतिदिश्यमाने विशेपोऽनतिदिप्टो भवति ।°

सामान्य का अतिदेश करने पर विशिष्ट का अतिदेश नहीं होता। जैसे इस क्षत्रिय के प्रति ब्राह्मणबद् व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कहने पर उसके प्रति वे व्यवहार किये जाते है, जो सामान्य ब्राह्मण के योग्य होते है। माठर, कौण्डिन्य आदि विशेष ब्राह्मणों के प्रति किये जाने योग्य व्यवहार का अधिकारी वह नहीं होता।

# (३) अवेदका अपि गुणा दृश्यन्ते।

गुणवाचक शन्द अन्यवच्छेदक होते है। जैसे, एक देवदत्त जटा रगने पर, केश मुँडा रुने पर या शिखा रखने पर भी अपनी आख्या नही छोडता।

शब्दों के अनेक अर्थों तथा परस्पर समान दिखनेवाले शब्दों के अर्थ-भेद पर भी भाष्यकार ने प्रसगानसार दिचार किया है. जिससे पता चलता है कि गव्दो के वैज्ञानिक प्रयोग के विषय में वे कितने सतर्क थे। भाष्य से विदित होता है कि (१) नित्य शब्द स्थिर रहनेवाले पदार्थों के लिए व्यवहृत होता है (जैसे नित्या पृथ्वी, नित्य आकाग) और आमीक्ष्य अर्थ मे भी प्रयुक्त होता है (जैसे नित्य प्रहसित, नित्य प्रजल्पित)। (२) जाति और वीप्सा में अन्तर है। जाति एकार्याश्रया है और वीप्सा अनेकार्याश्रया। (३) ग्राम शब्द के अनेक अर्थ हैं। शाला समुदाय अर्थ में 'ग्रामो दग्व ! ' वाट-परिक्षेप अर्थ में 'ग्राम प्रविष्ट ,' मनुष्यों के अर्थ में 'ग्रामो गत ' और सारण्य ससीमक सस्यण्डलिक स्थान के अर्थ मे 'ग्रामी लव्य ' प्रयोग देखा जाता है। ' (४) आदि उसे कहते है. जिसके विद्यमान रहने पर उसके वाद कुछ अवश्य हो, किन्तु पहले कुछ न हो और अन्त उसे कहते हैं। जिसके विद्यमान रहने पर उसके पहले कुछ अवस्य हो किन्तु वाद मे न हो। (५) कुत्सन और भर्त्सन मे अन्तर है। कुत्सन असूयाजन्य होता है और भर्त्सन क्रोघ-जन्य। (६) आशसा और सभावना मे भी अन्तर है। जिस वस्तु की आशसा की जाती है, उसका स्वरूप मन मे निञ्चित रहता है। किन्तु, उसका मिलना शक्य भी हो सकता है, अशक्य भी। जिस वस्तु की सभावना की जाती है, उसका स्वरूप मन मे निश्चित रहता है और उसकी प्राप्ति भी सभव रहती है। ये दोनों भविष्यत्काल से सम्वन्व रखती हैं। सभावना एक प्रकार से आशसा की अवयवभूता है। (७) विधि और अवीष्ट मे भी भेद है। विधि प्रेषण या आज्ञा देने को कहते हैं और अबीष्ट वडे लोगों को सत्कार-पूर्वक कोई काम करने को

<sup>2. \( \</sup>text{X-2-3}\), \( \text{yo} \) \( \text{VS} \) \( \text{YO} \) \( \text{YO} \) \( \text{VS} \) \( \text{YO} \) \( \text{YO} \) \( \text{VS} \) \( \text{YO} \) \( \text

 <sup>\( \</sup>xi, \) \( \xi \) \( \

कहने का नाम है। (८) निमन्त्रण सिन्निहित को बुलाने और आमन्त्रण दूरस्थ को बुलाने के लिए प्रयुक्त होता है। निमन्त्रण नियोगत. (आवश्यक) स्वीकार्य है और आमन्त्रण स्वेच्छा-पूर्वक। (९) पर शब्द के अनेक अर्थ है। ज्यवस्था अर्थ में 'पूर्व पर 'आदि, अन्यार्थ में परपुत्र, परभार्या और प्राधान्य अर्थ में 'परमिय ब्राह्मणी अस्मिन् कुटुम्ने' और इच्ट अर्थ में 'पर धाम गत.' प्रयोग प्रचलित है। (१०) इसी प्रकार एक शब्द भी बह्वर्थक है। सख्यावाची तो विदित ही है। असहाय अर्थ में 'एकान्नि, एकानिमि क्षुद्रकींजतम्' और अन्य अर्थ में 'सवरमादो खुम्न एकास्ता' प्रयोग प्रसिद्ध है। (११) अवयवश आख्यान का नाम व्याख्यान है। (१२) वृष और वृषन्, ब्रह्मन् और ब्राह्मण पर्याय है। (१३) भोग शब्द शरीर-वाची भी है। (१३) पूर्वपुरुषो के निवासस्थान को अभिजन और अपने निवास-स्थान को निवास कहना चाहिए आदि।

महाभाष्य की मौलिक देन — व्याकरण के क्षेत्र में महाभाष्य की मौलिक देन सर्वोपिर है। शुक्त सिद्धान्तों को लोकाश्रय, लोकविज्ञान या लोक-व्यवहार के आघार पर सर्व-वृद्धि-गम्य बना देने का श्रेय तो उसे (महाभाष्य को) है ही, मौलिक विचारों का समावेश कर व्याकरण को दर्शन का स्वरूप प्रदान करने का गौरव भी उसे प्राप्त है। महाभाष्य के प्रारम्भ में ही शब्द की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि लोक में उस व्विन को शब्द कहते हैं, जिससे व्यवहार में पर्वार्थ का ज्ञान हो। घ्विन करनेवाले वालक को लोग 'शब्दकारी' कहते हैं। इसलिए, घ्विन ही शब्द है। यह व्विन वास्तव में स्फोट की दर्शक है। शब्द नित्य है और अर्थ उस नित्य शब्द का ही होता है। इस नित्य शब्द की ही स्फोट सज्ञा है। स्फोट की न उत्पत्ति होती है और न नाश। बोलते समय व्विन द्वारा उस नित्य स्फोट-रूपी शब्द का प्रकाशनमात्र होता है और वही श्रोता के मन में अपना अर्थबोध कराता है। 'इस वृष्टि से शब्द के दो भेद किये जा सकतेहैं — नित्य और कार्य। स्फोट-रूपी शब्द नित्य और व्यक्तिरण में शब्द-निव्यत्ति की दृष्टि से उसके नित्यत्व और कार्यव विवेचन किया था और व्याकरण में शब्द-निव्यत्ति की दृष्टि से उसके नित्यत्व और कार्यव को सक्ति कार्य। पाणिनि ने भी इन दोनो मतो का समन्वय कर सूत्र-रचना की थी। भाष्यकार ने भी स्फोट और घ्विन इन शब्दों के दो स्वरूप स्वीकार किये" और शब्द तथा अर्थ के सम्बन्व को नित्य माना। भी

१. ३-३-१६१, पु० ३३५ ।

५. ५-१-७, पु० २९९ ।

२. १-४२, पृ० ११४ ।

६. ५-१-९, पू० ३०० ।

३. १-४-२१, पृ० १५०।

७. ४-३-९०, पु० २४४।

४. ४-३-६६, पु० २३९ ।

८. अथवा प्रतीतपदार्यको लोके ध्वनिः शब्द उच्यते। शब्दकार्ययं माणवक इति ध्वनि कुर्वेभेवमुच्यते।—आ० १, पृ० २।

९. हो शन्दात्मानी नित्यः कार्यश्च ।—आ० १, पृ० ७ ।

१०. कि पुनराकृतिः पदार्थ आहो...उभयथापि लक्षणं प्रवर्त्यम् ।—आ० १, प० १३।

११. सा० १, पू० १७ ।

भव्य के नित्य होने के कारण ही वर्ण भी कुटरय, अविचाली तथा अपाय, उपजन और विकार से रहित है। यद्यपि दण्ड शब्द का प्रथम और हिसीय प्रकार भित्र है। काल-व्यवसाय और शब्द-व्यवसाय के कारण भित-भिन्न दिरानेवाले वर्ण एकात्म होकर भी भिन्न है। एकात्म शब्द में व्यवसाय शीपायिक भले हो, पारतियक नहीं हो नकता। इनीलिए, आगम के कारण शब्द में विकार आता देलकर भाष्यकार ने आगम को भी आदेश माना और गम्पूर्ण शब्द के स्थान मे राम्पूर्ण शब्दान्तर को आदेश स्वीकार किया। ' 'पर्ये सर्वंपदादेशा ' का सिद्धान्त इसी तथ्य पर आनृत है, अन्यया एक-देश-विकार के कारण शब्द की नित्यना नहीं ठहर सकती थी। जिस प्रकार बीध उउनेवाले पक्षी एक क्षण में एक स्वान पर और दूसरे क्षण में अन्य स्थान पर दियाई देते है अगया जिस प्रकार एक सूर्य अनेकाधिकरणस्य होने के कारण एक साथ प्रयक्त-प्रयक स्थानो पर दिगाई देता है, उन प्रकार एक वर्ण स्थान-भेद के कारण भिन्न नहीं होता। वास्तव में, शब्द श्रोप द्वारा प्राप्त किया जानेवाला, बृद्धि द्वारा प्रतण किया जानेवाला, व्यक्ति द्वारा प्रकाशित होनेवाला और आकारा में रहनेवाला विभिष्ट तस्य है। आकारा के एक होने के कारण शहद ही एक है, किन्तू आकारा-देशों के अनेक होने के कारण वर्ण अनेक है। व्यावहारिक दिष्ट से सत्य चारप्रकार के होते हे--जाति-सब्द, गण-सब्द, किया-सब्द और बढ्न्छा-सब्द । बद्र्न्छा-शब्दों का अन्तर्भाव किया-राब्दों में मान लिया जाय, तो तीन ही प्रकार के सब्द रह जाते हैं। किन्तु, यह बात जन्ही आचार्यों के मत में समत ही सफ़्ती है, जो प्रत्येक सब्द की आस्पातज मानते हैं। ऐसे ही राज्यों की निष्पत्ति के लिए पाणिनि को उपादि प्रत्ययों की करपना करनी पदी । भाष्यकार ने इन्हें अब्युत्पत्र प्रातिपदिक माना है । राज्य या रफोट को नित्य मानकर ही जन्होंने अक्षर को 'नष्ट न होनेवाला' अगवा 'ब्याप्त करनेवाला' कहा है। अक्षर को पूर्वीचायों ने अपने राजों में वर्ण सज्ञा दी है। नित्यत्व बीर न्यापकरन की रिष्ट से ही सब्द ब्रह्म कहा जाता है। अक्षर-मामाम्नाय ही बहाराणि है। उसी पर सारा वाक्-ममाम्नाय अवलिम्बत है। यह अक्षर सामाम्नाय-र पी ब्रह्मराशि सब्द-साहत के ज्ञान से पृष्टित और साय शब्दों के प्रयोग से फलित होती है और चन्द्र तथा तारो के समान अनादि काल ने भास्वर चली आती है। इसके ज्ञान से सर्ववेद-पूण्य-फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए, भाष्यकार के मत से एक भी घारत-सम्मत

१. तत्र शब्दान्तराच्छव्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता । आदेशास्तर्हि मे भविष्यन्त्यनागमकाना सागमकाः ।—-१-१-२०, प० १९६ ।

२. सर्वे सर्वपदावेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिने । एकदेश विकारे हि नित्यत्य नोपपश्चते ॥ (यहो)।

३. नित्येषु च शब्देषु फटस्थैरविचालिभिर्वणैर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः ।— आ०; श्रोत्रोपलव्यिर्वृद्धिनिर्प्राह्यः प्रयोगेणाभिज्यलित आकाशदेशः शब्दः एकं च पुनराकाशम् । आकाशदेशा अपि बहुवः यावता बहुवस्तस्मादन्यभाव्यमकारस्य ।—आ० १, पू० ४२।

४. आ० २, पू० ४५, ४७।

५. उणादयोऽज्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ।—७-२-८, पृ० १०६ ।

६. न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरम्। अञ्नुते इत्यक्षरम् अयवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति

शब्द का सम्यक् ज्ञान और सुब्दु प्रयोग स्वर्ग और लोक मे कामधुक् होता है। शब्द के नित्य होने पर व्याकरण-शास्त्र की उपयोगिता 'निवर्त्तक' होने मे है। वह अनिष्ट और इष्ट का नियमन करना है। नैयायिको के अनुसार, जो शब्द को अनित्य मानते है, व्याकरण का लक्ष्य शब्द-सिद्धि है।

स्फोट वर्ण नित्य है। वे उत्पन्न नहीं होते, व्यजक व्विन के उच्चारण से अभिव्यक्त होते हैं। घ्विन-रूप वर्ण का प्रघ्वस होता है। इसी दृष्टि से वाणी एकैकवर्णवित्तिनी कहीं जाती है; क्योंकि वह अप्रिम वर्ण वोलते समय प्रथम का त्याग कर देती है और वह प्रध्वस्त हो जाता है। उच्चारण द्रुत, विलिम्बत और मध्य वृत्तियों के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। द्रुतवृत्ति से उच्चारित वर्ण का उच्चारण यदि मध्यम वृत्ति से उच्चारित वर्ण को विलिम्बत वृत्ति से वोला जाय, तो उसमे एक तिहाई समय अधिक लगता है। इसी प्रकार, यदि मध्यम वृत्ति से उच्चारित वर्ण को विलिम्बत वृत्ति से वोला जाय, तो भी एक तिहाई समय अधिक लगेगा, फिर भी तीनों स्थितियों मे वर्ण का स्वरूप एक ही रहता है। उच्चारण के भेद से उत्पन्न अन्तर ऐसा ही है, जैसे एक ही मार्ग को पदाति देर मे पार करता है, आश्विक उससे कम समय मे और रियक उससे भी कम समय मे। उच्चारण-िकया से उत्पन्न होनेवाली घ्विन नित्य शब्द की व्यजक है। स्फोट शब्द है और घ्विन शब्द का गुण। जैसे, कोई नगाडा वजानेवाला नगाड़े पर चोट मारकर आगे चलता हुआ वीस डग तक उस गगाडे की घ्विन सुन सकता है। किसी को तीस डग चलने तक नगाड़े की घ्विन सुनाई देती रहती है और किसी को चालीस डग तक। स्फोट तीनो स्थितियों मे समान होता है, अन्तर उसकी घ्विन मे होता है। इसी प्रकार शब्द का स्वरूप एक रहता है। घ्विन-भेद से द्रुत विलिम्वत और मध्य वृत्तियों मे भेद प्रतीत होता है।

पाणिनि के समय से ही जब्द की नित्यता और कार्यता को लेकर विचारको मे दो दल हो गये थे। भाष्यकार ने ४-४-१ सूत्र के भाष्य में नैत्य शाब्दिक और कार्य जाब्दिक सम्प्रदायो का जल्लेख किया है। पाणिनि ने अपनी सामान्य समन्वयवादिनी नीति के अनुसार दोनो पक्षों को स्वीकार किया। व्याडि और पतजिल ने दोनो पक्षों को दार्णनिकता की कोटि तक पहुँचाकर उनके सामजस्य का उपर्युक्त मार्ग ढूँढ निकाला। व्यावहारिक रूप से भी उन्होंने इस प्रकार शब्द-निष्पत्ति की, जो दोनो पक्षों को ग्राह्म हो सकें। तदनुसार ही उन्होंने वर्णों के अर्थवन्दव और निर्यक्त के विषय में भी दोनो पक्षों का समर्थन किया। वर्ण अर्थवान् है। एक वर्णवाली

सज्ञा कियते। सोऽयमक्षरसमाम्नायो वावसमाम्नायः पुष्पितः फलितव्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराज्ञिः।—आ० २, प० ९१।

१. ६-१-८४, पृ० ११९ ।

३. ६-३-५९, पृ० ३३९।

२. १-१-१, पु० १०२ ।

४. १-१-७०, पु० ४४४।

५. स्फोटः शन्दो ध्वनिः शब्दगुणः। कथम् भेर्यभिघानवत्—स्फोटश्च तावानेव ध्वनि-कता वृत्तिः। ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खळु लक्ष्यते अल्पो महांश्च केषाञ्चिदुभयं तत्स्व-भावतः।—१-१-७०, पृ० ४४५।

६. १-१-४४, पू० २६० से।

घात्एँ, प्रातिपदिक, प्रत्यय तया निपात सार्थक होते हैं। शब्दों में वर्ण-व्यत्यय से सर्थ बदल जाता है कूप, सूप और यूप के अर्थ में अन्तर कु, सु और यु के अन्तर के कारण ही तो है। वर्ण के निकाल देने पर बब्द का यह अर्थ नहीं रह जाता। वृक्ष में से वृनिकाल देने पर ऋक्ष से वह अर्थ उनलब्य नहीं होता। वृक्ष का अर्थ ही पूर्णतया नष्ट हो जाता है। अनेक वर्णों का सवात सार्थक होता है और जिनका संघात सार्थक होता है, उनके अनयव भी सार्थक होते हैं। इसी प्रकार, जिनके अवयव निरर्थक होते हैं, उनका सघात भी निरर्थक होता है। एक अन्या नहीं देख सकता, तो तैकड़ो अन्वे भी मिलकर नही देख सकते। यही स्थिति वालुका-कणो की है। चक्तुमान् अकेला देख सकता है, तो उनका समुदाय देख भी सकता है। तिल अकेला तैलवान होता है और जनका समृह भी। दूसरी ओर वर्ण अनर्थक भी पाये जाते हैं। उनमे प्रतिवर्ण से अर्थ की उपलब्धि नहीं होती। वर्ण के व्यत्यय, अपाय, उपजन और विकार होने पर भी शब्दों के अर्य में अन्तर नहीं आता। कृत, कस और हिंस घातुओं और उनसे बने तर्क, सिकता और सिंह शब्दों के अर्थ मे वर्ण-व्यत्यय होने पर भी अन्तर नहीं पडता। 'घ्नन्ति' मे वर्ण-लोप. 'लविता' मे वर्णागम और 'घातक' मे वर्ण-विकार होने पर भी अर्थ मे विकार नहीं आता। इससे स्पष्ट है कि वर्ण सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी। जिस प्रकार कई विद्यार्थी गुरु के पास अध्ययन करते हैं, उनमें कुछ फलवान होते हैं और कुछ अफल। इसी प्रकार, कुछ वर्ण सार्वक और कुछ निर्द्यक होते है।

पतजिल शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य मानते हैं और शब्द मे अर्थाभिषान की शक्ति स्वाभाविक है, यह भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि छोक मे एक-एक अर्थ को छेकर उसके छिए शब्द का प्रयोग देखा जाता है।  $^1$ 

भाष्यकार ने पद के चार अर्थ माने हैं—गुण, किया, आकृति और द्रव्य! आकृति को ही जाति कहते हैं जो द्रव्य के भिन्न या छिन्न होने पर भिन्न या छिन्न नही होती। यह सामान्यभूत पदार्थ है और नित्य है। एक द्रव्य मे उपरत होने पर भी वह जन्य द्रव्यों मे बनी रहती है। यद्यपि 'घुव, क्ट्रस्य, अविचाली, अनपायोपजनिकारी, अनुत्पर्यवृद्धयव्यययोगी' यह नित्य की परिभाषा आकृति में घटित नहीं होती, क्योंकि पिण्डक्ष्प मृत्तिका की पिण्डाकृति को मिटाकर घटिका बनाई जाती है एव घटिकाकृति को मिटाकर कुण्डिका। उसी प्रकार, सुवर्ण की पिण्डाकृति को मिटाकर रुक्क बनाये जाते हैं, रुक्काकृति को मिटाकर कटन, कटकाकृति को मिटाकर स्वस्तिक और उसको मिटाकर कुण्डल बनाते हैं। इस प्रकार, आकृति बदलती रहती है, किन्तु द्रव्य वही रहता है। इसलिए, जिसमे तस्व यातद्भाव नप्ट न हो, उसे भी नित्य

१. जा० २, माहे० सु० ५, पृ० ७५-८९।

२. स्वामाविकमभिषानम्।---१-२-६४, पृ० ५८६।

३. आ० १, पु० १७।

४. यत्तिह तद्भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वछिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः ? नेत्याह आकृतीनिष सा-सा० १, पु० १।

मानना चाहिए। आकृति या जाति मे भी तत्त्व तो बना ही रहता है।' गुण और किया द्रव्य में ही रहती है। अत , मुख्य रूप से जाति या व्यक्ति (द्रव्य) मे पदार्थ किसे मानना चाहिए, इस विषय मे वैयाकरणों के भिन्न मत थे। व्याडि द्रव्याभिघानवादी थे। द्रव्याभिघानवादियों का कहना था कि प्रत्येक अर्थ (द्रव्य) के लिए शब्द नियत है। अत प्रत्यर्थ (प्रत्येक अर्थ के लिए) शब्दाभिनिवेश होता है। इसलिए, एक शब्द से अनेक द्रव्यों का अभिधान सम्भव नहीं हैं। द्रव्य पदार्थ मानने से ही शब्दों के लिंग-वचन सिद्ध होते है। आकृति अर्थ मानने पर 'गो पश् को बाँधना चाहिए' यह वाक्य ही अर्थ हो जायगा। द्रव्य पदार्थ मानने से विभिष्ट गो बाँधी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी एक (उदाहरणार्थ देवदत्त) एक साथ अनेकाविकरणस्य नहीं हो सकता। फिर, जाति एक होकर एक साथ अनेक स्थानों में कैसे रह सकती है। उत्पत्ति और विनाश के प्रसंग में भी आकृति अर्थ उपयक्त नहीं हो सकता। श्वा या गो के उत्पन्न और विनष्ट होने से सारी श्वान या गो-जाति को एक साथ उत्पन्न या नप्ट होते नही देखा जाता। एक जाति के अनेक व्यक्तियों में वैरूप्य भी देखा जाता है। कोई वैल खण्ड होता है और कोई मण्ड। जाति किसी श्रेणी के सब द्रव्यों को मिलाकर एक होती है और उसका आश्रय उसका अभिव्यजक या प्रकाशक होता है। अर्थात, सब आश्रयभत व्यक्ति उसका प्रकाशन करते हैं। ऐसी स्थिति मे एक व्यक्ति के नष्ट होने पर उसका प्रकाशन वन्द हो जाना चाहिए और एक भी व्यक्ति के उत्पन्न होने पर उस जाति की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए। गोत्व जाति के प्रकाशन के लिए अतीत, अनागत और वर्त्तमान के अनन्त गो व्यक्तियों का होना आवश्यक होगा। · इस प्रकार, सारा ससार गो-व्यक्तियों से ही भर जायगा।

आचार्य वाजप्यायन जातिवादी थे। वे एक आकृति का अभिधान स्वाभाविक मानते थे। उनका कथन था कि गो कहने पर शुक्ल, नील, पीत आदि विशिष्ट रंग की गाय मन में नहीं आती। सब गो-समूह के विषय में एक-सी बुद्धि वनती हैं। इसीलिए यदि किसी को किसी विशिष्ट स्थान और काल में एक गाय दिखा दी जाय, तो वह अन्य देश, काल और वयोऽवस्था में अन्य गो को देखकर उसे गो ही समझ लेता है। इसीलिए, जब कहा जाता है कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए या सुरा नहीं पीनी चाहिए, तो किसी भी ब्राह्मण का वध और किसी भी सुरा का पान निषिद्ध माना जाता है। यदि पवार्य द्रव्य होता, तो एक ब्राह्मण को न मारकर और एक सुरा को न पीकर काम चलाया जा सकता था। शब्द से यदि व्यक्ति का वोध हुआ, तो जाति का वोध नहीं होगा और जब शब्द की शक्ति। एक व्यक्ति का वोध कराकर क्षीण हो जायगी, अन्य व्यक्तियों का वोध उससे न हो सकेगा।

१. आ० १ पृ० १७।

२. द्रव्याभिषानं व्याडिराचार्यो न्याय्यं मन्यते—द्रव्यमभिष्ठीयते इति।—१-२-६४, वा० ४५, पृ० ५९०।

३. प्रत्यर्थं शन्दिनिवेशादेतस्मात् कारणाञ्चेकेन शब्देनानेकस्यार्थस्याभिवानं प्राप्नोति — वही, वा० १, पृ० ५६५।

४. वहीं, वा० ४६ से ५०, पृ० ५९०-९१।

५. १-२-६४, बा० ३५ से ४०, पू० ५८६ से ८८।

भाष्यकार ने दोनो पक्षो पर सिवस्तर प्रकाश डाला है और दोनो का औचित्य स्वीकार किया है। उनके मत से पाणिनि भी दोनो पक्षो को स्वीकार करते थे। 'पतजिल के मत से शब्द न केवल जाति और न केवल व्यक्ति का, अपिनु जाति और व्यक्ति दोनो का निर्देशक है। उसमे कभी जाति और कभी व्यक्ति अर्थ का प्राथान्य रहता है। जव व्यक्ति अर्थप्रवान रहता है, तव जाति गौण हो जाती है और वहुवचनादि का प्रयोग सगत होता है। जव जाति प्रवान होती है और व्यक्ति अप्रधान, तव शब्द मे एकवचन का प्रयोग न्या य माना जाता है। इस प्रकार, 'सम्पन्नो यव' और 'सम्पन्नो यवा' दोनो प्रयोग साधु माने जाते है।'

जहत्स्वार्या और अजहत्स्वार्यावृत्ति, अन्वय-व्यतिरेक, सज्ञा और सज्ञी, गुणो का भेदकत्वाभेदकत्व, काल-विभाग, किया, जाति, गुण, द्रव्य आदि के विषय मे विचार करते समय भी पतजिल ने अनेक मौलिक विचार प्रकट किये हैं। शब्दों के प्रयोग, वाक्य में शब्दों का स्थान, सामर्थ्य, शब्दों के नियतविषयत्वादि के सम्बन्य में उनके द्वारा व्यक्त विचार किसी भी भाषा पर लागू होते है। उनके मत से लिंग का अनुशासन व्याकरण नहीं कर सकता। वह सर्वथा लोकाश्रित होता है। यही वात शब्द-प्रयोग के विषय मे है। व्याकरण का काम व्यवस्था करना है। <sup>४</sup> वह सस्कार कर पदो को व्यवहार के योग्य बतला देता है। लोक एक पद का दूसरे पद के साथ यथेष्ट सम्बन्घ जोडकर प्रयोग करता है। पद की बृद्धि से व्याकरण का सम्बन्व है। प्रयोग लोक का अधिकार है। उदाहरणार्थ, प्लक्ष और न्यग्रोच को ले। वर्ष की दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है। प्लक्ष न्यप्रोध है और न्यग्रोध प्लक्ष। फिर भी, लोक में ये दोनो दो अलग वृक्षो के लिए व्यवहृत होते है। इससे सिद्ध होता है कि 'कारणाद् द्रव्ये गव्द-निवेश ' की अपेक्षा 'दर्शन हेत ' का सिद्धान्त अविक ठीक है। वास्तव मे, शब्द 'नियतविषय' होते हैं। उदाहरणार्थ, गाय और अश्व दोनो का रग लाल होने पर भी गाय को लोहित कहा जाता है और अस्व को शोण, समान रूप से काला रग होने पर भी गो कृष्ण और अस्व हेम कहलाता है। इसी प्रकार, तृल्य रूप से गुक्ल वर्ण होने पर भी गो खेत कही जाती है और अक्व कर्क । यह भी देखा जाता है कि लोग सुविधा के लिए पूर्ण वाक्य के स्यान पर वाक्य के एकदेश और पूर्ण शब्द के स्थान पर शब्द के एक देश से ही काम चला लेते हैं। विवक्षा के अनुसार एक देश या सम्पूर्ण का प्रयोग होता है। विवक्षा दो प्रकार की होती है-प्रायोक्त्री और लौकिकी। प्रायोक्त्री विवक्षा वह है, जिसमे वक्ता मृदू, स्निग्च और श्लक्ष्ण वाणी से स्वय मृदू, स्निग्च और श्लक्ष्ण शब्दो द्वारा कोई वात कहे। लौकिकी विवक्षा प्राय सामान्य लोगो मे प्रचलित ढग को

१. आ० १ पु० १३।

२. जातिशब्देन हि द्रव्यमप्यभियोयते जातिरिष---तद्यदा द्रव्याभिघानं तदा बहुदचन भविष्यति यदा सामान्याभिघानं तदैकवचन भविष्यति।---१-१८, पृ० ५५९।

३. २-१-३६, पृ० २९३

४. ज्ञास्त्रेण नाम व्यवस्थाकारिणा भवितव्यम्।---३-१-९१, पृ० १६४।

५. संस्कृत्य संस्कृत्या पदान्युत्सुज्यन्ते तेषां यथेष्टमभिसम्बन्वो भवति ।—१-१-१,पृ० ९८।

६. २-२-२९, वा० १० से १३, पु० ३८४।

कहते हैं। लोक और प्राय समानार्थी समझने चाहिए। जो भी वाक्य बोला जाय, वह स्वय मे पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सापेक्ष वाक्य अर्थ-व्यक्ति में असमर्थ होता है।

पत्निल अपनी अद्वितीय प्रतिभा और विद्वत्ता के वल से गीं छ ही आचार्य-परम्परा में सर्वाधिक प्रमाण माने जाने लगे। व्याकरण-शास्त्र में महाभाष्य का शब्द आप्त वन गया और न केवल महाभाष्य-विरोधी, अपितु महाभाष्यानुक्त तक अप्रामाण्य की कोटि में गिना जाने लगा। इसीलिए, उन्होने 'इष्टमेवैतत्सगृहीत भवति' कहकर जिन पाणिनि-कात्यायानानुक्त वातों को ग्राह्म कह दिया, वे तो ग्राह्म हो गईं, किन्तु जिन वातों को न कह सके और परवर्त्ती वैयाकरणों ने सगृहीत कर लिया, वे ग्राह्म न वन पाईं। उदाहरणार्थं, काशिकाकार ने वहुन्नीहि स्त्रीलिंग में जो मृद्दगा, मृद्दगा, सुगात्री सुगात्रा, स्निग्चकण्ठी, स्निग्चकण्ठा ये दो-दो रूप माने थे, उन्हें भट्टोजिदीक्षित आदि ने 'भाष्यानुक्त' कहकर अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार, काशिकाकार ने मृतित्रय द्वारा अनुक्त, किन्तु काव्यों में प्रयुक्त शब्दों के लिए जो नवीन वचन दिये, उन्हें भी कैयटादि ने भाष्यानुक्त होने के कारण अप्रमाण ठहरा दिया।'

# महाभाष्यकार पतंजिल

जीवन-चरित—महाभाष्यकार पतजिल के जीवन के विषय में प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। रामभद्र दीक्षित के 'पतजिल-चरित' के अनुसार वे शेष के अवतार थे। एक वार मगवान् विष्णु शिव के ताण्डव नृत्य को मनश्चक्षुओं से देखते देखते व्यान-मग्न हो गये। उनके स्थिर भार से शेपनाग को अत्यन्त त्रास हुआ। व्यान टूटने पर शेप ने विष्णु से उनके अपूर्व गुष्भार का कारण पूछा। विष्णु द्वारा मनोरम वर्णन सुनकर शेष के मन में भी ताण्डव देखने की इच्छा जागरित हुई। शेष के प्रार्थना करने पर विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि भगवान् नीलकण्ठ की छपा से पाणिन ने व्याकरण-शास्त्र तथा कात्यायन ने उस पर वात्तिकों की रचना की है। वे वार्तिक अत्यन्त कठिन है। नीलकण्ठ भगवान् तुम्हें उन वार्तिकों का भाष्य करने की आजा देंगे। तब तुम उनकी आजा से भूतल पर अवतार लेकर चिदम्बर-क्षेत्र को जाओंगे और वहाँ शिव-नृत्य का दर्शन करोगे। ध

तृत्नुसार, पृथ्वीतल पर योग्य माता की चिन्ता मे घूमते हुए एक तपोवन मे शेप ने गौणिका नाम की मुनि-कन्या को देखा, जो पुत्र-प्राप्ति की कामना से अखण्ड तप मे सलग्न थी।

१. ५-१-१६, पृ० ३०६।

२. सापेक्षमसमर्थं भवति।--५-११९ पृ० ३५९ ।

३. २-४-७४, ४-१-७४, ४-१-८७ आदि ।

४. यया ईदूरेद्विवचनंत्रगृह्यम, १-१-११ पर मणीवादीनां प्रतिषेघोवनतव्यः।

५. भाष्यवात्तिकाराभ्यामपठितत्वादप्रमाणमेतत् ।--कैयट।

६. भोगोन्त्र तेषां भुविवात्तिकानामशेषविद्वण्जनदुर्ग्रहाणाम्।—
भाष्यं महत् कुर्विति भक्तरक्षी नियोक्ष्यते त्यां किलनीलकष्ठेः।।
तदा नियोगास्तत्तरुणेन्दुमौलेर्घरातलेत्वं विहितावतारः।
चिदम्बरक्षेत्रगतःपवित्रं नभोत्तवं द्रक्ष्यति नृत्तमैशम्॥—पत० चरित, १-६३, ६४।

उसे देखकर शेष ने मन मे उसे मातृरूप मे स्वीकार कर लिया। और, एक दिन जब वह भगवान अशुमाली को अर्घ्य दे रही थी, वे तापस का रूप घारण कर उसकी अजलि से नीचे गिर गडे। और फिर, ज्यो ही प्रणाम के लिए माता के चरणो पर नके कि उसने उठाकर कहा—तम मेरी अजिल से नीचे गिरे हो, अत. तुम्हारा नाम पतजिल होगा। पतजिल बाल्यावस्था मे ही तप के लिए चल दिये और अपनी अखण्ड तपस्या से शिव की प्रसन्न कर उन्होंने चिदम्बर-तीर्य मे शिव-नत्य देखा। यही शिव ने उन्हें पदशास्त्र वार्तिको का भाष्य करने का आदेग दिया। तदनसार, पतजिल ने कात्यायन के वात्तिकों का भाष्य किया। यह भाष्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि सहस्रो की सट्या मे पण्डित लोग उनके पास अध्ययन के लिए आने लगे। पतजलि अपने और जिप्यों के बीच एक मोटा परदा डालकर अपने शरीर को गप्त रखते हुए उन सबको एक साथ पढ़ाने लगे। वे फणिपति रूप में सहस्र मुखों से एक साव पढ़ाते थे। इसलिए, उन्होंने शिष्यों से कह दिया कि जो कोई इस परदे को उठाकर भीतर झौकेगा वह मेरा अप्रसाद-भाजन होगा। वे वात्तिको में कुछ को कम करते हए, कुछ को यथावत प्रहण करते हुए और कुछ को व्याख्या द्वारा और समुज्ज्वल बनाते हुए पढाने लगे। एक वार छात्रो से न रहा गया। वे इस बात का रहस्य जानने को आतुर हो उठे कि ये प्रत्येक छात्र को एक ही काल मे अलग-अलग कैसे पढाते हैं और उत्पुकतावश उन्होंने परदा उठा दिया। परदा उठाते ही वे शेप रूप के तेज से दग्थ होकर कामदेव-जैसी दशा को प्राप्त हुए। केवल एक विद्यार्थी जो वाहर जल लेने गया था, वच रहा। उसे भी विना आज्ञा वाहर जाने के कारण ऋषि ने राक्षस-प्रारीर पाने का शाप दिया, किन्तु पश्चात् अनुनय से प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हे जो विद्वान् मिले, उनसे पच् धातु का निष्ठा-प्रत्यय में रूप पूछना और जो विद्वान् शुद्ध उत्तर दे, उसे मेरा महाभाष्य पढाना। तव तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके वाद पतजिल वहाँ से तिरोहित हो गये और फिर उन्होंने योगसूत्र एव वैद्यक-शास्त्र पर वार्तिको की रचना की। पश्चात् उन्होंने गोनर्द देश मे जाकर जननी (गोणिका) को प्रणाम किया और उसके स्वर्गस्य हो जाने पर वे शेष रूप को प्राप्त हो गये।

१. तत्र काऽपि दद्शे मुनिकन्या गोणिकेति गुणिसन्धुरनेन। या हि यापयित पुत्रनिमित्तं दारुणेन तपसा दिवसानि। सम्भूताध्यं जलमञ्जलिमुन्तै. सा सहस्रकिरण प्रति देवम्। याव-दुत्किपति तावदमुष्मत्तापसाकृतिरहिः संपपात।—वही, २-७-११।

२. त तदाभिवदित् प्रणतं प्राड् नापतस्य जननी विततान। यत्पतन्नभवदञ्जलितोऽसौ तत्पतञ्जलिरिति प्रथिमानम।—वही, २-१९।

३. तदनु यवनिकां वितत्य गूढं वपुरनया च पतञ्जलिनिषाय जपविशत बहिस्तिरस्क-रिण्या. पठत कृति च ममेति तानुवाच।—वही, ५-५।

४. किमपि विघटयन् किमप्यनुज्ज्जञ्चन् किमपि समुज्ज्वलयंश्च वार्तिकेषु-वही, ५-१२।

५. सूत्राणि योगशास्त्रे वैद्यकशास्त्रे च वर्गत्तकानि ततः कृत्वा पञ्जलिमुनिः। प्रचारयामास जगदिदं त्रातुम्। गोनर्दाख्यं देशं प्राप्य नमस्कृत्य गोणिकां जननीम् तस्यां त्रिद्विगतायां तस्यौ शेषः स्वयं स मुनिः।—वही, ५-२५, २६।

पतजिल-चरित काव्य है। अत, स्वामाविक है कि उसका कथानक कल्पनाओं पर आश्रित हो, फिर भी इससे इतना स्पष्ट होता है कि पतजिल की माता का नाम गोणिका या और वे गोनर्द के निवासी थे। वे चिदम्बरम् मे भी रहे और वही उन्होंने महाभाष्य की रचना की। मर्नृहरि का यह कथन कि महाभाष्य की प्रति केवल दक्षिणात्य प्रदेश मे ही शेप रह गई थी, भाष्य का दक्षिण भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य सूचित करता है, यद्यपि इसमे यह भी सकेत निहित है कि भाष्यकार दक्षिण के नही थे। सभव है, इस सुदूर प्रदेश मे वे गोनर्दीय नाम से भी प्रस्थात रहे हो।

लघुभाष्य-विषयक किवदन्ती--कुछ विद्वान महाभाष्य को गोनर्दीय-विरचित लघुभाष्य का विस्तृत रूप मानते हैं। महाभाष्य का महान् शब्द सापेक्षिक है। इस मत के अनुसार गोनर्द देश मे एक ऋषि ने शिष्यो को व्याकरण पढ़ाते हुए अष्टाघ्यायी भाष्य की रचना की। वह लघु भाष्य था। इससे ऋषि के मन को समावान नहीं हुआ। एक दिन सन्व्या करते हुए उन ऋषि की अजिल से एक वाल ऋषि गिरा, जिसका अन्वर्य नाम पतजिल पड़ गया। पतजिल ने मुल भाष्य मे शास्त्रीय विवेचन अविक जोडकर उसे महाभाष्य नाम दे दिया। लघुभाष्य और महाभाष्य में मतभेद कही नही है। उसमे रुषुभाष्य को पूर्णत आत्मसात् कर लिया गया है। इसी कारण, कालान्तर मे लघभाष्य निष्प्रयोजन होकर नष्ट हो गया। महाभाष्य मे गोनर्दीय नाम से सर्वत्र लघुभाष्य के कर्त्ता का ही मत उद्घृत है। इस मत की पूष्टि मे अन्य प्रमाण भी दिये जा सकते है। महाभाष्य का 'उक्तो भावभेदो भाष्ये' कथन किसी अन्य भाष्य की ओर सकेत करता है; क्योंकि कोई भी ग्रन्थकार पीछे कही हुई या आगे कही जानेवाली वात के लिए 'उक्त पूर्वम्' या 'वक्ष्यते' निर्देश करता है।' प्रस्तुत ग्रन्य के नाम का उल्लेख कोई नही करता। इसी प्रकार, महाभाष्य मे 'तस्यानुदात्तेत्' (६-१-१८६) सूत्र के प्रसग मे 'वक्ष्यत्यस्य परिहारम' कहा है और उसका परिहार 'आनेमुक्' (७-२-८२) सत्र के भाष्य मे दिया भी है। यहाँ भी वक्यित किया का कर्त्ता लघुभाष्यकार ही है, अन्यया 'वस्पति' के स्थान पर 'वक्ष्यामि' प्रयोग किया जाता । लघुभाष्य का प्राप्त न होना उसके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं माना जा सकता था, क्योंकि अधिक जपयोगी ग्रन्थ की रचना के वाद पूर्व ग्रन्थ का प्रचार प्राय वन्द हो जाता है। यह वात अन्य अनेक ग्रन्थो के वारे मे पीछे कही जा चुकी है। महाभाप्य के प्रारम्भ मे ही व्याकरणाध्ययन के लाभ वतलाते हुए कहा गया है कि 'तैम्य एव विश्रतिपन्नवृद्धिम्योऽध्येतम्य. सुहृद्भूत्वाऽऽचार्य इद शास्त्रमन्वाचष्टे। इमानि प्रयोजनानि, अध्येय व्याकरणमिति।' इस वाक्य मे आचार्य-पद लघु भाष्यकार गोनर्दीय के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाणिनि के लिए यह विशेषण नही हो सकता क्योंकि अष्टाघ्यायी में कहीं भी व्याकरणाघ्यापन के प्रयोजनों का उल्लेख नहीं है और पत्तजिल

१. यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो नष्टो व्याकरणागमः। त काले स दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः॥—वाक्यपदीय, २-८-८८।

२. गोनर्ददेशे कस्यचिद् ऋषेरञ्जलेः सन्ध्याकरणसमये पतित इत्यैतिह्यात् ।——नागोजिभट्टः लघुशब्देन्दुशेखर ।

३. भाष्य, ३-३-१९ तथा ३-४-६७।

स्वय अपने लिए आचार्य विशेषण का प्रयोग करते कैसे ? इससे स्पष्ट है कि महाभाष्य के पूर्व एक लघुभाष्य ग्रन्थ अवश्य विद्यमान था और उसका कर्ता गोनर्दीय था।

क्या गोनदींय और गोणिका-पुत्र पतजिल है---महाभाष्य मे चार बार गोनदींय मत उद्घृत मिलता है। १-१-२१ सूत्र की व्याख्या मे आदि और अन्त की 'अपूर्वलक्षण आदि--रनुत्तरलक्षणोऽन्त ' इस परिभाषा में 'सति त्वन्यस्मिन्' यह जोडने का परामर्श देते है। १-१-२९ सूत्र के अन्तर्गत वे 'अकच्स्वरी तु कर्त्तव्यो प्रत्यङ्ग मुक्तसशयी' कहकर त्वकत्पितृक, मकत्पितृक प्रयोगो का समर्थन करते है। ३-१-९२ सूत्र मे भाष्यकार ने 'काशकटीकारम्' प्रयोग का समर्थन करते हए 'इष्टमेवेतदगोनर्दीयस्य' कहा है और ७-२-१०२ सूत्र के भाष्य मे 'अतिजराम, अतिजरैं ' रूपो के समर्थन मे गोनर्दीय 'इष्टमेवैतत् सगृहीत भवति' कहते है । उपर्युक्त चार स्थानों में से ततीय में पतजिल की ओर हल्का-सा सकेत भले कहा जा सके, अन्यत्र कही गोनदींय से भाष्यकार की ओर सकेत नहीं है। तृतीय सूत्र में भी पतजिल की अपेक्षा 'लघुमाष्य' का अस्तित्व अधिक घ्वनित होता है। १-४-५२ के भाष्य मे गोणिका-पुत्र का उल्लेख है, जहा वे 'नेताश्वस्य सुव्तम' और 'नेताश्वस्य सुव्तस्य' इन दोनो प्रयोगो का समर्थन करते है। कैयट ने १-२-२९ सूत्र की टीका मे गोनर्दीय को भाष्यकार माना है और नागोजिभट्ट ने १-४-५२ की टीका मे गोणिका-पत्र को भाष्यकार कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र मे पाँच वार गोनर्दीय और आठ बार गोणिका-पुत्र का मत उद्घृत किया है, जिनमे १-५-५ सूत्र पर 'अन्य कारणवद्यात् परपरिगृहीतापि पाक्षिकी चतुर्थीति गोणिकापुत्र' और १-४-५५ सूत्र पर 'उत्कान्तवालभावाकुलयुवितरूप-चारान्यत्वाद अष्टमी गोनर्दीय कहा गया है। इससे प्रथम के मत से चार और द्वितीय के मत से आठ नायिकाएँ सिद्ध होती है। यादन प्रकाश आदि कोशकारो ने गोनर्दीय को पतजिल स्वीकार किया है किन्तू महाभाष्य मे गोनर्दीय या गोणिका-पुत्र से उनके पतजिल होने की ध्विन कही नही निकलती। गोनदीय को मूल भाष्यकार मान लेने से अनेक शकाओ का समाघान अवश्य हो जाता है, फिर भी गोनदींय औरगोणिका-पुत्र एक ही नहीं जान पडते। सम्भव है, गोणिकापुत्र पतजिल हो। तव भी यह शका शेष ही रह जाती है कि क्या वैदिक विद्वान् और वैयाकरण गोनदींय और पतजलि कामशास्त्र के भी अधिकारी ज्ञाता थे। श्रीराजेद्रलाल मित्र और डॉ० कीलहॉर्न ने युक्तिपूर्वक गोनर्दीय और गोणिका-पुत्र को पतजिल से भिन्न सिद्ध किया है। अन्य किसी ग्रन्थ में तो इनके कामशास्त्रज्ञ होने का उल्लेख नहीं मिलता। पतजिल को ४-२-९३ की टीका मे कैयट ने नागनाथ अवश्य कहा है। चक्रपाणि ने चरक की टीका के प्रारम्भ मे उन्हें-अहिपति के साथ मनोवाक्काय दोषो का हन्ता और चरक का प्रतिसस्कर्त्ता कहा है। भोजराज ने योगसूत्र-वृत्ति के प्रारम्भ मे इन्हे 'फणिभृत्' विशेषण से भृषित किया है। भर्तृहरि की महा-

१. जर्नल ऑफ दि एशि० सोसा० ऑफ बंगाल, जिल्द ५२, पू० २४१ तथा इण्डियन ऐण्डिक्वेरी, जिल्द १४, पू० ४०।

२. पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतैः।— मनोवाक्कायदोषाणां हन्त्रेऽहिपतये नमः॥

३. वाक्वेतो वपुषां मलः फणिभृतां भत्रेव येनोद्धृतः।

भाष्य-दीपिका मे वे तीन वार चूणिकार कहे गये है। स्कन्दस्वामी ने निरुक्त ३-१४ की व्याख्या मे भाष्यकार को चूणिकार के नाम से उद्धृत किया है। इत्सिग मे इन्हे चूणिकार सज्ञा से सम्बोधित किया है। स्कन्दस्वामी ने निरुक्तभाष्य (१-३२) मे एव उव्वट ने ऋक्प्रातिशाख्य (१३-१९) की टीका में इन्हे पदकार वतलाया है। प्रसिद्ध क्लोक 'अनुसूत्रपदन्यासा' की टीका मे 'पद शेषा हि विरचित भाष्यम्' से मल्लिनाथ ने इन्हे शेष का अवतार माना है।

योगसूत्र और चरक-संहिता के कर्ता पतंजिल--महाभाष्यकार-विषयक ये सब उदघरण उनके विषय मे किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचने मे सहायता नहीं प्रदान करते। इनसे केवल इतना ही पता चलता है, समस्त विद्वत्समाज मे पतजलि की शेषावतार के रूप मे प्रतिष्ठा थी और वे योगसूत्र, व्याकरण-महाभाष्य एव चरक-वातिकों के प्रणेता माने जाते रहे है। यहाँ तक कि भर्त्तहरि जैसा अधिकारी विद्वान भी उन्हे तीनों ग्रन्थो का कर्त्ता मानता था। वैयाकरण-परम्परा में व्याकरणाच्यापन से पूर्व 'योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मल शरीरस्य च वैद्यकेन। योऽपाकिरन्त प्रवर मुनीना पतञ्जील प्राञ्जलिरानतोऽस्मि' क्लोक द्वारा मगलाचरण करने की परम्परा बहुत प्राचीन है। सम्भवत , पतजलि नामक व्यक्ति एकाधिक हुए हैं। कनिष्क की कन्या को रोगमुक्त करनेवाले चरक के प्रतिसंस्कर्ता एक पतजिल ईसा की दूसरी शती में और योगसन-कर्ता पतजिल ईसवी तीसरी या चौथी शती में उत्पन्न हुए थे। बाद में इतिहास की अनिभन्नता ने तीनो को मिलाकर एक कर दिया। फिर भी, मीमासा और वेदान्त-दर्शन के 'अथातो धर्मजिज्ञासा. और 'वथातो ब्रह्मजिज्ञासा' से भिन्न शैली पर 'वथ शब्दानुशासनम्' और 'वथ योगानुशासनम्' जैसे सद्ज वाक्यों, भाष्य मे 'युज्यते योग ब्रह्मचारी' उल्लेख तथा योग मे स्फोट के खण्डन के अभाव आदि कारणों से लीविख और चकवर्ती योगसूत्रकार तथा महाभाष्यकार को एक मानते हैं। प्रो॰ रेनो (Renou) के मत से योग मे प्रत्याहार, उपसर्ग, प्रत्यय और विकिरण का अर्थ व्याकरण से भिन्न है तथा उसमे च. वा आदि का भी प्रयोग नहीं है। भाष्य की भाषा भी विश्लेपणात्मक अधिक है। दोनों मे द्रव्य, गण आदि का भी तात्पर्य भिन्न है। योगसूत्रव्याकरण के नियम और महाभाष्य योग के नियम नही मानता। अत, दोनों को दो भिन्न व्यक्तियो की कृति मानना चाहिए।

चरक-सिहता का मूल नाम आत्रेय-सिहता है। आत्रेय पुनर्वसु उसके कर्ता हैं। सिहता में ही इस बात का उल्लेख है कि आत्रेय ने अग्नियेश को आयुर्वेद-सिहता का उपदेश किया था। अग्निवेश और आत्रेय दोनो समकालीन थे और तक्षशिला में रहते थे। सिहता के ही अनुसार इसका प्रथम सस्करण चरक ने और दूसरा दृढवल ने किया। चरक इघर-उघर घूमनेवाले आयुर्वेदज्ञ वैद्य थे। चरकनाम्नी वेद-शाखा का उल्लेख पाणिनि तथा काशिकाकार ने किया है। काशिकाकार वैशम्पायन का दूसरा नाम चरक वतलाते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की चरक नाम की शाखा थी।

१. कायवाग्वुद्धिविषया ये मला हि समवस्थिताः । चिकित्सालक्षणाष्यात्मशास्त्रेस्तेषां विज्ञुद्धयः ।।—वाक्यपदीय, १-१४८।

२. इण्डि० हिस्टा० क्वा०, भाग २, पू० २६५।

३. ४-३-१०७, ५-१-११ तया काज्ञि ४-३-१०४।

उसके अनुयायी भी चरक कहलाते थे। आत्रेय-सहिता के प्रतिसंस्करण करनेवाले चरक क्षेप के अवतार माने जाते थे। पतजिल का उल्लेख चरक-सहिता मे कही नही है। उपर्यक्त सचनाओ से अनुमान होता है कि चरक शाखा के किसी आयुर्वेदत्त यायावर विद्वान ने अग्निवेश-सहिता का प्रतिसंस्कार किया और उसके बाद अग्निवेश नाम गौण पडकर चरक के नाम से यह सहिता प्रसिद्ध हो गई। चरक शाखा के लोग सामान्यतया आयुर्वेदज्ञ, मान्त्रिक और नागोपासक थे। घीरे-घीरे महत्ता स्थापित करने के लिए इन लोगों ने अपने सहिताकार पूर्वपूरुष को शेषावतार प्रसिद्ध कर दिया। कुछ विद्वानो का मत है कि महाभाष्य के प्रारम्भ मे दिये गये 'शक्तोदेवीरभीष्टये' आदि चार मन्त्रों में कृष्णयजर्वेंद के 'शन्नोदेवी' वाक्य के प्रथम आने से भाष्यकार कृष्ण-यज्वेंद की चरक शाखा के अनुयायी मालुम होते हैं। उन्होने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण भी किया था। यह वात भी महाभाष्य से स्पष्ट है। वे आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते थे, यह भी इस निवन्य के 'स्वास्थ्य और शरीर विज्ञान' प्रकरण से स्पष्ट होगी। हो सकता है, उन्होंने ही सर्वप्रथम आत्रेय-सहिता का सस्करण किया हो और बाद मे महाभाष्य की रचना की हो। यही बात योग-सूत्र के विषय मे कही जा सकती है। उसमे भी आर्ष प्रयोग नही है। सूत्रो के अर्थ मे अध्याहार की आवश्यकता नही पडती। शैली महाभाष्य जैसी स्पष्ट और प्रासादिक है। अन्य दर्शनो की तूलना मे योगसूत्रकार श्रेष्ठ वैयाकरण प्रतीत होते है। प्रथम सूत्र तथा 'प्रत्ययानुपश्य' (योग-सू० २-२०) इस व्याकरणसिद्ध अप्रचलित प्रयोग से अनुमान होता है कि महाभाष्यकर्ता पतजिल ही योगसूत्रकार थे। इस दृष्टि से लघुशब्देन्द्रशेक्षर के प्रारम्भिक रलोक की भैरविमिश्र की टीका का यह कथन कि महाभाष्य कर्ता ही चरक-सहिता और योग-सूत्र के प्रणेता थे, ठीक हो सकता है और पुरातन परम्परा भी निर्मुल नही प्रतीत होती। है लैसेन और गार्वे भाष्यकार और योगसूत्रकार को एक मानते भी है। परस्पर असम्बद्ध विषयो पर एक ही विद्वान् का इतने प्रामाणिक ग्रन्थ लिखना अशक्य है, इस तर्क के आघार पर मैक्समूलर का दोनो को भिन्न मानना तर्कयुक्त नही कहा जा सकता। वैयाकरण गोनर्दीय और गोणिका-पुत्र का कामशास्त्र का अधिकारी विद्वान् होना ही इस कथन की विसगति स्पप्ट करता है।

पतजिल का निवास-स्थान—पतजिल ने कात्यायन को दक्षिणात्य कहा है और अन्यत्र भी दक्षिणाप्य की इस प्रकार चर्चा की है, जिससे इतना स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे उत्तर भारत के निवासी थे। यदि लघुशब्देन्दुशेखर के तथाकथित ऐतिहा पर विश्वास कर लिया जाय, अथवा लघुभाप्य और पतजिल-चरित की वात प्रमाणित स्वीकार कर ली जाय, तो उनका गोनर्द-निवासी होना निश्चित-सा हो जाता है। अन्य पुष्ट प्रमाण के अभाव मे इसे स्वीकार करने मे विशेष आपित नहीं होनी चाहिए। डॉ॰ भण्डारकर वर्तमान अवव के गोडा को गोनर्द का स्वामाविक

प्रथमं पातञ्जलशब्दोपादानं वलवत्तरमङ्गलाय। महाभाष्यमात्रोक्तो शारीरक-श्रुत्रभाष्यस्यापि वोधः स्यादतः पातञ्जलपदम्। तावन्मात्रोक्तौ चरकेऽतिव्याप्तिरतो महापदम्।

२. दोय लैसेन एण्ड गार्वे सीम इन्नलाइण्ड टु एक्सेप्ट दि आइडिण्टिटी ऑफ टु पतजिल वट दिस वुड फोर्स अस टु एस्काइव दि मोस्ट हैट्रोजीनियस वर्क्स टु वन एण्ड दि सेम ऑयर— मैयसमूलर।

अपभ्रश मानते हैं। यह स्थान अवध के पश्चिमोत्तर मे है। ३-३-१३६ सूत्र के भाष्य मे 'योऽय-मञ्बागत आपाटलियुत्रात्तस्य यत्परं साकेतात्' वाक्य मे प्रयुक्त 'योऽयम्' शब्द इस वात को व्यजित करता है कि भाष्यकार साकेत और पाटलिपुत्र के मार्ग के पास-पडोस अवश्य रहे थे। वेवर गोनर्द प्रदेश को पाटलिपुत्र के पूर्व मे मानते है और कॉनघम इसकी व्युत्पत्ति गौड से वतलाते है। वैयाकरणों की दृष्टि में गोनर्द प्राच्यदेश था। वेबर और गोल्डस्ट्रकर तो कात्यायन तक की प्राच्य मानते है। पतजिल के विषय मे वेवर का मत महाभाष्य के 'मयुरायाः पाटलिपुत्र पूर्वम्' वाक्य में पूर्व के अर्थ की आन्ति पर निर्भर है। पतजिल के निवास के सबध में विचार करते समय हमारा घ्यान दो वातो की ओर विशेष जाता है। एक तो वे आर्यावर्त्त के वड़े अभिमानी थे और हिमवन्त, कालक, पारिपात्र और आदर्श के मध्यवर्त्ती प्रदेश को ही आर्यावर्त्त मानते थे। अत , उनका स्थान इसी क्षेत्र मे होना चाहिए। दूसरे यो तो उन्होंने पूर्व मे पाटलिपुत्र तक, दक्षिण मे अवन्ती और माहिष्मती तक, पश्चिम मे कच्छ तक और उत्तर मे कश्मीर तक यात्रा की थी, किन्तु वे वाहीक, कुरु और साकेत के समीपवर्ती प्रदेशों से अधिक निकटता से परिचित थे। वाहीक के छोटे-से-छोटे गाँवो तक का नाम उन्होंने लिया है। मयुरा और सुघ्न में वे अवश्य रहेथे। इससे विशेष सम्भावना इस वात की है कि वे वाहीक (पूर्व पजाव) के निवासी थे। सम्भव है, इस प्रदेश का ही अन्वर्थ नाम गोनर्द रहा हो। अद्याविष यहाँ के गो भारत मे सर्वोत्कृप्ट माने जाते हैं। जो भी हो, इतना स्पष्ट है, वे काश्मीर, मथुरा, सुघ्न, साकेत, वाराणसी, पाटलिपुत और सम्भवत उज्जयिनी अवश्य गये थे। उनका अधिक समय ग्रामो मे वीता था। महाभाष्य मे ग्रामीण संस्कृति के ही चित्रों की प्रचुरता है।

गोनदं को गोडा मानने मे कुछ विद्वानों को इस कारण भी आपत्ति है कि पतजिल अवव के समीप के निवासी होते, तो रामायण के पात्रों का उल्लेख अवश्य करते। महाभारत के उद्धरणों तया उसके पात्रों के नामों एव उससे सम्बद्ध वशो की वार-वार सिवस्तर चर्चा भाष्य मे है जब कि रामायण का एकाघ ही उद्धरण भाष्य मे आया है। उसके कर्ता तथा पात्रों का कही उल्लेख नही है। अत., अवब की अपेक्षा उनका कुर-वाहीक से अधिक सम्बद्ध होना स्पष्ट है। डाँ० मोतीचन्द्र ने प्राचीन भारत की पथ-पद्धित का व्याख्यान करते हुए 'डिक्शनरी ऑफ् पालि प्रापर नेम्स' के प्रमाण से यह बताया है कि बौद्ध साहित्य मे यह कथा आई है कि वाबरी नाम के आवार्य ने एक ब्राह्मण के शाप का अर्थ समझने के लिए अपने शिष्यों को बुद्ध के पास भेजा था। उसके शिष्यों ने आतमक से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। वहाँ से वे पतिट्ठान (प्रतिष्ठान), महिस्सित (माहिष्मती), उज्जैनी (उज्जियनी), गोनद्द (गोनवं), वेदसा (विदिशा) और वनसह्वय होते हुए कौशाम्बी पहुँचे। इसके अनुसार गोनदं विदिशा और उज्जैन के बीच मे होना चाहिए। यदि यह मान लिया जाय, तो विदिशा के उत्खनन मे प्राप्त मुद्राओं और यज्ञशाला के अवशेषों से 'पुष्पिन याजयाम' की भी सगित बैठ जाती है। जो भी हो, जवतक इस विषय में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध न होगा, पत्जिल का निवास-स्थान कल्पना का ही विषय वना रहेगा।

१. एन० ज्याप्रा०, पृ० ४०८ तथा आर्कि० सर्वे, जिल्द १, पृ० ३२७।

२. इण्डि० एष्टिक्वेरी, जिल्द २, पू० ६९।

पतजलि का काल

साहित्यक अन्तःसाक्ष्य-पतजिल के काल में अब विशेष विवाद नहीं रह गया है। वस्तुत , महान् प्राचीन साहित्यकारो मे एक पतजिल का ही समय असन्दिग्व है। महाभाष्य मे रामायण के अतिरिक्त महाभारत के उद्धरणो, उसके पात्रो और घटनाओ की पौन पूनिक चर्चा है। पताजि के समय में कसवध और विलवन्य की कहानियाँ प्रसिद्ध और प्रचिलत थी। वे नाटको का विषय वन चुकी थी तथा अति प्राचीन भी मानी जाने लगी थे। 'कस घातयति, विल वन्चयति, जवान कस किल वासुदेव, असावुर्मातुले कृष्ण, सकर्षणद्वितीयस्य वल कृष्णस्य वर्षताम, अकरवर्ग, अकरवर्गीण, वासुदेववर्ग वासुदेववर्गीण, जनार्दनस्त्वात्मचतुर्थ एव " आदि उक्तियाँ इसके प्रमाण है। पतजिल-काल मे वासुदेव की पूजा का प्रचलन हो चका था और कृष्ण भगवान माने जाने छगे थे। र भाष्यकार ने प्रजापित और सर्प देवता के समान ही वासुदेव के लिए 'तत्रभवान' पद का प्रयोग किया है। जातको की रचना भी हो चुकी थी। १-३-२५ सूत्र के भाष्य मे पत्तजलि ने जो 'वहनामप्यचित्तानाम् कापेयमनुतिष्ठति' ये दो रलोक जद्दत किये है, वे आदिक्कुपत्थान जातक के पालि क्लोको से मिलते-जुलते है। जातक का द्वितीय क्लोक बोधिसत्त्व के प्रवोधन के रूप मे वानर द्वारा छले गये मनुष्यो के लिए है। महाभाष्य और जातक दोनों के रलोकों में दो वक्ता है। भाष्य में वानर की बुद्धि और जातक में पवित्रता का खण्डन है। दोनो मे उप-स्था + घातु का प्रयोग है। अन्तर केवल इतना है कि भाष्य मे वानर वहत हे और जातक मे एक। इससे इतना स्पप्ट है कि रामायण और महाभारत के संस्करणो एव जातक-कथाओं के प्रचलन के अनन्तर ही महाभाष्य की रचना हुई होगी। महाभाष्य मे वौद्यायन, वासिष्ठ धर्मशास्त्र, आपस्तम्ब आदि धर्मसूत्रग्रन्थो के उद्धरणो से यह भी स्पष्ट है कि इसके पूर्व धर्मसूत्रो की भी रचना हो चुकी थी। सामान्य अलकृत शैली के विविध छन्दोमय काव्य भी इस समय तक लिखे जा चुके थे।

घामिक अन्तःसाक्ष्य—घामिक दृष्टि से श्रमणो और ब्राह्मणो का विरोध शास्वितिक-सा वन चुका था। मूर्त्ति-पूजा प्रचलित हो चुकी थी। मन्दिर वनाने की प्रथा का प्रारम्भ हो चुका था। ग्रन्थिक और अन्य प्रवचनकार सार्वजनिक सभागृहों में धर्मोपदेश करते थे। कृष्ण के साथ वलराम, कुवेर, स्कन्द, विशाख और शिव की पूजा प्रचलित थी। यज्ञों का पुनरूत्थान हो रहा था। आर्त्विजीन होना ब्राह्मण के लिए प्रतिष्ठा का द्योतक था। ब्राह्मणों का उत्कर्ष और वृषलों का

१. ३-१-२६, ३-२-१११, २-३-३६, २-२-२३, ४-२-१०४, ६-३-६ भाव्य ।

२. ४-३-९९ भाष्य 'अथवा नेषा क्षत्रियाख्या। संज्ञैषा तत्र भवतः' तथा इसपर कैयट 'नित्यः परमात्मदेवताविशेष इह गृह्यते।'

३. सब्बेसु किर भूतेसु सन्ति सीलसमाहिता। पस्स साखाभिग जम्मं आदिच्च मृपतिद्वति।। मास्से सीलं विजान्यथ अतंजाय पसंमय। अग्गिद्वतंच क्रहंति तेन भिन्ना कमण्डलू॥——जातक-सं० १७५।

पराभव चरम सीमा पर था। भाष्य मे वृषल कुल को सिकुड़कर संगठित हुआ, किन्तु जेय बतलाया है। यह सकेत मौर्यो की और है।

इनके अतिरिक्त महाभाष्य मे कुछ ऐसे स्पष्ट सकेत है, जिनके आघार पर उनका काल-निर्धारण ठीक-ठीक किया जाना सम्भव है। पतजिल ने मौयों की दारिद्य-पूर्ण स्थिति की, जिसमें वे मूर्तियाँ ढलवाकर उनकी विकी से राज्यकोष की पूर्ति करते थे, चर्चा की है। कैयट, नागोजि-भट्ट आदि टीकाकारों ने इस वात को और स्पष्ट किया है, जिससे पता चलता है कि मौयों ने प्रतिमा-निर्माण-शिल्प को व्यवसाय बना लिया था और वे शिवस्कन्द और विशाख आदि की मूर्तिया ढलवा-कर द्रव्यार्जन करते थे। पतजिल ने एतदर्थ उनके लिए 'हिरण्यार्थी' इस निन्दासूचक विशेपण का प्रयोग किया है। आस्तिक-वर्ग ने इन मूर्तियों की पूजार्थ निर्मित मूर्तियों से भिन्नता व्यक्त करने के लिए उनके आपे 'क' लगाना प्रारम्भ कर दिया था। अत, ये मूर्तिया शिव, स्कन्द आदि न कहलाकर शिवक, स्कन्दक आदि कहलाती थी।

राजनीतिक अन्त साक्ष्य—पतजिल ने पुष्यिमित्र-सभा और चन्द्रगुप्त-सभा का उल्लेख किया है और पुष्यिमित्र तथा चन्द्रगुप्त को राजा वतलाया है। स्पष्ट ही यह चन्द्रगुप्त मौर्य है। पाटिलपुत्र से उनका घनिष्ठ परिचय था। छह सूत्रों के भाष्य मे उन्होंने पाटिलपुत्र की चर्चा की है। उनके समय मे पाटिलपुत्र शोण के किनारे वसा हुआ था. किन्तु आज गगा के किनारे वसा है। विशाखदत्त के मुद्राराक्षस मे भी चन्द्रगुप्त की राजघानी पाटिलपुत्र 'अनुगग' ही वतलाई गई है। इस समय यह नगर इतना समृद्ध और विशाल था कि इसके प्रासादों, प्राकारो तथा विपणियो आदि की जानकारी देने के लिए व्याख्यानी (डायरेक्टरी) विद्यमान थी।

ऐतिहासिक अन्तःसाक्ष्य--पतजिल ने पुष्यिमित्र द्वारा किसी ऐसे विशाल यज्ञ के किये जाने का उन्लेख किया है, जिसमे अनेक पुरोहित एक साथ भाग ले रहे थे। पतजिल भी इस यज्ञ मे आचार्य थे। इस प्रकार वे स्वय ब्राह्मण याजक थे। सम्भवतः, इसी कारण उन्होंने क्षत्रिय याजक पर कटाक्ष किया है। इस याजक-स्थिति मे वे दीर्घ अविधि तक एक स्थान पर ठहरे थे

१. देखिए घर्म, दर्शन और मृत्तियूजा एवं वर्णप्रकरण।

२. काण्डीभूतं वृषलकुलम्, कुण्ड्यीभूतं वृषलकुलम्; ६-३-६१ तया ज्ञेयो वृषलः।
---१-१-५०॥

३. मौर्यहिरण्यार्थिभिरचीः प्रकल्पिताः। भवेत्तासु न स्यात्। यास्त्वेताः सम्प्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति।---५-३९. पृ० ४७९।

४. कैयटः यास्त्वेतां इति याः परिगृह्यं गृहाद् गृहमटन्ति तास्वित्यर्थः । यास्तु विकीयन्ते तासु भवति शिवकान् विकीणीते इति । नागोजिभट्टः मौर्यः विकेतुं प्रतिमाशिल्पवन्तः । तैरर्चाः प्रकल्पिता विकेतुमिति क्षेषः। अतस्तासां पण्यत्वात् तत्र प्रत्ययश्रवणं प्रसङ्ग इति भावः। ---५-३-९९।

५. १-१-६८, पूर ४३५।

६. १-३-२, पृ० १८; अनुशोर्ण पाटलिपुत्रम् २-१-१६, पृ० २७३, २, ३, २८ पृ० ४२६, ३-३-१३६, १३३ प्० ४२६, २८: ५-३-५७; पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानी सुकोसलेति। पाटलिपुत्रं-चाप्यवयवश आचष्टे ईदृशा अस्य प्राकारा इति।——४-३-६६, पृ० २३९।

७. यदि भवद्विधः क्षत्रियं याजयेत्। ---३-३-१४७, पु० ३३२।

और वहाँ छापो को व्याकरण पटाते थे। यह बात भाष्य में सिंग हुए उदाहरकों ने स्वष्ट है।' यह के पराग में उन्होंने यह भी नपट किया है कि पर् धानु रा प्रयोग रेपल यह बुग्ड में आहुनि छालना ही नहीं है। स्वाम करना भी उनका अर्थ है। पु यमित के बन में प्रध्य का त्यान पुष्यित्र करता है। सालक छोक केवल उनके प्रेरक हैं। स्वीतित (पुष्यित्र) यज्जे, नाज्या याज्यित्र मह कपन समत होता है (पुष्पित्र) याज्यते, याजका यजनित यह प्रयोग नहीं होता। ये दोनो उन्होंने पुष्यित्र होता किये गये अर्थायेष यन ने नम्बर है। भाष्यकार ने अपनी याजनित्र को प्रयूत्त को प्रयूत्त विकास का प्रयूत्त के प्रयूत्त विकास को प्रयूत्त विकास को प्रयूत्त विकास को प्रयूत्त के प्रयूत्त का प्रयूत्त के प्रयूत के प्यूत के प्रयूत के प्रयूत

महाभाषा का एक नर्गातिक सहस्वपूर्ण उन्होत्त, जो न केवल पतानि के काल-निर्मारण में सहायक है, अपितु श्वातालीन शितान पर भी महत्त्वपूर्ण प्रकार जाउना है, विसी यदन द्वारा मध्यमिका और नारित पर भेग उन्होंने से सम्बद्ध है। भाषात्मार ने गठाव शन दोनों कारूनणों को प्रत्यक्ष देखा नहीं था, न साथि के उनके जीवन-राल में पहिन हुए थे और लोव-विज्ञात थे। वे नाहते तो उन्हें देख भी सत्रों के। वे दोनों पेरे एक ही पत्रन द्वारा उन्हें के के। आवानक इन नगरियों को जीव नहीं नहीं । उमें वीच में ही आवा पैरा उद्दा लेना पठा था या पराजित तोक भाग शाम पठा था। यह वान भी उपयुष्त उद्धारणों से ध्यनित होनी है। है

महाभाष्य के इन नमना ऐतिहासिक उद्धरणों पर एक माथ विचान करने ने यह नपट होता है कि पतालि रामायण, महाभाष्त्र और मून-माहित्य के पण्यन के परमात्, किन्तु कालिदाम से पूर्व और पुष्यमित्र के नाल में विध्वमान थे। इन ममय वृष्यों या मीवों जा पतन ही चुका था। पतन से पूर्व उनकी आधिक निर्मित गोनणी हो। गई थी। वृप्यों का मार्वजनिक अपमान विधा जाता था। ब्राह्मणों का पर्वत्य नरम प्रत्ये पर था। यज-याणादि की पुन प्रतिष्ठा वह गई थी। पुष्यमित ने नाव गोई महायाग विधा था। इस समय विभी यवन ने मावेन और सम्बन्धिका (चित्तीड के समीव का नगरी-स्थान) पर एक साथ आक्रमण विधा था। पुष्यमित ने यवनों की पराजय के बाद ही महायज किया था, जिन्मे पत्यित्व भी आचार्य-इप में विद्यमान थे। 'त्राह्मणामनिष्यमितानाम्' मून के भाष्य में भी यवनों की पराजय वा मवेत है। इसी समय

१. प्रवृत्तस्याविरामे शासितव्यो भयन्ती इहाधीनहे, इह बसामः, इह पुष्यमित्रं याजयामः। ३-२-१२३, पुरु २५४।

२. यज्यादिषु चाविषयांसी वस्तत्यः। पुष्यमित्रो यज्ञते, याजका याजयन्ति। तत्र भिवतत्यम्—पुष्यमित्रो याजयते, याजका यजन्ति। तत्र भवितत्यम्—पुष्यमित्रो याजयते, याजका यजन्तिति यज्यादिषु चाविषयांसो यस्तद्यः। नाना- फ्रियाणां यज्ययंत्वात्। नानािक्याः यजेर्पः। नावस्य यजि हिविष्ठक्षेपण एव वस्ते । किर्ताह स्यागेऽपि वस्ते । अहाँ यजत इत्युच्यते यः सुष्ठुत्यपि करोति। तं च पुष्यमित्र करोति याजकाः प्रयोजयन्ति।—३-१-२६, पृ० ७४।

३. प्रवृत्तस्याविरामे शासितव्या भवन्ती इहाधीमहे इह वसामः इह पुष्यमित्रं याजनामः ।
---३-२-१२३, प्० २४५।

४. परोक्षे च लोकविताते प्रयोक्तुदर्शनविषये लड् बक्तव्यः। अरुणद् यवनः साक्तिम्, अरुणद् यवनो मध्यमिकाम्।——३-२-१११, पृ० २४६, ४७।

याज्ञिक वनने की कामना रखनेवाले ब्राह्मण-वालको को व्याकरण पढाते हुए उन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। साकेतावरोध तथा याजनविषयक उल्लेख महाभाष्य के तृतीय अच्याय के अन्तर्गत आये है। इस समय उनके पचासी दिनो के पाठ मे लगभग आवा समय व्यतीत हो चुका था।

पुष्यिमत्र शुंग--ऐतिहासिक दृष्टि से पुष्यिमत्र का अश्वमेय यज तथा यवन का आक्रमण ये दोनों घटनाएँ महत्त्वपूर्ण है। वाण के हर्षचिर्ति के अनुसार पुष्यिमत्र मीर्य सम्राट् बृहद्वय का सेनापित था। एक वार जब बृहद्वय सेनापित के साथ सैन्य का निरीक्षण कर रहा था, तब सेनापित ने सेना को अपने पक्ष मे सावकर सहसा बृहद्वय का वब कर डाला शैर स्वय राज्य का स्वामी वन वैठा। इस राजहत्या की पूर्वभूमिका पहले से ही तैयार कर ली गई थी। मौर्य-शासन मे ब्राह्मण अत्यन्त असन्तुष्ट थे और ऐसा प्रतीत होता है कि बृहद्वय के राज्य-काल मे यह असन्तोष चरम सीमा पर पहुँच गया था। उन्होंने सेनापित को अपना नेता बनाया, फलत मौर्य-सम्राज्य के नष्ट होते ही चारो ओर ब्राह्मणों का उत्कर्ष वृष्टिगोचर होने लगा। नप्टप्राय यज्ञ-सत्था और विस्मृतप्राय वेदो को पुनर्जीवन मिला। महाभाष्य मे पतजिल द्वारा यत्र-तत्र वृष्को (मौर्यो) के प्रति कहे गये दुर्वचन, एक स्थान पर मौर्यो की प्रत्यक्ष निन्दा तथा पद-पद पर ब्राह्मणों का जयधोप इस बात का साक्षी है। महाभाष्य वस्तुत वैदिक सस्कृति और ब्राह्मणत्व का जयनाद है।

शुंग और उनका साम्राज्य—पुराणों के अनुसार पुष्यिमत गुगवंशीय था। पाणिनि के मत से शुग भारद्वाज ब्राह्मण थे। किन्तु, हरिवशपुराण ने (२-४०) ब्राह्मण सेनानी को अक्वमेष का उद्धर्त्ता और काश्यप कहा है। प्रवरदर्पण में शौग लोग वसिष्ठगोत्रीय पारागरों के गोत्रावयव वतलाये गये है। वृहदारण्यक में (६-४-३१) शौगीपुत्र शिक्षक का उल्लेख मिलता है। आश्वलायन श्रीतसूत्र (१२-१३-५) में भी गुग आचार्य हैं। कालिदास के मालिवकाण्निमत्र में पुष्यिमत्र के पुत्र अग्निमत्र को कश्यप गोत्र की वैम्विक शाखा का वतलाया गया है। वैम्विक शव्द महाभाष्य में आया है। वहाँ उसकी निष्पत्ति विम्व जब्द से अपत्य अर्थ में वतलाया गया है, किन्तु शुगगोत्रावयव से उसका कोई सम्बन्ध है या नहीं, यह वात स्पष्ट नहीं की गई है। श्री एच्० ए० शाह विम्वक को विन्दुसार के परिवार से सम्बद्ध मानते हैं। इन सव उल्लेखों से इतना स्पष्ट है कि गुग ब्राह्मण माने जाते थे। मले ही वे भारद्वाज रहे हो या काश्यप, यह अलग वात है। फिर भी, प० हरप्रसाद शास्त्री इस वंग के नामों के अन्त में मित्र शब्द देखकर इन्हें ग्रीक आक्रमण के समय फारस से भागा हुआ मानते थे। भी० वी० के० ठाकुर का

१. सेनापतिरनार्यो मौर्यं बृहद्रयं पिपेष पुष्यमित्रः स्वामिनम्। —हर्वचरित।

२. विकर्णशुङ्गगच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु--४-१-११७।

२. सुघातृव्यासवरुणनिषादचण्डालविम्बानामिति वक्तव्यम् । — बेम्बिक, ४-१-९७, पृ० १२९।

४. प्रोसीडिंग्स ऑफ् ओरियण्डल कान्फ्रेन्स, मद्रास, प० ३७९।

५. इण्डि० हिस्टा० क्वार्ट०, जिल्ब ८, पृ० ३९।

अनुमान है कि ये लोग पाणिनि से भी पूर्व के सामवेदीय ब्राह्मण थे। भरहुत के शिलालेख में दो द्वार सुगकाल में वने वतलाये गये हैं।

पुष्यमित्र के राज्य में मौयों का मध्यभाग सम्मिलित था। आध्र, कलिंग तथा उत्तर भारत का कुछ भाग स्वतन्त्र हो गया था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा, जालन्वर और शाकल ये नगर इसके अन्तर्गत थे। राजधानी पाटलिपुत्र बनी रही। मालविकाग्निमित्र के अनुसार पूर्व्यमित्र का पूत्र अग्निमित्र विदिशा में पिता का राप्ट्रिय था। अयोध्या के मन्दिर-द्वार के एक शिलालेख के अनुसार वहाँ एककेतन पूष्यमित्र की छठी पीढी के एक कोसलाविपति ने बनवाया था। नर्मदा तक के सीमान्त दुर्ग मे अग्निमित्र का साला वीरसेन रक्षार्थ नियुक्त था। पृष्यमित्र के अन्तर्गत विदर्भयज्ञसेन और माधवसेन मे विभक्त था। वर्या (वरदा) नदी इस विभाजन की सीमा-रेखा थी। विदर्भराज यजसेन मीर्यराज वहद्रय के मत्री के वहनोई थे। अत , उनका पुष्यमित्र विरोघी होना स्वाभाविक था। अग्निमित्र ने उसे 'प्रकृत्यगित्र' और 'प्रतिकृलकारी' कहा है। इस कारण विदिशा और विदर्भ के सम्वन्व भी खराव हए। यज्ञसेन का चनेरा भाई माघवसेन अग्निमित्र का मित्र था। यज्ञसेन के अन्तपाल ने उसे बन्दी बना लिया। अग्निमित्र ने यज्ञसेन को आज्ञा दी कि वह तुरन्त उसे मुक्त कर दे। यज्ञसेन ने वदले मे यह शर्त उपस्थित की कि पहले उसके सम्बन्धी मौर्य सचिव को मुक्त किया जाय। अग्निमित्र ने यह शर्त न मानकर वीरसेन को आदेश दिया कि वह विदर्भ पर आक्रमण करे। इस आक्रमण मे वीरसेन ने यज्ञसेन को पराजित कर माववसेन को वन्दीगृह से छुडा लिया। पश्वात् विदर्भ का राज्य यज्ञसेन और माघवसेन मे बाँट दिया गया और विदर्भ पर पुष्यमित्र का सिक्का जम गया। खारवेल और सातकणीं विदर्भ के पूर्व और पश्चिम मे अग्निमित्र के समकालीन थे। खारवेल उससे अधिक वलवान था और विदर्भ से सम्बन्ध भी रखता था। विदर्भ पर आक्रमण के समय खारवेल और सातकणीं का चुप वैठे रहना आश्चर्यजनक मालूम होता है। इस आधार पर प्रो॰ ठाकर ने तो यह कल्पना कर डाली है कि कालिदास ने प्लाट के लिए इतिहास मे परिवर्तन कर डाला है। अत , मालविकाग्निमित्र का वर्णन प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्रो॰ ठाकुर के कथन की सत्यता सन्दिग्व है, क्योंकि कालिदास ने यज्ञसेन की 'अचिराधिष्ठितराज्य' कहा है। इससे विदित होता है कि निदर्भ पहले मीर्यों के अधिकार मे था। वाद मे राज्य-विष्लव होने पर यजसेन ने विदर्भ को दवा लिया ।

साकेत और मध्यमिका का अवरोध—गोल्डस्ट्रकर के अनुसार साकेत और मध्यमिका का अवरोध करनेवाला मिनाण्डर था, जिसका समय ई० पू० द्वितीय शती है। प्रो० लैसेन के

१. मालविकाग्निमित्र, गुजराती, अनु० श्री वी० के० ठाकुर।

२ दिव्यावदान तथा प्रो० तारानाथ के अनुसार।

३. मालविकाग्निमित्र, अंक १।

४. ठाकुर: मालविका० गुज० अनु०।

५. अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रुः प्रकृतिष्वरूढमूलत्वात्। नवसंरोपणशिथिलास्तरुरिव सुकरः समुद्धर्त्तुम्।। ---मालविका० अंक १, क्लोक ८।

अनसार १४४ ई० पू० मे वह शासन करता था। चन्द्रगुप्त मौर्य ३२२ ई०पू० मे गद्दी पर वैठा। उस वहा के १० राजाओं ने कुल १३७ वर्ष राज्य किया। इसके अनुसार पुष्यमित्र के सिहासना-रोहण का समय १८५ ई०पू० होना चाहिए। मत्स्यपुराण के अनुसार पुष्यमित्र ने ३६ वर्ष राज्य किया। अत:, उसके शासन की निचली काल-सीमा १४९ ई०पू० पडती है। यही काल पतजिल द्वारा पृष्यिमत्र को यज्ञ कराये जाने का है और यही भाष्य के निर्माण का समय है। ब्रह्माण्ड-पुराण एव विब्णुपुराण भी पुष्यमित्र का गासन-काल ३६ वर्ष ही वतलाते है। गोल्डस्ट्रकर ने मिनाण्डर के काल को घ्यान में रखकर महाभाष्य का काल १४० से १२० ई०पू० के मध्य माना है। मिनाण्डर का राज्यारोहण-काल मिन्न-भिन्न ऐतिहासको ने २०० से १२६ ई० पू० के मध्य माना है। डॉ॰ भण्डारकर के मत से पतजिल-काल में मौयों का जासन गये कुछ समय वीत चका था। अर्चाविषयक उदाहरण इसके साक्षी है। अत, 'जीविकार्थे चापण्ये' का भाष्य पतजिल ने १५८ ई० पू० के लगभग लिखा होगा। मिनाण्डर और पुष्यमित्र समकालीन थे। बत , मिनाण्डर का समय भी ऊपर मे १७५ और नीचे १४२ ई० पू० होना चाहिए। इस आधार पर डॉ॰ मण्डारकर ने ततीय अच्याय के भाष्य का रचना-काल १४४-१४२ ई॰ पू॰ मे माना है। प्रो॰ वेवर ने 'मध्यमिका' का अर्थ वौद्धमाव्यमिक शाखा मानकर पतजिल का समय २५ ई० स्वीकार किया है। उनके विचार से वौद्धधर्म मे दीक्षित होने से पूर्व कनिष्क हीनयानो का पक्षपाती और माध्यमिको का नाशक रहा। अत, महाभाष्य का समय कनिष्क के बाद ही होना चाहिए। वेवर के इस कथन का डॉ० भण्डारकर ने सयुक्ति खण्डन किया है। डॉ॰ भण्डारकर के अनुसार, जिसकी पुष्टि वायुपुराण एव अन्य पुराणों मे भी होता है। मौर्यो के बाद शुग, आन्ध्रमृत्य एव काण्वायन कमश राजा हुए। अशोक के लेखो मे 'अंतियोको' नाम 'योण' राजा का उल्लेख है। योरोपीय इतिहास के विद्यार्थी अन्तियोकस (Antiochus) से सम्यक् परिचित है। सिकन्दर के बाद सिल्यकस ने सिरिया से भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अन्तियोकस उसका पौत्र था। अशोक के लेख के अन्तियोकस द्वितीय का समय २६१ से २४० ई०पू० है। ये लोग मेसिडोनियन ग्रीक थे। भाष्य मे यवन शब्द से इन्ही का उल्लेख है और इसी जाति का मिनाण्डर साकेत और मार्व्यमिका का आकामक है। ग्रीक इतिहास के अनुसार इसका समय १४२ ई० पू० है। इससे पजाव और अफगानिस्तान पर शासन स्थापित कर लिया था। उस समय ये प्रदेश भारत के अग थे। उसकी प्राप्त मुद्राओ पर 'महाराजस्त दरस्स मिलिन्दस्स' अिकत है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इसकी

१. विष्णु पु० ६-२४।

२. कारियष्यिति वैराज्यं षटित्रिशत् सभाः नृषः । पार्जिटर, डायनेस्टीज, ऑफ् कल्टि०, पृ० ३१।

३. विल्सन: विष्णु पु०, प्रथम सं०, पृ० ४७१।

४. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ् डॉ॰ भण्डारकर, भाग १, पु॰ १०८ से ११४।

५. इण्डियन ऐण्टिनवेरी, जिल्ह २, सन् १८७२, पृ० २९९ से।

प्रजा पालिमापिणी थी। 'मिलिन्दपण्हो' मे उसकी और नागमेन की वार्ता उल्लिखित है। इसकी राजधानी शाकल थी।'

मालविकाग्निमित्र का साक्ष्य-मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र का अपने पूत्र अग्निमित्र दे नाम पत्र भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस पत्र मे विदित होता है कि पूष्यमित्र ने अध्वमेष्ट का अन्छान करने हुए अपने राजपुत्र शत-परिवृत पौत्र और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र के सरक्षण में अन्य छोड़ाया। उसे निन्यु के दक्षिण तट पर यवनों ने पकट लिया। नव अञ्च के लिए यवनो रा वनुमित्र की नेना में महान् युद्ध हुआ, किन्तु अन्त में वनुमित्र ने यवन-मेना को सिन्य-तट पर पराजित कर अञ्च लीटा लिया। उस प्रकार पुष्यमित्र, का यह यज सकल हुआ। पुष्यमित के आवमण पर अन्तिमित ने भी उस यह में भाग लिया। जायसवाल के मृत से ु पुर्व्यामित्र का यह द्वितीय अध्वमेष हैं।' यारवेस्ट ने पुष्यमित्र को प्रथम अध्वमेष के बाद हराया था। नार्वेट की हार के बाद अपनी झेंप मिटाने के लिए उसने दबारा यह किया। पताजीन ना 'पुप्यमित' पाजपाम' उन द्वितीय यह ने ही नम्बद्ध है। यह यह देमेटियन की पराजय के बाद सम्भव नहीं है; क्योंकि डेमेट्रियन के आक्रमण १८४ ने १६७ ई० पूर्व के मध्य हुए। पाटल्पित्र पर आजनण १७५ ई० पू० में हुआ। अपो ठोटोट्स के अनुसार भी ग्रीको के दो आक्रमण हए जिसमे प्रथम पृष्यमित के प्रारम्भिक काल में हुआ था। इसमें पृष्यमित ने मन्ति कर ली या वह दव गया, जिसमे अप्रसन्न होकर अग्निमित्र ने विदिशा में स्वतन्त्र मत्ता बना ली। गृह-विद्रोह के कारण डेमेट्रियन के वापन चले जाने पर पुष्यमित्र ने प्रयम अस्वमेघ किया। द्वितीय आफ्रमण पृष्यमित्र के अन्तिम दिनों में मिनाण्टर ने किया। द्वितीय आक्रमण के समय वसूमित्र ने निन्यु-नट पर उसे हराया। तब उसने दूसरा अध्वमेय किया और अग्निमित्र की अप्रसन्नता दूर हुई। अरोच्या के शिलारेन का 'कोमलाविषेन द्विरम्बमययाजिन पूर्णामत्रस्य' वाक्य दोनो अञ्चमेघो ना प्रमाण है। विवस होकर सबनो के चले जाने पर किया गया अञ्चमेव पूष्प-मिन के मन की पूर्ण मतीय न दे मका होगा. अन उनकी वास्तविक पराजय के माथ दिनीय अध्वमेष किया गया। जायनवाल दितीय अध्वमेच नान्वेल की पराजय के वाद मानने हैं। रायचीयरी (पृ० २६७) के मन से दोनों यज्ञ विदर्भ-यवन-विजय के बाद हए। डॉ० भण्डारकर के मत

१. कलेक्टेंड वर्क्स ऑफ़ डा० भण्डारकर, भाग २, प० ६२६।

२. स्विस्त यज्ञद्यरणात् सेनापितः पुष्यमित्रो वैदिशस्यं पुत्रमायुष्मन्तमित्रित्र परिष्वज्ये मनुदर्शयित । विदितमस्तु । योऽनौ राजयज्ञदीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिवृत वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य संवत्सरोपावर्त्तनीयो निर्गलस्तु । इतृ विसृष्टः सिसन्योदिक्षणरोधिस चरप्रश्वानीकेन यवनानां प्रायितः । तत् उभयो सेनयोर्महानासीत्संमदं । —मालविका०, अक ५ ।

<sup>3.</sup> जर्नल, ऑफ् बंगाल ऑरियण्डल रिसर्च सोसा०, भाग १०, पृ० २०५।

४. टॉर्ने: ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया, पु० १३३।

५. स्टेंबो, ११-५१६।

६. जर्नेल ऑफ् बगाल ओरि० रि० सोसा०, भाग १०, पृ० २०५।

से प्रथम यज्ञ साकेत और मध्यमिका की विजय के वाद और दूसरा वसुमित्र द्वारा यवनो की पराजय के वाद हुआ।

साकेत का अवरोधक कौन था-स्मिथ ने किनचम का अनुसरण करते हुए माना है कि विदेशी यवनों ने पृष्यमित्र की ललकार के प्रत्यत्तर-स्वरूप सिन्य-तट पर उसकी सेनाओ से यद्ध किया। यह सिन्ध नदी काली सिन्ध है, जो मध्य भारत और राजस्थान की सीमा बनाती है। सम्भवत ये यवन मिनाण्डर की सेना के अग थे. जिन्होंने मध्यमिका पर आक्रमण किया था। यह कथन भ्रातिमलक है। काली सिन्धु को सिन्धु मानना ठीक नहीं है, क्योंकि गाकल विदिशा और विदर्भ के शासक पर काली सिन्धु के पास यवनो द्वारा आक्रमण की कल्पना नही की जा सकती। दूसरे, खारवेल से पराजित होकर पूर्यिमत्र मथुरा मे रहा था। मथुरा अवश्य ही उसके विरोधी बौद्धों और मिनाण्डर से दूर रही होगी और उसके राज्य मे होगी। तव शाकल से बाहर सिन्ध और कौन हो सकती है? तीसरे घारिणी का यह कथन भी कि 'अतिघोरे खलु पुत्रक सेनापतिना नियुक्त 'तभी सार्थक हो सकता है,जब वसुमित्र का युद्ध सिन्धु के दूर प्रदेश मे हुआ हो, काली सिन्यु के तट पर नहीं, अन्यथा वसुमित्र की विजय का समाचार अग्निमित्र को पत्र द्वारा भेजने की कोई आवश्यकता ही न हुई होती। काली सिन्धु मे विदिशा मे यह समाचार पहले ही प्राप्त हो गया होता। फिर, स्मिथ ने मिनाण्डर और डेमेट्यिस के आक्रमणों को एक मानकर पूष्यमित्र को खारवेल और मिनाण्डर का समकालीन बना दिया है। यह बात महामेघ-वाहन खारवेल के हथिगम्फ-शिलालेख के वह स्पितिमित्र को ही पूर्व्यमित्र मानने से कही जाती है। पुष्यमित्र के निज के सिक्के भी उपलब्ध है। अत , बृहस्पतिमित्र को पुष्यमित्र मानना ठीक नहीं है। अग्निमित्र के रुहेलखण्ड मे प्राप्त सिक्के भी किसी अन्य अग्निमित्र के है। अग्निमित्र विदिशा मे रहता था। उसके सिक्के विदिशा या पाटलिपूत्र मे प्राप्त हो सकते थे। पृष्यमित्र के वाद उसका राज्य उसके आठ पूत्रों मे विभक्त हो गया था। वासुदेव काण्वायन (मत्री) इस वश के अन्तिम राजा देवहति को हटाकर स्वय राजा बन गया। इसीलिए पराणो ने काण्वी को श्रा-भृत्य कहा है। वासुदेव ने नौ तथा उसके पुत्र भूमिमित्र ने चौदह वर्ष शासन किया। इनके भय से शूग वराजो का रहेलखण्ड को भाग जाना सभावित है। आँवला, बदायुं और अहिच्छत्र मे प्राप्त होनेवाले सिक्को का कारण यह भी हो सकता है। इस प्रकार वहसतिमित्त और पुष्यमित्र एक नही है। फिर, हथिगुम्फ-लेख का पाठ निश्चित नही है। यदि हम इस पाठ को 'दिमित' मानें, तो यह आक्रामक डेमेट्रियस होगा, मिनाण्डर नही। गार्गी सहिता का यग-

१. इण्डिया इन कालिदास भगवतशरण उपाध्याय, पृ० ३६१ से ३६८।

२. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चौथा सं० २०९, १० तथा २२७, २२९।

३. पुष्यमित्रसुताश्चाष्टी भविष्यन्ति समा नृपा।—अर्नल ऑफ् बंगाल ओरि० रि० सो०, भाग १०, पृ० २०२ तथा १५, पृ० ५४३।

४. अमात्यो वासुदेवस्तु बाल्याद् व्यसनिनं नृपम्। देवभूतिमयोत्साद्यस्वयंतु भविता नृपः॥—(वही)

पुराण पुष्यमित्र के योडे ही बाद, अर्थान् प्रथम ई०प्० को रचना मानी जाती है। उसमे बालियुक मीर्य के ठीक बाद यवन-आक्रमण का उलेख हैं। बालियुक अगोक का चौथा उत्तराधि-कारी था। विष्णुपुराण के अनुसार शालियूक के बाद तीन राजा हए-सोमगर्मन (बाव० पु० का दगवर्मन्), शतवन्यन् और वृहद्रय (वायु० पु० का वृहद्य्य)। डेमेट्रियस आक्रमण यदि गालिगूक के ठीक बाद हुआ, तो उसमें और पुष्यमित्र में तीन पीडी का अन्तर रहा होगा। स्मिय म्बर्य बालिश्क (२०६ ई० पू० ने पहले) और पूप्यमित्र (१८५ ई०पू०) के बीच इक्कीस वर्ष का अन्तर स्वीकार करते हैं। इन न्यिति में यह आक्रमण पूर्व्यमित्र के समय में समव नहीं है। खारवेल ने भी भगव पर दो वार आक्रमण किये। प्रथम ने भगवराज पराजित हो गया और द्वितीय में दिमित पाटलियुत्र छोडकर मयूरा भाग गया और खारवेल पाटलियुत्र का नासक वन गया। दिनिन या डेमेट्रियस के लीटने का कारण युकेटाइड्म (Eucratides) द्वारा गृह-विद्रोह था। 'शूद्राणामनिरविनाम्' नूत्र के भाष्य मे यवनो की इस वापनी की ओर नकेन है। यह बात पूर्ण्यामित्र से तीन पीड़ी पहले की है। डॉर्न के अनुसार मिनाण्डर डेमेड्जिस का सेनापति या और दामाट भी। ऐसी स्थिति में मिनाण्डर का पुष्यमित्र का नमकालीन होना मभव है। नगव पर आक्रमण के ननय वह वर्मनित (डेमेड्रियस) के नाय रहा होगा और इन आक्रनज के नार्ग में ही साकेत और मध्यमिका पर आक्रमण हुआ होगा। इस दृष्टि ने टॉर्न का यह नयन कि पूर्व में मिनाण्डर और पश्चिम मे डेमेट्रियस एवं अपोलोडोट्स सेना के नेता थे, सगत बैठ जाता है। ये दोनो योद्धा दो भिन्न नागों द्वारा विजय प्राप्त करने हुए पाटलिपुत्र मे जा मिले होंगे। साकेत की आरोप मिनाण्डर और मध्यमिका का डेमेट्रियस द्वारा किया गया होगा। महानाप्य मे दोनो अवरोबो को एक साथ और एककर्त्तुक वतलाया गया है। गार्गी महिता मे भी एक ही यवन द्वारा आक्रमण का उल्लेख है। सिहना में साक्त के आक्रमण की चर्चा है। यूगपुराण के अनुसार पाटलिपुत्र पर अनेक आक्रमण हुए, पर स्मिय उन्हें एक मानते हैं और वह भी पूष्यमित्र के अन्तिम काल में, जिसका आत्रामक मिनाग्डर या। वास्तव में, पहला आक-नणकारी डेमेट्रियस था, जिसका पूर्वी सेनापति मिनाण्डर था। कुछ समय पाटलिपुत यवनो के हाथ मे रहा, पर गृह-विद्रोह के कारण इन्हें शीघ्र वहाँ से हटना पड़ा। इस समय विवश होकर उसने मिनाण्डर को सौंप दिया। मिनाण्डर ने स्वय को जाकल का जासक घोषित किया। यह बात यगपुराण के भी अनकल है।

इस समय पुष्यमित्र ने मिनाण्डर को युद्ध के लिए ललकारा और सिन्यु-तट पर उसे पराजित किया। मिनाण्डर की पराजय के बाद शाकल खाली हो गया और तक्षशिला तया सिन्यु का

१. वही, भाग १४, तन् १९२८, पृ० ५९९।

२. सर्लो हिस्ट्री ऑफ् इण्डि०, पृ० २०७।

३. ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया, पृ० १४०, २२५।

४. जर्नल ऑफ बं० ब्रोरि० रि० सो०, १९२८, पृ० ४०२।

५. आकुला. विषया. सर्वे भविष्यन्ति न संशयः। मञ्चदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्ध दुर्मदाः॥—पृ० ४०२, ४०३।

भाग भी स्वतन्त्र हो गया। तब द्वितीय अश्वमेच हुआ। यह काम वसुमित्र द्वारा सम्पन्त हुआ, जिसका उल्लेख मालविकाग्निमित्र में मिलता है।

अन्य विद्वानों का मत-पुष्यमित्र १८५ ई० पू० में सिहासन पर वैठा। यह समय चन्द्रगप्त मौर्य (३२२ ई०पू०) के काल मे से मौर्यों के शासन-काल १३७ वर्ष निकाल देने पर आता है। पार्जिटर ने अपनी पुस्तक 'डायनेस्टीज ऑफ कलि एज' (पु॰ ३०) में समस्त पुराणो का पाठभेद मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला है। पी० सी० वागची के अनुसार पूर्व्यमित्र-काल और शीघ्र प्रारम्भ होकर १७५ ई० पू० में समाप्त हो जाता है।' वागची के अनुसार दंख्टा-निवासी राजा ने डेमेट्रियस को, जिसे उन्होंने किमिष कहा है, अपनी पूत्री से विवाह का प्रलोभन देकर बौद्ध बनने के लिए आमन्त्रित किया। साथ ही यह वचन लेना चाहा कि वह पुष्यमित्र के वघ मे उसकी सहायता करेगा। डेमेट्रियस ने वैसा किया और युद्ध मे एक शिलाखण्ड फेककर पुष्पिमत्र को मार दिया। इसके बाद वह पाटलिपुत्र तक आया, पर गृह-विद्रोह के कारण लौट गया। पुष्यमित्र की मृत्यु के वाद पाटलिपुत्र पर आक्रमण सरल हो गया। वागची का यह कयन ७७० ई० की रचना 'मजुश्रीमूलकल्प' पर आश्रित है। पुष्पमित्र और उसके वंशजो ने कुल मिलाकर १२० वर्ष (पुष्यमित्र ३६, अग्निमित्र ८, वसुज्येष्ठ, ७ वसुमित्र १०, बन्धक २, पुलिन्द, ३, घोष३, व अमित्र ९, भागवत ३२ और देवभूति १० वर्ष) राज्य किया। वायुप्राण मे यह काल ११२ वर्ष 'शत पूर्णं दश हे च' वतलाया है। दिव्यावदान मे पुष्यमित्र का राज्य-काल ६० वर्ष दिया है। आर० सी० मजुमदार के मत से यह काल सेनापतित्व और राजपद दोनों को मिलाकर है। पीटर्सन महाभाष्य में पुष्यमित्र के स्थान में पुष्पमित्र पाठ मानकर उसे स्कन्दगुष्त के साथ युद्ध में पराजित पुष्यमित्र स्वीकार करते हुए उसका समय चतुर्य ईसवी ठहराया है। वेवर के मत से पतजिल पुर्व्यामित्र के समय मे नहीं हुए। यज्ञ-विषयक उल्लेख ब्राह्मणों द्वारा की जानेवाली उसकी सरस स्मृति के परिणाम स्वरूप ही बाल दिया गया है। हो० सी० सरकार के मत से पतजिल पुष्यमित्र के समय मे थे, पर उनके मूल महाभाष्य मे कुषाण-काल तक परिवर्त्तन-परिवर्षन होते रहे। वोथालिक पतजलि को २०० ई० पू० मानते हैं। मैक्समूलर दूसरे प्रकार

१. बागची: इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली, भाग २२, पृ० ८१।

तदा साकेतमाक्रम्य पञ्चात्वान् मथुरां तथा।
 यवना दुष्टिविकान्ता प्राप्स्यित्ति कुसुमध्वजम् ॥
 ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कसंदे प्रथिते हिते।
 आकुला विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः॥
 —युगपुराण, ज० आप० वं० ओरि० रि० सो०, भाग १९, प० ४२०।

३. इण्डि० हिस्टा० क्वा०, भाग १, पृ० ९१।

४. जर्नल ऑफ् रायल एशि० सो० बंगाल, भाग १६, पृ० १८९।

५. वेबर: आन दि डेट ऑफ् पतंजलि—इण्डि० एण्टिक्वेरी, भाग २, पृ० ५७।

६. इण्डि० हिस्टा० क्वा०, भाग १५ पु०, ६३३ ।

७. पाणिनिज ग्रैमेटिक, पू० ११।

ते इसी मत के समर्थक हैं। कीय १५० ई० पू० पतंजिल-काल वतलाते हैं, यद्यपि उन्होंने 'सस्कृत ड्रामा' मे १४० ई० पू० ही पतजिल का समय माना है।

महाभाष्य का लोप और पुनरुद्धार-पतंजिल वैदिक धर्माभिमानी थे। उन्होंने अष्टाध्यायी का पाण्डित्यपूर्ण विवेचन करते हुए व्याकरणविषयक स्वतन्त्र सिद्धान्तो का भी समावेश महा-भाष्य में किया और साथ ही वैदिक संहिताओं की अपीरुपेयता, नित्यता एवं स्वतः प्रामाणिकता स्थापित करते हुए उदाहरण-स्वरूप यत्र-तत्र वैदिक एव सूत्र-प्रन्थो से वाक्य भी उद्घृत किये। निरुक्त का प्रभाव भी उन पर बहुत था। उन्होंने अनेक स्थानो पर वेद-शब्द-व्युत्पत्ति-कर्ता निरुक्त को ज्यो-का-रयो उदवत किया। फलत, महाभाष्य का स्वरूप अध्टाच्यायी के समान निष्पक्ष न रह गया। पाणिनि ने किसी भी दर्शन के प्रति अपना पक्षपात न प्रकट करते हए प्रयांनतया लौकिक और आपातत वैदिक भाषा के शब्दों का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए अपना ग्रन्य लिखा था। वेदाभिमानी पतंजिल द्वारा स्यान-स्थान पर वैदिक वाक्य उद्घृत कर आखिजीन ब्राह्मणों के लिए लिखा गया ग्रन्य देद को प्रमाण न माननेवाले वौद्ध, जैन तथा अन्य दर्शनकारो की दृष्टि में सहज ही खटकने लगा। दूसरे महामाप्य की रचना के कुछ शताब्दियों वाद वौद्ध एव जैन सूत्रग्रन्यो पर अञ्वयोष, असंग, वसुवन्यु, नागार्जुन, उमास्वाति, कुन्दकुन्द सादि बड़े-वड़े विद्वानो ने तत्त्वज्ञान का उन्हापोह करनेवाले ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ किया । इसी समय मीमांसा, न्याय आदि गास्त्रो पर गवरस्वामी, वात्स्यायन, प्रगस्तपाद आदि ने भाष्य-ग्रन्थो की रचना की। स्वभावतया कुछ समय वाद (१०० से ६०० ई०स०) लोगों का घ्यान इन ग्रन्थो की ओर जाने से महाभाष्य का अन्ययन उपेक्षित हो गया और घीरे-घीरे उसकी प्रतियाँ दुर्लम होने लगी। इसी समय कातन्त्र और चान्द्र व्याकरणों की रचना हुई। कातन्त्र पाणिनि की परम्परा पर आश्रित न होकर उनसे पूववर्ती काळाप व्याकरण पर आश्रित था। पाणिनि और कात्यायन दोनों ने कलापी और उनकी विष्य-परम्परा का उल्लेख किया है। भाष्य मे भी महावात्तिक के साथ कालापक शब्द आया है और उसके वाद तुरन्त ही पाणिनीय शास्त्र की चर्चा है। इसते

१. हिस्ट्री ऑफ् एनशि० संस्कृत लिटरेचर, पृ० २४४।

<sup>₹.</sup> ४-३-१०४, १०८1

३. ४-२-६५, पृ० १८९ ।
प्रायेण संक्षेपरुक्षीतल्पविद्यापरिग्रहान् ।
सम्प्राप्य वैयाकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते ॥
कृतेऽय पतञ्जलिनौ गुरुणा तीर्यदेशिता ।
सर्वेषां ये च बीजानां महाभाष्ये निवन्षने ॥
अलब्बगाधेगाम्भीर्यादुत्तानिव सौष्ठवात् ।
तिस्मन्नकृतबुद्धीनां नैविवित्यितिश्चय ॥
वैजिसौभवहर्यंसैः शुष्कवीजानुसारिभिः ।
आर्षे विष्लाविते ग्रन्ये संग्रहप्रतिकञ्चुके ॥
यः पतञ्जलिशिष्येम्यो अष्टो व्याकरणागमः ।

अनुमान होता है कि पाणिनि से पूर्व कलापी की कोई व्याकरण-शाखा थी। कातन्त्र-व्याकरण उसी पर आश्रित है। इस ग्रन्थ के सूत्र कारिकामय है और इसमे अद्यतनी, श्वस्तनी, परोक्षा आदि अपाणिनीय सजाओं का प्रयोग है। कथासरित्सागर के अनुसार सातवाहन नुपति के आज्ञानसार शर्ववर्मा ने कातन्त्र या कालाप व्याकरण का प्रणयन किया। कार्तिकेय द्वारा इस व्याकरण का उपदेश किया गया, इस घारणा के कारण उसे कौमारव्याकरण भी कहते हैं। चान्द्र व्याकरण के प्रणेता चन्द्रगोमी नामक बौद्ध आचार्य थे। चन्द्रगोमी प्राच्य वैयाकरण-परम्परा के विद्वान थे। उनका ग्रन्थ पाणिनीय पद्धति पर आश्रित है। इसी समय जैनेन्द्र व्याकरण लिखा गया। इसमे भी पाणिनि-शैली का ही अनुसरण है। शवरस्वामी आदि के भाष्यो को धार्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाने के कारण लोगों की प्रवत्ति उस ओर स्वाभाविक थी। इसरे इस समय संस्कृत लोकभाषा नही रह गई थी। पालि और प्राकृत मे ग्रन्थ लिखे जा रहे थे। शास्त्रीय वाह्मय का अध्ययन करने के पूर्व संस्कृत के कामचलाऊ ज्ञान की आवश्यकता होती थी और वह कातन्त्र, चान्द्र आदि सक्षिप्त व्याकरणों से प्राप्त किया जा सकता था। अप्टाध्यायी को वेदात के रूप में महत्त्व प्राप्त हो चका था। इसलिए मुख-परम्परा से उसके सूत्र-पाठ का कम तो चलता रहा, किन्तू उसके पठन-पाठन की परम्परा लुप्तप्राय हो गई। भर्त्तृहरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड के अन्त मे इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि धीरे-धीरे लोगों की रुचि सक्षेप मे पढने तथा अल्प-विद्या-परिग्रही हो गई। ऐसे अल्प-विद्या-परिग्रही वैयाकरणो को पाकर संग्रह का पठन-पाठन वन्द हो गया। तब तीर्थदर्शी आचार्य पतजिल ने समस्त न्याय-तत्त्वो का एकत्र निवन्वन कर महाभाष्य की रचना की। किन्त्, महाभाष्य अत्यन्त गम्भीर या और अकृतवृद्धि लोगों के लिए उसकी याह पाना कठिन था। महाभाष्य सग्रह का प्रतिकचक स्वरूप था। वैजि, सीभव और हर्यक्ष जैसे शुष्क तार्किकों ने इस आर्षप्रन्थ को विप्लावित कर दिया और घीरे-घीरे यह व्याकरण-शास्त्र पतंजिल के शिष्यों के हाथ से निकल गया। इसका पठन-पाठन बन्द हो गया। यहाँतक कि इसकी प्रतियाँ केवल दाक्षिणात्य प्रदेश मे ही कही-कही वच गई। तब चन्द्र आदि आचार्यों ने दाक्षिणात्य पर्वत प्रदेश से इसकी प्रति प्राप्त कर इसका पुनः प्रचार किया।

राजतर्रिंगिणी के अनुसार महाभाष्य के प्रथम उद्धारकर्त्ता कश्मीर के राजा अभिमन्यु थे। उन्हीं के आदेश से आचार्यं चन्द्रगोमी ने महाभाष्य का फिर से प्रवर्त्त किया और स्वयं भी एक नवीन व्याकरण बनाया। डॉ॰ ओटो वोर्थीलक के अनुसार अभिमन्यु का काल ई०पू०

काले स दाक्षिणात्येषु प्रन्यमात्रे व्यवस्थितः ॥ पर्वतादगमं लब्ध्वा भाष्यवीजानुसरिभिः । स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्याविभिः पुनः॥

<sup>--</sup>वाक्यपदीय २-४८४-४८९।

शानिबंभूवाभिमत्युः शतमन्युरिवाघरः ।
 चन्द्राचार्याविभिर्लब्ध्वा देशंतस्मात्तवागमम् ॥
 प्रवितितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं नवम् ।

<sup>—</sup>राजतरंगिणी, १-१७४ तथा १७६॥

१०० तथा लैसेन के अनुसार ४० से ६५ ई० तक है। अन्य विद्वानों के मत से चन्द्रगोमी का समय पाँचवी शती का अन्तिम चरण है। छठी शताब्दी के लगभग उपर्युक्त कारणों से ही महाभाष्य का प्रचलन फिर कम हो गया। तब कश्मीर के जयापीड ने देशान्तरों से विद्वानों को बलाकर विच्छिन्न भाष्य-परम्परा को पून. प्रवित्तत किया । वास्तव मे, महाभाष्य के प्रचार का बहुत कुछ श्रेय भर्त्त हरि और कैयट को है। भर्त्तृहरि के वाक्यपदीय तथा महाभाष्य-दीपिका ने लोगो को महाभाष्य की ओर उन्मख किया। दीपिका के केवल सात ही आह्निक हस्तलिखित रूप मे उपलब्ध है। इससे पता चलता है कि वह भी कालान्तर में लूप्त हो गई थी। यह टीका विस्तृत थी। नागेशभद्र ने लघशब्देन्द्रशेषर मे 'सोऽयमक्षरसमाम्नाय. पुष्पित ' आदि पर मर्त्तृहरि की टीका उद्युत की है। जयादित्य और भत्तंहरि के समय मे विशेष अन्तर नही है। भर्त्तंहरि के वाक्यपदीय ने महाभाष्य को दर्शन-प्रत्यों की कोटि में पहुँचा दिया। इसके परिणामस्वरूप उसके अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। ६९० ई० मे, अर्थात मर्त्तृहरि के कोई पचास वर्ष वाद इत्सिग ने जो अपने सस्मरण लिखे, उनमे उसने महाभाष्य का भी उल्लेख किया। उसने महाभाष्य को २४००० इलोको का चुणिग्रन्य कहा। र यद्यपि वह कात्यायन के वार्त्तिको को भूल से काशिका-वृत्ति-सूत्र कह गया। डॉ॰ भण्डारकर ने इस भल की ओर सकेत करते हए कहा है कि काशिका या जयादित्य के किसी अन्य ग्रन्थ को वृत्ति-सूत्र मान लेना या तो इर्तिसग की भूल है या उसे समझने मे और आगे चलकर उसका अनुवाद करने मे दूसरो ने भूल की है।

१. देशान्तरा दागमय्याथन्याचक्षाणान् क्षमापितः। प्रावर्त्तयत विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डले॥

<sup>—</sup>राजत० ४-४८८।

२. देयर इज ए कमेण्टरी ऑन इट (दि वृत्तिसूत्र—दि काशिकावृत्ति) एण्टाइटिल्ड चूर्णि, कण्टेनिंग २४००० क्लोक्स। इट इज ए वर्क ऑफ् दि लनेंड पतंजिल—मैक्समूलर द्वारा अपने रिनेसा ऑफ् सं० लिटरेचर में उद्धृत।

३. ह्वेन इत्सिंग स्पीवस ऑफ् पतञ्जलिज वर्क एज ए कमेण्टरी ऑन दि वृत्तिसूत्र ऐण्ड ऑफ् जयादित्य काशिका आर सम वर्क ऑफ् जयादित्य आर हैज बीन मिस अण्डरस्टुड आर मिस ट्रान्सलेटेड लेटर।—कलेक्टेड वर्क्स ऑफ् भण्डारकर, भाग १, पू० १५८।

# खण्ड २ भारत की भौगोलिक स्थिति

साय वहीं है, 'को बौबायन घर्ममूत्र या वानिष्ठ घर्मग्रास्त्र की है। वानिष्ठ वर्मग्रास्त्र ने परि-यात्र के अतिरिक्त विन्ध्य भी आर्यावर्त्त की दक्षिणी सीमा माना गया है। वौवायन ने आर्ड, कारस्कर, पुण्डू, सौबीर, वग और किलग को पतित देश कहा है तथा इनमे जानेवालो की ग्राहि के लिए प्रायश्चित्त का विवान किया है। माप्यकार ने भी शक्ययवनादि देशों को निर्द्धान्त या विहिष्कृत माना है और इनकी वही स्थिति स्वीकार की है, जो चातुर्वर्ण में गूढ़ों की थी। बौज्यक के समान वे भी आर्ड्ड या वाहीक देश को पतित मानते थे। उन्होंने कहा है कि यद्यपि मूखंतादि गुणों के साम्य के कारण वाहीक-वासी को गो या पशु कह देते हैं, किन्तु जहाँ गो या अब के बिल्प प्रदान का विवान होता है, वहाँ वाहीक की विल्य नहीं दी जाती।

प्रावेशिक विभाग—दिशाओं के आधार पर भी पतंजिल ने भारत के विभाग कि हैं। आपांवर्त्त की सीमा से मिले हुए वाहीक-प्रदेश से आगे के स्थलों को उन्होंने उदीच्यें कहा है और विन्व्य या पारियात्र ने दिलाण की ओर के प्रदेश को दिलाणप्य। इस प्रदेश के निवासी दािलाएयं कहा है और वािलगात्यें कहा है और वािलगात्यें के एक विशेषता वतलाई है—उनका ति हितान्त प्रयोगों के प्रति प्रेम। कहा नहीं जा सकता कि दािलाण्य से उनका आध्य आयांवर्त्त के अन्तर्गत दिलाण प्रदेश से या या दिलणा्य से। वर्त्तमान भारतीय भाषाओं में नराठी की प्रवृत्ति ति विताल प्रयोगों की ओर सवीिक है। इससे अनुमान होता है कि यह दािला्य प्रदेश महाराष्ट्र रहा होगा। दिलाण में वे न केवल चोल, केरल और पाण्ड्य जनपदों तथा कन्याकुमारी, अनूप, नािल्य आदि नगरों में परिचित्त थे, अपिनु इन स्थानों की भाषागत विशेषताओं को भी जानते थे। उन्होंने कहा है कि दिलाप्य में बहे-बहे सरो को सरसी कहते हैं। उदीच्य और प्रतीच्य सीमान्त-प्रदेशों के भी अनेक आयं और लायेंतर जनपदों का उन्लेख उन्होंने किया है। कम्बोल, गान्वार, वाह्नीक, नैश्व, दारद, चिन्यु, सीवीर काव्यीर, जीव एवं वासातु जनपदों तक की उन्हें जानकारी थी।

पतजिल ने दक्षिणापय को छोड़कर शेष भारत को प्राचीन और उदीचीन भागो में बाँटा है। यद्यपि इन बब्दों के साय उन्होंने प्रतीचीन शब्द का भी उल्लेख किया है, किन्तु किमी प्रतीचीन नगर या ग्राम का वर्णन नहीं किया है। उदीच्य ग्राम और वाहीक ग्राम दोनों का पृषक् पृषक्

शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहङ्काराः कुम्मीयान्याः अलोलुपा दम्मदर्पलोममोह-क्रोवविर्वाजताः।—वौषा० १-१-५ तया शिष्टः पुनरकामात्मा।—वासिष्ठ, १-६।

२. उत्तरेण हि विन्व्यस्य।—वासिष्ठ, १-९।

३. आरट्टान् कारस्करान् पुण्ड्रान् सौबीरान् किल्ङ्गान् प्रानूनानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजेत सर्वपृष्ट्या वा।—चोघा० १-१-१५।

४. ८-३-८३, पु० ४५८।

५. ४-२-१०४, पु० २०५१

६. प्रियतद्विता दाक्षिणात्याः।—आ० १, पृ० १८।

७. दक्षिणापये महान्ति सरांति सरस्य इत्युच्यन्ते।--१-१-१९, पृ० १९०।

८. ५-४-८, पु० ४८५।

उल्लेख इस ओर संकेत करता है कि उदीच्य देश पूर्वी पंजाब से ऊपर का क्षेत्र माना जाता था। ' इन दोनों से भिन्न 'प्राचाम्' ग्राम-नगर थे। 'पाणिनि ने 'प्राचाम्' मत अनेक बार उद्घृत किया है। उनकी दृष्टि मे कुछक्षेत्र और पचाल प्राच्यदेश थे। पतजिल ने उदीच्य और प्राच्य शब्दों का प्रयोग दो अर्थों मे किया है। पाणिनीय सूत्रों से जिन स्थानों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध मे उन्होंने उसी अर्थ में इन शब्दों का व्यवहार किया है, जिस अर्थ में पाणिनि ने। किन्तु, जहाँ स्वतन्त्र रूप से इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ प्राच्य का अर्थ 'आर्यावर्त्तं से पूर्व का प्रदेश' है, जिसमे विदेह, वृजि, सगध आदि थे। इस प्रकार, पाणिनि और पतजिल के प्राच्यदेश भिन्न-भिन्न है।

आर्यावर्त्तं की सीमा के भीतर भी प्राच्य, उदीच्य और मध्यम विभाग थे। पतजिल द्वारा उल्लिखित प्राच्यादि चरण आर्यावर्त्तं की सीमा के ही भीतर थे।

आर्यावर्त्त मे रहनेवाले शिष्ट लोगों के लिए भाष्य मे सामान्यतया आर्य शव्द का प्रयोग है, किन्तु वाह्य लोगों का अभिघान उनके प्रदेश के नाम से हुआ है। उदाहरणार्थ—उन्होंने कहा है कि गति अर्थ मे 'शव' घातु का व्यवहार कम्बोजो मे ही होता है। आर्य लोग विकार अर्थ मे ही इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार, जाने के अर्थ मे सुराष्ट्र मे 'हम्म' घातु प्रचलित है, प्राच्य और मध्य देशों मे 'रह,' तथा आर्यों मे 'गम्'। प्राच्यों मे काटने के अर्थ मे 'दाति' शव्द का प्रचार है, किन्तु उदीच्य देशों मे 'दात्र' का। प्रचल्य प्राच्य प्राच्य और मध्यदेश से उनका क्या आश्य है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। वास्तव मे, भाष्यकार के प्राच्य, प्राच्य-मध्य, मध्यम, दाक्षिणात्य, प्रतीच्य आदि देशों के वीच कोई निश्चित सीमारेखा नहीं है। स्यूल रूप से आर्यावर्त्त को केन्द्र मानकर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है।

पूर्व मे अंग वग, सुह्य और पुण्ड़ तक से उनका परिचय था।

जनपद और विषय—पतजिल ने जनपद, विषय, निवास और देश शब्दों का प्रयोग मिन्न अथों मे किया है। जनपद किसी-न-किसी क्षत्रिय जाति के नाम पर वने थे। कोई क्षत्रिय जाति जितने प्रदेश पर अधिकार करके वहां वस गई, उतना प्रदेश उस क्षत्रिय जाति के नाम पर पुकारा जाने लगा। कम्बोज, गान्धार, काश्मीर, अंग, वंग, चोल, केरल, अवन्ति आदि इसी अर्थ में जनपद थे। कभी-कभी एक 'जन' की स्थिति दुवंल हो जाती थी और दूसरा 'जन' उसके प्रदेश पर अधिकार कर लेता था। ऐसी स्थिति में प्रथम लोगों का वह निवासमात्र रह जाता था और दितीय जन का विषय या विषयाभिष्यान जनपद वन जाता था। भाष्य ने जहाँ किसी प्रदेश को

१. अच्टा० ४-२-१०९ तथा ११७; भाष्य ४-२-१०४, पृ० २०५-६।

२. ७-३-१४, पु० १७९।

३. त्रयः प्राच्याः, त्रयः उदीच्याः, त्रयो मध्यमाः सर्वे निवासलक्षणाः।—४-२-१३८, पू० २१८।

४. शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेव्वेव भाषितो भवति विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति । हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रहितिः प्राच्यमध्येषु, गिममेव त्वार्याः प्रयुञ्जते । बातिर्लवनार्ये प्राच्येषु वात्र-मुदीच्येषु ।—आ० १, प० २१।

किन्ही लोगों का निवास कहा है, वहाँ जनका तार्त्पयं केवल निवास से है, यह आवश्यक नहीं कि वहाँ जनका आधिपत्य भी हो। जदाहरणार्थ—मालावत लोगों का निवास मालावत-प्रदेश था। विषय का अर्थ अधिकृत देश था। यह आवश्यक नहीं कि अधिकारी 'जन' उस प्रदेश के निवासी भी हो। जदाहरणार्थ—शैव, वासात्, गान्धार, वग, सुह्म, पुण्डू, राजन्य दैवयातव आदि विषय इन प्रदेशों पर सम्बद्ध जातियों के अधिकार को सूचित करते हैं। सम्भव है, इनमें किसी जाति का ऐसा विषय भी हो, जिसमें वह रहती नहों। देश शब्द सामान्यतया स्थान का छोतक था। उसका विशेष नाम दो कारणों से पडता था। किसी जाति का निवास होने के कारण या उसके अभिजनसम्बन्ध से। कोई देश तब किसी जाति का निवास कहला सकता था, जब वह जाति वहाँ वसती हो। अभिजन के लिए वर्त्तमान काल में रहना आवश्यक न था। पूर्वजों के निवास अधिजन माने जाते थे। भाष्य में जनपद शब्द ग्राम-समूह के अर्थ में कई वार प्रयुक्त हुआ है। जातिविशेष, उसके जनपद और उस जनपद के राजा के लिए एक ही शब्द का व्यवहार होता था।

जनपदों में कभी-कभी दो या अधिक सयुक्त हो जाते थे। तब वे जनपद-समुदाय कहलाते थे। धुद्रक-मालव या काशी-कोशल इस प्रकार के जनपद-समुदाय थे। किसी-किसी जनपद के अन्तर्गत कई छोटे-छोटे जनपद उसके प्रान्त-रूप में होते थे। इन्हें जनपदावयव कहते थे। सालव के कई घटक साल्वावयव के नाम से प्रसिद्ध थे। कुछ जनपद मिलकर एक राघ बना लेते थे। त्रिगत्तंषण्ठ इस प्रकार का जनपद-सघ था। एक ही जनपद के प्रान्तों में सीमा पर के छोटे जनपद जनपदाविध कहे जाते थे।

देश—देश शब्द का प्रयोग जनपद, विषय या निवास अर्थ के अन्तर्भाव के विना ही होता था। इसी आश्रय से भाष्यकार ने कहा है कि जो शब्द एक देश में प्रयुक्त नहीं होते, वे देशान्तर में प्रयुक्त होते है। देशों में कम्बोज, सुराष्ट्र आदि भी गृहीत होते थे और प्राच्य, मध्य आदि भी, इसी सामान्य अर्थ में भाष्य में प्राचा देश, उदीच्य देश या दाक्षिणात्य देश शब्दों का व्यवहार है और छोहितगग, उन्मत्तगग, द्वीरावतीक, निर्ग आदि का भी। ' इन स्थानों में देश शब्द छोटें- से क्षेत्र का वाचक है। बस्ती या निवास के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

राष्ट्र---राष्ट्र शब्द का भी व्यवहार पतजिल ने किया है, किन्तु उसका निश्चित स्वरूप

१. ४-२-७२, पू० १९५।

२. ४-२-५२, पू० १८४।

३. निवासो नाम यत्र सम्प्रत्युष्यते अभिजनो नाम यत्र पूर्वेरुषितम्।---४-३-९०,पु० २४४।

४. ४-१-१६, पु० १६२।

५. ४-१-५४, पु० ६८।

६. ४-२-११३, पृ० २१७ तथा ४-१-१७३।

७. ५-३-११६, का०।

८. ४-२-१२४, पूर २१५।

९. आ० १, पू० २१।

१०. १-४-१, पृ० १०७।

उन्होंने उपस्थित नहीं किया है। पाणिनि और पतंजिल दोनों से इतना संकेत अवश्य मिलता है कि राष्ट्र किसी राजा के अधीन प्रदेश को कहते थे।' उसमें किसी जाति-विशेष के निवास-स्थान या उसके द्वारा अधिकृत विषय होने का अर्थ निहित नहीं था। 'नेशन' के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है।

तीर्य—अनेक जनपटों, उनमे निवास करनेवाली जातियों, पर्वतो, पर्वतीय निवास-देशो, उनमे वसी जातियो, नगरो, ग्रामों और निदयो से परिचय पाने के वाद भी महाभाष्य के पाठको को यह देखकर आश्चर्य होता है कि सम्पूर्ण भाष्य में किसी स्थल का तीर्थ के रूप में उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, तीर्थ शब्द तक केवल एक वार आया है और वह भी गुरुकुल के वर्थ में।

समुद्र—भाष्यकार के भारत का दर्शन तवतक पूर्ण नहीं होता, जवतक तीन सीमान्तों पर उसका पाद-प्रक्षालन करनेवाले समुद्रों का दर्शन न कर लिया जाय। उन्होंने वाडव-सहित समुद्र का अनेक बार उल्लेख किया है। जिस प्रकार हिमालय के समानार्थी अनेक शब्दों में केवल हिमवान् से उन्हें प्रेम है, उसी प्रकार सागर के अनेक पर्यायों में समुद्र से। सागर ही नहीं, सागर से सम्बद्ध प्रदेशों में कच्छ, द्वीप, अनूप, अन्तरीप और अन्वीप नाम भाष्य में आये है। कन्यानूप से तो वे परिचित थे ही।

सांस्कृतिक एकता—पतजिल द्वारा विणत देश के भीतर हिन्दूकुश से हिन्द-महासागर तक (जिसमे अफगानिस्तान का भी अधिकाश सिम्मिलत है) तथा कच्छ-काठियावाड से आसाम तक का सारा क्षेत्र आ जाता है। इससे एक वात स्पष्ट हो जाती है कि जो जातियाँ इस क्षेत्र के भीतर रहती रही है, वे रहन-सहन के सामान्य भेदो के होते हुए भी कुछ सामान्य सूत्रों में आवढ थी। इनमें सबसे बढ़कर एकसूत्रता भाषा की थी।

१. यो हि राष्ट्रे प्रायेण भवति तत्र भवोत्तौ भवति । --४-३-३९, पू० २३३।

२. २-१-४२, पु० २९४।

३. ८-१-४, पृ० २६४।

४. १-१-६७, पूर ४२१ तया १-४-९, पूर १३६।

## अध्याय २

# पर्वत और अरण्य

हिमवान्—आयांवर्त्तं की सीमा के वर्णन-प्रसग मे भाष्यकार ने हिमवान् और पारियात्र का उल्लेख किया है। हिमवान् भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी रहा है। यह नाम सार्थक था, क्योंकि इसकी चोटियों पर बारहो मास बर्फ जमी रहती है। हिमवान् की प्रग-श्रेणियाँ 'हिम्य' कही जाती थी। हिम की अधिकता के कारण यह सज्ञा दी गई थी। इसके ठीक विरुद्ध वे पर्वत हैं, जिनपर हिम का लेशमात्र नही रहता। ये पर्वत 'हिमेलु' कहे जाते थे। भाष्यकार हिमालय की महत्ता, तुगता और विस्तार से परिचित थे। उन्होंने गुस्ता के प्रतीक के रूप मे उसका वर्णक किया है। 'हिमालय पर जमनेवाली वर्फ का अम्बार 'हिमानी' कहलाता था। प्रगो पर जमी हुई वर्फ ग्रीष्म काल मे पिघलती है, जिससे निदयों मे पूर आता है। भाष्य मे इसे 'हिमश्रय' कहा है। हिमश्रय हिमालय से निकलनेवाली निदयों को सतत जल प्रदान करता रहता है। इन निदयों मे गगा का उल्लेख भाष्य मे विशेषत हुआ है।

हिमशुंग--भाष्य मे हिमालय की दो चोटियो के नाम मिलते है। ये चोटियाँ 'सौर्यं' कहलाती थी, जिनके कारण हिमालय का एक नाम 'सौर्यी' भी था। सौर्य-श्रुग कौन-से हैं, यह पता अभी तक नहीं लग सका है। 'प्रस्य' भी हिमालय के दो श्रुग वतलाये गये हैं। प्रस्य सौर्य-श्रुगो का ही दूसरा नाम था या अन्य किन्ही शिखरों का, अथवा पर्वत के ऊपर की सपाट भूमि के अर्थ मे प्रस्थ शब्द आया है, यह निश्चयपूर्वक कह सकना किन्ही। भाष्यकार ने सौर्य और प्रस्थ दोनों का प्रयोग दिवचन में किया है, जिससे यह अनुमान होता है कि वे हिमालय की किन्ही दो चोटियों से अवश्य परिचित थे। सौर्य-श्रुगों के कारण ही हिमालय का नाम सौर्यी पड़ने से इतना तो निर्विवाद है कि सौर्य किसी विशेष चोटी का नाम था, सामान्य सज्ञा शब्द नहीं था। प्रस्थ के

१. २-४-१०, पुर ४६५।

२. ५-२-१२०, पू० ४२०।

३. ५-२-१२२, पू० ४२१।

४. ५-३-५५, पु० ४४५।

५. १-४-१३, पृ० १४०।

६. ४-१-४९, पृ० ६३।

७. १-१-४, पु० १३३।

८, १-४-३१, पू० १६६।

९. सौयों हिमवतः श्रुङ्गे। तहान् सौयों हिमवान्।--१-१-५७, पू० ३७१।,

विषय मे यह बात नहीं कहीं जा सकती। फिर भी, प्रस्थ हिमालय की ही चोटियाँ थी। अन्य किसी पर्वत की चोटी के लिए यह शब्द प्रयुक्त नहीं होता था। 'प्रस्थे हिमवत. शृङ्गे" का अर्थ यह भी हो सकता है कि हिमालय की दो चोटियाँ प्रस्थ (ऊपर समतल स्थानवाली) है। हिमवान् का एक शृग गौरीशकर मध्य मे नीचा होकर पूर्व और पश्चिम छोरो पर ऊँचा है। इस कारण वह एक होकर भी 'द्विवत्' प्रतीत होता है। सभव है, इसी शृग को प्रस्थ कहते हों।

भाष्यकार ने हिमालय को गमनशील कहा है। यह उससे पिघलकर वहनेवाली वर्फ या निकलनेवाली निर्दयों को लक्ष्य कर कहा गया है। सामान्यतया पर्वत त्रिकाल-स्थिर कहे गये हैं।  $^{1}$ 

त्रिककृत-श्रेणी-प्राचीन ग्रन्थों में हिमालय के अनेक नाम मिलते हैं, किन्तु पत्जिल ने सर्वत्र हिमनान् शब्द का ही प्रयोग किया है। हिमालय का विस्तार सुलेमान पर्वत-श्रेणी से लेकर भारत की समस्त उत्तरी सीमा आसाम तथा पूर्व मे अराकान पर्वत-श्रेणियो तक माना गया है। पाणिनि भी इससे परिचित थे। उन्होने त्रिककृत् का उल्लेख किया है, जो काशिकाकार के अनसार ककुदाकार श्रुगोवाले पर्वत-विशेष का नाम था। तीन शिखरोवाले अन्य पर्वत त्रिककुद कहे जाते थे। किंशलकादि गण के साल्वकागिरि, अजनागिरि, भजनागिरि, लोहितागिरि और कुक्कूटा-गिरि सलेमान और समीपवर्त्ती पर्वत-श्रेणियो के नाम थे। इनमे कुक्कूटागिरि का उल्लेख तो पालि-ग्रन्थो मे भी मिलता है। अजनागिरि का उल्लेख रामायण के किप्किन्वाकाण्ड (३७-५) में है। यह मुलेमान पर्वत का ही प्राचीन नाम है। यह वलचिस्तान को पजाव और पश्चिमोत्तर प्रदेश से पृथक करता है। इसकी सबसे ऊँची चोटी तस्ते मुलेमान ११२९५ फूट ऊँची है। इसी प्रकार अजनागिरि का वर्णन जातक (५-४५१) मे पाया जाता है। पाणिनि ने आयवजीवियो के निवास-पर्वतो की चर्चा की है और काशिकाकार ने उनमे हृदगोल, अन्वकवर्त, रोहितगिरि एव ऋक्षोद नाम गिनाये हैं। <sup>थ</sup> ये सब भी सुलेमान पर्वत-श्रेणी के ही अग हैं। हृद्गोल का प्राकृत नाम हिंगुल है, जो अघोर या हिंगुला नदी के किनारे, समुद्र-तट से कोई २० मील की दूरी पर पर्वत-श्रेणी के छोर के रूप में वल्विस्तान में अवस्थित है। जातक (५-४१५) में भी हिंगुलागिरि हिमालय मे ही वतलाया गया है। लोहितागिरि हिन्दुकुण पर्वत का पूराना नाम है. जिसके आधार पर अफगानिस्तान को प्राचीन काल मे रोह नाम दिया गया था। पतुजलि

१. ३-३-५८, पु० ३०८।

२. हिमवानिष गच्छति।—३-२-१२३, पृ० २५६।

३. वही, पु० २५५।

४. त्रिककुत् पर्वते ककुदाकारं पर्वतस्य श्रङ्कं ककुदिमत्युच्यते। न च सर्वेस्त्रिशिखरः पर्वतिस्त्रिककुत्। कि तर्हि? संजैषा पर्वतिविशेषस्य। त्रिककुदोऽन्यः।—५-४-१४७, काशि०।

५. ६-१-११७।

६. अवदान, पु० १७८।

<sup>6. 8-3-981</sup> 

८. दे० ज्या० डिक्श०, पू० ७५।

का मालावत या वर्तमान मलाकन्द भी, जो स्वात नदी के दक्षिण मे है, इसी श्रेणी का थग है। श्री वी० सी० ला के मत से हिन्दूकुश का प्राचीन नाम माल्यवत् था। रामायण और कालिदास ने माल्यवान् लका और चित्रकूट के बीच माना है। सम्भव है, मालावत ही हिन्दूकुश का प्राचीन नाम रहा हो। कापिशी के साथ भाष्यकार ने पार्चयन का उल्लेख किया है। डॉ० वा० श० अग्रवाल के मत से यह किंगुलकागिरि का प्रदेश है, जिसे प्राचीन लेखको ने pardene कहा है। पार्वायन शब्द, पताजलि के अनुसार, पिंद से बना है। डॉ० अग्रवाल के मत को स्वीकृत करने पर किंगुलक, हिंगुला और पिंद पर्यायवाची ठहरते हैं। दरद की चर्चा भाष्य मे बार-बार हुई है। दरद पर्वत-श्रेणी तथा उसके निवासियों से भाष्यकार का निकट परिचय जान पडता है! दरद में होकर बहने के कारण सिन्बु दारदी कही गई है। उत्तर-पश्चिम पर्वत-श्रेणियों को छोडकर हिंगवान् के अन्य भागों का उल्लेख भाष्य मे नहीं मिलता।

हिसवान् के अवान्तर भाग—हिमालय के तीन विभागो महाहिमवान्, क्षुद्रहिमवान् और विहिंहिमवान् से भी भाष्यकार परिचित जान पडते हैं। 'जम्बुदीवपण्णित' मे भी इन विभागों की चर्चा आई है। इससे अनुमान होता है कि भाष्यकार ने 'महान् हिमवान्' का उल्लेख पूर्वीय पर्वत-माला के लिए उसके विशिष्ट अर्थ मे ही किया है। पाणिनि का 'गिरेश्च सेनकस्य' सूत्र (५-१-११२) भी इस ओर सकेत करता है कि पतंजिल-काल मे ज्वाई और विस्तार की दृष्टि से हिमालय के अवान्तर भेद और नाम प्रचिलत थे। इस सूत्र के अनुसार निष्पन्न ज्वाद्य सज्ञावाचक थे। उदाहरणार्थ—अन्तर्गिर सन्तालपरगना जिले की राजमहल पहाडियो का एक भाग कहलाता था। हिमालय की अधित्यका विहिगिर कहलाती थी। उपत्यका हाथियो की अधिकता के लिए प्रसिद्ध थी। 'यह नेपाल की तराई और पूर्व का भाग है। पर्वत वृक्षो से भरे-पूरे होते हैं, यह अनुमान भाष्यकार ने हिमवान् को देखकर ही किया होगा।

पारियात्र—पारियात्र आर्यावर्त्तं की दक्षिणी सीमा थी। भाष्यकार ने आर्यावर्त्त की सीमा के प्रकरणो को छोडकर अन्यत्र भी हिमवान् के साथ ही पारियात्र का उल्लेख किया है।

१. अग्रवाल: पाणिनि, पृ० ४१ तया हिस्टा० ज्याग्रा०, पृ० १८।

२. ४-२-९९, पू० २०३।

३. हिस्टा० ज्याग्रा०, पृ० ४०।

४. ४-१-१२०, पृ० १४१, ६-३-३४, पृ० ३२०; ६-३-४२, पृ० ३२९।

५. ४-३-८३ काशि०।

६. पाजिटर: मार्क० पु०, पू० ३२५ नोट।

७. ७-३-४५, पृ० १८९। श्री ला (ड्राइन्स इन ऐन इ०, पृ० ३८९) के अनुसार भागलपुर और मुंगेर के पासका पहाड़ी क्षेत्र बर्हिगिरि था।

८. ५-२-९४, पु० ४०८।

९. वही, पू० ४०३।

१०. ८-१-४, पू० २६४।

धमंसूत्र भी पारियात्र को उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बीच सीमा-रेखा मानते है। पारियात्र का सर्वप्रथम उल्लेख बौबायन (१-१-२५) में मिलता है। स्कन्दपुराण में इसे भारतवर्ष के मध्य में स्थित और कुमारीखण्ड का दूरतम छोर वतलाया है। पार्जिटर के मत से पारियात्र वर्तमान भोपाल के पश्चिम में स्थित विन्ध्य भाग तथा अरावली पर्वतों का प्राचीन नाम था। इसी को टालेमी (Ptolemy) ने Apokopa कहा है। प

विन्ध्य--विन्ध्य की चर्चा भाष्य मे आनुषिगक रूप से ही आई है—कोई चाहे, तो छोटी-सी धान्य-राशि को विन्ध्य कह सकता है। इससे स्पष्ट है कि पतजिल विन्ध्य की ऊँचाई से परिचित थे। इसीलिए, उन्होंने विन्धतक की उपमा हिमवान् से न देकर विन्ध्य से दी है। पतजिल काल मे विन्ध्य शब्द वर्त्तमान विन्ध्य पर्वत की उस श्रेणी के लिए प्रयुक्त होता था, जो नर्मदा और ताप्ती का उद्गम-स्थल है और जिसे टालेमी ने ओइण्डन (Ouindon) कहा है। विन्ध्य के विभिन्न भागो के अलग-अलग नाम थे। उदाहरणार्थ--विन्ध्य-पाद-पर्वत उस श्रेणी का नाम था, जिसे टालेमी ने Sardonyx बतलाया है। यह ताप्ती का उद्गम-स्थल सतपुडा-श्रेणी है।

विदूर—निदूर पर्वत वैदूर्य मिण का प्रभव माना जाता था। वास्तव मे, इसका नाम बालवाय था, किन्तु वैयाकरण विदूर कहते थे। वैदूर्य मिण विदूर मे उत्पन्न नही होती थी, वहां उसका सस्कार किया जाता था। विदूर सतपुडा की उस श्रेणी को कहते थे, जिससे होकर ताप्ती की सहायक निदयाँ पयोष्णी और नमंदा वहती है। यह गुजरात-प्रदेश मे है। महाभारत के अनुसार अगस्त्य का आश्रम इस पर्वत पर था। सहााद्वि से सबद्ध सबसे महत्त्वपूर्ण पर्वत यही है। पश्चिमी घाट-श्रेणी का उत्तराचल इसके अन्तर्गत था, किन्तु महाभारत के अनुसार इसमे दक्षिणी विन्व्य का एक भाग तथा सतपुडा-श्रेणी सम्मिलित थी।

खलितक- खलितक पर्वत के चारो ओर के वन भी खलितक कहलाते थे। पतजिल के अतिरिक्त अज्ञोक के गुफा-लेखो (स॰ २,३) में भी इसका उल्लेख है। गया के उत्तर और राजगृह के पश्चिम में स्थित वर्त्तमान वरावर पहाडियो का ही दूसरा नाम खलिक था।

#### अरण्य

पतजिल के समय मे देश का एक बड़ा भाग वनों या अरण्यो से चिरा था। आरण्य पशु

१. ला: माउ० ऑफ् इण्डिया, पु० १७-१८।

२. मैकिडिल: टालेमी, पू० ३५५।

३. २-३-५०, पू० ४४२।

४. वैयाकरणाः वालवायं विदूर इत्युपाचरन्ति।-४-३-८४, पृ० २४३।

५. अयुक्तोऽयं निर्देशो न ह्यसौ विदूरात् प्रभवति, विदूरे संस्क्रियते।—बही।

६. महाभारत, ३-१२१-१६ से १९।

७. खलतिकस्य पर्वतस्यादूरभवानि खलतिकं बनानि।---१-२-५२, पृ० ५५५।

८. जर्नल ऑफ् बंगाल ओरियण्टल रिसर्च सोसायटी, जिल्ब १, भाग २, पू० १६२।

आसेट की वस्तु थे। वन्य पेंगुओ और पिक्षयों का शिकार अनेक लोगों का नियमित व्यवसाय था। अरण्य गम्य और अगम्य दोनों प्रकार के थे। देवीपुराण (अध्याय ७४) में विणत नौ यावन अरण्यों में दण्डकारण्य प्राय अगम्य माना जाता था। इन नौ महावनों में ही कुरू-जागल भी था। जिसकी ओर पाणिनि (७-३-२५) ने सकेत किया है। भाष्यकार इससे अवश्य परिचित रहे होंगे, यद्यपि उन्होंने उसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया है।

महाभाष्य में वन, अरण्य और कान्तार शब्द मिलते हैं। यात्री कान्तार में होकर जाते समय लुट जाने के डर से दलबद्ध होकर चलते थे। जगल-पथ, कान्तार-पथ और उनसे लाई जानेवाली वस्तुओं से भाष्यकार परिचित थे। उन्होंने आरण्यक पशु, मनुष्य, हस्ती, सुमनस् और विहार का भी उल्लेख किया है। हस्ती अरण्यों से ही पकडकर लाये जाते थे। देवीपुराण के नौ महावनों में हिमालय का महावन हाथियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी को भाष्यकार ने हस्तिमती उपत्यका कहा है। सभवत यह उपत्यका पारिलेय्यक वन-राजि थी। आर्यावतं की लिए प्रसिद्ध थी और कौजाम्बी से कुछ दूर पर श्रावस्ती के मार्ग में पडती थी। आर्यावतं की पूर्वी सीमा पर प्रयाग के पास विस्तृत कालक वन था। खलतिक के समान कालक पवंत और वन दोनों का नाम था। मोनियर विलियम्स ने कालक वन को पवंत माना है। नीचे उत्तरकर खलतिक पवंत के पास-पडोस खलतिक वनों की पित्त थी, जो एक ओर गया, दूसरी ओर राजगृह और तीसरी ओर गिरिज़ल को छूती थी। कोटरावन, मिश्रकावन, सिझकावन, सारिकावन, पुरगावन, अग्रेवन, जिनका उल्लेख पाणिनि ने किया है, वन-विशेषों के नाम थे, किन्तुआज उनके ठीक स्थान का पता चलाना कठिन है। मिश्रकावन सम्भवत वर्त्तमान निमरिख तीर्य का समीपवर्त्ती वन था। इसके पास ही नैमिपारण्य महावन था। मिश्ररिख वर्त्तमान नीमसार (नैमिप) के समान तीर्य भी है, जो सीतापुर (उत्तरप्रदेश) जिले में स्थित है।

पाणिनि द्वारा ही उल्लिखित शरवन, इक्षुवन, प्लक्षवन, आश्रवन, कार्ण्यवन, खदिरवन और पीयूक्षावन विशिष्ट वन भी थे और इन वृक्षों के सामान्य वन भी। विशिष्ट वनों के विषय में आज कुछ ज्ञात नहीं है। भाष्यकार ने देवदार-वन, इरिका-वन और तिमिर-वन का उल्लेख किया है। देवदार-वन हिमालय के भवाली तथा अन्य क्षेत्रों में पाये जाते हैं। तिमिर-वन नदी-तट पर उगनेवाली झाऊ की झाडियों को कहते थे। तिमिर अरहर की लकडी के वरावर मोटी और ऊँची होती है। इरिका नामक वृक्ष-विशेष की झाडियाँ ही इरिका-वन कहलाती थी।

१. ५-१-७७, पु० ३३८।

२. ४-२-१०४, पू० २०४ तथा ४-२-१२९, पू० २१६।

३. ५-२-९४, पू० ४०८।

४. १-२-५२, पू० ५५५।

५. २-४-१०, पूर ४६५।

६. संस्कृत-इंगलिश टिक्शनरी।

**७. ८-४-४,५**1

C. C-8-4, 90 8061

ये किन्ही विशेष वनों के नाम नहीं मालूम होते। इसी प्रकार, प्रर्थभवन' ऋषभ नामक बटी या वनस्पति के बनों का सामान्य नाम था।

भाष्यकार ने वन शब्द का प्रयोग वनस्पति या वृक्षों के समृह के अर्थ मे भी किया है। वन के लिए यह आवश्यक न था कि वह कोस-दो कोस या अधिक विस्तृत हो। ऋग्वेद मे वन शब्द का अर्थ वृक्ष भी है। इसी अर्थ मे भाष्यकार ने वनगुल्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसका स्मरण कोकिल बार-बार कहता है। आगे चलकर वन वृक्ष-समूह का बोबक माना गया। फिर, समुह प्रधान वन गया एव वृक्ष अर्थ लुप्तप्राय हो गया। ऋग्वेद मे तो वस्ती से दूर होने के कारण लाक्षणिक अर्थ मे वन शब्द का प्रयोग परदेश या दूर प्रदेश के अर्थ मे भी हुआ है। भाष्यकार ने शिरीष-वन का उल्लेख किया है। शिरीष-वन के समीपवर्ती गाँव का नाम भी सामीप्य-सम्बन्व से शिरीषा (वर्त्तमान सिरसा) पड गया था। वन का पर्यायवाची अरण्य शब्द, जो अरणि या परस्पर रगड़ से आग उत्पन्न करनेवाली लकड़ी से बना है, इस वात का द्योतक है कि प्राचीन काल मे वन शब्द एक वृक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता था।

कोस-भर तक लगातार हरी-भरी और मनोरम दिखनेवाली वनराजि का उल्लेख भाष्य-कार ने किया है। वे छोटे-वह दोनो प्रकार के अरण्यों से परिचित थे। वह अरण्य अरण्यानी कहे जाते थे।

गुहा--भाष्य मे गुहा शब्द केवल एक वार आया है। गिरि-गुहा के लिए ही इस शब्द का प्रयोग प्रचलित बतलाया गया है।" अन्य अर्थ मे गृढि शब्द व्यवहृत होता था। सुप्रसिद्ध किष्किन्धा-गृहा से भी भाष्यकार परिचित थे।

मरुत्यल-मरुप्रदेश को भाष्यकार ने धन्वन् कहा है। उन्होंने पारेधन्वन् और पारे-वन्वक प्रदेश की चर्चा की है। सम्भवता, यह स्थान मारवाड़ के उस पार का होगा, यदि उस समय मारवाड़ मरु रहा हो, यद्यपि इसमें सन्देह है। दूसरा मरुस्थल या अञ्टक, जिसमे रहने-वाले को आष्टकीय कहते थे। यह अटक जिले का घन्नी क्षेत्र है, जो उस समय रेगिस्तान था।"

१. १-४-६०, प० १९१1

२. ऋग्० ७-१-१९।

३. १-३-६७, पु० ८७।

४. ऋग्० ७-१-१९१

५. २-३-५, पु० ४०९।

६. ४-१-४९, पु० ६३।

७. गुहा गिर्योषच्योरिति वक्तन्यम्। गूढिरन्या।---३-३-१०४, पू० ३१४।

८. ६-१-१५७, पु० १९४।

९. ४-र-१०४, पु० २१३।

१०. अष्टकं नाम घन्वस्तस्मादुभयं प्राप्नोति आष्टकीयः।--वही। ११

## अघ्याय ३

## नदियाँ

सिन्यु—महाभाष्य मे पर्वतो के साय-साथ सम्पूर्ण आर्यावर्त्त और उससे वाहर मारत मे वहनेवाली वहुत-सी निदयों के नाम आये हैं। इनसे भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त देश सिन्यु तथा पजान में वहनेवाली सिन्यु-समूह की निदयों प्रमुख हैं। ऋग्वेद की इक्कोस निदयों में सात का ही उल्लेख भाष्यकार ने किया है। ऋग्वेद में सिन्यु का महत्त्व सर्वीषक है। इसमें सिन्यु इस प्रकार जनों का पोषण करनेवाली कहीं गई है, जैसे नाता पुत्रों का या गो दुख से मनुष्यों का पालन करती है। निद्यों कहीं गई है, जैसे नाता पुत्रों का या गो दुख से मनुष्यों का पालन करती है। निद्यों स्वाविक्त (१०-७५) में, जो प्रियमेध-परिनार के सिन्युक्ति की रचना है, सिन्यु का वर्णन अन्य सब निदयों से अधिक हुआ है। वह देवताओं के समान रय पर चलती कहीं गई है। इस सूक्त की छठीं और लाठवीं ऋचाओं में भी उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा की गई है। ऋग्वेदकालीन सम्यता का निर्माण निदयों के किनारे पर हुआ था। इस काल में घटनाओं और व्यक्तियों के नाम तक निदयों के नाम पर रखे जाते छे। महाभाष्य-काल की स्पिति मिन्न थी। उस समय सम्यता का केन्द्र सिन्यु-प्रदेश के बदले आर्यावर्त्त वन गया था, जिसकी सीमा सरस्वती के नीचे की ओर थी। इसीलिए माध्यकार ने सिन्यु-समूह की अपेक्षा गगा-समूह की निदयों का उल्लेख अधिक किया है।

सप्त सिन्धव:—सिन्धु का स्वतन्त्र उल्लेख आष्य मे केवल एक वार ऋग्वेद के एक उद्धरण के अन्तर्गत हुआ है। इससे पता चलता है नौका द्वारा सिन्धु पार की जाती पी, यद्यपि यह काम किन माना जाता था। एक स्थान पर उद्धरण के मीतर ही तप्त सिन्धुओं की भी चर्चा आई है। प्राचीन काल के आर्य देश का वर्णन सात सिन्धुओं, सरस्वतियों, गगाओं या निदयों के द्वारा करने की परिपाटी रही है। ऋग्वेद-काल में सम्पूर्ण आर्याविष्ठित प्रदेश का वर्णन 'सप्त सिन्धवः' कहकर किया जाता रहा। पजाव की पाँच निदयों, सरस्वती या कुमा (कावुल) और सिन्धु मिलकर 'सप्त सिन्धवः' कही जाती थी। जब आर्यावर्त्त का विस्तार आसमुद्ध हो गया,

१. अमित्वा सिन्घो शिशुमिन् न मातरो वाश्रा अर्थन्ति पयसेव घेनवः। —ऋग्० १०-७५-४।

२. सुखं रथं युयुजे।--ऋग्०ं १०-७५-९।

३. वही, ऋग्० ६, ८।

४. सनः सिन्धमिव नावया।--७-१-३९, पु० ४५।

५. सा० १, पृ० १०।

६. ऋग्० १०-७५-४।

तव गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्वु और कावेरी ये 'सप्तसिन्घु' कहलाने लगी।' वौद्धों के मध्यदेश की भी वाहुका, अधिकक्का, गया (फल्गु), सुन्दरिका, सरस्वती, प्रयाग (गंगा-यमुना-सगम) और वाहुमती ये सात ही पवित्र निदर्यां है। विसुद्धिमग्ग मे इनके स्थान पर गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, अचिरवती, माही और महानदी ये सात नाम मिलते हैं। चन्द्र के मेहरौली स्तम्म-लेख मे सिन्वु के सात मुख वतलाये गये है। ये समुद्र मे मिलने से पहले सिन्वु की सात घाराएँ है। ये भी 'सप्त सिन्वु' कही जाती रही है। रें

सिन्धु-समूह—सिन्धु तिव्वत के पश्चिम भाग मे कैलास पर्वत के उत्तर-पूर्व मे स्थित मानस झील से निकलकर पहले दो घाराओं मे बहती है, जिनमे एक घारा कैलास के उत्तर-पिश्चम की दिशा मे चली जाती है और दूसरी दक्षिण-पिश्चम दिशा मे। प्लिनी के अनुसार सिन्धु-समूह मे उन्नीस निर्द्या गिनी जाती थी, जिनमे सर्वाधिक महत्त्व की नदी सतलज (Hesydrus) है। सिन्धु भारत की पश्चिमी सीमा मानी जाती रही है। नदीसूक्त मे सिन्धु की कई सहायक निदयों का उल्लेख है। इनमे कुभा का आधुनिक नाम काबुल है, जिसे ऐरियन (Arrian) ने Kophes कहा है और पुराणों ने 'कुहु'। इसी मे सुवास्तु या स्वात और गौरी (पजकोरा) मिलती है। वैदिक कम्, जिसे अब कुर्रम कहते है, तची नामक नदी को आत्मसात् कर सिन्धु मे मिलती है। गोमती या गोमल इसकी पश्चिमी सहायक नदी है।

सिन्यु-समूह को निदयाँ—सिन्धु को पूर्वी सहायक निदयों मे चन्द्रभागा (चेनाव), वितस्ता (ज्ञेलम), इरावती (रावी) और विपाशा (व्यास) है। चन्द्रभागा नदी का परिगणन वाह्वादि गण मे हुआ है। यही ऋग्वेद की असिवनी है, जिसे ऐरियन ने Akesmes कहा है। इरावती का उल्लेख काशिकाकार ने दृन्द के एकत्व-प्रसग मे उद्ध्य के साथ किया है। इसे ग्रीक इतिहास-कारों ने Hydraodis, Adris या Rhonadis कहा है। यह सर्वप्रथम काश्मीर मे चम्च के दक्षिण-पिश्चमी किनारे पर दिखाई देती है। वहाँ से लाहीर होकर दक्षिण-पिश्चम की ओर वहती हुई वितस्ता और चन्द्रभागा की सयुक्त घारा मे मिल जाती है। विपाद, विपाशा या न्यास पीरपजाल गिरिमाला से निकलकर काश्मीर मे रावी के उद्गम-स्थल चम्च के पास ही दृष्टिगोचर होती है और फिर दक्षिण-पिश्चम की ओर वहती हुई २९० मील के वाद शुतुद्रि मे मिलती है। इसे ग्रीक लोगों ने Hypases या Hyphasis कहा है। भाष्यकार ने विपाशा और शुतुद्रि दोनो

गङ्गा यमुना चैव गोदा चैव सरस्वती।
 नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सिन्निधि कुरु॥

२. मज्झिमनिकाय १, पृ० ३९।

३. विसुद्धिमगा, १-१०।

४. तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाह्निकाः।

५. मैकिण्डिल: ऐन० इण्डि०, पृ० २८, ४३।

६. लॉ: रिवर्स ऑफ् इण्डिया, पु० ९-१०।

७. ४-१-४५, पु० ५६।

C. 7-8-91

का उल्लेख गगा और यमुना के साथ किया है। उन्होंने ऋग्वेद का एक मश्राश (३-३३-१ तथा १०-७५-५) भी उदधूत किया है, जिसमे शुनुद्रि नाम आया है। विपाशा का परिगणन शरदादि गण में भी है। पाणिनि ने विपाशा के उत्तर और दक्षिण प्रदेशों में बनाये जानेवाले कूपों का विशेषत. उल्लेख किया है और दोनों ओर बने कूपों में अन्तर बतलाया है। भाष्यकार ने भी शरदादि गण में विपाश् के परिगणन पर विचार किया है। शतुद्धि नाम शतंबाराओं में बहने के कारण पड़ा है। शतुद्धि मानसरोवर के पश्चिमी भाग से निकलकर कमेत (Kamet) पर्वंत पर दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ी है और फिर पश्चिम की ओर चली है। बाद में कपूरथला के दक्षिण-पश्चिम छोर पर विपाशा इसमें मिल गई है। इसके बाद शुनुष्ठि और विपाशा की सयुवत धाराएँ दक्षिण-पश्चिम की ओर बही हैं और अलीपुर तथा उच (Uch) के बीच में वे चन्द्रभागा से मिल गई है। पाजिटर के अनुसार प्राचीन काल में यह सिन्धु के सीमान्त तक स्वतन्त्र वहती थी। शुनुद्धि और विपाशा की सयुवत धारा अब 'धगर' कहलाती है। एरियन के समय तक यह नदी कच्छ की खाडी तक स्वतन्त्र रूप से बहती थी।

भाष्यकार ने सिन्धु की पाँचो सहायक निदयों के समृह को पचनद कहा है और पचनद में उत्पन्न होनेवानी वस्तु को पाचनद। इस प्रकार, उन्होंने सतलज, त्यास, रावी, चेनाव और झेलम का अप्रत्यक्ष रूप से उन्लेख भी कर दिया है। इनमें इरावती नाम इसके गहरे होने और तेज बहने के कारण पड़ा था। इरा (जल) की अतिशयता इसका कारण थी। इरावती कही-कही दो या तीन घाराएँ पाई जाती थी, वह प्रदेश द्वीरावतीक या त्रीरावतीक कहलाता था। कालिकापुराण (२४-१४०) के अनुसार इसका उद्गम इरा झील से है। इरावती १३० मील तक हिमालय में वहती है और लाहौर होती हुई अहमदपुर और सरायसिन्धु के बीच वितस्ता और चन्द्रभागा की समुक्त घारा में मिल जाती है। सिन्धु की पाँचो सहायक निदयाँ समुक्त रूप से पचनद कहलाती थी।

इस समूह की नदियों में सर्वाधिक महत्त्व की नदी सिन्धु है और डेरियस के बेहिस्तन (Behistun)-शिलालेख में इसे हिन्दू तथा Vendidad में Hentu कहा है। योरोपीय लेखक

१. १-१-२३, पू० २०७।

२. ऋग्वेद, ३-३३-१ तथा १०-७५-५ ।

३. इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शतुद्धि।---१-२-३२, पू० ५१०।

४. ५-४-१०७।

५. उदक्च विपादाः।---४-२-७४।

६. १-१-२३, पृ० २०७।

७. पार्जिटर: मार्के० पु०, प्० २९१ नोट।

८. इम्पीरियल गजेटियर ऑफ् इण्डिया, भाग २३, पृ० १७९।

९. ४-१-८८, पू० १००।

१०. १-४-१, पु० १०७।

११. ला: रिवर्स ऑफ् इण्डिया, पृ० १३।

इसे Indus तथा जीनी Sintu कहते है। यह जिस प्रदेश से होकर वहीं है, उसका नाम भी इसी के आधार पर सिन्धु पड़ गया है। अल्बेरुनी के अनुसार चेनाव या चन्द्रभागा के सगम के वाद से अरोर तक सिन्धु को पचनद कहते थे। इससे पूर्व उसका नाम सिन्धु और वाद में मेहरान था।

सरस्वती-सिन्व-समृह से नीचे की ओर उतरकर सरस्वती और द्षद्वती नामक दो प्रसिद्ध निदयाँ है। भाष्यकार ने दृषद्वती का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु सरस्वती का नाम गगा और यमुना के साथ कई वार लिया है। मनुका ब्रह्मावर्त्त इन्ही दो नदियों के बीच अवस्थित था। मिलिन्दपण्ह मे सरस्वती को हैमवती नदी कहा है। सिद्धान्तिशिरोमणि मे यह 'क्वचिद्-दश्या क्वचिददश्या' कही गई है। जिस स्थान पर यह विलुप्त होती है, उसे महाभारत (८२-३) तथा पद्मपुराण (अ०२१) मे विनशन कहा है (पद्मपुराण (३२-१०५) मे इसके गगा से मिलने के स्थान को गगोद्भेद तीर्थ कहा है। कात्यायन (१२-३-२०), लाट्यायन (१०-१५-१ तथा १०-१८-१३ तथा १०-१९-४), आश्वलायन (१२-६-२-३) तथा सास्यायन (१३-२९) के श्रीतसूत्रों में सरस्वती-तट पर किये गये यज्ञों का वड़ा महत्त्व वतलाया गया है। प्राय. सभी प्राचीन ग्रन्थों मे, मुख्यत ऋग्वेद मे सरस्वती का वार-वार उल्लेख हुआ है। वर्त्तमान दृश्या सरस्वती शुतुद्रि और यमुना के बीच में से होकर वहती है। ऋग्वेद-काल में यह वडी शक्तिमती नदी थी और समुद्र में गिरती थी। सरस्वती हिमालय की सिरमुर (sırmur)-श्रेणी से, जिसे शिवालिक कहते है, निकलकर पटियाला के नीचे वहती हुई राजपूताना के मरु के उत्तरी भाग मे विलूप्त हो जाती है। यही मनु का विनशन-प्रदेश है। चलोर नामक ग्राम के मरु में लुप्त होकर यह एक वार भवानीपुर में प्रकट होती है। फिर, बालचापर में विलुप्त होकर वरखेडा में दिखाई देती है। उर्नई के पास मार्कण्डा नदी इसमें मिलती है और अन्त मे यह घगार या घर्षर में मिल जाती है। महाभारत के अनुसार भी सरस्वती एक बार लुप्त होकर तीन बार फिर प्रादुर्भूत हुई है। ये स्थान है--चमसोद्भेद, शिरोद्भेद और नागोदभेद।

अन्य निदयाँ—पश्चिमी भारत की निदयों में उदुम्बरावती और मशकावती का नाम भी भाष्य में आया है। काशिका (४-२-८५) में पुष्कलावती का भी उल्लेख हुआ है। इनमें पुष्कलावती गान्धार-प्रदेश में होकर वहनेवाली स्वात नदी का पुष्कलावती नगरी के पास स्थानीय नाम मालूम होता है। पुष्कलावती गान्धार जनपद की पश्चिमी राजधानी थी, जिसे अब चरसड्ड कहते है। यह नगरी स्वात और कावुल नदी के सगम से कुछ ऊपर की और

१. १-३-१०, पूर ३६ ।

२. १-२-३२, पृ० ५१०।

३. मैक्समूलर: ऋग्०, सं०, पू० ४६।

४. वनपर्व : अ० ८२; एन० एल० दे : ज्याग्रा० डिक्श०; पंजाब गर्जेटियर, अम्बाला जिला।

५. ४-२-७१, पु० १९४।

स्थित रही है। मशकावती भी पुष्कलावती के समान स्वात का स्थानीय नाम ही जान पढ़ता है। मशकावती युद्धप्रेमी वारवकायनो की, जिन्हें प्रीक लेखको ने assakenoi कहा है, राजवानी थी। इसे मशन कहते हैं। मश्या के पास से वहनेवाली स्वात को ही स्थानीय लोग मशकावती कहते होंगे। स्वात का प्राचीन नाम शुभवास्तु या सुवास्तु था। उदुम्वरावती, औदुम्बर प्रदेश की, जिसे श्री बीठ सीठ ला पठानकोट के पास-पड़ोस मानते हैं, स्थानीय नदी थी। पाणिनि (४-१-१७३) के अनुसार उदुम्बर सास्व-जनपद का एक भाग था। कॉनघम वर्तमान सल्वर-राज्य को प्राचीन सास्व हैं। उदुम्बर-प्रदेश की नदी उदुम्बरावर्ता रही हो, यह सम्मावना की जा सकती है। भाष्यकार के मत से ये नाम सम्बद्ध देशों के विशेषण हैं। इस प्रकार, उदुम्बर मशक, पुष्कर, वारण नामक स्थानों से होकर वहनेवाली नदियां कमश. उदुम्बरावती, मशकावती पुष्करावती और वारणावती कहलाती थी।

गंगा-समूह—मध्यदेश की निदयों में गगा और यमुना मुख्य हैं। भाष्यकार ने सर्वाधिक उल्लेख उन्हीं का किया है। ये इनमें मिलनेवाली अनेक निदयों से परिचित, ये जो इनमें मिलकर अपना नाम-रूप विलीन कर देती हैं और गगा यमुना नान से ही पहचानी जाती हैं। गगा हिमालय से निकलती हैं और उससे प्राप्त होनेवाले जल से सदा भरपूर रहती हैं। इसीलिए उसे हैंमवती कहते थे। इसी प्रकार, सिन्धू दरिस्ताप की पहाड़ियों से होकर वहने के कारण दारदी कहलाती थीं। गगा के किनारे हिस्तिनापुर और वाराणसी नगिर्यों वसी हैं, यह वात भाष्यकार को जात थी। उन्होंने पारेनज्ज अब्द का भी प्रयोग किया है। यह गगा के दिसण और का प्रदेश होगा। गगा मध्यदेश की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी थी। भाष्यकार के समय ने सम्यता का केन्द्र सिन्धू और सरस्वती से हटकर गगा और यमुना का दोजाव हो गया था। सस्कृत लेखकों के अनुसार गगा की मुख्य सहायक निदयों उन्नीस हैं। गगा के अनेक भागों ने भाष्यकार ने गगा के अतिरिक्त अन्य कोई नाम नही लिया है। लाचुनिक भूगोव्यदि ्या का उद्गम नटवाल पर्वत-श्रेणी में गगोत्री से मानते हैं। रामगगा, गोमती, यमुना, तनसा (टोस) सर्यू गण्डकी (सदानीरा), कमला, कौशिकी (कोसी), सोन (जोण), फःगू, तकुति (सकरी) चम्पा, दामोदर आदि निदयों मार्ग में गगा से मिलती चलती हैं। गगा इतनी पवित्र नानी नाती थी कि उसकी पूजा-प्रतिष्ठा में मेले लगते थे एव यजादि किये जाते थे, जो गगामह कहलते थे। धे

१. वा० इा० अग्रवाल ।-ज्याग्रा० डेटाइन पाणिनीज अष्टाध्यायी।--जर्नल ऑफ यू० पी० हिस्टा० सो०, जिल्ह १६, भाग १, पू० १८।

२. हाइब्स इन ऐन० इण्डिया, पृ० ३५५।

३. १-१-२३, पू० २०७---१-२-३२ पू० ५१२।

४. अनेका नदी गंगा यमुनां च प्रविष्टा गंगायमुनाग्रहणेत-गृहते १-१-७२, पृ० ४५०

५. १-४-३१, पृ० १६७।

<sup>€.</sup> ४-३-८३ ≀

७. २-१-१६, पू० २७३।

८ मैकिण्डिल: ऐन० इन्डि॰, पृ० १३६ से।

९. ५-१-१२, पृ० ३०२ ।

गगा विशेष कूलकषा भी नही है, इसीलिए 'गङ्गाया घोष 'यह लाक्षणिक प्रयोग प्रचलित हो सका। उन्मत्तगग, लोहितगग आदि प्रदेशों के नाम गगा के कारण ही रखें गये थे। यमुना गगा की प्रथम और सबसे वडी सहायक नदी है। यमुनोत्री या कमेत पर्वतमाला से निकलकर यमुना शिवालिक नग-श्रेणी की घाटी और गढवाल से होकर मैदान में उतरती है और समानान्तर बहती चलती है। प्रयाग के पास वह गगा में मिल जाती है। इसी बात को दृष्टि में रखकर भाष्यकार ने कहा है कि अनेक नदियाँ गगा और यमुना में प्रविच्ट होकर उन्हीं के नाम से जानी जाती हैं। यमुना बौद्धों की प्रसिद्ध पाँच नदियों में से है। इसके किनारे भी अनेक तीर्य हैं। ग्रीक लेखकों ने इसे Erannaboas या हिरण्यवाह कहा है। स्कन्दपुराण के अनुसार इसकी एक सहायक नदी वालुवाहिनी भी है।

रथस्पा गगा की दूसरी वडी सहायक नदी है, जिसका उल्लेख भाष्यकार ने किया है। यह रामगगा का प्राचीन नाम है, जो अलमोडा (कुमायूँ) के ऊपर से निकलकर फर्ल्खावाद और हरदोई के बीच गगा मे मिलती है। इसकी एक वडी सहायक नदी द्रुमती है, जिसे आजकल खोहा कहते है। द्रुमती या द्योहा भी कुमायूँ से निकलकर रामगगा के समानान्तर बहती हुई बरेली, शाहजहाँपुर जिलो को पार कर रामगगा-गगा-सगम से कुछ ही पहले हरदोई जिले मे रामगगा से मिलती है। गगा के दूसरी ओर फर्ल्खावाद जिले से होकर बहनेवाली नटी इक्षुमती है, जो आजकल ईखन कहलाती है। इसे काली या कालिन्दी भी कहते हैं। भाष्यकार ने इन दोनो निदयो का उल्लेख किया है। भागवतपुराण (५-१०-१) के अनुसार इक्षुमती कुरुक्षेत्र की एक नदी का नाम था।

सरयू से भाष्यकार परिचित थे। पाणिनि-सूत्र (६-४-१७४) की, जिसमे सरयू मे होने-वाली वस्तु को सारव कहा है, भाष्यकार ने विस्तृत व्याख्या की है। सरयू छपरा के पास गगा मे मिलती है। इसे आजकल घाघरा कहते है। प्राचीन प्रसिद्ध नगरी अयोध्या इसी के तट पर वसी थी। अजिरवती या हिरण्यवती या अचिरवती सरयू की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उल्लेख काशिकाकार ने किया है। इसका आधुनिक नाम राप्ती है। कोसल की तृतीय और अन्तिम राजधानी आवस्ती इसी के पश्चिमी तट पर थी। अवदानशतक मे इसे ऐरावती कहा है।

गगा की पूर्वी सहायक निदयों में शोण का नाम भाष्य में मिलता है। भाष्यकार पाटलिपुन को शोण के किनारे वसा हुआ वतलाते हैं। शोण मध्यप्रदेश के मण्डला जिले में अमरकण्टक से निकलती है और वघेलखण्ड, मिर्जापुर, शाहावाद जिलों में बहती हुई, ५०० मील चलकर पाटलि-

१. ४-१-४८, पु० ५९ ।

२. १-४-१, पु० १०६ ।

३. ६-१-१५७, पु० १९४।

४. ४-२-७१, प्० १९४ ।

<sup>4. 4-3-2091</sup> 

६. अव० शतक, १-६३, २-६०।

पुत्र के पास गगा में मिल जाती है। भाष्यकार और पाणिनि दोनो ने देविका नदी का वर्णन किया है। भाष्यकार ने इसके तट पर उत्पन्न होनेवाले गालि को दाविका-मूल कहा है। डाँ० वा० ग० अग्रवाल ने विष्णुवर्मोत्तर (१-६७-१५) तथा वामन (अध्याय ८४) पुराणों के लाघार पर इसे आग्रुनिक देग (Deg) माना है, जो जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट और शेलूपुरा जिलों में वहती हुई रावी में मिलती है। पाजिटर का भी यही मत है। डाँ० अग्रवाल का मत इस बात पर आश्रित है कि देग के किनारे उत्पन्न होनेवाला चावल पंजाव में श्रेष्ठ माना जाता है। अग्निपुराण (अध्याय २००) में देविका मौवीर-प्रदेश से होकर वहती हुई वतलाई गई है। उत्तरप्रदेश की देवा या देविका, जो सरयू की दक्षिणी वारा का एक नाम है, देविका नदी वतलाई जाती है। कालिका-पुराण के अनुसार यह सरयू और गोमती के मध्य वहती थी। देवा का तट भी गालि की उपज के लिए प्रसिद्ध है।

परीवाह—भाष्यकार ने छोटे-छोटे नालो का भी उल्लेख किया है, जो नदी-सदृग मालूम होते हैं। उन्होंने इन्हें नदीकल्प परीवाह कहा है। पिरिणदी सामान्य नदियो से मिन्न होती है। उसमे क्षण मे देन्वते-देखते पूर आ जाता है और स्वल्प काल मे उतर जाता है। इसीलिए, गिरिणदी का पृथक् उल्लेख किया है।

सर-सरसी—नदी-कल्प-परीवाहो के बाद सर और सरसी का स्थान है। माण्यकार उत्तर और दक्षिण भारत के सर-सरसियों से परिचित थे। दक्षिणापय में वडे-बड़े सरीवरों को सरमी कहने की प्रया थी। ये सरसियाँ कमलो और कुमुदो से खिली रहती थी।"

अनूप---निदयों की दो बाराओं के बीच बसे प्रदेश अनूप कहलाते थे। उन्हें कच्छ भी कहते थे। भाष्यकार गांग अनूप, कन्यानूप (कन्याकुमारी) तथा कच्छ प्रदेश से परिचित थे। उन्होंने द्वीप (जिसके दो और जल हो), उनमें रहनेवाले द्वैप्य लोगों का, जो समुद्र-तट पर रहते थे। उल्लेख किया है। समीप (जिसमें जल भरा हो) अन्तरीप, प्राप और पराप प्रदेशों की भी चर्चों की है। निञ्चय ही उन्हें अन्तरीपों एव प्रापादि प्रदेशों की जानकारी रही होगी। समुद्र से भी वे अवगत थे। समुद्र के अनेक नामों में उन्हें समुद्र नाम से ही प्रेम था। वाडव की जानकारी उन्हें थी। वाडव का उल्लेख उन्होंने समुद्र के प्रसग में ही किया है। "

१. ७-३-१, पू० १७१ ।

२. इण्डिया एज नोन टू पाणिनि, पृ० ४५।

३. अस्ति पु०, अध्याय २००।

४. आगरा गाइड और गजेटियर १८४१, भाग २, पृ० १२० तया २५२।

५. ४-२-९१, पृ० १९८।

इ. ८-४-१०, पृ० ४७९।

७. १-१-१९, पृ० १९०३

८. ८-२-६. पू० ३१९।

९. ६-३-९७, पू० ३५६।

१०. २-६-६७, पूर ४५४ तया ८-१-४, पूर २६४।

### अध्याय ४

### जनपद

महाभाष्य मे निम्नलिखित जनपदो, विषयों, निवासों या देशों के नाम आये हैं:
कम्बोज—कम्बोज का उल्लेख पतजिल ने दो बार किया है—एक पाणिनि के 'कम्बोजाल्लुक' (४-१-१७५) सूत्र मे कम्बोज के स्थान पर 'कम्बोजादि' सगोधन उपस्थित करने मे कात्यायन का समर्थन करते समय' और दूसरे देशभेद से भाषा का अन्तर वतलाने के प्रसग मे। प्रथम नियम के अनुसार कम्बोज लोगों के प्रदेश तथा राजा दोनों ही कम्बोज कहलाते थे। दितीय कथन से विदित होता है कि 'गव्' घातु का प्रयोग कम्बोज देश मे गित के अयं मे होता था, किन्तु आर्य लोग उसका प्रयोग विकार के अर्थ मे ही करते थे। यया—शब। माध्य का यह कथन यास्क का अनुवाद-मात्र है। जातकों के अनुसार कम्बोज महाभारत के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश था, जहाँ के लोग आर्य विधियाँ छोडकर असम्य और पतित हो गये थे। यानितपर्व (६५-१४) मे भी यही वात कही गई है। अनुशासनपर्व (३३-२१) मे इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि 'ब्राह्मणादर्शन' से कम्बोजों मे किया-लोप हो गया है और वे क्षत्रिय जूद बन गये है। प्रियर्सन पत्रजलि (यास्क) के उक्त कथन के आधार पर कम्बोजों को अनार्य मानते है। उनके मत से 'शवित' ईरानी किया है, सस्कृत नहीं और ये लोग सस्कृत-ईरानी-मिश्र भाषा वोलते थे।'

महाभारत में कम्बोज की राजधानी राजपुर बतलाई गई है। राजपुर का उल्लेख ह्वेनसाग ने भी किया है। उसके मत से यहाँ के निवासी देखने में कर्कश और असंस्कृत थे। किम्बोज काश्मीर के पूच-क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व में था। श्रीराय चौघुरी काश्मीर में पुच के पास-पड़ोस के इलाके को, जिसमें कफीरिस्तान भी शामिल है, प्राचीन कम्बोज मानते हैं। किनियम ने राजपुर

१. ४-१-१७५, पु० १६४ ।

२. श्रवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति । विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति ।— आ० १, प्० २१ ।

३. निरुक्त, २-२।

४. कावेल जातक ६, पृ० ११०।

५. जर्नल ऑफ् रॉयल ए० सो० १९११, पू० ८०१-२।

६. महाभारत ७-४-५।

७. वैटर्स ऑन युआनचांग, १-२८४।

८. पॉलिटिकल हिस्दी ऑफ् इण्डिया, पु० ३०८।

को काश्मीर के दक्षिण भाग की राजौरी जागीर माना है, जिसके शासक खश लोग रहे हैं। रीज डेविड्स कम्बोज की राजधानी द्वारका वतलाते हैं। वी० ए० स्मिय और चार्ल्स इलियट ने सम्भवत. कम्बुज (कम्बोडिया) और कम्बोज को एक मानकर उसे तिव्वत या हिन्दूकुश-प्रदेश के अन्तर्गत वतलाया है और वहाँ की भाषा ईरानी वतलाई है। मैं किण्डिल ने ह्वेनसाग के काओफु या (अफगानिस्तान) को ही कम्बोज मान लिया है। मैं

कम्बोज के कम्बल बहुत प्रसिद्ध थे। यह बात इसकी प्रख्यात थी कि यास्क ने कम्बोज शब्द की व्याख्या करते हुए उसे कम्बल से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कम् - भुज से इसकी व्युत्पत्ति स्वीकार कर काम्बोजो को कमनीयभोजी माना है। कम्बल (शीत प्रदेश मे) कमनीय होते ही है।

नान्दीपुर, जिसे पतजिल ने वाहीक ग्राम कहा  $^{4}$  है, लूडर के अनुमार कम्बोज मे था।  $^{3}$  सभवत , लूडर ने वाहीक को वाह्नीक समझ लिया है।

गान्धार—भाष्यकार ने गान्धारि लोगो के विषयाभिवान जनपद को गान्धार या गान्धारय (वहु व०) कहा है।  $^{\circ}$  गान्धार की स्त्री गान्धारी कहलाती थी। यह जनपद गान्धारि लोगो का निवास भी था और विषय, अर्थात् उनके द्वारा शासित भी।

गान्धार-प्रदेश भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर कम्बोज के पास ही स्थित था। वर्त्तमान रावलिंपडी और पेशावर के जिले इसके अन्तर्गत थे, यद्यपि इसकी वास्तिवक सीमा के विषय मे विद्वानों में मतैक्य नहीं है। '' भाष्यकार द्वारा उल्लिखित और्दायन (४-२-९९, पृ० २०३) या सुवास्तु और गौरी नदी के बीच का उड्डियान प्रदेश गान्धार के अन्तर्गत था।

सिन्यु के दोनो ओर फैले होने के कारण गान्यार की दो राजवानियाँ थी। तक्षिणला पूर्वी तथा पुष्कलावती पश्चिमी थी। पुष्कलावती का आधुनिक रूप चरसङ्ड है, जो स्वात और काबुल नदी के सगम के पास स्थित है। पुष्कलावती या पुष्करावती को भरत-पुत्र और राम के भतीजे पुष्कर ने बसाया था। 181

१. एन० ज्या०, पु० ६८३।

२. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २८।

३. ऑर्ल हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, चौथा सं०, पृ० १९३।

४. अलेग० इनवेजन, पृ० ३८।

५. सभापर्व, पू० ४८-९, तथा ५१---३।

६. ४-२-१०४, पू० २१२।

७. लूडर्स इनस्क्रिप्शन्स, सं० १७६, ४७२।

८. ४-२-५२, पू० १८४।

९. ४-१-१४, पू० ३६।

१०. ट्राइब्स इन एन० इण्डिया, पृ० ९।

११. रामायण, उत्तर का० १००-१०।

९१

कापिशी—कापिशी के अन्तर्गत सम्पूर्ण कफीरिस्तान और घोरवन्द तथा पचगीर की घाटियाँ थी। यह सारा प्रदेश पवंतों से घिरा हुआ था, जिसमे उत्तरी पवंत हिमाच्छन्न रहता था। 'कापिश्या ष्फक्' सूत्र मे सशोघन-स्वरूप वार्तिक जोडने से स्पष्ट है कि भाष्यकार कापिशी की वास्तविक स्थिति से परिचित थे।' यह प्रदेश फलो, विशेषत द्राक्षा के लिए प्रसिद्ध था।

वाह्लीक—भाष्यकार ने उपर्युक्त सूत्र के वार्त्तिक मे वाह्ति का भी उल्लेख किया है। इससे अनुमान होता है कि कापिशो, वाह्लि, उर्वि और पिंद समीपवर्त्ती प्रदेश थे। वाह्लि या वाह्लिक बहुत प्राचीन काल से भारत के उत्तरी भाग मे रहते थे। रामायण के उत्तरकाण्ड (१००-३) मे ऐल जाति के कर्दम या कर्दमेय के वशजो का उल्लेख है और वाह्निक उनसे सम्बद्ध वताये गये है। उत्तरकाण्ड (१०३-२१) मे वाह्लि या वाह्लिक प्रदेश मध्यदेश के वाहर वतलाया गया है। कर्दमक फारस की कर्दमा नामक नदी से सम्बद्ध थे। इसलिए, वाह्लिक-प्रदेश ईरान के बल्ख का प्राचीन रूप माना जाता है। चन्द्र का मेहरीली-स्तम्भलेख, जिसमे वाह्लिको को सिन्धु के पार वतलाया गया है, इस वात का पोषक है। वाह्लिक वैनिद्रओइ लोग थे, जो अरकोसिया के पास के प्रदेश मे रहते थे। वाह्लिक प्रादीप्य राजा का उल्लेख शतपथ-नाह्मण (१२-९-३-१ से ३ तथा १३) मे मिलता है।

नैश-यह काबुल (कोकेन) और सिन्धु नदी के बीच मे मेर पर्वत के पादमूल मे एक छोटा-सा पर्वतीय क्षेत्र था, जिसे ग्रीक इतिहासकारों ने नायस कहा है। यही पतजिल का नैश जनपद था, जिसके निवासी नैश्य कहलाते थे। सिकन्दर के आक्रमण से बहुत पहले ही ग्रीक-निवासियों (हेलेनिक) ने इस नगर की नीव डाली थी। एरियन ने कहा है कि नैश्य भारतीय नहीं हैं। वे डियोनिसस के साथ भारत आनेवाले ग्रीक पुरुषों की सन्तान है। मिन्झमिनिकाय (२-१४९) में भी कम्बोज के साथ एक यवन-राज्य का उल्लेख है, जिसके विषय में कहा गया है कि उसमें दो ही वर्ग हैं—आर्य या दास। नैश नगर इस जनपद की राजवानी था, जो स्वात प्रदेश में कोहेमूर की उपत्यका में रिथत था। इसकी शासन-प्रणाली सम्रात्मक थी और शासन-सभा में ३०० सदस्य थे। नैश नगर-राज्य था।

१. ४-२-९८, पु० २०३।

२. रायचीषुरी: भा० हिस्ट्री ऑफ् ऐन० इण्डिया, पृ० ४४९।

३. पारसीकेषु कर्दमा नाम नदी।—अर्थशास्त्र-च्या०, २-११ तथा इण्डि० हिस्टा० ववार्टरली, भाग ९, पृ० ३७, ३९।

४. तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोजिता चाह्निकाः।

५. इण्डियन हिस्टा० क्वा०, भाग ९, पू० ३९।

६. योनकम्बोजेषु द्वे एव वण्णा अइयो चैव दासो च।

७. कैम्ब्रिज हि० ऑफ् इण्डि०, पू० ३५३।

८. एन० ऑफ् अलेक्जेण्डर, पु० ८१।

दरद—गरंजित ने बरव, बारव, बारविका, बारक बृन्दारिका कर्कों के बारा बरव-प्रदेश से अन्ता निकट परिकार अक्त किया है। दरब भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रवेश के निवासी थे। महामारत में क्या, यक, यकत आदि के साथ उनका उन्लेख है। निल्पपुराग में दरकों का प्रदेश राकार, शिवपुर, उर्ज, लौरस आदि के साथ नित्कू का कछार बतकाया गया है। नहामारत और पुराशों के अनुसार ये पंचाब के कमरी भाग की तथा जानि के प्रदेश के पास काश्मीर की सत्तर-प्रतिकार मिला के आये प्रदेश के निवासी माने जा सकते हैं। ये प्रवेतीय लोग ये यह बात तो इनके नाम (बरव=दर्वत) ते ही स्वप्ट है।

कारमार के इतिहास में बारवों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजनरंगियी में इसकी बार-बार करों है। बाज भी इनका प्रवेश दरविस्तान (जिया दरवी) कहळाता है। ग्रीक केटकों ने इन्हें विभिन्न नामों में स्मारण किया है। उबाहरणार्थ—स्ट्रेबो इन्हें दर्दह जिन्ती वर्षे और दियो-सीन दर्दनोड कहने हैं।

पार या पारद—पार्व जिनका उल्लेख माध्यकार ने एक वार्षिक में किया है और जिनके पर्व होनेवाची उन्तु को पार्वापनी कहा है, बारहों के समान ही पर्वतीय दर्बर जाति के लोग थे। पुरानों और महामारत में भी इनका उल्लेख स्वा कसस्कृत जातियों के साथ हुआ है। हरिबंग (१३-७६३, ६४ मधा १४-७६५ से ८३) में दो इन्हें म्लेक्ड और दस्युतक कहा गया है। नतुस्तृति के जिन्द क्रिकों की खेगी में ये लोग भी लाते हैं। पार्विटर पारवों को घकों, बन्दों को बीर यक्तों काकि है साथ उत्तर-एरिक सी सीमान्त-प्रदेश का निवासी मानते हैं।

यदनदेश—यवन श्रीकवंशीय आयोतियन लोगों ये जिन्हें उत्तर-पश्चिमी मारत के राजमीतिय इतिहास में महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शिलालेखादि में इनमा उत्लेख डैंव पूर्व तीसरी शती से ईसा की दूसरी बनी नम निलता है। सहामारत में कस्वोव शका मद्र लागि लोगों के साथ ये भी कीरमों से जब ने थे।' पत्रंबलि ने भी इन्हें जायोवने से निरवितन गूर कहा है।' पत्रंबलि ने भी इन्हें जायोवने से निरवितन गूर कहा है।' पत्राच्या के जिल्हिनवाकारड (४६-११-१२) में बक्त-यवनों को कुरु और मह प्रवेशों के सम्बद्धीं केंत्र का निवासी कहा है। महासारत में इनका स्थान वर्वरों, किरातों और गान्वारों के पास है।

यवन-प्रवेश की ठीक स्थिति के बारे में सभी तक विद्यानों में मर्तक्य नहीं है। बाँ० मण्डार-कर उने भारत की उत्तर-प्रकिमी सीमा से मिला कोई क्षेत्र मानते हैं, विसे डि० पू० ५५० के

१. ४-२-१२० पृ० १४१; ६-३-३४, पृ० ३२० तया ६-३-४२, पृ० ३२९१

२. द्रोजपर्द. १०-१८1

इ. इष्ट्रिश् मे ५१।

४. एन० इण्डियन हिस्टा० ट्रेडि०, पृ० २०६, २६८।

५. इन्डि॰ कल्बर- माग १, पृ० ३४३ से।

इ. कैन्त्रिक हिस्त्री लॉफ् इप्डि॰, मान १, पृ॰ २२५।

७. वही. पृट २७४।

८. २-४-१०, पूर ४६५।

९. बही, पु० २९३

लगभग यवनों या ग्रीक लोगों ने बसाया होगा। पाणिनि के समय मे भारत का इस प्रदेश से घनिष्ठ सम्पर्क हो चुका था। पाणिनि के बाद कात्यायन के समय मे उनकी लिपि काफी प्रचलित हो चुकी थी और उसे यवनानी कहते थे। पतजिल ने यवनों द्वारा साकेत और मध्यमिका पर किये गये आक्रमणों की चर्चा की है। व

शकस्थान—शकों का उल्लेख पतजिल ने यवनों के साथ ही आर्यावर्त्त से निरविसत के रूप में किया है। इनका प्रदेश शकरथान कहा गया है। यह भारत के सीमान्त के पास का सीदिया क्षेत्र था। पेरिप्लस के अनुसार भारत सागर में मिलनेवाली निदयों में विशालतम सिन्धु नदी शकरथान होकर बहती थी। इसकी राजधानी मिननगर थी और समुद्र-तट पर स्थित बारवेरियस नगर इसका सबसे बडा व्यापारिक केन्द्र था। ईसा की तीसरी शती में शकरथान और उत्तर-पिश्चम भारत के कुछ प्रदेश सेसानियन लोगों के अधिकार में थे। ईसा-पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में भी न केवल शकस्थान, अपितु कापिशी और गान्धार पर भी शकों का अधिकार था।

काइमीर—अशोक के समय में काश्मीर मौर्य-साम्राज्य का अग था, किन्तु पतजिल के समय में स्वतन्त्र राज्य जान पडता है। उन्होंने मद्रराज और मद्रराजी के साथ काश्मीरराज और काश्मीरराजी का उल्लेख किया है। काश्मीर पजाव के उत्तर में स्थित था और चारों ओर से ऊंचे-ऊंचे पर्वतों से घिराथा। उसकी राजधानी के पश्चिम ओर से वितस्ता बहतीथी। इसकी मूमि उपजाऊ थी, जिसमें अन्न, फल और फूल खूब पैदा होते थे। ह्वेनसाग के अनुसार राज्य का घेरा ७००० ली० था।

सिन्धु—भाज्यकार ने पाणिनि-सूत्र (४-३-९३) के सिन्धु पद को चर्चा के लिए उद्वृत किया है। सिन्धु नदी के कारण इस प्रदेश का नाम सिन्धु पड़ा है। वैदिक काल मे यह प्रदेश घोडों के लिए प्रसिद्ध था। डॉ अग्रवाल ने इसे सिन्धु-सागर के दो-आब का प्रदेश माना है।

पारस्कर---पारस्कर देश का उल्लेख पतजिल ने किया है। यह सिन्धु-प्रदेश के थर-पारकर जिले का प्राचीन नाम था। प

सौवीर-सौवीर मे वर्त्तमान मुलतान और झालावाड़ के क्षेत्र सम्मिलित थे।" स्कन्द-

१. ४-१-४९, पू० ६३।

२. ३-२-१११, पू० २४७।

३. ४-१-१, पू० ११।

४. वैटर्स ऑन युवांगचांग, भाग १, पू० २६७ से ७१।

५. १-३-१०, पृ० ३६।

६. वैदिक इण्डैक्स, भाग २, पु० ४५।

७. इण्डिया ऐज नोन टु पाणिनि, पू० ५०।

८. ६-१-१५७, पृ० १९४।

९. डॉ० अग्रवाल : पाणिनि, पु० ५१।

१०. रायचौषुरी: पालि० हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, पृ० ६१९।

पुराण मे मुलतान (मृलस्थान) को देविका-तट पर स्थित वतलाया है। यह वही देविका मूल (स्थान) है, जहाँ के शालि का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। उददामा के जूनागढ-शिलालेख मे उसका एक प्रदेश के रूप मे उल्लेख है। लाँ के अनुसार सिन्धु-सौवीर नाम इस वात का द्योतक है कि सौवीर सिन्धु और वितस्ता (झेलम) के बीच का प्रदेश था। कॉनघम के मत से वदरी (एडर) प्रदेश का, खम्भात की खाडी के ऊपर का क्षेत्र सौवीर कहलाता था। रैरोहक सौवीर की राजधानी थी, जिसका राजगृह से व्यापारिक सम्वन्य था।

पतजिल ने सीवीर गोत्रो का विशेष उल्लेख किया है। भाष्य मे भागवित्ति, तार्णविन्दव कौर फाण्टाहिति ये सौवीर गोत्रो के नाम आये है। सौवीरी स्त्रियो का भी भाष्यकार ने चार वार उल्लेख किया है।  $^{\circ}$ 

सुराष्ट्र—सुराप्ट्र का उल्लेख महाभाष्य मे भाषा-भेद के प्रसग मे हुआ है। 'इसका दूसरा नाम सुरथ भी था।' पद्मपुराण (१९०-२) के अनुसार सुराष्ट्र गुजरात के अन्तर्गत था, किन्तु भागवतपुराण मे उसे स्वतन्त्र देश वतलाया है।' अर्थशास्त्र (अनु० पृ० ५०) मे यहाँ के हाथी अग और किला प्रदेश की अपेक्षा निम्नकोटि के वतलाये गये है। चन्द्रगुप्त के समय मे सुराष्ट्र मौर्य-साम्राज्य का अग था और एक राष्ट्रिय वहाँ का शासन चलाता था। अशोक के समय मे यह स्थानीय स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश था और तुषास्क यहाँ का स्थानीय शासक था। वर्तमान जूनागढ या गिरिनगर सुराष्ट्र का मुख्य नगर था। शिलालेखों मे इसे ऊर्जयत् भी कहा है।'

कच्छ--कच्छ की राजवानी प्रो० लैसेन के मत से कच्छेश्वर और किंन्धम के अनुसार कोटीश्वर थी। कोटीश्वर तीर्थ-स्थान है और यहाँ वडी सख्या मे शिविलिंग भी प्राप्त हुए हैं। 'रे भाष्य मे अनेक वार कच्छ नाम आया है। यहाँ के निवासी काच्छक कहलाते थे।'र

न्नाह्मणक—महाभाष्य मे न्नाह्मणक नामक जनपद का उल्लेख है। इसके निवासी न्नाह्मणकीय कहलाते थे। 'रु ह्वेंनसाग के अनुसार सन् ६४१ ई० मे सिन्व चार भागो मे विभाजित था—जत्तर,

१. स्कन्द पु०, प्रभासक्षेत्र-माहात्म्य, अध्याय २७८।

२. ७-३-१ पू० १७१।

३. एन० ज्या०, पृ० ५६९ तथा लॉ : हिस्टा० ज्या०, पृ० २९६।

४. ४-१-९०, पूर १०८।

५. ४-२-२८, पृ० १७५।

६. ४-१-१५०, पृ० १४७।

७. २-४-६२, पृ० ४९६ आदि।

८. बा० १, पृ० २१।

९. लूडर्स लिस्ट, संख्या ११२३।

१०, १-१०-३४; १-१५-३९।

११. स्कन्दगुप्त और रुद्रदामन् के गिरनार-लेख।

१२. किन्घम: एन० ज्या०, पृ० ३४६।

१३. ४-२-१३०, पृ० २१७।

१४. ४-२-१०४, पू० २१३।

मध्य, निम्न तथा कच्छ । इनमें मध्य सिन्व का प्राचीन नाम ब्राह्मणक था। इसे मुस्लिम लेखको ने ब्राह्मणावाद कहा है। इस प्रदेश की राजवानी ब्राह्मणस्थलनगर थी। यह आयुव-जीवी ब्राह्मणो का जनपद था और सिकन्दर के आक्रमण के समय राजा द्वारा आत्मसमर्थण कर देने पर भी यहाँ की जनता ने उसका सामना किया था। पतजिल का अवृषलक देश भी ब्राह्मणक जनपद का ही बोधक है। उन्होंने वृषल शब्द का उपयोग सदा ही ब्राह्मण-विरोधी के रूप में किया है। सिमथ ने पटलनगर और ब्राह्मणावाद को एक ही माना है।

जनपद

शूद्र या शौद्रायण—अवृषलक के समान अज्ञाह्मणक भी देश का नाम था। यह देश, जैसा कि विरुद्धार्थी शब्द से स्पष्ट है, वृपल-देश होना चाहिए। एक अन्य स्थान मे भाष्य मे 'शूद्राभीरम्' शब्द आया है, जो लॉ के मत से शूद्र और आभीर दो स्वतन्त्र जातियों का वोचक है। यह शूद्र जाति शूद्र वर्ण से मिन्न थी, जिसका महाभारत, पुराणों तथा श्रीक-इतिहासकारों ने वार-वार उल्लेख किया है। ये लोग वर्तमान सिन्धु के एक भाग, शूद्र देश मे रहते थे। महाभारत मे इनका प्रदेश विनशन (पश्चिमी राजपूताना) के पास वतलाया ग्या है' और मार्कण्डेयपुराण मे अपरान्त या पश्चिमदेश। ब्राह्मणकों के समान इन्होंने भी डटकर सिकन्दर का सामना किया था।

क्षुद्रक-मालव—क्षुद्रक और मालव दो स्वतन्त्र क्षत्रिय-जातियाँ थी। जिनके जनपद का नाम भी कमक क्षुद्रक और मालव था। मालव के निवासी, जो अपने प्रदेश और गण के प्रति निष्ठावान् थे, मालवक कहलाते थे। मालवगण के राजपदवारियों की सन्तान मालव और उनके युवापत्य मालव्य कहे जाते थे। इसी प्रकार क्षीद्रक और क्षीद्रक्य शब्दों का व्यवहार होता था। क्षीद्रक्य और मालव्य केवल क्षत्रिय जाति के लोगों को ही कह सकते थे। उनके दास और कर्मकर क्षीद्रक और मालवक ही कहलाते थे।

मालव पहले पजाव मे रहते थे, किन्तु घीरे-घीरे वे उत्तरी भारत, राजपूताना, मध्य-भारत, उत्तरप्रदेश और लाट देश तक फैल गये और अन्त मे स्थिर रूप से वर्तमान मालवा मे वस गये।

मालवो को सिकन्दर के इतिहासकारों ने मल्लोई, मल्ली या मल्लाइ कहा है और इनके

१. किनंघम: एन० ज्या०, पृ० ३०६ से ३१८।

२. १-४-१, पु० १०७।

३. अर्लो हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, पु० १०७।

४. १-४-१, पूर १०७।

५. १-२-७२, पृ० ६०७।

६. शूद्राभीरम् प्रतिद्वेषाद् यत्र नष्टा सरस्वती।---महा० ९-३७-१।

७. लॉ:ट्राइन्स इन एन० इण्डिया, पृ० ३५२।

८. ४-२-४५, पृ० १८२-८३।

९. ४-२-१०४, पृ० २०९ तया इदं तिंह सौद्रकाणामपत्यं मालवानामपत्यमिति । अत्रापि सौद्रक्यः मालव्य इति नैतत्तेषां वासे वा भवित कर्मकरे वा । किर्ताह् ? तेवामेव कस्मिश्चित् ।—— ४-१-१६८, पृ० १६२ ।

साय क्षुद्रक लोगो (Oxydrakai Sudracae Hydrakai) का भी नाम लिया है। स्मिय के अनुसार ये लोग झेलम श्रीर चेनाव के सगम के नीचे, अर्थात् झग जिले तया माण्टगोमरी जिले के एक भाग मे रहते थे। मैकिण्डिल का मत है कि इनका जनपद इससे वडा था और उसमे चेनाव तथा रावी का वर्तमान दोआव तथा चेनाव-सिन्धु के सगम तक का प्रदेश सम्मिलित था। इसमे वर्त्तमान मुलतान जिला तथा माण्टगोमरी का कुछ भाग आता है। रायचौद्युरी इन्हें रावी की निम्न घाटी मे इस नदी के दोनो तटो पर बसे मानते हैं।

स्नुद्रको और मालवो का सयुक्त सेना-सगठन था, जिसे भाष्यकार ने सौद्रक-मालही मेना कहा है। यह शब्द सेना का ही वाचक था। क्षुद्रक मालवो से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य वस्नु रें सौद्रक-मालवक कही जाती थी, ये दोनो सघ आयुघजीवो थे। इमिलए इनकी सेना स्वभावत विलिष्ठ थी। यह वात इनके द्वारा सिकन्दर के विरुद्ध किये गये युद्धों से स्पष्ट है। इन युद्धों में दोनों सघों की सेनाएँ सयुक्त रूप से लड़ी थी। इन सेनाओं से हुए युद्ध के विषय में ग्रीक इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। किटियस का कहना है कि इस सयुक्त सेना का सेनापित एक क्षुद्रक योद्धा था। डियोडोरस का मत है कि सेनापित-निर्वाचन के विषय में क्षुद्रकों और मालवों में मतैक्य न हो पाने के कारण ही सयुक्त रूप से न लड़ सके। एरियन के विचार से मतभेद नहीं था, किन्तु सिकन्दर ने आक्रमण इतनी अप्रत्याशित शीघ्रता से कर दिया कि उन्हें सेना को सयुक्त करने का अवकाश ही न मिल पाया। मालव और क्षुद्रक वार-वार पीछे हटकर भी सिकन्दर से लड़ते रहे।

भाष्यकार ने एकाकी क्षुद्रको की विजय का तीन वार उल्लेख किया है। भाष्य का यह कथन मिथ्या गौरव का द्योतक नही है, अपितु प्रचलित भारतीय घारणा का अभिव्यजक है। उन्होंने इस वहुस्यात वाक्य को एकाकी का अर्थ असहाय वत्तलाने के लिए उद्घृत किया है। क्षुद्रको के साथ सिकन्दर का यह अन्तिम युद्ध था, जिसमे सिकन्दर गम्भीर रूप से घायल होकर वापस लौट पडा था। यह क्षुद्रको की निश्चित विजय थी। इस युद्ध मे चाहे अप्रत्याशित आक्रमण के कारण हो, चाहे मतभेद के कारण, मालवो की सेना क्षुद्रको के साथ नही थी। द्वितीय कारण अधिक ठीक जान पडता है। एरियन और प्लुटाक यह युद्ध मालवो के साथ और कटियस तथा डियोडोरस क्षुद्रकों के साथ मानते हैं। भाष्य के कथन के सन्दर्भ मे द्वितीय मत ही सही जान पडता है।

युद्ध के वाद भी मालव पजाब में बने रहे। वाद में वे राजपूताना में आकर जयपुर के पास वस गये। कोटा से लगभग ४५ मील दूर नगरस्थान में इनके वहत-से सिक्के मिले हैं, जिन

१. जर्नल ऑफ् रॉयल एशि० सो०, १९०३, पृ० ६३१।

२. इनवेजन ऑफ् इण्डि०, पृ० ३५७।

३. पालि० हि० ऑफ् ऐन० इण्डि०, पू० २०२।

४. मैकिण्डल:इनवेजन ऑफ् इण्डिं०, पृ० २३६, १५०, ३५१।

५. १-१-२४ पृ० २१६; १-४-२१, पृ० १५० तथा ५-३-५२, पृ० ४४३।

६ इनवेजन ऑफ इण्डिया, पु० ३५१।

७. १-१-३४, पू० २१६।

पर 'मालवाना जय.' अंकित है। कॉनघम के मत से ये सिक्के २५० ई० पूर्ः से २५० ई० तक के है।'

पुरु—पुरु देश के राजा को भाष्यकार ने पौरव कहा है। पुरुओ का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद मे मिलता है। वाद मे, इनकी परम्परा विस्मृत-सी हो गई और फिर महाभारत मे ययाति और श्रीम्ला के पुत्र के रूप मे पुरु के दर्शन होते हैं। प्राचीन पुरु सिन्वु के पश्चिम मे रहते थे, किन्तु वाद मे वे सरस्वती नदी के चारों ओर प्राच्य देश में भी मिलते हैं। ओल्डेनवर्ग के अनुसार पुरु लोग आगे चलकर कुरु लोगों में सम्मिलित हो गये, जिस प्रकार तुर्वस और किवि लोग पचालों में विलीन हो गये थे, इसीलिए वैदिक काल के वाद उनका पृथक् पता नहीं चलता। ऋग्वेद में पुरुओं को जिस सरस्वती के किनारे वताया गया है, वह जिमर के मत से सिन्वु ही है।

किवि—शिवि लोगो का विषय (अधिकृत प्रदेश) 'शिवय' या शैवदेश कहलाता था। शिवि लोग सम्भवत. वे ही थे, जिनका नाम ऋग्वेद (७-१८-७) मे आया है और जिनके सहित १० जातियों से सुदास के युद्ध का वर्णन मिलता है। ग्रीक लेखकों ने इन्हें सिवइ या सिवोइ कहा है और अकेसाइन्स (ऋग्० असिवनी) या चन्द्रभागा और सिन्धु के मध्यवर्त्ती देश का निवासी वतलाया है। "

शिवियो की राजधानी शिवपुर थी, जिसका उल्लेख पतजिल ने किया है। उन्होंने इसे उपीच्य ग्राम कहा है और इसके निवासी को शैवपर। यह शिवपुर मूलत. शिविपुर था। इसी का उल्लेख शारकोट के शिलालेख मे हुआ है। शारकोट का टीला ही प्राचीन शिवियो की राजवानी शिविपुर था और पजाब मे झग-क्षेत्र मे इरावती और चन्द्रभागा के बीच ये लोग रहते थे।

िशिवयों में कुछ लोग अपना प्रदेश छोड़कर उत्तर पणाव और राजपूताना चले गये जान पड़ते हैं। 'उत्तर पणाव में भी उनके एक जनपद का पता चलता है, जिसका मुख्य नगर अरिट्ठपुर (अरिज्यपुर) थां। इसे टालेमी ने अरिस्टोसेयरा कहा है। सभवत. इसी का दूसरा नाम डारावती था। ''शिवियों की दूसरी शाखा राजपूताना में चित्तौड़ के पास जा वसी। यहाँ इनकी राजवानी जेतुतर थी, जिसे श्री एन्० एल्० दे नागरी मानते हैं। यह स्थान चित्तौड़ से ११ मील उत्तर में है।

१. ऑकिं सर्वे रिपोर्ट, भाग ६-१८७१-७३, पु० ७२ से।

२. ४-१-१६८, पु० १६३।

३. वैदिक इण्डें०, भाग २, पू० १३।

४. मैक्समूलर: सेन्नेड बुक्स ऑफ् ईस्ट, ३२-३९८।

५. वं० इण्डे०, भाग २, पृ० १२।

६. ४-२-५२ पृ० १८४।

७. ऐरियन: इण्डिका ५-१२ तथा डियोडोरस १७-९६।

८. ४-२-१०४, पु० २०५।

९. एपि० इण्डि० १९२१, पू० १६।

१०. शिविजातक, सं० ४९९, उम्मदन्ती जातक, सं० ५२७, चेस्सन्तर जातक, सं० ५४७ ।

११. दे० ज्या० डिक्स०, पू० ८१।

यही पतजिल की मध्यमिका है। इस स्थान पर जो सिक्के मिले हैं, उनपर 'मञ्झिमिकाय सिविजनपदस्स' लिखा हुआ है जिससे सिद्ध होता है कि शिवियो का जनपद चित्तौड की मध्यमिका नगरी के चारो ओर था। जिसमे शिवि-राज ने प्रजा के कहने से अपने युवराज देस्सन्तर को देश से निकाल दिया था। बाद में बढ़ने-बढ़ते शिवि लोग दिक्षण तक पहुँच गये। प्राचीन चोल-राजवश शिवि हो था। बाराह-मिहिर की बृहत्सिह्ता में दिक्षण देश में जिस शिविका देश का उल्लेख है, यह इन शिवियो का ही स्थान जान पड़ता है।

पाजिटर के अनुसार ये लोग एक समय जगीनर में रहते थे और बाद में इनके राजा शिवि जगीनर तथा उनके चार पुत्रों ने वृषदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक जननदों पर भी लाधिपत्य कर लिया था। इस प्रकार उत्तर पञ्चिम कोने को छोडकर शेप सारे पजाव पर इनको शासन रहा।

वसाति—भाष्य में जिनि या शैनदेश के साथ ही 'नासात' या 'नसातय.' देश का नाम वाया है। यह नसाति जाति का निषय (अधिकृत देश) था। ये छोग भी चैनान और सिन्धु के सगम के पास चेनान के निचले प्रदेश में रहते थें।

दार्द — दार्द कम्बोज से ही फूटकर पृथक जनपद बना था। स्ट्रेबो के मत से इसके अल्परंत क्षेत्रम और चेनाव के वीच का सारा निम्न तथा मध्यवर्त्ती पर्वतीय क्षेत्र था। यह तक्षित्रका से ऊपर की ओर पर्वतो के भीतर का प्रदेश था। मोटे तौर पर इसमे पुच तथा पड़ोस के कुछ काश्मीरी जिले और सीमा-प्रान्त के हजारा जिले का कुछ भाग गामिल था। सिकन्दर के बाक्रमण के समय यहाँ अभिसार का शासन था। इसकी तथा पुरु की तक्षित्रका से कट्टर जन्नुता थी। जब सिकन्दर इसकी ओर वढा, तब इसने आत्मसमर्पण का सवाद कहला भेजा, किन्तु जब वह पुरु से छड़ने लगा, तब अभिसार ने भी पुरु का साथ दिया। अभिसार को कई इतिहासकारों ने दार्वीभिसार नी लिला है। महाभारत मे दार्दी का उल्लेख त्रिगर्त्ती तथा दरदो एव अन्य उत्तरी पजाब की जातियों के साथ हुआ है। काशिकाकार ने दार्व और अभिसार को पृथक् जनपद माना है।

केकय — केकय-प्रदेश के निवासियों को भाष्य में फैंकेय कहा है। प्राचीन केकय विपाश से प्रारम्भ होकर गन्वार की सीमा तक विस्तृत था। वर्तमान झेलम, शाहपुर और गुजरात के जिले इसके अन्तर्गत थे। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में शक, हूण, कम्बोज और वाह्निक-प्रदेश के उत्तर भाग में इसकी स्थिति वतलाई है। महाभारत में उसका नाम प्राय वाह्निक और पुराणों में मद्र के साथ आया है। पौराणिक परम्परा के अनुसार कैंकेय लोग अनु (अनार्यजाति)

पालि० हिस्ट्री ऑफ् ऐन० इण्डि०, पृ० २०५ तथा कीलहार्नः लिस्ट ऑफ् सदर्न इस्किन्शन्स स०, ६८५।

२. पालि० हिस्ट्री ऑफ् एन० इन०, पृ० २५७।

३. इनवे० ऑफ् अलेक०, पृ० ११२।

४. वही।

५. वही।

६. ४-२-१२४, १२५।

७. रामायण, अयो० काण्ड, ६८-१९ से २२।

के वशज थे। ऋग्वेद (८-७४) से अनुमान होता है कि अनु लोग पहले उसी प्रदेश मे रहते थे, जहाँ वाद मे कैकेय लोग बस गये।

केकय के सर्वप्रथम राजा अञ्चपति का उल्लेख प्राप्त है। यह अश्वपति अनेक ब्राह्मणो के धर्मोपदेख्टा थे। इनकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। किनिधम झेलम-तट पर स्थित जलालपुर को ही प्राचीन गिरिव्रज या राजगृह मानते है।

पुराणों मे कँकेयो का शिवि-उशीनरों से घनिष्ठ सम्बन्ध वतलाया है। ये शिवि-उशीनर के बार पुत्रो मे से एक के वशज थे।

मद्र—मद्र देश वर्तमान स्थालकोट तथा रावी और चेनाव निदयों के मध्यवर्ती एव समीप-वर्ती प्रदेश का नाम था। मद्र वाहीक देश का एक भाग था। यह पूर्व और अपर दो भागों में विभाजित था। पूर्व (पूर्वी) मद्र रावी से चेनाव तक और अपर (पिश्चिमी) मद्र चेनाव से झेलम तक फैला था। इसकी राजधानी साकल थी, जो स्थालकोट का प्राचीन नाम है। मद्र प्राचीन वैदिक कालीन क्षत्रिय जाति के वणज थे। व्यापारिक दृष्टि से यह प्रदेश महत्त्वपूर्ण था। ३२६ ई० पू० में यह प्रदेश सिकन्दर के अधिकार में आया। ईसा की प्रथम शताब्दी में उस पर मिना-एडर (मिलिन्द) का शासन था। भाष्य में मद्रराज और मद्रराजी का उल्लेख है। उसमें मद्रों का राजा शब्द भी आया है। मद्र में जी की उपज अधिक थी। भाष्य से अनुमान होता है कि मद्र और उशीनर की भूम उपज की दृष्टि से समान थी। मद्र के किसी हिद से भाष्यकार परिचित थे। मद्र के निवासी को मद्रक कहते थे। मद्र या मद्र के राजा के प्रति भक्ति (निष्ठा) रखनेवाला भी मद्रक कहलाता था। ध

उशीनर—उशीनर कुरु-प्रदेश के उत्तर मे था। गोपथ-झाह्मण (२-९) मे उशीनरो को उत्तरीय कहा है। ऐतरेय (८-१४) ब्राह्मण कुरु-पाचालों को वश और उशीनरो के साथ मध्यदेश में साथ-साथ रहते वतलाया है। पतजिल ने मद्रों के साथ वार-वार उशीनरों का उल्लेख किया है। इससे ये पडोसी जान पडते हैं। उशीनर की वनी कन्थाएँ भाष्यकार के समय में प्रसिद्ध थी, यहाँतक कि वहाँ की वनी कन्थाओं के नाम तक वनानेवाले परिवारों के आवार पर प्रसिद्ध थे। यथा—सौशमिकन्यम्, आहवरकन्थम् आदि। ये नाम विशेष प्रकार की कन्थाओं के थे।

१. शत० ब्रा० १०-६-१-२, छान्दो०उप०, ५-११-४।

२. रामायण, अयो० ६७-७, ६८-२२।

३ कनिंघमः आर्कि० सर्वे रि०, भाग २।

४. वायुपु०, अ० ९९; मत्स्यपु०, अ० ४८; विष्णुपु० ४-१८।

५. महाभारत, २-११९६ तथा ८-२०३३।

६. ४-१-१, पृ० ११।

७. २-१-२, पृ० २६३।

८. ४-१-९०, पू० ११०।

९. ४-३-१०, पृ० २४६।

१०. ४-१-९०, पृ० ११०; १-३-६२; पृ० ७८; ६-३-४४, पृ० ३१४; ७-१-७४, प्० ७०।

पाणिनि-सूत्रो (४-२-११७-११८) से पता चलता है कि उद्योनर वाहीक के अन्तर्गत था। उन्होंने उत्रीनर के अन्तर्गत वाहीक ग्राम वतलाये है। इस प्रकार केकय, उशीनर और मद्र तीनो वाहीक के ही भाग मालूम होते है। इनमें केकय झेलम और चेनाव के वीच मे, मद्र चेनाव और रावी के मध्य में उत्तरी भाग में तथा उद्यीनर दक्षिणी भाग में था।

वाहीक—यह प्रदेश वाह्नीक से भिन्न था। कर्णपर्व (अ० ४४, क्लोक १० तया १७) में कहा है— गांकल नामनगरमापगा नाम निम्नुगा। जात्तिका नाम वाहीकास्तेषा वृत्त सुनिन्दितम्॥ इससे स्पष्ट है कि वाहीकों को जात्तिक (जांट १) भी कहते थे। इनकी राजवानी शांकल या स्यालकोट थी। यह राजा मिलिन्द की भी राजधानी थी। वाहीकों के वृत्त को महाभारतकार ने निन्दित कहा है। भाष्यकार ने वाहीक की व्युत्पत्ति विह से मानकर उसे आर्यावर्त्त से वाह्य-प्रदेश वतलाया है। काशिकाकार ने शांकल को वाहीक ग्राम कहा है। भाष्यकार ने वाहीक ग्रामों में आरात्, कास्तीर, दासरूप्य, शांकल, सीसुक, पातानप्रस्थ, नान्दीपुर, कीकुडीवह और मीज का उल्लेख किया है, जिससे अनुमान होता है कि वाहीक विशाल एव समृद्ध प्रदेश था। यह प्रदेश आर्यावर्त्त से वाह्य, किन्तु उससे सटा हुआ होगा। अन्यथा, मध्यदेशीय पतजिल को उसके गाँवों की इतनी अधिक जानकारी न होती। भाष्यकार ने शांकल को भी ग्राम कहा है, जिससे अनुमान होता है कि शेष ग्रामों की स्थिति शांकल के समान ही वड़े कस्वो-जैसी होगी। पूर्वी पजाव वाहीक-प्रदेश था। पाँचनद पाच निदयों का प्रदेश था। इसमें वर्त्तमान पजाव का सारा प्रदेश वा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से पाचनद और वाहीक कभी इकाई नहीं रहे। भाष्यकार ने लोकव्यवहार की दृष्टि से ही वाहीक और पाचनद प्रदेशों का उल्लेख किया है, जनपद के रूप में नहीं।

अम्बर्धः—इन्हें ग्रीक लोगों ने अवस्तनोइ या अम्बर्द्धः कहा है। ये चेनाव के निचले भाग में रहते थे। ये लोग ऐतरेय ब्राह्मण के समय में ही पजाव में वस गये थे। महाभारत में इनका स्थान उत्तर-पश्चिम भारत वतलाया गया है। पाजिटर के अनुसार ये पजाव के पूर्वीय अचल में वसे हुए थे और इनका शिवियों तथा यौधेयों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। सम्भवत, वाद में ये लोग नर्मदा के उद्गम-स्थल मेंकल पर्वत के पास चले गये। भाष्यकार ने अम्बष्ठ-प्रदेश के निवासी पुरुषों को आम्बष्ट्य और स्त्रियों को आम्बष्ट्य कहा है।

१. ४-१-८५, पृ० ९५।

२. ४-२-११७।

इ. ४-२-१०४, पृ० २०५ से २१२ तया ४-२-१२४, पृ० २१५।

४. ८-१-१२, पूर्व २७३; ८-३-८२, पूर्व ४५८।

५. ऐत० जा०, ७-२१-३।

६. एन० इण्डियन हिस्टा० ट्रेडि०, पृ० १०९-२६४।

७. लॉ : ट्राइब्स इन एन० इण्डिया, पृ० ९७, ३७४।

८. ४-१-१७०, पृ० १६३; ३-१-३, पृ० १९।

त्रिगर्स—भाष्यकार ने त्रिगर्स-निवासी त्रैगर्सकों को क्षत्रिय कहा है। विगर्स का उल्लेख यौषेयादि गण में भी है। ये लोक आयुवजीवी थे। कीण्डोपरथ, दाण्डिक, कौटिकि, जालमानि, ब्रह्मगुप्त और जानिक या जालिक इन छह आयुवजीवी सधों का एक महासघ था। इनमें छठा सघ त्रिगर्सों का था। व

त्रिगतों को महाभारत (सभा प० ५२-१४, १५ तया द्रोण प० १८-१६) मे पंजाव का और राजतरिगणी (५-१४४) में काश्मीर के समीप का वतलाया है। हेमचन्द्र के अभिवान-चिन्तामणि में त्रिगत्तं और जालन्वर पर्यायवाची कहे गये है। के किंचम ने कॉगड़ा-क्षेत्र को, जो जालन्वर में चम्य पर्वत-श्रेणी और व्यास के उत्तरी मार्ग के वीच में है, प्राचीन त्रिगर्त्तं माना है। यह पुराणों के अनुकूल है, जिनमें त्रिगर्त्ता को पर्वतीय जाति कहा है। वास्तव में त्रिगर्त्तं सतलज और रावी के वीच का प्रदेश था। कॉगड़ा इसके अन्तर्गत था और इसकी केन्द्रीय नगरी जालन्वर थी। विगर्त्तं नाम रावी, व्यास और सतलज इन तीन निवयों के कछार में स्थित होने के कारण पड़ा था। इस प्रकार के गर्त्तान्त नाम रखने की प्रया जान पड़ती है। यथा—स्वाविद्गर्त्त, वृकगर्त्तं आदि।

त्रिगर्त्तं प्रायः बनावृष्टि से पीडित रहता था। महाभारत (२-४८-१३) मे भी त्रिगर्त्तं मे अनावृष्टि का विशद वर्णन है। इस सन्दर्भं मे भाष्यकार का यह कथन है कि 'वादल केवल त्रिगर्त्तं को छोडकर अन्य सब स्थानो मे वरस गया', विशेष महत्त्व रखता है।

साल्व—४-२-१३३ सूत्र के भाष्य में कई बार साल्व का उल्लेख है। सूत्र ४-१-१७३ से पता चलता है कि साल्व के अनेक अवयव थे। पाणिनि ने साल्वेय का भी उल्लेख किया है, जो राजिवशेप तथा वेशिवशेप का द्योतक है (४-१-१६९)। काशिकाकार (४-१-१७३) ने साल्वेय और साल्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए वतलाया है कि साल्वा एक क्षत्रिया का नाम था, उसकी सन्तान सल्वेय और साल्व कहलाई। उनके निवास का नाम साल्व जनपद हुआ। इस जनपद के उदुम्बर, तिलखल, मद्रकार, युगन्धर, भुलिंग एव शरदण्ड ये छह अवयव थे। इनमें रहनेवाले लोग क्षत्रिय-वृत्ति, अर्थात् आयुधजीवीथे, जो साल्वक कहलातेथे। पाणिनि ने साल्वको की हर शारीरिक चेट्टा को भी साल्वक नाम दिया है। कच्छ, सिन्बू, वर्णु गान्धार, मबुमत्, कम्वोज, काश्मीर, साल्व, कुरु, रकु आदि कच्छादि देगो के पहनाव-ओढ़ाव, वोलचाल, खान-पान के

१. ४-२-१०४, पृ० २०९ तथा ४-२-१३७, पृ० २१८।

२. ५-३-११७।

३. येषामायुषजीविनां सङ्घानां षडन्तवर्गास्तत्र त्रिगर्त्तः षष्टः। त्रिगर्त्तः षष्टो ग्रेषां ते त्रिगर्त्तषष्टा इत्युच्यन्ते। तेषु चेयं स्मृतिः आहुस्त्रिगर्त्तं षष्टांस्तु कौण्डोपरयदाण्डिककौष्ट-किर्जालमानिश्च ब्रह्मगुप्तोथ जानिकः ।— ५-३-११६ का०।

४. जालन्घरास्त्रिगर्त्ताः स्युः।--अभि० चि०, ४-२४।

५. क्रॉनघम : आर्कि० सर्वे रि० भाग ५, पु० १४८।

६. एपि० इण्डि०, भाग १, पू० १०२, ११६।

७. ८-१-५, पू० २७०।

अपने-अपने अलग-अलग टग ये और उन रें अलग-अलग नाम भी थे। उदाहरणार्थ—वाच्छक भार णार्ट के फान्छियी चटा या नैस्यिविकी चूडा, माल्यक हसित या जिल्पत टन सदकी अपनी-अपनी विशेषनाएँ थीं। माल्य-उनपद उन सबके अनिरिक्त तीन और दातों के लिए भी प्रनिद्ध धा—पटाति मैनिक, बैल और यागू। माल्य का पदाति मान्य ही वहलाना या, माल्यक नहीं। बैल को साल्यक और यागू को माल्यिया कहने थे।

सान्व वा गवप्रयम उन्लेर गोपथ-प्राह्मण में (१-२-९) मिलता है। नात्य न्मन्वत जन भ-भाग का नाम था, जिसे अब जलवर-राज्य वहा जाना है। महाभारत (बनपर्व अ० १४) के अनुनार सात्व की राजधानी नात्वपुर थी. जिसे मौभग नार भी वहते थे। काशिकातार ने मान्व-जनपद में वैधूमानी नगरी का नाम दिया है जिसका निर्माण विधूमानि ने रिया था। उँ वं व्यवनाल के मत से नात्व अख्यत्व प्राचीन जाति को जो वलूचित्वान और नित्य होती हुई पश्चिम ने बाई थी और राजस्थान से बम गई। ये शाल्वजा-गिरि के रूप में, ओ हाला पर्वत का प्राचीन नाम है और जिसका परिगणन गाणिनि ने जिस्चुवनादि गण (६-३-११७) में किया है, अपने न्मृति-चिह्न पीठे छोड आये थे।

ज्दुम्बर -- उदुम्बर सात्व का एक अवयव वा जिसका राजा आंदुम्बरि कहलाना था। भाष्य में उदुम्बर देस में बहनेवाली नदी का नाम उदुम्बरायती बनलाया है। नभाषवें (२-१८=१) में उदुम्बरों का म्यान मन्यदेश बनलाया है। मार्ज्य उपपुराण (१०८-९) में उदुम्बरों का उत्ति का कालि जला, जुग्वासी और गजाह्नयों के साथ हुआ है। इसमें गजाह्नय लोग तो हान्तिनपुर में जीर कुरवासा भी किमी-न-किमी प्रकार कुरुओं में सम्बद्ध यहें होंगे। इसमें अनुमान होता है कि ये लोग भी कुरु-प्रदेश के ममीप ही वहीं यहें होंगे। पजाब के लांगड़ा जिले में इनके निकले मिल जाने में अब उनना निश्चितप्राय हो गया है कि उदुम्बर देश रावी और व्यान के बीच कांगड़ा बाटो तथा गुरदामपुर जिले के पठानरोड के हो पाम पड़ोत का प्रदेश या और यहीं होकर वहनेवाली कोई नदी उदुम्बरविती कहलाती थी। भाष्य में महावादनी के माय उदुम्बरावती का नाम अव अनुमान विया जा नकता है कि उदुम्बर देश की राजनानों लगाम उदुम्बरावती था, जिसके कारण ही इसके पाम में बहनेवाली नदी का नाम उदुन्वरावती पड़ा।

युगन्वर--युगन्वर देश के मनुष्यको योगन्वर या योगन्वरक कहते थे। युगन्वर का-राजा योगन्वरि कहलाता था। डॉ॰ अप्रवाल ने जर्नल एनियाटिक (Journal Asiatic

१. ४-२-१३४।

२. ४-२-१३५, ३६।

३. क्रनिंघम : आर्कि० सर्वे रि०, भाग २०, पृ० १२०।

<sup>¥. ¥-7-951</sup> 

५. पाणिनि, पु० ५५।

६. २-४-५८, पृ० ४९३ तथा ६-३-१११, पृ० ३६२।

७. ४-२-७१, पू० १९४।

८ ४-२-१३०, प० २१७।

१९२९,पृ०३११-१४) मे उद्घृत एक वैदिक मंत्र (जिसका वेद और सख्या नहीं दी गर्ड है) के आबार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि युगन्धर यमुना के क्षेत्र मे कही था और इस प्रकार यमुना के ऊपरी भाग तथा सरस्वती के वीच अम्बाला जिले मे उसे मान लिया है। उनके अनुसार जगावरी युगन्धर का अपश्रश माना जा सकता है। श्रीविमलचरण ला का अनुमान है कि दक्षिणी पजाव की पुरानी जीद रियासत ही युगन्धर-जनपद थी। महाभारत (३-१२९-९) मे युगन्धर को कुरुक्षित्र का प्रवेश-द्वार कहा है। काणिका के अनुसार युगन्धर साल्बो के अविकार मे था और साल्बा-वयव गिना जाता था।

स्रुच्न (१) --स्रुच्न थानेक्वर से लगभग ४० मील की दूरी पर छोटा-सा जनपद था, जिसका घेरा लगभग १०० मील था। यह पूर्व की ओर गगातट और उत्तर मे ऊँचे पर्वतो की श्रेणी तक विस्तृत था। यमुना इसके बीच से होकर वहती थी। कांनधम के अनुसार सिरमोर की पहाडियो और गगा के बीच का प्रदेश तथा गढवाल का पहाडी क्षेत्र भी इसके. अन्तर्गंत था। ह्वेनसाग ने इसे सु-लुकिन-नो कहा है। स्रुच्न की राजधानी भी लुच्न थी, जिसे आज भी सुध कहते है। स्रुच्न मे रहनेवाले सौच्न कहलाते थे। भाष्य मे स्रौच्नी स्त्रियो का आदरपूर्वक उल्लेख है। भाष्यकार स्रुच्न जनपद, स्रुच्न नगर, उसको जानेवाले मार्ग तथा वहाँ की सुख-समृद्धि से सुपरिचित थे।

अजमीढ़—भाष्य के अनुसार यह एक जनपद था। काशिकाकार ने इसे जनपदाविष, अर्थात् वह जनपद का एक अवयव कहा है। समव है, महाभारत के सुप्रसिद्ध अजमीढ़-परिवार से इसका कोई सम्बन्ध हो। ऋग्वेद (७-१८-६९) में अज लोगों का उल्लेख है, जिन्हें तृत्सु और सुदासजनों ने पराजित किया था। ऋग् (६-४४-६) में अजमीढ़ के वशजों आजमीढ़ों की भी चर्चा है। सम्भव है, इन प्रदेशों और नगरों का सम्बन्ध अजों और आजमीढ़ों से हो।

अजन्नन्द--- इसका उल्लेख अजमीढ के ही साथ हुआ है। इसे भी काशिका ने जनपदाविध कहा है।

नीप---नीप का राजा नैप्य कहलाता था।°

निचक---निचक के राजा को नैचक्य कहते थे। नीप के समान इसके क्षेत्र के विषय में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

१. इण्डिया एज नोन दु पाणिनि, पृ० ५५ तथा पृ० ५७।

२. किनघम: एन० ज्या०, पृ० ३९५ से ९९।

३. ४-३-२५, पृ० २३१; ४-३-१२, पृ० २५१; ६-३-४२, पृ० ३२७।

४. ४-१-१७०, पृ० १६३।

५. ४-२-१२५।

६. वही।

७. ४-१-१७०, पू० १६३।

८. वहीं।

बुद--एण जनप्द के राजा को बोधि कहने थे। भाष्य में उद्गुन्तर के नाय भी बुध का स्केटन हैं। बुध के राजा तथा उस राज के लग्ग्य डोनों को हो बोधि कहते थे। बोधि कोनों की जर्जा नहामारन और रामादन में भी लाई है। श्रीबीठ मीठ ला के मन से ये लोग पूर्वी पंजाब में किमों स्थान में रहने थे।

तिसुद--जिसुव का निवासी जैस्त्रक कहलाता या।"

माजीवन—मालावन् कोनी का निवास-देन मालावन था। यह पर्वतीय प्रदेश था और वर्तमान मलावन्द (उत्तर-पश्चिम सीमाप्रदेश) का पहाड़ी क्षेत्र था।

इसी प्रकार द्वीरावरीक और श्रीरावतीक देश इरावती की दो या तीन वाराओं के बीच दमें हुए देशों के नाम थे। भाष्य का निर्गदेश सम्भवन देश-सामान्य का बोवक है। काशिका में चिखल्लि तथा अन्तर्येत जनपदों का नाम आया है। किन्तु, इनकी स्थिति के विषय में बुछ ज्ञान नहीं है। अन्तर्येन वाशिका के अनुसार ही बाहीक देश का एक मांग था। इसे पाणिनि ने भी देश कहा है. किन्तु भाष्यकार इसके विषय में मीन हैं।

हुर-हुरु कोनो हा जनव जिसमे हुरुकेत्र या थानेत्रदर, सौनपन, अमीन, कर्नाल, पानीपत और पाम-पड़ीम हा क्षेत्र सन्मिलिन था हुरु कह्लाता था। इनकी मीना उत्तर में सरस्वती और बिक्य में कृष्ट्वती नवी थी। इनका विस्तार ९०० मील था। और राज्यानी इन्द्रस्य थी। इन्द्रप्रस्य जा केरफल २१ मील था।

हुर उत्तर के दो मान है— उत्तर हुट और दक्षिण हुर। जिसर (वैदि० इन०, मान १, पृ०८४) के बनुमार उत्तर हुद कार्टमीर के किसी भाग को कहने है। कुर राष्ट्र की स्थापना के विज्ञ में कहा जाना है कि कर्क्जी समाद मान्याता ने पूर्व बिदेह अपर गोदान और उत्तर हुर को विज्ञित किया। विजय के बाद प्रव के उत्तर हुर से लीट रहे थे तब उन देश के बहुत-से नियसी मान्याता के पीछे-पीछे चले कार्य। बम्बूद्वीप में जिस स्थान पर वे लोग वस गये, वही हुर राष्ट्र कहलाने लगा "

हुर जनपद का राजा भी हुर कहलाता था। भाष्यकार ने महुल, सहदेव और मीमसेन को हुर कहा है।" हुरु में रहनेदाले कौरव या कौरवक कहलाते थे।" हुरू-वंग की पुरुष-सन्तान को

१. वही।

२. २-४-५८, पृ० ४९३।

इ. मभापर्व, १३-५९० तया भौष्मपर्व, ९-३४७; अयो० का० १२०-१५।

४. ४-२-१०४, पृ० २१३।

५. ४-२-७२, पृ० १९५।

इ. पूर १०७१

७. ३-२-४८, पू० २१७।

८. ३-३-४१ तया ३-३-७८।

९. वातक ५३७ तया बोधिसत्त्वावदानकत्पलता।—पल्लव ३ तया ६४।

१०. प्रपञ्चसूदनी, १-२२५, २६।

११. ४-१-११४, पृ० १३९।

कौरव्य और स्त्री-अपत्य को कौरव्यायणी कहते थे। माध्य मे अनेक बार कुरू-प्रदेश तथा कुरुजनों का उल्लेख हुआ है। मथुरा और कुरु के वड़े मधुर सम्बन्ध थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन कुरु तीन भागों मे विभाजित था—कुरुक्षेत्र, कुरुदेश और कुरुजागळ। कुरुक्षेत्र मे यमुना के पिट्चिम का सम्पूर्ण प्रदेश था। इसमें सरस्वती और दृषद्वती के बीच की उपजाऊ मूमि सम्मिलित थी। यह प्रदेश पित्र वर्म-क्षेत्र माना जाता था। गगा और यमुना की मध्यवर्त्ती भूमि कुरुदेश कही जाती थी। कुरुजागळ ऊषर जगळ-भाग था, जो गगा और उत्तर पचाल के बीच काम्यक वन तक फैला हुआ था। कुरुक्ती राजधानी हास्तिनपुर थी, जो गगा के तट पर बसी हुई थी।

पतजिल ने भी पचाल के दो भाग वतलाये है—पूर्व और उत्तर। भाष्यकार ने अपने कथन को तीन वार दुहराया है, जिससे स्पष्ट है कि उनके समय में पचाल के ये ही विभाग प्रसिद्ध थे। भाष्यकार इस प्रदेश से बहुत निकट रूप में परिचित भी थे, यह वात उनके अनेक उल्लेखों से स्पष्ट है। उन्होंने इस जनपद को सुभिक्ष, सम्पन्नपानीय तथा बहुमाल्यफल कहा है। पचाल राजतन्त्र जनपद था। उत्तर काल में जिस प्रकार कुरु-प्रदेश में सब-शासन वन गया, उस प्रकार पचाल में नहीं वन सका। कौटिल्य ने कुरुओं को 'राजशब्दोपजीविन' कहा है। । ।

१. ४-१-१९, पू० ४४।

२. ४-१-१४, पृ० ३४।

३. महाभारत, आदिपर्व, ९-४३३७-४०।

४. वनपर्व, १३३-५०७१, ७८; ८०८३, ७६।

५. रामा०, अयो० का०, अ० १२२। सभापर्व, १९-७९३, ९४।

६. २-१-१६, प्० २७३।

७. क्तियम: एन० ज्या०, पृ० ३६०।

८. रैप्सन: एन० इण्डिया, पृ० १६७।

९. आ० १, पू० २७, ४-३-१५५, पू० २६५;५-१-११५, पू० ३४७।

१०. १-२-५२, पृ० ५५४।

११. अर्थशास्त्र, अनु० शामशास्त्री, पृ० ४५५।

भाष्य मे सुपचाल, अर्घपचाल और पूर्वपचाल के निवासी को क्रमश सुपाचालक, अर्घपाचालक और पूर्वपाचालक कहा है और वहाँ के एक शासक ब्रह्मदत्त का उल्लेख किया है।

रकु—रकु-प्रदेश में रहनेवालों को राकवक कहते थे। पाणिनि के अनुसार इस देश की मनुष्य से भिन्न वस्तुओं को राकवक या राकवायण कहा जाता था। काशिका के अनुसार रकुदेश वैलों और कम्बलों के लिए प्रसिद्ध था। डाँ० अग्रवाल यह प्रदेश अलमोडा के आसपास बतलाते हैं।

भारहाज—पाणिनि ने भारहाज को भी देश कहा है, जिसके अन्तर्गत कुकण और पणं नामक ग्राम थे। भाष्यकार ने ऐणीक और सौसुक ये दो ग्राम भी भारहाज देश के अन्तर्गत बतलाये हैं। पाजिटर के अनुसार महाभारत में भारहाज-प्रदेश का उल्लेख प्राय गगा के ऊपरी भाग के पर्वत-प्रदेश के लिए हुआ है और इस आघार पर वे गढवाल को भारहाज-प्रदेश मानते हैं। अति या आत्रेय और भारहाजों का महाभारत, पुराणों तथा पाणिनि के गणपाठ तथा महाभाष्य में अनेक बार जो साथ-साथ उल्लेख मिलता है, उसका कारण इन गोत्रों का पारस्परिक मैथुनिक (दाम्पत्य) सम्बन्ध है।

कोसल—भारत के सोलह महाजनपदों में कोसल भी सिम्मिलित था। इसके पश्चिम में कुरू-पचाल तथा पूर्व में विदेह था। सदानीरा (गण्डक) नदी इसे विदेह से पृथक् करती थी। कोसल लोग सूर्यवशी मनु के वशज थे। इनके पूर्वज इक्ष्वाकु थे, इसलिए कोसल को इक्ष्वाकु जनपद भी कहते थे। रामायण-काल में इस जनपद को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ, किन्तु राम के बाद वह दो भागों में विभक्त हो गया। उनके वह पुत्र कुश दक्षिण-कोसल के शासक हुए। उन्होंने कुशस्थली नगरी, जिसे विन्ध्यमाला में उन्होंने ही बसाया था, राजधानी वनाई (वायु पु० ८८-१९८)। छोटे पुत्र लव उत्तर-कोसल के राजा हुए। उन्होंने अपनी राजधानी श्रावस्ती में स्थापित की। जैन और वौद्ध साहित्य में कोसल के अनेक स्त्री-पुरुषों की कथाएँ है। बौद्धधर्म के प्रारम्भकाल में भी कोसल के उत्तर और दक्षिण ये दो भाग मिलते है। उत्तर-कोसल की दो राज-

१ १-१-७२, पू० ४५४।

२. अघि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः २-३-९, पृ० ४१२।

३. ४-२-१००, पु० २०३।

४. वही, काशिका।

५. पाणिनि, पृ० ५९।

६. ४-२-१४५, पू० २१९।

७. पाजिटर: मार्क० पु०, पु० ३२०।

८. २-४-६२, पूर ५००; ४-१-८९, पूर १०५१

९. अगु० नि०, १-२१३।

१०. कैम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ् इण्डि०, भाग १, पृ० ३०८।

११. ४-२-१०४, पू० २१३।

धानियाँ थी—श्रावस्ती और साकेत। सरयू नदी इन दोनों के बीच विभाजक रेखा थी। रामायण तथा अन्य प्रारम्भिक बौद्धग्रन्थों के अनुसार कोसल की पहली राजधानी अयोध्या थी, किन्तु वृद्ध के समय में उसका महत्त्व कम होता गया। रीज डेविड्स के अनुसार साकेत और अयोध्या दोनों दो पृथक् नगर्थ। श्रावस्ती और साकेत भारत के प्रमुख नगर्रो में गिने जाते थे। इनके अतिरिक्त सतेव्य और उक्कत्थ भी वड़े नगर्थ।

काशी और कोसल लगभग समान शक्ति और क्षेत्रफलवाले जनपद थे। बाद मे कोसल अधिक शक्तिवान् वन गया और अन्त मे उत्तर-कोसल श्रावस्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभाष्य मे काशिकोसलीयो का साथ-साथ ही उल्लेख मिलता है, यद्यपि पृथक् जनपदो के रूप मे उन्होंने उसमे इन्हे जनपद-समुदाय कहा है। इनमे एक जनपद दूसरे की अवधि, अर्थात् उसका अवान्तर नाग नही था। कोसल की सन्तान कौसल्यायिन कहलाती थी।

काशी—कोसल के समान काशी भी महाजनपद थी। भाष्य मे इसका उल्लेख सदा कोसल के साथ हुआ है। इसकी राजधानी वाराणसी थी। महाभारत-युद्ध के पूर्व ही काशी को राजनीतिक महत्त्व प्राप्त हो चुका था। उसकी सीमा गोमती तक विस्तृत थी। यह भारत का सर्वाधिक शिक्ताली राज्य था। कि कमी काशी का अधिकार कोसल पर और कभी कोसल का काशी पर हो जाता था। पतजिल इस स्थिति से परिचित थे। उन्होंने 'काशिकोसलीय' को इसी दृष्टि से एकीभूत जनपद और जनपद-समुदाय कहा है। राजनीतिक दृष्टि से क्षीण हो जाने पर काशी कभी कोसल का और कभी मगध का अग बना। काशी को लेकर ही कोशल के प्रसेनजित् और मगध के अजातकात्र में इसडा हुआ, जिसमें प्रसेनजित् हार गया और काशी मगध में सम्मिलत हो गई। '

ऋषिक—ऋषिक जनपद के निवासी या उसमें होनेवाली वस्तुएँ आर्षिक कहलाती थी। ' ऋषिक सम्भवत शूरसेन-जनपद का एक नाम था, जिसे मनु ने ब्रह्मार्ष देश कहा है। '

इक्ष्वाकु---इक्ष्वाकु-जनपद, जिसे भाष्यकार ने क्षत्रिय-निवास होने के कारण 'इक्ष्वाकव, कहा है, कोसल का दूसरा नाम था। इसके निवासी ऐक्ष्वाक कहलाते थे। "

निलीनक — निलीनक मे होनेवाली वस्तु या व्यक्ति को नैलीनक कहते थे। "

१. बुद्धिस्ट इण्डि०, पृ० ३४।

२. ४-१-५४, पू० ६८।

३. ४-१-१५५, पू० १५०।

४. अंगु० नि०, १-२१३, ४-२५२।

५. संयुत्त नि०, १-८२ से ८५।

६. जनपदसमुदायो जनपदग्रहणेन न गृह्यते काश्विकोसलीया इति !—४-१-५४, मृ० ६८।

७. जातक, ३-११५।

८. ४-२-१०४, पु० २१३ ।

<sup>,</sup> ९. मनु, २-१९।

१०. ४-२-१०४, पृ० २१३।

११. ४-२-५२, पू० १८४।

आरोहणक—आरोहणक में होनेवाली वस्तु या व्यक्ति आरोहणकीय कहीं जाती थी। राजन्यक—राजन्यक, दैवयातवक, वैल्ववनक, आम्बरीपपुत्रक और आत्मकामेयक नाम की छोटी-छोटी जागीरे गान्वार, गैव और वामात् जनपदो के समीप में थी, जिनपर क्रमज राजन्य, देवयातव, विल्ववन, अम्बरीपपुत्र और वात्मकामेय नामक आयुवजीवी पर्वतीय क्षत्रियों का अधिकार था। ये सब प्रदेश पिच्चमोत्तर भारत में थे। वहाँ के निवासी क्षत्रियों के स्थानान्तरण के साथ इन प्रदेशों की सीमाएँ भी वदलती रहती थी।

कुन्ति---कुन्ति का उल्लेख भाष्य में सर्वत्र कुछ और अवन्ति के साथ हुआ है, जिससे इसका जनपद होना स्पष्ट है। भाष्य के अनुसार कुन्ति का राजा कौन्त्य तथा कुन्तिराज की पुत्री कुन्ती कहलाती थी। कुन्ति-जनो का उल्लेख काठकमहिता के एक मत्र में है। इन्होंने पाचालो को पराजित किया था। इनका प्रदेश पचाल और कुर-जनपद के समीप ही कही था।

वृजि---भाष्यकार ने कुरु और वृजि के गाहेंपत (परिवार-व्यवस्था) का विशेषत. उल्लेख किया है। ये व्यवस्थाएँ, परस्पर भिन्न थी। कुरु मे परिवार छोटे-छोटे होते ये और वृजि मे वहुत बड़े-बडे। आज भी यह अन्तर पूर्ववत् विद्यमान है।

वृणि अप्टकुलक जाति-सघ का सदस्य था, जिसमे विदेह, लिच्छवि तथा वृणि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थे। जातृक, उग्र, भोज और ऐहवाक भी इस सघ के घटक थे। आठवे सदस्य का नाम ज्ञात नहीं है। विज्ञ नामक क्षत्रिय जाति का निवास और विषय विज्ञ या वृजि कहलाता था। इनका भी लिच्छिवियो के समान वैद्याली से निकट नम्बन्ध था। यही अप्टराणसघ का प्रमुख नगर था। इसका वैभव अपार था। वृजियों का एक सघ या गण था। इसका पाटिलपुत्र से भी मयुर सम्बन्ध रहा, किन्तु वाद में अजात्वात्र ने इसे तहस-नहस कर डाला। वृजिसघ की जनता, जो सघ की भक्त थी, वृजिक कहलाती थी। भाष्य में मद्र और वृजि के प्रति मिन्त का विवेषत उल्लेख हैं। "

विदेह—विदेह वर्तामान तिरहुत क्षेत्र का नाम था, जिसे सदानीरा या गण्डकी नदी कोसल राज्य से पृथक् करती थीं। इसकी राज्यानी मिथिला थीं। ब्राह्मण-काल से भी पूर्व विदेह सस्कृत हो चुका था। जतपथ-ब्राह्मण के अनुसार विदेह से आर्य-सस्कृति के प्रथम प्रवर्त्तक विदेव मालव थे, जिन्होंने प्रतीच्य भाग से ज्ञान की ज्योति लाकर यहाँ जलाई। विदेहों का कोसलो और कभी काजी के साथ नयुवत उल्लेख भी मिलता है। पर्चीवश ब्राह्मण (२५-१०-१७) में यहाँ के राजा निमिसाप्य का उल्लेख है। वैदिक काल से बौद्धकाल तक विदेह वैदिक सस्कृति का महानू केन्द्र रहा।

१. ४-२-१०४, पृ० ११३।

२. ४-२-५२, पू० १८४।

३. ६-२-१४२, पु० २५८

४. ४-३-१००, पू० २४६।

५. ञत० ब्रा०, १-४-१-१० ।

६. तैत्ति० म्रा०, ३-१०९-९ ।

७. पंचिवश ब्रा०, २५-१०-१७ ।

भाष्य ने विदेह के राजा को वैदेह कहा है। दूसरे स्थान पर विदेह को एकराज्य से भिन्न सघराज्य माना है, जिससे पता चलता है कि वौद्धकाल मे विदेह भी सघराज्य था।

मगध—वर्तमान पटना और गया जिले मोटे तौर पर प्राचीन मगध कहलाते थे। दिव्यावदान में इसे सर्वरत्नमय सुन्दर नगर कहा है। पतजिल ने इसे आर्यावर्त्त की सीमा के वाहर माना है। मगध की राजवानी गिरिव्रज या प्राचीन राजगिरि थी, जो पाँच पर्वतो से घिरी थी। इसका क्षेत्रफल लगभग २३०० मोल था। दक्षिण में विन्व्य और पिंच्चम में सोन मगघ की सीमा थी। मगघ वौद्धघर्म का प्रसिद्ध केन्द्र रहा। यही सारिपुत्त और मौद्गल्यायन ने वौद्धवर्म की दीक्षा लो थी। अशोक के समय में मगघ की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रारम्भिक वौद्धकाल में यह व्यापार का भी वडा केन्द्र था। मगघ और लिच्छिवि-सघ की सीमा का निर्वारण गगा से होताथा। इसी प्रकार, मगघ और अग की सीमा चम्पा नदी थी। मगघ और अग में समय-समय पर युद्ध होता रहताथा। इसके वैवाहिक सम्बन्ध अनेक महाजनपदो से थे। गान्धार तक से मगघ के राजनीतिक सम्बन्ध थे।

मगघ के निवासी को मागघक कहते थे। सुमागवक, अर्घमागवक, पूर्वमागघक शब्द भी भाष्य मे आये हैं। मद के समान मगघ भी अच्छा उपजाऊ प्रदेश था। इसी कारण उसके लिए 'सुमगघा' शब्द का प्रयोग किया है। अन्यत्र भी भाष्य मे ऋदि अर्थ मे किये गये समास का उदाहरण 'सुमद्रम्' और 'सुमगघम्' ही मिलता है। मंगव मे चावल की उपज विशेष थी। भाष्यकार ने मगघ-शालि का इस प्रकार उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है, कि वे उच्चकोटि के होते थे और गगय से दूर-दूर तक निर्यात किये जाते थे। मथुरा के वस्त्रो के समान ही मगय की शालि का वाहर आदर था। भाष्य मे मगय के राजा का भी उल्लेख मिलता है।

अंग—मगघ के पूर्व मे अग लोग रहते थे। इनकी राजवानी चम्पा (भागलपुर) के पास थी। अग प्रसिद्ध पोडरा महाजनपदों में था। दिग्धनिकाय (२-२३९) के अनुसार यह भारत के सार्प्र प्रमुख राजनीतिक विभागों में से एक था। वृद्ध के समय में यह मगघ के अधीन वन गया और इसके वाद इसकी स्वतन्त्रता का उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि इसके पूर्व वह स्वतन्त्र था।

अग जनपद वर्त्तमान भागलपुर, मुँगेर जिलो तथा पास-पड़ोस के प्रदेश का नाम था। यह उत्तर मे कोसी नदी तक विस्तृत था।

भाष्यकार ने अग, वग, सुद्धा और पुण्ड्र का एक साथ उल्लेख किया है और इनके निवास

१. ४-१-१६८, पृ० १६२ ।

२. दिव्यावदान, पृ० ४२५ ।

३. १-१-७२, पु० ४५४।

४. २-४-८४, पु० ५१५ ।

५. तानेव शालीन् भुञ्ज्महे ये मगबेषु।--आ० २, पृ० ४४।

६. जातक, ५-३१६, ६-२७१।

को दिख्याभियान जनाद गरा है। ' अंग के निवामी पुरूष और या आगण कहे जाने थे और स्त्रियाँ अर्तो।

ष्य-भाष्य में दिस प्रकार अम्बाट और मीर्वार नाम गदा साथ-साथ आये हैं, उसी प्रकार अब और दम भी । दम प्राचीन बगाल का नाम है। दम और इंटिंग के मध्य में राट देश था, जिसके दक्तर और दक्षिण दो भाग थे। आगी के साथ प्राची मंदी का उल्हेंस भी भाष्य में मिलना है।

मंत्रिय-स्थारन ते पूर्वे किनारे या प्रतित उत्तरः महानदी और गोडाउदी के बीच स्थित या। जाग्यीय नदी के नमीप नमुद्र-तट पर बना हुआ पृष्ट्र भी कीलत के ही अन्तरत था। महानारत के बनुसार बनौमान उठीमा तथा दक्षिण में अनुस्की नदी एव किलायहुम् तर पाप्रदेश प्रतित है अन्तर्यंत था। विज्ञा की राजधानी उन्तरुद थी। भाष्यप्रार में मिला की बनवर प्रशाहे।

सुद्ध-मुद्रा जिनमा उनीम भाष्यका ने अग और बग के साथ (४-२-५२ पृ०१८४) जिस है, उन प्रदेश ने एन भार ता नाम था, जिसे आगे चन्द्रन राष्ट्र जहा गया है। यह गया के जिसने पर अमस्यत था। भाष्य में देरों पुरु में भी पृथक् दतलाया है जिसका समर्देत महाभारत सुक्त दुनाओं ने भी होता है।

स्वित्य — स्वित्य भी एर समाय था। रित्य रे माथ इसका नाम आता है। रम्भवत यह रमार रा रमन्यत स्थान है। रमन्भत बाह्यमी मा क्षेत्र था। यहाँ विस्थितमार हारा प्रवत्त भूमि पर आदित एर विधानय था जिसमें वैदिस विषयों से मिशा दो जातों थी। उसने लामार्थ कृतस्त्र है और उसना समन्य सम्बद्ध भूमि तता जानों पर पूर्व स्थानित्य था। यहाँ प्रति-वर्ष महाया होना था, जिसमें अनेर पशुजों भी बलि दी जातों थी। भाष्यरार ने याजिस का उन्हें ए जिस अराय के उश्चरण के रूप में किया है, उसने स्वतित होता है जि विजित विद्या भा ती में था और उस प्रदेश में दूर-हुर है विद्यार्थी अध्ययन के जिए आते थे। "

१. विषयानिधाने जनपदेलुःबहृयचन विषयाद्यग्नस्य अङ्गानां विषयोङ्गा बङ्गा मृह्या पुण्डा.—४-२-५२, पृ० १८४ ।

२. २-४-६२, पृत ४९६ ।

३. वही ।

४. महाभारत, ३-११४-४।

५. महावंश, भाग ३, पृ० ३६१ ।

E. ३-२-११५, पृ० २५०।

७. घोयी: पवनदूत, छन्द २७ ।

८. सुमंगलविलानिनी, १-४१ तया दिग्घ नि० १-१२७।

९. वही।

१०. ३-२-११५, पृ० २५०।

उत्मत्तगंग और लोहितगंग—प्रदेशों से भी भाष्यकार परिचित थे। ये प्रदेश गगा के किनारे थे, इसमें सन्देह नहीं। काशिकाकार ने इनमें कृष्णगग तथा शर्नगंग नाम और जोड दिये है। ये प्रदेश-विशेषों के रूढ नाम थे। सार्थक और रूढ नाम का उदाहरण काशिका ने शीध्रगग देश दिया है। शीध्रगग किसी प्रदेश-विशेष का नाम न था, अपितु जिस स्थान पर गगा का प्रवाह तेज होता, उस प्रदेश को कह सकते थे। इन प्रदेशों के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है।

किष्किन्धा—किष्किन्व-गिन्धकों में किष्किन्य सुप्रसिद्ध किष्किन्या पर्वत के पास रहने-वाले थे। यह पर्वत भारत के दक्षिण में औड़-प्रदेश था, जिसमें प्रसिद्ध किष्किन्या गृहा थी। यही राम.यण के वालि का निवास-स्थान था। इसके पास-पड़ोस का क्षेत्र, जो आजकल मैसोर में है तथा जहाँ से पम्पा नदी निकली है, किष्किन्धों का प्रदेश था। गिन्धक लोग इन्हीं के पड़ोसी थे। रामायण के अनुसार ये असम्य जातियाँ थी।

कौंच--कौंच लोग कौंच पर्वत के निवासी थे। यह हिमालय के एक भाग का नाम था, जो आसाम के उत्तर में हिमालय की पूर्वी श्रेणी के अन्तर्गत था। पुराणों के अनुसार कार्तिकेय ने इसका भेदन किया था। इसके दो भागों के वीच का मार्ग कौचरन्ध्र कहलाता था। कौंचों की राजधानी कौंचपुर थी। शौर्य लोग इन्ही के पड़ोसी रहे होगे। भाष्य में शौर्य ग्राम का भी उल्लेख है। हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व में भी शौर्य नगर का नाम आया है। सम्भव है, यह नगर शौर्य लोगों की राजधानी रही हो। भाष्यकार ने किष्किन्ध, गन्धिक, शौर्य और कौंच को आयावर्त्त से निरवसित माना है।

अवन्ति—अवन्ति, जिसे अवन्तिका भी कहते थे, भारत के पश्चिमी माग मे नर्मदा के किनारे पर स्थित प्रदेश था। रोज डेविडस के अनुसार अवन्ति विन्ध्य-पर्वत के उत्तर मे तथा वम्वई-प्रदेश के उत्तर-पूर्व मे थी। आपके मत से दूसरी शताब्दी के अन्त तक यह प्रदेश अवन्ति कहा जाता रहा, किन्तु वाद मे इसका नाम माछव पड़ गया। अवन्ति के दक्षिणी और उत्तरी दो भाग थे। दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती और उत्तरी भाग की उज्जयिनी थी, जो शिष्ठा नदी के तट पर वसी थी। मोटे तौर पर वर्त्तमान माछवा, निमाड़ और पास-पडोस का क्षेत्र इसके अन्तर्गत था। प्राचीन भारत मे अवन्ति-क्षत्रिय वड़ी शक्तिशाछी जाति के थे। अवन्ति के राजा को आवन्त्य और उसकी पुत्री को भाष्य मे अवन्ती कहा है। प

१. १-४-१, पु० १०६।

२. ६-१-१५७, पृ० १९४ ।

३. २-४-१०, पू० ४६५ ।

४. वही।

५. वही।

६. अवन्तिषु प्रतीच्या वै।-वनपर्व, ३-८९ ।

७. साम्स ऑफ् दि ब्रदरेन, पू० १०७।

८. बुद्धि० इण्डि०, पृ० २८ ।

९. ४-१-१७०, पु० १६४ तया ४-१-१४, पु० ३७ ; १-२-३९, पु० ५४८ ।

महिष्पान्—महिष्मान् माहिषको का निवास था। माहिष (क) लोगो की चर्चा पुराणो मे आई है और वहाँ उन्हें दक्षिणात्य कहा है। इनकी राजवानी माहिष्मती विन्ध्य और ऋक्ष पर्वतो के बीच नर्मदा-तट पर अवस्थित थी। इसके चारो ओर का प्रदेश महिष्मान् कहलाता था।

विदर्भ-पतजिल ने विदर्भ का उल्लेख किया है और उसके राजा को वैदर्भ कहा है। यह वर्त्तमान वरार का प्राचीन नाम था। कालिदास के मालिवकाग्निमित्र (५-२०) में गुगकाल में विदर्भ को 'अचिराविष्ठित' राज्य कहा है और उसके राजा को 'नवसरोपणिगियलस्तर'।

केरल—केरल तमिल के चेरल का कनाड़ी रूप है। इसका प्राचीन नाम चेर या चेरल-नाडु था। चेरल का अयं है पवंत-अंगी। स्मिथ के अनुसार चन्द्रगिरि नदी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का प्रदेश प्राचीन केरल था। वर्तमान मलावार ट्रावन्कोर और कोचीन प्राचीन केरल के घटक थे। भाष्यकार ने केवल एक स्थान पर केरल का उल्लेख किया है और उसके राजा को भी केरल कहा है।

चोल—चोल तजोर और त्रिचनापल्ली जिलो तथा पुदुवकोट्टा रियासत के कुछ भाग का प्राचीन नाम था। इसकी राजधानी उरगपुर (उरैयुर) थी, जिसे अब त्रिचनापल्ली कहते हैं। भाष्य मे केरल के साथ ही इसका नाम आया है।

पाण्ड्य—प्राचीन पाण्ड्य-प्रदेश के अन्तर्गत वर्त्तमान मदुरा और तिश्ववल्ली जिले एव सम्भवत रामनद और त्रावकोर-कोचीन राज्यो का दक्षिण भाग था। इसकी दो राजयानियाँ थी— कोलड तथा मदुरा (दक्षिण मथुरा)। ताम्रपर्णी और कृतमाला (वेगट्ट) निदयाँ इससे होकर वहती थी।

भाष्यकार ने पाण्डु गब्द का प्रयोग देश के वर्ष मे किया है और उसके राजा को पाण्ड्य कहा है। इससे वनुमान होता है कि दक्षिण मे भी पाण्डु का कोई राज्य था, यद्यपि इसका गासक स्वतन्त्र था। मदुरा (मथुरा) भी पाण्ड्य और उत्तर भारत के निकट सम्बन्ध की ओर सकेत करता है। सभव है, पतजिल की पाण्ड्य शब्द की व्युत्पत्ति इस कल्पना पर अश्वित हो, क्योंकि पाण्डुलोगों के किसी दक्षिणी राज्य का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता।

उग्न—उग्र वड़ी पुरानी तथा किसी समय सुप्रसिद्ध जाति थी। वृहदारण्यक उपनिषद् (३-८-२) में इसका उल्लेख है। अगुत्तरनिकाय (१-२६) से उनका सम्बन्ध वैशाली से जान पड़ता है और हस्तिग्राम से मी। सूत्रकृताग से यह सकेत मिलता है कि उग्नो का सम्बन्घ ज्ञातृकी

१. ४-२-८७, पृ० १९६ ।

२. मार्कण्डेय पू०, १०७-४६ तथा मत्स्य पु०, १३-४७ ।

३. १-४-१, पु० ९७ ।

४. अलीं हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, पू० ४६६ ।

५. ४-१-१७५, पृ० १६४।

६. रायचौघरी: पालि॰ हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, पृ० ३२८।

७. ४-१-१६८, पृ० १६३ ।

और लिच्छिवियो से था। पतजलि ने उग्रो का उल्लेख किया है, किन्तु यह निञ्चित नहीं कि वे किसी उग्र-प्रदेश से भी परिचित थे।

भोज— उग्रो के साथ ही भाष्य मे भोज का भी उल्लेख है। उन्होंने उग्रपुत्री और भोज-पुत्री का भी उल्लेख किया है। भोज यादव जाति के थे और उत्तर पूर्वी गुजरात मे रहते थे। प्रारम्भ मे इनके मध्य तथा दक्षिण-भारत मे रहने का प्रमाण मिलता है। पुराणो मे सात्वतो और भोजो को यदुवश का अग वतलाया गया है। महाभारत ने इन्हें द्रुह्य का वशज माना है।

महकार— महाभारत (सभापर्व १३-५९०) के महकार या महको का यह प्रदेश कुछ, मत्स्य और शूरसेन जनपदो के समीप था। भाष्यकार ने महह्नद के साथ भद्रह्नद का उल्लेख किया है, जिससे अनुमान होता है कि वे मद्र के समान भद्र देश से भी परिचित थे।

आत्रेय—मार्कण्डेयपुराण मे (५७-३९) आत्रेयो का पुष्कलो, कुशेरको और लम्पाकों के साथ उल्लेख है। मत्स्यपुराण मे अत्रि और आत्रेयो को एक माना है। महाभारत मे भी इनका अनेक बार नाम आया है। ये सरस्वती के पास द्वैतवन मे रहते थे। भाष्यकार ने भारद्वाजों के साथ ही इनका उल्लेख किया है।

वत्स-वत्सो का उल्लेख भाष्य मे अनेक वार मिलता हैं, किन्तु विदों और उर्वो के साथ सदा इनका नाम आने से यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनका आश्यय वत्सगोत्रीय लोगों से हैं या वत्स-जनो से। वश्च, वश्च या वत्स देश का उल्लेख वैदिककाल से ही प्राप्त होता है। साख्या-यन श्रौतसूत्र (१६-११-२३) मे भी वत्सो की चर्चा है। इस जनपद की राजधानी कौशाम्बी का नाम भाष्य मे अनेक वार आया है। वौद्धकाल से पूर्व उत्तर-भारत मे चार वहे राज्य थे- मगध, कोसल, अवन्ति और वत्स। ये समीप के छोटे राज्यों को हडपकर वलवान वने थे। मगध ने अंग को, कोसल ने काशी को, अवन्ति ने शूरसेन को और वत्स ने भगं को आत्मसात् कर लिया था। वत्स, मगध और अवन्ति का मध्यवर्ती राज्य था।

आभीर—पतजिल ने शूद्रों के साथ आभीरों का उल्लेख किया है। महाभारत (शान्ति-पर्व, अ॰ ५१) के अनुसार ये अपरान्तक प्रदेश के निवासी थे। इसका समर्थन 'दि पेरिप्लस ऑव दि एरिब्रियन सी' के लेखक ने भी किया है। पेरिप्लस का काल पतजिल के कुछ ही वाद का है। महाभारत (९-३७-१) में इनकी ठीक स्थिति पश्चिमी राजपूताना में वतलाई है। टालेमी और

१. ६-३-७०, पु० ३४७ ।

२. मत्स्य पु०, ४३-४८; वायू पु०, ९४-५२।

३. आदिपर्व, अ० ८४।

४. आ० २, पृ० ६९ ।

५. मत्स्य पु०, ११३-४३ ।

६. महाभारत, वनपर्व, २६-९७१।

७. २-४-६२, पू० ५००।

८. १-२-६४, पृ० ५७८।

९. १-२-७२,पू० ६०७।

पेरिप्लस आभीर या अवेरिया देश का सुराष्ट्र से घनिष्ठ सम्बन्ध वतलाते हैं। टालेमी के समय में इण्डोसीदिया, जिसमे पेरिप्लस के अनुसार आभीर देश भी सिम्मिलित था, तीन भागो मे वेटा था— सुराष्ट्र, पाताल और आभीर। ईसा-पूर्व दूसरी शती के मध्य में सम्भवत यह देश वैक्ट्रियन ग्रीको के अधिकार में चला गया, किन्तु समुद्रगुप्त की इलाहाबाद-प्रशस्ति के अनुसार ईसा की दूसरी शती में यह दक्षिण-पश्चिम भारत की सशक्त जाति वन चुकी थी।

यौषेय—यह पंणिनि से पूर्व की ही वीर क्षत्रिय जाति थी। पुराणो के अनुसार ये उशीनरो की वश-परम्परा मे थे। किन्घम ने इन्हे मुलतान के पास-पडोस के जोहियवर (यौघेय-वार) क्षेत्र मे रहनेवाले जोहिया राजपूती से सम्बद्ध वतलाया है। इनके तीन वर्ग थे। यौघेयों के प्राप्त सिक्को से भी इस वात की पुष्टि होती है, जिसमे 'जय यौघेयगणस्य' के साथ 'डि' और 'त्रि' अकित' है। यह 'ढितीयस्य' और 'तृतीयस्य' का वोघक है। खढ़दामन् के समय मे इन लोगो का मुदृढ़ सेना-सगठन था। गिरिनार के शिलालेख से यह वात स्पष्ट है।

, बालंकायन— भाष्य मे वामरथो और शालकायनो का नाम आया है। ये नाम सम्भवतः गोत्रो के है। शालकायनो के तीन विभाग थे। इनके अपने सघ भी थे। डाँ० जायसवाल इन्हें राजनीतिक सघ मानते हैं। इनके किन्ही प्रदेशों की कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। सम्भवतः ये क्षात्रसघ थे, राजनीतिक नहीं।

त्रिपुरी-—त्रिपुरी चेदि-राज्य की राजधानी थीं, किन्तु गुप्त राजधों के समय में यह एक ,प्रान्त या और राष्ट्रिय के अधिकार में था। त्रिपुरी प्राचीन चेदि-राज्य (वर्तमान जवलपुर के ,समीप का क्षेत्र) के रूप में भी प्रसिद्ध थी।

१. ब्रह्माण्ड पु०, ३-७४ तथा हरिवश, अ० ३२ ।

२. एन० ज्या०, प्० २४५, २८१।

३. रैप्सन: इण्डियन क्वायन्स, पृ० १४ ।

४. ५-१-५८, पु० ३२६।

५. २-१-५१, पृ० २९९।

## अध्याय ५

## नगर और ग्राम

प्राम और उनके मेद---भाष्यकार ने चार प्रकार के सस्त्याय (विस्तयाँ) वतलाये हैंग्राम, घोष, नगर और सवाह। जिस वस्ती मे कुछ बाह्मण, कृपक तथा पचकारकी रहते थे, वह
गाँव कही जाती थी। जिस स्थान मे गाय-भैस आदि पशु पालनेवाले लोग प्रमुखता से रहते थे, उसे
घोष कहते थे। जिस वडी वस्ती में भिन्न जातियों के वहुत-से लोग अलग-अलग अपने मुहल्ले वनाकर रहते थे, वह नगर कहलाती थी तथा नगर के समान बसी हुई, किन्तु उससे भी वडी वस्ती को
सवाह कहते थे। भाष्य मे नगरी का भी उल्लेख है, किन्तु नगर से उसका भेद स्पष्ट नहीं किया
गया है। भाष्यकार ने इन चारो सस्त्यायों को आर्य-निवास कहा है।

सामान्यतया ग्राम प्रत्येक वस्ती को कहते थे, चाहे वह घोप हो या नगर। जब वस्ती की विशेपता का उल्लेख करना होता था, तभी नगर, सवाह आदि शब्द व्यवहार मे आते थे। डसीलिए 'विशिष्टलिङ्गो नदीदेगोऽग्रामा' (२-४-७) सूत्र के लिए वात्तिककार को 'ग्रामप्रतिपेचे नगरप्रतिषेघ ' वात्तिक का निर्माण करना पडा, जिससे ग्राम कहने से केवल ग्राम का ही ग्रहण हो, नगर का न हो। आज भी राजस्थान और महाराष्ट्र मे ग्राम जब्द सामान्यतया हर वस्ती के लिए प्रयुक्त होता है। 'प्राचा ग्रामनगराणाम्' (७-३-१४) सूत्र के भाष्य मे पतजलि ने कहा है कि ग्राम और नगर मे कोई अन्तर नहीं है। जो काम गाँव मे होते हैं, वे ही नगर मे होते हैं और जो गाँव मे वर्जित है, वे नगर मे भी वर्जित है। फिर भी, जब सस्त्याय-विशेष वतलाना होता है, तब ग्राम और नगर का अलग-अलग नाम लेना पड़ता है। इस विषय में कोई कठोर नियम नहीं है। कभी ग्राम कहने से केवल ग्राम का ही वोच होता है और कभी नगर का भी। ब्राह्मण (३-४४) तथा जैमिनीय उपनिपद् मे जिन महाग्रामो की चर्चा है, वे सभवत सवाह रहे होंगे। केगी के अनुसार वैदिकयुगीन भारत मे नगर नहीं थे। पद्यपि वाजसनेयी सहिता (३३-१८) में काम्पिल्य का उल्लेख है। पश्चिम भारत मे प्रामो की सख्या बहुत थी। वहाँ पूर्व के समान अरण्य नहीं थे। एतरेय (६-३३) और शतपथ-जाह्मण (१३-३-७-१०) मे जिन महारण्यो की चर्चा है, वे पूर्व मे ही थे। महाभाष्य मे उदीच्य और वाहीक प्रदेश के ही ग्रामो का उल्लेख है। शेप भारत के नगरों के ही नाम आये है।

१. संस्त्यायविशेषा ह्यंते ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति।—७-३-१४, पृ० १८० ।

२- प्राकारो नगरस्य, ५-१-१३, पृ० ३०४।

३. ८-४-४२ पृ० ४९६।

४. कः पुनरार्वेनिवासः? ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति।---२-४-१०, पृ० १५४।

माप्य में प्रानों और नगरों के प्राच्य और उड़ीच्य ये हो मेह मुख्य हैं। उड़ीच्य देश में प्रायः प्रामों का उल्लेख हैं. नगरों का उल्लेख पृथक् मृथक् हैं। प्राच्य देश में नगरों को नंत्रण अधिक यो। इसका एक कारण यह नी हो सकता है कि जिस समय सिन्धु और पांचनड आये-सम्यता के केन्द्र ये, उस समय देश दृष्णियान था। दृष्णि की प्रधानना में प्राम तो समृद वन जाने हैं, किन्तु नगरों का निर्माण नहीं होना। बाद में उस प्राच्य देश विष्य और मंस्कृति का केन्द्र वना, जब ब्यापार उन्नत हो चुका था। गणनमों के स्थान पर बड़े-बड़े एकतन्त्र राज्य गठिन हो चुके थे। फलत्र, बड़े नगरों का निर्माण हुआ। बन्तुत, माप्यकार के समय में सम्यता हा केन्द्र प्राच्य देश ने और आगे पूर्व में बढ़ गया था। माप्य के उद्यहरोों में स्थप्द है कि पाणिनि की दृष्टि में शालानुर (काहार) से पूर्व का प्रदेश, जिसकी पूर्वी मीमा दुन-यांवाल थी, प्राच्य था। इससे और पूर्व की ओर उनका व्यान कम गया था। गया भी तो, वे प्राच्येत्रण उसे नहीं मानते थे; क्योंकि वह प्रदेश का सीमा से बाहर था। इसलिए, प्राम-नगरों के स-क्टर में माप्यकार ने भी निन्दु-वाहीक को उदीच्य और उससे पूर्व पांचाल तक है प्रदेश को शास्त्र कहा है।

प्रतिनि ने उत्तर-पद के आधार पर प्रामों के वर्गोकरण का प्रयक्त किया था। इनमें तीर, वृष्ण, अन्त, प्रस्त, पुर, दह, कच्छ अनि, दश्य, गर्त, वृत्या पछद, नगर, प्राम, ह्रद बादि उत्तर पद मुख्य हैं। इशिक्य देश के सुम्बन्ध में उन्होंने भी मुदंद प्राम शब्द का ही अयोग दिया है, नगर का नहीं। प्रतेतिक के सुम्य में वर्गोकरण का यह प्रकार छोटा पढ़ने लगा था। उनके समय में एसे अनेक नगरों का निर्माण हो। चुका था, जो इनसे स्वतन्त्र थे। प्रतंतिक ने मूदकार के प्राम-स्वतन्त्र्यों मूर्यों में अधिकांश के उदाहरण नहीं दिये हैं, क्रस्यया उनकी मूची दहुत बड़ी होती। उनके प्रामों के नाम यों ही अन्य प्रभंगी में आ गये हैं। माध्यकार के प्रामों और नगरों में निम्न-लिक्टिन प्रमुख हैं—

कापिशी—कापिशी जास्वतन उल्लेख तो भाष्यकार ने नहीं निया है, किलु पापिति के 'कपिक्याःप्रक्' (शरावर) मूक पर उल्होंने एक ब्रानिक का निर्माण कर कापिशी के साथ ब्राह्मि, उदि और परि को भी जोड़ दिया है, जो इस बात का प्रमाप है कि वे कापिशी में सम्पक् परिचित थे। टालेमी के ब्रनुसार यह नगरी कावुल से १५५ मील उत्तर-पूर्व की बोर वसी हुई शो। जुल्यिन के मत से कानिशी कोहिन्तान के उत्तरी छोर पर पंजशीर और तगाओं को घाडी में स्थित थी। बेलमांग ने इसका बिन्तार १० लीव उन्तया है। कापिशी फर्लो और बन्न को उपत्र के लिए प्रसिद्ध शी। बाल के 'चूडिन्ट रेकाईस बाँव वेस्टर्ग वर्ल्ड (१-५४) के ब्रनुसार वर्हा का राजा अविश्व पा, जो प्रति वर्ष मोलमहापरिषद् का आयोजन करताथा। यहाँ के निवासी निर्देश और मर्थकर थे। वे उन के बन्त्र पहनते थे। कापिशी मुरा के लिए प्रसिद्ध थी। कीडिन्य के बर्युशान्त्र (अविवर, अ० २५) में भी कापिशी का उल्लेख मिलता है।

१. ७-३-३४, ४-२-१०९, ४-२-११७।

२. ४-२-१०६, ११०, १२१, १२२, १२६, १४२।

मशकावती—मशकावती का उन्लेख भाष्यकार ने नदी के प्रसग मे किया है। इस नगरी से सम्बद्ध नदी भी मशकावती कहलाती थी। यह नगरी अश्मकों (४-१-१७३) की राज-घानी थी, जिसे मसग कहते थे। मशकावती मलाकन्द दर्रे के पास-पड़ोस वसी हुई थी। 'कैंम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव इण्डिया' (भाग १,पृ० ३५३) के अनुसार सिकन्दर की सेनाओं ने इस पर आक्रमण किया और नगर पर अधिकार कर सारी सेना को मौत के घाट उतार दिया था।

तक्षिका—सिन्यु के पूर्व की ओर वसी हुई यह नगरी गान्यार की प्राचीन राजवानियों मे एक थी। किन्यम के अनुसार काल-का-सराय के एक मील उत्तर-पूर्व मे शाह-ढेरी के पास के टीले प्राचीन तक्षिका के अवशेष हैं। यहाँ खुदाई में ५५ स्तूप, २८ मठ और ९ मिन्दर मिले हैं। अशोक के समय मे कुणाल यहाँ का राष्ट्रिय था। उस समय इस स्थान मे उपद्रव होते रहते थे। एरियन ने इसे महान्, समृद्ध और जनाकीणं नगर कहा है। प्लिनी ने इसे पर्वत-पाद के समतल प्रदेश मे स्थित प्रसिद्ध नगरी वतलाया है। यह ८० वर्ष तक ग्रीक शासन मे रही और वाद मे अशोक के अधिकार मे आई। ह्वेनसाय ने इसका घेरा ६॥ मील वतलाया है। तक्षशिला प्राचीन भारत के सबसे वहें शिक्षा-केन्द्रों मे थी।

वाहीक ग्राम—उदीच्य और वाहीक ग्रामो मे कखतीर, वायसतीर, चणाररूप्य, मणि-रूप्य, शिवपुर, वाडवकर्प, निलीनक, औलूक, आरात, कास्तीर, दासरूप्य, शाकल, सौसुक, निपा-हकर्प, दाक्षिकर्पु, मालाप्रस्थ, पातानप्रस्थ, काचीपुर, नान्दीपुर, वातवह, कौकुडीवह, आप्रीतमाय, मौज और करन्तव नाम भाष्य मे आये है। इनमे से अविकाश के विषय मे कुछ ज्ञात नहीं है। शिवपुर का मूल नाम शिवपुर था। शारकोट के शिलालेख के अनुसार यह शारकोट का पुराना नाम था। शारकोट शिवियो की राजधानी थी और झेलम तथा चेनाव के सगम से कुछ दूर उपर की ओर अवस्थित थी। अव इसके केवल खण्डहर-पत्यर अवशेप हैं। पातानप्रस्थ काश्मोर मे काँगडा घाटी के प्रवेश द्वार पर स्थित पटान या पठानकोट का प्राचीन नाम था। यह उदुम्बरो की राजधानी थी।

शाकल—शाकल या शागल मद्रदेश की राजधानी थी। यह रावी या इरावती के पश्चिम मे आपगा नदी के किनारे, जिसे अब अयक कहते हैं, स्थित थी। महाभारत मे इसे शमीपीलु और करीलों के वन के मध्य मे वसी वतलाया गया है। पीलुवृक्ष पजाव के इस भाग मे बहुत अधिक होते भी हैं। ह्वेन्साग (६२०ई०) ने भी शाकल के पास पो-लो-श बनो का वर्णन किया है, जो कर्नियम के मत मे पीलु ही है। महाभारत के अनुसार मद्र लोक जार्तिक और वाहीक भी कहे जाते थे।

१. ४-२-७१, पृ० १९४।

२. ४-२-१०४, बा०, २, ३, ५, २४, २५, २७, पृ० २०४-१३।

३. महाभारत, २-३-१४।

४. कॉनघम: आर्किया० सर्वे रि०, भाग १४, पृ० ११६ ।

५. १-३-१०, पूर ३६।

६. शमीपीलुकरोराणां वनेषु सुखवर्त्मसु।---पेण्टापोटेमिया इण्डिका०, प्रो० लैसेन, पृ० ७३-७४।

किन्म ने पर्याप्त खोजवीन के पश्चात् शागंळवाळा टिवा नामक पहाडी पर के व्यसावशेषों को ही शाकल माना है। मिलिन्दप्रश्न (पृ०१-२) के अनुसार यह व्यापार का भी केन्द्र था। किन्द्रिज हिस्ट्री ऑव इण्डिया (१-५४९-५०) के अनुसार ई० पू० ३२६ में इस पर सिकन्दर ने अधिकार कर लिया। पतंजिल ने शाकल को वाहीक-ग्राम कहा है। सम्भव है, उनके समय यह नगरी इतनी विशाल न रही हो। इनके अतिरिक्त किपटळ का उल्लेख पाणिनि ने गोत्र के रूप में किया था, किन्तु भाष्यकार के कथन से जान पड़ता है कि वे गोत्र से भिन्न किपटळल से भी परिचित थे। यह सभवत कर्नाळ जिले का वर्तमान कैथल स्थान है।

हास्तिनपुर—कुस्थो की यह प्राचीन राजधानी उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले मे थी। पर्तजिल ने इसे गगा-तट पर वसा हुआ वतलाया है। किनियम ने इसे मेरठ की मवाना तहसील का एक पुराना कस्त्रा माना है। विविध तीर्थकल्प के अनुसार इस नगर को राजा हस्तिन ने भागीरथी-तट पर वसाया था। भगवान् महाबीर यहाँ कई वार गये थे। भगवती-मूत्र (२-९), हरिवश्र (२०-१-५३, ५४) तथा भागवतपुराण (९-२१-२०) इन तथ्यो की पुष्टि करते हैं। पाजिटर के अनुसार हस्तिन के दो पुत्र हुए—अजमीढ और द्विमीढ। इनमे अजमीढ ने हास्तिनपुर मे पौरव परम्परा स्थिर रखी। अधिसीम कृष्ण के पुत्र निकक्षु के शासन-काल मे यह नगर गंगा से कट-कर वह गया। तव यहाँ के राजा कौशास्त्री मे जाकर रहने लगे।

सुष्टन (२)—पतजिल ने वार-वार खुष्न का उल्लेख किया है। यह स्थान हास्तिनपुर से ४० मील की दूरी पर उत्तर में स्थित था। में मयुरा से इसका निकट सम्वन्य रहा होगा। कई स्थानों पर भाष्य में खुष्न और मयुरा का इस ढग से उल्लेख मिलता है, मानो उनमें दैनन्दिन याता-यात-मवंब रहता हो। उन्होंने खुष्म जानेवाले मार्ग का उस पर खडे होकर उल्लेख किया जान पड़ता है। सम्भवत , मथुरा से खुष्म को सीवा मार्ग जाना था। अञ्चादि पशु इसी मार्ग से खुष्म को ले जाये जाते होंगे। कीष्ट्रम प्रासादों और प्राकारों की भी भाष्य में चर्चा है, जिससे स्पष्ट है कि खुष्म वडी सम्पन्न नगरी थी। सौष्ट्रमी म्हियों के लिए भी भाष्यकार ने श्रेष्ठ विशेषणों का प्रयोग किया है। अपन्त की अव मुघ कहते हैं, खुष्म जनपद की राजवानी थी। कान्यम के अनुसार

१. किन्धम प्रन० ज्या०, पृ० २०६-१९।

२. ८-३-९१, पृ० ४६२ ।

३. अग्रवालः पाणिनि, पृ० ७१ ।

४. अनुगङ्गम् हास्तिनपुर, २-१-१६, पृ० २७३।

५. एन० ज्या०, पृ० ७०२ ।

६. पाजिटर: डायनेस्टीज ऑफ् दि किल एज, पृ० ५ ।

७. आर्कि० सर्वे रि०, भाग १४, पृ० ११६।

८. झा० २, पृ० ४२ ।

९. अयं पन्याः स्रूष्टनमुपतिष्ठते ।---१-३-२५, पृ० ६४ ।

१०. १-४-५१, पु० १८१ ।

११. ४-३-३९, पृ० २३३ ।

सुष्त चारो और से प्राक्वितिक सीमाओं द्वारा दृढता से सुरक्षित था और इस प्रकार वह वास्तव में पुर्ग था। सुष्त का घेरा लगभग चार मील था। आज सुष, मण्डलपुर, दयालगढ़ और वृरिया ये गाँव प्राचीन सुष्त की ही भूमि पर वसे हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग २००० है। इन स्थानों में दिल्ली के तीमर राजाओं से बुद्धकाल (५०० ई० पू०) तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सुष्त नगरी मेरल, सहारनपुर-अम्बाला होकर उत्तर पंजाब जानेवाले मुख्य मार्ग पर स्थित थी। यही होकर यमुना के लिए मार्ग जाता था। महमूद गंजनवी, तैमूरलग और वावर कन्नौज, हरद्वार और दिल्ली की लूट एव विजय के बाव इसी मार्ग से वापस लीटे थे। पत्जिल के समय में भी यह भाग प्रसिद्ध रहा होगा, जिसका उन्होंने अगुलि-निर्वेशपूर्वक उल्लेख किया है। काशिकाकार के कयन से भी जात होता है कि सुष्त पाटलिपुत्र से तक्षशिला जानेवाले उत्तरापथ के मुख्य मार्ग पर स्थित था।

मयुरा—पतर्जाल के समय में मथुरा भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नगरियों मे थी। मथुरा, सुघ्न और पाटलिपुत्र इन तीनों का उल्लेख भाष्य में सबसे अधिक हुआ है।

मयुरा शूरसेन जनपद की राजघानी थी, यद्यपि भाष्य मे शूरसेन जनपद का नाम नहीं है। वैदिक काल में इस नगरी का उल्लेख नहीं मिलता। पाजिटर के अनुसार शत्रुघन ने लवणासुर को मारकर और मधुवन के अरण्य को काटकर मथुरा को बसाया था। इसे मधुरा भी कहा जाता था। असे प्रीक्त इतिहासकारों ने इसे मधुरा या मेडोरा कहा है। वौद्ध-जैनग्रन्थों, फाह्यान, ह्वेन्साग और टालेमी के वर्णनों से स्पष्ट है कि ईसा-पूर्व ३०० से तीसरी शती के अन्त तक यह नगरी वहुत ही महन्वपूर्ण रही। पतजिल से यह भी पता चलता है कि मथुरा व्यापार-उद्योग के लिए प्रसिद्ध और घन-घान्य से समृद्ध नगरी थी। कुरु जनपद से उसके व्यापारिक सम्बन्ध विनष्ट थे और वड़ी सख्या में कुरु लोगों का मथुरा में आना-जाना लगा रहता था। कुरु के साथ मथुरा के बड़े प्रिय सम्बन्ध थे।

मयुरा कई शताब्दियों तक वौद्धधर्म का केन्द्र रही। पतजिल-काल में वहाँ जैन पर्याप्त सख्या में वस चुके थे। कुषाण-काल से पूर्व मथुरा में वाबपाल, धनमूर्ति और उनके पूर्वजों का शासन था। यह वात खुदाई में प्राप्त रेलिंग, स्तम्भों तथा लेखों से विदित होती है। मरहुत के द्वार-मार्ग के लेखों में भी इन शासकों के नाम हैं। उनमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि शुगों के राज्यान्तर्गत (शुद्धाना राज्ये) वाबपाल ने ये स्तम्भ वनवाये थे। इस समय मथुरा-राज्य शुग-राज्य की सीमा के अन्तर्गत रहा होगा। लेखों में यह वात स्पष्ट नहीं है कि वाबपाल स्वय राजा या या नहीं।

१. ६-३-४२, पृ० ३२७ तथा अन्तरा तक्षशिलां पाटलिपुत्रं च स्नुष्नस्य प्राकाराः।—— २-३-४ काशिल।

२. अ० २, पृ० ४२; १-२-६४ आदि।

३. एन० इण्डियन हिस्टा० ट्रेडिशन, पृ० १७०।

४. १-२-५२, पू० ५५३।

५. ट्रेविल्स ऑफ् फाहियान: वैटर्स-युवानचांग, पृ० ऋसका: ४२ तथा १-३०१ ।

६. प्रियकुरुवरा मयुरा बहुकुरुवरा मयुरा।—४-१-१४, पृ० ३४।

मथुरा ने न जाने कितने राजनीतिक उत्यान-पतन देखे हैं। शत्रुघन ने अपने दो पुत्रों व्वम् और शूरसेन के साथ यहाँ शासन किया। महाभारत और पुराणो के अनुसार यहाँ यादवी का शासन रहा। अन्वक और वृष्णि यहाँ पहले निवास करते थे। वाद मे राक्षसो से भीत होकर वे यहाँ स चले गये और उन्होंने द्वारावती को राजवानी बनाया। मगवराज जरासन्व ने इसे आकान्त किया। महाप्रयाण के समय युधिष्ठिर ने वच्चनाम को मयुरा का शासन सौंपा था। अन्यको के जासन-काल मे यह नगरी उग्रसेन के अधिकार मे थी। ग्प्त-साम्राज्य के उत्थान के पहले यहाँ सात नाग-राजाओं ने शासन किया। वुद्धकाल मे मयुरा के शासक को मातृपक्ष द्वारा उज्जियनी से मम्बद्ध होने के कारण अवन्तिपुत्र कहतेथे। दीपवंग के अनुसार यह सर्वोत्तम नगरी थी। जैनग्रन्थों के अनुसार यहाँ वासुदेव नामक शक्तिशाली राजा था। गीवेयों का भी शासन मयुरा पर समूद्रगुप्त से पूर्व रहा। पजाव और कावुल के शासक मिनाण्डर का भी मयुरा पर अधिकार रहा। मेनास्थनीज के समय मे इस पर मौर्यो का शासन था। प्रथम शताब्दी मे शक राजाओं ने हिन्दू-राजाओं का उन्मूलन कर मयुरा पर अपना आधिपत्य स्यापित किया। द्वितीय द्यताब्दी में मयुरा कृषाण राजा हविष्क के अविकार में आई।'° पतजलि के ममय में मथुरा गुग-राजाओं के अधिकार में थी, यद्यपि कुछ विद्वानों को इसमें सन्देह है। फिर भी, गुगों के प्रभाव में तो वह अवञ्य थी। पतजलि हारा अत्यधिक आत्मीयता के साय वार-वार मयुरा का उल्लेख किया जाना भी इस कथन के पोपण में महायक है।

फाह्यान के अनुसार मयुरा मे बहुत बौढ़ मठ थे, जो मिक्षुओ से भरे रहने थे। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। अच्छे रेशे की कपास, कपडा और सोना यहाँ का प्रसिद्ध था। भाष्यकार ने भी यहाँ के कार्पापण और मुन्दर वस्त्रो का उल्लेख किया है। अगुत्तरनिकाय (३-२५६) मे अवस्य यहाँ की सडके विषम, रजोमयी, चण्डशुनका, दुर्लमिण्डा और वालायक्सा (पगु-प्रेती से भरी) कही गई हैं।

प्राचीन मथुरा यमुना के दक्षिण तट पर इन्द्रप्रस्थ और कौशाम्बी के मध्य स्थित थी। गगा-तट पर अवस्थित साकाव्यनगर यहाँ से चार योजन दूर था।'' वर्त्तमान मथुरा यमुना के कटाव

११. कच्चायन: पाली ग्रामर, भाग ३, अ० १।



१. रामा० ७-६२-६।

२. विट्यु पु०, ४-१३-१ तया वायु पु०, ९६-१, २।

३. ब्रह्मपुराण, अ०'३४।

४. हरिवंश पु०, अ० ३७।

५. स्कन्द पु०, विष्णुखण्ड।

६. पार्जिटर:एन० इण्डियन हिस्टा० ट्रेडि०, पृ० १७१।

७. वायुपुराण, स० ९९।

८. रायचीयुरी: पालि० हिस्ट्री ऑफ् एन० इण्डिया, प्० ३९१।

९. स्मियः वर्ली हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, चौया स०, पृ० २१०।

१०. वही, पृ० २८६ ।

के कारण उत्तर की ओर हट गई है। भाष्य मे पाटिलपुत्र इससे पूर्व दिशा मे वतलाया गया है।

माथुर लोग स्वास्थ्य और सौदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। भाष्यकार ने उन्हे साकाश्यो और पाटलिपुत्रको से अधिक सुन्दर कहा है। $^3$ 

अहिच्छत्र--अहिच्छत्र के रहनेवाले पुरुप आहिच्छत्र और स्त्रियाँ आहिच्छत्री कहलाती थी। अहिच्छत्र उत्तर पचाल की राजवानी थी। महाभारत से भी इसकी पूर्ण्ट होती है। अहि-च्छत्र उत्तरप्रदेश के वरेली जिले मे स्थित रामनगर का प्राचीन नाम था। यहाँ जो सिक्के मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वराहमिहिर यहाँ का शासक रहा था। पभोसा के गुफालेख से भी इस वात का पता चलता है। सीनकायनि भी यहाँ का शासक था। प्रयाग के समुद्रगुप्तवाले जिलालेख में जिस शक्तिशाली राजा अच्युत का नाम आया है, उसके सिक्के भी अहिन्छत्र में मिले है। अहिच्छत्र को कही-कहीं अहिसेत्र भी लिखा गया है। वैसे इसका प्राचीनतर नाम अहिच्छत्र था, जो लुडर्स के ब्राह्मी शिलालेखों की सूची के एक लेख में सुरक्षित है। यह रूप टालेमी के अदिसद से भी मिलता है।' हरिवशपूराण के अनुसार अर्जुन ने यह नगर द्रोणाचार्य को दे दिया था। विविव तीर्थ-कल्प के अनुसार इसका प्राचीन नाम सख्यावती था। एक वार पार्व्वनाय इस नगर मे अमण कर रहे थे कि कमठासुर ने ईर्ध्यावश इतनी वर्षा की कि सारा नगर जलमग्न हो गया और पार्व-नाथ भी आकण्ठ जलमग्न हो गये। तब नागराज ने रानियो-सहित जन पर फनों का क्षत्र लगा दिया और उनके गरीर को कुण्डली से आवृत कर उनकी रक्षा की। तब से इस नगर का नाम अहिच्छत्र पड गया। ह्वेन्साग के समय तक इसका महत्व बना हुआ था। आज यह स्थान खण्डहरों के रूप में हैं। प्राचीन किले के व्वसावशेष, जो मीलों में विखरे हैं, पाण्डु का किला कहलाते हैं। इसे देखने से पता चलता है कि इस किले मे ३४ वुर्ज थे।

कान्यकुळा—कान्यकुळा उत्तरप्रदेश के फर्रूखावाद जिले के वर्तमान कन्नौज का पुराना नाम है। भाष्यकार ने अहिच्छत्र के साथ ही इसका उल्लेख किया है। इसके गाविपुर, कुशस्यल, और महदप नाम भी मिलते है। रामायण (वालकाण्ड) के अनुसार यह विश्वामित्र की जन्मभूमि थी। भागवतपुराण (६-१-२१) मे इसे अजामिल की नगरी कहा है। कान्यकुळा भी पचाल-जनपद के अन्तर्गत था।

सांकाक्य—साकाव्य, जिसे पालि-प्रत्यों ने सकस्स कहा है, फर्क्खावाद (उ०प्र०) जिले में अवस्थित एक ग्राम था, जिसे आजकल सकीसा कहते हैं। यह स्थान कुण्डारकोट से ३६ मील उत्तर में तथा अलीगज से दक्षिण-पूर्व की ओर ११ मील दूर है। डटावा से उत्तर-पूर्व की ओर

१. १-१-५७, पृ० ३५७ ।

२. ५-३-५७, पृ० ४५४ ।

३. रैप्सन: एन० इण्डिया, पु० १६७।

४. आदिपर्वे, अ० १४०।

५. मैकिण्डिल:इण्डिया ऐजि डिस्काइब्ड बाइ टालेमी, पृ० १३४ ।

६ं अभि० राजेन्द्रकोष, ४-३९।

७. एपिग्राफिका इण्डिका, भाग ४, पृ० २५६।

यह ४० मील दूर पडता है। कुछ लोगों के मत से साकाश्य कर्जाज से ४५ मील उत्तर-पश्चिम की ओर एव फतहगढ से २३ मील दूर, इटावा जिले में अतरजी और कन्नौज के वीच कालिन्दी (प्राचीन इक्षुमती) नदी के उत्तरी तट पर स्थित सिकस्स वसन्तपुर का प्राचीन नाम था। पतजिल के अनुसार साकाश्य गवीधुमान् से चार योजन दूर था। यह दूरी गवीधुमान् की सीमा की समाप्ति से साकाश्य के सीमारम्भ तक थी। साकाश्य के निवासी साकाश्यक कहलाते थे। सौन्दर्य की दृष्टि से भाष्यकार ने पाटलिपुत्रको एव माथुरो दोनों को इनसे श्रेष्ठ माना है और वार-वार इस कथन को दृहराया है। पे

गवीघुमान्—गवीघुमान् सम्भवत वर्त्तमान कुण्डरकोट है, जो इटावा से उत्तर पूर्व की ओर २४ मील और फर्रेखावाद जिले मे स्थित सिकसा से ३६ मील दूर है। पतजिल ने गवीघुमान् को साकाक्य से चार योजन दूर वतलाया है।

कौशाम्बी—पतर्जाल ने विना कोई विशेष विवरण दिये वारह वार कौशाम्बी का उल्लेख किया है।  $^*$  इससे केवल इतना पता चलता है कि यह अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान था और वे इससे बहुत अधिक परिचित थे। काशिकाकार ने इसे कुशाम्ब द्वारा बसाई गई नगरी कहा है। $^5$ 

कौशाम्वी को पाल प्रन्थों में कोसम्बी और चीनी प्रन्थों में कियाउ-शेंग-मि कहा है। यह वश या वत्स जनपद की राजधानी थी। इलाहाबाद जिले का कोसमग्राम, जो प्रयाग से लगभग ३० मील दूर दक्षिण-पश्चिम में यमुना के किनारे स्थित है, कौशाम्बी का वर्त्तमान रूप है। जैन आज भी इसे कौशाम्बी कहते हैं। हिन्साग के अनुसार कौशाम्बी प्रयाग से ५००० ली० की दूरी पर स्थित थी। इसके तथा प्रयाग के बीच में हाथी आदि वन्य पशुओं से भरा सधन वन था। इस आधार पर कुछ लोगों को उपर्युक्त मत स्वीकार नहीं है। मेजर वास्ट ने रीवॉ स्मिथ ने मरहुत के समीप का प्रदेश तथा बैटमें ने बाँदा जिले में अजयगढ़ का उत्तरी-पूर्वी भाग को कौशाम्बी माना है। "

पौराणिक परम्परा के अनुसार् पुरुवशीय वत्सराज उदयन यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए। पुरु लोगो की राज<u>धानी हस्तिनापुर और राज्य कुरुक्षेत्र था</u>। जब हस्तिनापुर को गगा ने नष्ट कर दिया, तब परीक्षित के वशज राजा यहाँ चले आये। महाभारत के अनुसार यमुना वत्स मे

१. गवीधुमतः साकाश्य चत्वारि योजनानि। गवीधुमतो निःसृत्य यदा चत्वारि योजनानि भवन्ति ततः सांकाश्यम् ।—२-३-३८, पृ० ४२६।

२. सांकाश्यकेस्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतराः।---१-३-११, पृ० ४५।

३. एन्० एल्० दे. -- ज्या० डिक्श०, पृ० ५९।

४. १-१-५६, १-२-४४ आदि ।

५. ४-२-६८।

६. किन्छम: आकिया० सर्वे रि०, भाग १, पृ० ३०३।

७. कॉनघम: आर्कि० सर्वे रि०, भाग १, पृ० ३०३ तथा जर्नल ऑफ् रा० ए० सो० १९०४, पृ० २४९ तथा वैटर्स, २-३३९।

होकर वहती थी। कौशाम्बी साकेत को श्रावस्ती एव प्रतिष्ठान से जोडनेवाले व्यापार-मार्गो का केन्द्र-स्थल थी। कोसम मे प्रद्योत का वनवाया हुआ ईटो का किला आज भी वर्तमान है।

साकेत—साकेत उत्तर-कोशल की राजधानी तथा उसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नगर था, जहाँ से यमुना पारकर कौशाम्बी के लिए मार्ग जाता था। श्रांबस्ती से साकेत तक सात वार थके हुए घोडे वदलकर रथ द्वारा जाया जा सकता था। यह नगर कोसल की उत्तरी पूर्वी सीमा पर अवस्थित था और भारत के छह प्रमुख नगरों मे था। विनयपिटक (१-८८) के अनुसार साकेत और श्रावस्ती का मार्ग डकैतो से भरा था, जो भिक्षुओं तक को लूट लेते थे। राजसेना डाकुओं को पकड़कर मार डालती थी। टालेमी ने इसे सौगद कहा है। पतजलि के अनुसार साकेत पूर्व और पश्चिम भारत को जोडनेवाले मुख्य मार्ग पर अवस्थित था। उन्होंने खूष्न और साकेत जानेवाले मार्गों से अपना परिचय वतलाया है। उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र जानेवाले मार्ग पर पहले साकेत पडता है।

पतंजिल ने यवनो द्वारा साकेत पर घेरा डाले जाने की वात कही है। यह यवन कीन या और उसने कव साकेत पर आक्रमण किया ? कुछ इतिहासकार यह आक्रमण डिमेट्रियस द्वारा किया गया मानते हैं। उसने भारत पर दो ओर से आक्रमण किया। पश्चिम में इसका सेनापितत्व स्वयं डिमेट्रियस ने किया और पूर्व में उसके सहायक मिनाण्डर ने। दोनो कैंची के फल के समान चलकर पाटलिपुत्र में मिले। टार्न ने भी इस कथन का समर्थन किया है। "

अधिकाश विद्वान् साकेत और अयोग्या को एक मानते हैं। विल्सन के संस्कृत-कीप में भी साकेत का अर्थ अयोध्या दिया है। रघुवश (सर्ग १३, क्लो० ७९ तथा १४-१३) में साकेत राजा दशरथ की राजधानी वर्ताई है। रामायण में भी साकेत दशरथ की राजधानी वर्ताई है। रामायण में भी साकेत दशरथ की राजधानी वर्ताई है। इन आधारों पर किन्धम साकेत और अयोध्या को एक नगर मानते हैं। एतरेय ब्राह्मण ने (७-३) अयोध्या को एक ग्राम कहा है और साख्यायन श्रीतसूत्र (१५-१७-२५) ने इस वात की पुष्टि की है कि साकेत और अयोध्या एक थे। प्रो० रीज डेविड्स ने सफल तर्को द्वारा यह सिद्ध किया ह कि बुद्ध के समय में साकेत और अयोध्या दोनो पृथक् नगर थे। फुहरर के 'मानु-मेण्डल ऐण्डिक्विटीज ऑव नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज ऐण्ड अवद्य, (पृ० २७५) में उन्नाव जिले

१. वरुआ और सिनहा: भरहुत इन्सि॰, पृ॰ १२।

२. मिल्झम नि० १-८८।

३. दिग्घ० नि० २-१४६।

४. १-३-२५, पृ० ६४ ।

५. योऽयमध्वा गत आपाटलिपुत्रात् तस्य यदवरं साकेतादिति ।——३-२-१३६, पृ०३२८ ।

६. अरुणद्यवनः साकेतम् ।—-३-२-१११, पृ० २४६ ।

७. टार्न ग्रोक्स इन वैविख्या एण्ड इण्डिया, पृ० १४०, २२५, २२६।

८. एन० ज्या०, पू० ४६४।

९. लॉ:ज्या० बॉफ् बर्ली वृद्धिज्म, पू० ५ ।

के सुजनकोट के खण्डहरों को, जो सई नदी के तट पर हैं, प्राचीन साकेत बतलाया गया है। कर्निघम के अनुसार साकेत को ही फाह्यान ने श-चि और ह्वेंग्साग़ ने विशाख नगरी कहा है।

साकेत या अयोघ्या पुष्यिमित्र शुग के राज्य के अन्तर्गत थी। पतजिल ने अयोध्या पर यवनो द्वारा घेरा डाले जाने की बात कही है। यहाँ पाये गये एक शिलालेख मे वतलाया गया है कि पुष्यिमित्र ने दो अश्वमेष्ये यज्ञ किये थे।

काशी या वाराणसी——भाष्य मे एक स्थान को छोडकर अन्यत्र कीशाम्बे। और वाराणसी नाम साथ-साथ आये हैं। भाष्यकार ने वाराणसी को गगा-तट पर वसा हुआ वतलाया है। पत्रजलि के समय मे भी वाराणसी गगा-तट पर लम्बी-लम्बी वसी हुई थी। व्यापारी-वर्ग मे वाराणसी का नाम जित्वरी प्रसिद्ध था। वाराणसी भिन्न-भिन्न कालो में भिन्न-भिन्न नामो से पुकारी जाती रही है। यथा—सुरुन्धन, सुदस्सन, ब्रह्मबङ्ग, पुष्पवती, रम्म, मोलिनी आदि। यह प्राचीन काशी-राज्य की राजधानी थी और काशी नाम से भी प्रसिद्ध थी। क्मंपुराण (३०-६३) के अनुसार यह वरणा और असी नदियों के मध्य में स्थित थी। यह वरणा सम्भवत अथवं वेद (४-७-१) की वरणावती है। वाराणसी या काशी और श्रावस्ती के वीच में अच्छा व्यापारमार्ग था। काशी व्यापार और उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। इसका श्रावस्ती और तक्षशिला से निकट व्यापारिक सम्बन्ध था। भाष्यकार ने काशी को वस्त्र व्यापार का केन्द्र बतलाया है, जहाँ विशेष प्रकार का कपडा तैयार होता था।

जातको के अनुसार इसका विस्तार १२ योजन था। वाराणसी वडी समृद्ध एव घनी वसी नगरी थी। हिन्दू, जैन और वौद्ध साहित्य मे समान रूप से ख्यात और समादृत वाराणसी को आनन्द ने वृद्ध के परिनिर्वाण के लिए सुझाए हुये नगरो की सूची मे सिम्मिल्ति किया था। जैन विविच तीर्थं करूप के अनुसार वाराणसी चार भागो मे वँटी थी। जैनो के अनुसार पाक्वं नाथ का जन्म काशी मे हुआ था। वृद्ध के समय मे काशी-जनपद कोसल मे मिल चुका था। चीनी यात्रियो ने इसे पो-लो-नि-स्से कहा है और यहाँ के लोगो को बहुत भला अवौद्ध तथा अध्ययनशील बतलाया है। सख्यायन श्रौतसूत्र (१६-२९-५), वृहदारण्यकोपनिषद् (३-८-२), शतपथ-

१. एन० ज्या०, पू० ४६० ।

२. एपि० इण्डि०, भाग २०, पृ० ५७।

३. अनुगङ्ग वाराणसी गङ्गा चाप्यायता वाराणस्यप्यायता।---२-१-१६, पृ० २७३।

४. वणिजो वाराणसीं जित्वरीत्यपाचरन्ति--४-३-८४, पु० २४३।

५. जातक, ४-१५ तथा १९९ चर्यापिटक, पू० ७।

६. धम्मपद कमेण्ट्री, इ-४२९ तथा १-१२३।

७. इह समान आया मे विस्तारे पटस्यान्योऽयों भवति काशिकस्यान्यो मायुरस्य।—५-३-५५, पृ० ४४६।

८. जातक, ५-३७७, ६-१६०।

९. दिग्घ नि०, २-१४६।

१०, बील: बुद्धिस्ट रेकार्ड्स ऑफ् वेस्टर्न नर्ल्ड, २-४४।

ब्राह्मण (१३-५-४-१९), कौशीतकी उपनिषद् (४-१) वौदायन श्रौतसूत्र (१८-४४), रामायण एव महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थो एव पुराणो मे काशी का पौन पुनिक उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुशासनपर्व (अ० ३०, पृ० १८८९,१९००) के अनुसार काशी दिवोदास ने वसाई थी।

पाटिलपुत्र—भाष्यकार ने वीस से भी अधिक सूत्रों के भाष्य में किसी-न-किसी रूप में पाटिलपुत्र का उल्लेख एक या अनेक वार किया है। इससे दो वातों का अनुमान होता है। एक यह कि भाष्यकार के समय में पाटिलपुत्र भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर था, और दूसरे यह कि भाष्यकार का उससे वहुत निकट का सम्वन्ध था। वे जानते थे कि यह नगर मथुरा से पूर्व दिशा में है। जिसके वीच में अनेक स्थान है। वह शोण नदीं के तट पर लम्बा-लम्बा बसा हुआ है। जिस स्थान पर बैठकर उन्होंने अध्यापन कार्य किया, वहाँ से पाटिलपुत्र पहुँचने में कई दिन लग जाते थे। इसीलिए, उन्होंने कहा है कि कोई पाटिलपुत्र जानेवाला एक दिन चलकर कहे कि आज चलना हो गया, तो उससे उसकी गमन-ित्रया समाप्त नहीं हो जाती। जितना चला, उतने को दृष्टि में रखकर इस प्रकार की बात कहीं जाती है। उन्होंने पाटिलपुत्र का मार्ग वतलाते हुए कहा है कि इसके वीच में साकेत मिलता है। मार्ग में कुएँ मिलते है। पाटिलपुत्र मथुरा से दूर है, यह बात भी भाष्य में कहीं गई है। सम्भव है, मथुरा में बैठकर ही भाष्यकार ने सुध्न, साकेत और पाटिलपुत्र जानेवाले मार्गों का निर्देश किया हो। उन्होंने साकाब्य को से पाटिलपुत्र को और पाटिलपुत्रकों से भी माथुरों को अभिरूपतर कहा है। यह कथन भी उक्त अनुमान का पोपक है। "

पाटलिपुत्र मगव-साम्राज्य की राजघानी था। प्रारम्भ मे वह मगघ का एक सामान्य ग्राम था और इसे पाटलिग्राम कहते थे। यह गगा के दूसरे तट पर स्थित कोटग्राम के ठीक सामने था। राजगृह से वैशाली जानेवाले मुख्य मार्ग पर यह पडाव का गाँव था। नगरें के रूप मे इसकी नीव अजातजत्रु के जुनीव और वर्षकार नामक दो मत्रियो द्वारा इसमे दुर्ग वनाये जाने के प्रसग मे पडी। पाटलिपुत्र गगा, शोण और गण्डक के सगम के पास वसाया गया था। पतजलि के समय मे वह शोण तट पर ही अवस्थित था। वाद मे शोण दूर हटती चली गई।

पाटिलपुत्र वहुत विशाल नगर था। इसकी सुरक्षा के लिए ६० फुट चौडी और ३० हाथ गहरी परिखा वनार्ड गर्ड थी। मेगास्थनीज के अनुसार परिखा की लम्बाई ८० स्टेडियम या

१. पूर्व मयुरायाः पाटलिपुत्रम्।---१-१-५७, पृ० ३५७ ।

२. २-१-१६, पृ० '२७३।

३. ३-२-१०२, पु० २३९ ।

४. ३-३-१३६, पृ० ३२८ ।

५. ३-३-१३३, पू० ३२६।

६. ८-२-८४, पु० ३९० ।

७. ५-३-५७, पृ० ४५४ ।

८. सुमङ्गलविलासिनी, २-५-४०।

१६१६० गज और चौड़ाई १५ स्टेडियम या २०२० गज थी। मीतरी खाई से २४ फुट मीतर हटकर एक प्राकार था, जिसमे ५७० गुम्बज तथा ६४ दरवाजे थे। नगर मे चार द्वार थे, जिनसे अशोक को चार लाख कार्पापण की दैनिक आय थी। पाटलिपुत्र भारत का सर्वाधिक समृद्ध और शानदार नगर था। इसके प्रासाद, प्राकार और परिखा देश-भर में प्रसिद्ध थे। भाष्यकार ने वार-वार इसका उल्लेख किया है। नगर इतना वडा था कि उसके विभिन्न अगो की व्याख्या करनेवाली पुस्तिका थी, जिमका नाम 'मुकोसला' था। मुकोसला मे पाटलिपुत्र के प्राकार, परिखा, प्रासाद आदि समस्त अवयवो का वर्णन था। फाह्यान के समय मे इसकी टक्कर का कोई दूनरा नगर देश मे न था', किन्तु लगभग दो सी वर्षों के भीतर ह्वेन्साग के समय मे वह बहुत कुछ उजड चुका था।

राजकीय उद्यानो की पुष्प-विविवता के कारण पाटल्पिपुत्र का पूर्वनाम पुष्पपुर या कुनुम-पुर था। जैन परम्परा के अनुसार दर्शक के पुत्र उदयन ने यह नगर वसाया है। वाम्नव में इसके निर्माण का श्रेय अजातगत्र को है।

पाटलिपुत्र उत्तरकालीन शिशुनागो, नन्दों एव चन्द्रगुप्त, अशोक आदि मौर्य-सम्राटो की राजवानी रहा था। चन्द्रगुप्न विकमादित्य के शासन-काल में भी वह वहुत शानदार एव जन-सकुल था। छठी शताब्दी के हूण-आक्रमण के समय तक यह अच्छी स्थित में रहा। पाटलिपुत्र की खुदाई में जो वस्तुएँ मिली हैं, उनमें एक रेलिंग और स्तम्भ भी हैं, जो सम्भवत शुग या पतजलि के काल का है।

उज्जयिनी—यद्यपि भाष्य मे उज्जयनी नाम केवल एक वार आया है, किन्तु उसमें यह स्पष्ट प्रतीन होता है कि भाष्यकार को इस नगरी से प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त था। वे माहिष्मती और उज्जयिनी के मध्य की दूरी से अवगत थे। इमीलिए, नायकाल को उज्जयिनी से पैदल चलकर सूर्योदय तक माहिष्मती पहुँच जाने को उन्होंने आक्चर्यकारी वात कही है।

भाष्यकार का उज्जयिनी मे परिचित होना स्वामाविक हे, क्योंकि इम प्रदेश मे विदिशा,

१. मैकिण्डिल: एन० इंग्डि॰ एज डंस्का॰ वाई मेगास्यनीच एण्ड ऐरियन, पृ॰ ६५ से ६७।

२. वही।

३. सामान्तपासादिका, १-५२ लॉ: हिस्टा० ज्या०, पृ० २५० पर उद्धृत।

४. पाटलिपुत्रस्य व्याल्यानी सुकोसलेति। अवयवको ह्याख्यानं व्याख्यानं पाटलिपुत्रं चाप्यवयवक्ष आचष्टे ईवृक्षा अस्य प्राकार इति ।—४-३-६६, पृ० २३९ तथा पाटलिपुत्रकाः प्रासादा-पाटलिपुत्रकाः प्राकाराः।—४-३-१३४, पृ० २५८।

५. लेगी: फाह्यान, पृ० ७७-७८।

६. बैटर्स : ऑन युआनचांग, २-८७।

७. मनरंजन घोष: पाटलिपुत्र, पृ० १४-१५।

८. उज्जियान्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां सूर्योद्गमन सम्भावयित सूर्यमृद्गमयित---२-३-७६, पृ० ७६।

और विदर्भ तक का प्रदेश शुग-राज्य के अधिकार मे था। विदिशा मे पुष्यिमत्र का पुत्र अग्निमित्र राष्ट्रिय पद पर नियुक्त था।

उज्जियिनी अवन्ति या पश्चिमी मालव-प्रदेश की राजधानी थी और चर्मण्वती की सहायक शिप्रा नदी के तट पर वसी हुई थी। उज्जियिनी हीनयानो और महायानो का केन्द्र रही। बाह्मणो के आधिपत्य-काल मे भी ३०० बौद्धवर्म प्रचारक यहाँ रहते और स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार करते थे। यही जैनवर्म के प्रवत्तंक वर्घमान महावीर ने समाघि ली थी। ईसा-पूर्व चौथी शती मे उज्जियिनी मगघ के अधिकार मे आई। अशोक वहा का पहला राष्ट्रिय नियुक्त हुआ। उसने विदिशा की विदिशा रानी से विवाह किया। यही उसका पुत्र महेन्द्र उत्पन्न हुआ। विदिशा रानी का स्मारक-रतुष साँची मे विद्यमान है।

उज्जयिनी व्यापार का बड़ा केन्द्र रही है। तीन प्रमुख व्यापार-मार्गों के सगम पर अवस्थित होने के कारण भृगुकच्छ से निर्यात होनेवाला सारा माल यहाँ होकर जाता था। इसीलिए, नगरी बड़ी समृद्ध वन गई थी। सस्कृत-साहित्य उज्जयिनी-वैभव के वर्णनो से भरा है। प्राचीन उज्जयिनी वर्त्तमान उज्जैन से कोई १॥ मील आगे हटकर वसी थी। इस स्थान की खुदाई में आहत एव ढले सिक्कें तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व तक के मिले हैं। दूसरी शती ईसा-पूर्व की एक पत्थर की मज्या तथा वरतन मिले है। और भी सामग्री मिलने की सभावना है।

माहिष्मती—माहिष्मती उज्जियिनी से तीस कोस की दूरी पर स्थित दक्षिण अवन्ति की राजधानी थी, जिसे आजकल माहेश्वर या मान्धाता कहते है। महाभारत अश्वमेधपर्व के माहिष्मक या माहिष्क लोग यहाँ के निवासी थे। पद्मपुराण (१८३-२) के अनुसार यह नर्मदा-तट पर स्थित थी। सम्भवत. रामायण (किष्किन्या का०) मे विणित माहिषिकी नदी के प्रदेश मे, जो विन्ध्य और ऋक्ष पर्वत के वीच मे वहती थी, होने के कारण यह नाम पडा हो। भाष्यकार ने जिस महिष्मान् देश का उल्लेख किया है, वह यही प्रदेश था। भाष्यकार ने महिष्मान् की ब्युत्पत्ति महिष से मानी है। महिष और महिषक लोग एक ही थे।

मध्यमिका—िवत्तौड़ (मेवाड) से ११ मील दूर नगरी का ही पुराना नाम मध्यमिका था। यहाँ वहुत-से प्राचीन सिक्के मिले हैं, जिनपर 'मज्झमिकाय सिवि जनपदस्स' अकित है। जातकों मे एक शिवि राजा का उल्लेख है, जिसकी वो राजधानियाँ थी—अरिट्टपुर और जेतुत्तर। ' एन्० एल्० दे जेतुत्तर नगरी का ही पूर्व नाम मानते है। ' इसी को अल्वेख्नी ने मेवाड़ की राजधानी जरूर कहा है। ' इसके आधार पर यह पता चलता है कि शिवियों की एक शाखा उत्तर से आकर ईसा-

१. वील: बुद्धि० रेकार्ड्स, २-२७०।

२. ४-२-८७, पू० १९६।

३. क्रानियमः एन० ज्या०, पृ० ६६९।

४. लां : ट्राइब्स इन ऐन इण्डिया, पृ० ८३।

५. देः ज्या० डिक्स०, पृ० ८१।

६. अल्बेरनीज इण्डिया, १-१०२।

पूर्व ३०० के लगभग यहाँ बस गई थीं ।' भाष्यकार ने महासाष्य में ग्रीकों द्वारा मध्यमिका पर किये गये कारूमण का उल्लेख किया हैं।'

मासिक्य — नासिक्य को ण्तंजिल ने नगर कहा है। पुराणों में इसे नासिक और रामायम में जनन्यान कहा है। इह्माण्डपुराण के अनुसार नासिक्य नर्मदान्तट पर अवस्थित था। जनन्यान पचवटी और गोवाकरों के समीप था। इसके इस नाम का कारण यहाँ लक्ष्मण द्वारा चूपंगला का नासिकाच्छेदन है। गोदाकरों के दक्षिण तट पर बसा हुआ वर्तमान नासिक नगर नामिक्य का आधुनिक रूप है। आगे चलकर सानवाहन राजाओं के समय में नासिक हीनयानों की मद्रयान ज्ञाल का महत्त्वपूर्ण केल वन गया, जिनकी २३ नुफाएँ यहाँ विद्यमान हैं। मर्हन के वीटिव लेवल न० ३८ में भी नामिक का खल्लेख है।

क्षिरीषा—यह हिनार जिले का वर्तमान सिरमा है। इसका नाम विशेषवन के समीव होने के कारण पड़ा।

रोणी—सम्बन यह हिमार जिले का रोड़ी स्थान है । किन्नु, आवकरोण और वैहकरोण के विषय में कुछ बात नहीं है । सन्मव है, यह इमी के पास-पडोम के ग्रान हो ।

क्टूबदरी--कट्वदरी गुल्मों के समीप वसे होने के कारण यह नाम पड़ा होगा।

अन्य ग्राम—नगग्राम, नवनगर, बौब्हान, नगर, बौर्य और जाम्ब्बनगर तया कैतवत और बाल्यूब्रिनी ग्रान ' तिसूका ग्राम.'' ऐणीक नामक उदीच्य ग्राम '' मैपुर और स्कीनगर नामक ग्राच्य ग्राम.'' हिपुरी एवं त्रिपुरी नगरी '' उद्दुन्दरावती नगरी '' पत्रग्रामी, पण्णगरी (ग्राम और नगरविकेष)'' एवं पूर्वेषु कामकमी और अपरेष् कानकमी,' इन सबसे भी भाष्यकार

१. किनचम: आर्कि० सर्वे रि०, नाग ६, पृ० १९६-२०२।

२. ३-२-१११. पृ० २४६।

३. बरुआ एण्ड सिन्हाः भरहुत इंस्क्रिप्शन्त, पृ० १८, १२८।

४. लुडर्स लिस्ट-सं० ११२२, ११४९।

५. शिरीयाणामहूरभवा ग्रामाः शिरीयाः।—१-२-५१, पृ० ५५०।

इ. १-१-७२, पु० ४४२।

७. १-२-५१, पू० ५५०।

८. ५-३-७२, पृ० ४७०।

९. २-४-७, पु० ४६४।

१०. ७-२-९९. पृ० १५५।

११. ४-२-१४५, पृ० २१९।

१२. १-१-७५, यृ० ४६३।

१३. ५-४-६८, पृ० ४९९।

१४. ४-२-७१, पृ० १९४।

१५ २-१५-१. पृ० २९९।

१६. १-४-२, पृ० १२४।

परिचित थे। इनमें डॉ॰ अग्रवाल ने नवनगर को वग या पश्चिमी बगाल की प्राचीन राजधानी नवद्वीप माना है, किन्तु भाष्यकार ने वग के अन्य किसी ग्राम या नगर का उल्लेख नही किया है। त्रिपुरी का उल्लेख जाजल्ल देवी (चेदि) के रतनपुर के सन् ८८६ के शिलालेख में मिलता है, जिस पर कोकल्ल के अठारह पुत्रों में से एक का शासन था। पाणिनि (६-१-१५५) के कास्तीर और अजस्तुन्द ग्रामों की स्थिति का भी कोई पता नहीं चला है। भाष्य का कन्यान्य केय कमोरिन का प्राचीन तमिल नाम था। ग्रीक लेखकों ने इसे 'कोमेरिया ऐकान' कहा है।

१. एपि० इण्डि० १-३३ त**या** लाँ: ट्राइन्स इन ऐन० इण्डिया, पृ० ५०, २३९९।

|   |  |   | - |  |
|---|--|---|---|--|
| , |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | - |   |  |
|   |  |   |   |  |

# खण्ड ३ भारत की सामाजिक स्थिति

#### अध्याय १

### समाज-संगठन

कुल (परिवार)—समाज का सबसे छोटा घटक कुल था। विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सम्मान-प्रदर्शन के लिए उनके कुल का उल्लेख किया जाता था। कुल प्राय. पुरुषों के नाम पर थे। उदाहरणार्थ—कारीपगन्ध्या का कुल उसके पित या पुत्र के नाम से लोगों मे प्रसिद्ध था। कारीपगन्ध्या के नाम से स्वतन्त्र कुल की गणना नहीं की जाती थी। कुछ कुल कई पूर्वजों के नाम से प्रसिद्ध हो जाते थे। जैसे पट्कुल परिवार के छह पूर्वजों के नाम पर प्रसिद्ध था। इसके सदस्य पाट्कुल कहलाते थे। बाह्मणों मे आज भी कुछ लोग स्वयं को 'पाट्कुल' मानते है। पद, जाति, कार्य या व्यक्ति के नाम से कुलों का उल्लेख किया जाता था—यथा सेनानिकुल, ब्राह्मणकुल', वृषलकुल, याज्यकुल, कारीपगन्ध्या-पित्कुल आदि। इस प्रकार, कुल शब्द वर्त्तमान परिवार के अर्थ मे प्रयुक्त होता था। लोक-व्यवहार मे कुल और गोत्र प्राय एक ही अर्थ मे वोले जाते थे। कुल गोत्र का अवयव था।

कुलीन—कुल मे उत्पन्न व्यक्ति की सज्ञा कुलीन थी। कुल कुल प्रतिष्ठित माने जाते थे और कुल कुल्यात। प्रतिष्ठित कुल की सन्तान माहाकुल, माहाकुलीन , या महाकुलीन कही जाती थी और कुल्यात कुल की सन्तान दौष्कुलेय या दुष्कुलीन। कही जिन कुल्य रे और कौलेयक भी अच्छे कुल के वोषक थे। बनी परिवार के लोग आढ्यकुलीन कहलाते थे। श्रेष्ठ सच्चरित्र परिवार की कन्याएँ कुलपुत्री या कुलदुहिता कही जाती थी। रे ये पद गौरव के परिचायक थे। परिवारों के अपने मित्र परिवार या व्यक्ति होते थे, जिनका पीढियों से पारिवारिक स्नेह-सम्बन्ध चला आता था। ये परिवार कुलमित्र कहे जाते थे। अं कुलदुहिता से ठीक उलटी घर-घर आहिण्डन करनेवाली कुलटा स्त्रियाँ भी होती थी। रे पारिवारिक प्रतिष्ठा या अयञ्च पीढी-दर-पीढ़ी सन्तान के साथ सल्जन रहता था। कुलीन की सन्तान कौलीन कही जाती थी और कौलीनि के छात्र कौलीन।

१. १-१-६२, पू० ३९७।

२. १-१-५१, पृ० ३२१।

३. ६-१-१३, पू० ४०।

४. ४-१-८८, यू० १००।

५. १-१-५६, पु० १५४।

६ १-१-५६ पू० ३३४।

<sup>4. 8-8-08, 90</sup> CCI

۵. ४-१-१३९ ۱

<sup>9. 8-8-8881</sup> 

१०. ४-१-१४३।

११. ४-१-१४०।

१२. ६-३-७०, पू० ३४७।

१३. ६-२-१०६, पूर २७७।

१४. ६-१-९४, पृ० १५१।

कौलीन कह देना मात्र यह बतला देने के लिए पर्याप्त था कि इस छात्र का गुरु न केवल स्वयम् अभिजात है, अपितु उसके पूर्वंज भी सन्चरित्र एव ख्यात रहे हैं। इसी प्रकार, कुलटा का अपयश उसकी सन्तान के साथ लगा रहता था। कौलटिनेय या कौलटेय कह देना यह बतला देने के लिए पर्याप्त था कि इसकी माता समाज मे हीन दृष्टि से देखी जाती थी। यदि किसी परिवार में सामाजिक या घामिक मर्यादा के विरुद्ध काम होता था, तो लोगो का घ्यान उसकी और आकृष्ट होता था और वह लोगो की दृष्टि से गिर जाता था। व

प्राचीन भारत में कुल का महत्त्व बहुत अधिक था। गोत्र के समान कुल का नाम भी कभी-कभी विख्यात पूर्वज के नाम पर चलता था और कभी जीवित वृद्ध पुरुष के नाम पर। यथा, गार्ग्य लोगों के कुल को गार्ग्य कुल भी कहते थे और गर्गकुल भी। इसी प्रकार, वात्स्यकुल और वत्सकुल या वैदकुल और विदकुल दोनों प्रकार से व्यवहार चलता था।

कुल-भेद--- कुल दो प्रकार के माने जाते थे-- गुरुकुल और पितृकुल । विवाहिता का कुल पितृकुल होता था। घर मे वृद्ध पुरुष या पित न रहने पर पुत्र का कुल माता आदि स्त्रियों का कुल माना जाता था। यदि कई भाई कुल मे हुए और वे विभक्त हो गये, तो एक ही कुल के कई घर हो जाते थे। घर का स्वामी गृहपित या आवसिथक कहलाता था। गृहपित घर का ज्येष्ठ पुरुष होता था। पितामह या पिता के न होने पर ज्येष्ठ भ्राता या कोई वडा पुरुष गृहपित कहलाता था। गृहपित प्रथा को गाहंपित कहते थे, जिसमे जनपद-भेद के अनुसार साधारण अन्तर रहता था। भाष्य मे कुरुगाहंपित और वृजिगाहंपित का विशेष उल्लेख मिलता है।

कुल के अंग--कुल या परिवार के मूल पुरुष थे माता और पिता, जिन्हे सयुक्त रूप से 'पितरी,' मातापितरी या मातरपितरी' भी कहते थे।' वेदो मे 'पितरा', 'मातरा' प्रयोग मिलते है। उत्तर भारत मे मातरपितरी प्रयोग प्रचलित-या। माता-पिता से सद्व्यवहार तथा उनकी सेवा पुत्रो का कर्त्तंच्य था।' भाइयो के वढे आदि के कम से ज्येष्ठ, मध्यम और किनष्ठ नाम होते थे। दो मे बढे को ज्यायान् कहते थे। सम्मान की दृष्टि से ज्येष्ठ का स्थान पिता के वाद ही था।

१. ४-१-९०, पृ० १०९।

२. ४-१-१२७।

३. उपरतान्यस्मिन्कुले व्रतान्युपरतः स्वाध्यायः---१-४-११०, पृ० २२३।

४. २-४-६४, पु० ५०३।

५. १-१-५१, पु० ३२१।

६. ४-४-९०, पृ० २८६ तथा ४-४-७४।

७. ४-१-१६४।

८. ६-२-४२, पु० २५८।

९. १-२-७०।

१०, ६-३-३२, ३३।

११. १-१-९, पू० १६३।

कनीयान् ज्यायान् की आज्ञा का पालन करता था। पुत्रों के नामकरण से युवा होने तक माता-पिता उनका पोषण करते थे। वे खुले मण्डप मे सबके सामने पुत्र का नाम रखते थे।

पुत्र—कुल या परिवार मे पुत्र का महत्त्व बहुत अधिक था। उसे शोकापनुद् या शोक को दूर करनेवाला मानते थे। संगे भाई सोदर्य या समानोदर्य कहलाते थे। पिता से प्राप्त होने-वाली सम्पत्ति मे, जिसे पित्र्य या पैतृक कहते थे, तथा पितामह से प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति मे, जिसे पैतामहक कहते थे, कमश सब सोदर्य तथा पितृब्य अशक या अशहारी होते थे। अपने पुत्र के अतिरिक्त अन्य वालको को भी कभी-कभी पुत्र मान लिया जाता था। पुत्र गोद भी लिये जाते थे, जो पुत्रक कहलाते थे। पुत्र की कामना सभी गृहस्थ करते थे।

१. १-१-२१, पूर २०२।

२. १-१-१, पू० ९५।

<sup>3. 8-8-8061</sup> 

<sup>8. 8-3-081</sup> 

५. ४-२-१०४, पूर २०८, ९।

६. ५-२-६९।

७. ३-१-८, प्० ३९।

८. ४-२-३६, पूर १७६।

९. वही।

१०. वही।

११. ४-१-४९, पू० ६३।

१२. ५-२-१०।

१३. ३८-८४ तथा ८-३-८५, पु० ४५८।

१४. ४-१-१४३ तथा ४-१-९०, पू० १०९।

१५. ४-१-१४४ तथा ४-१-११४५, पू० १४५।

१६. कस्कादिगण, ८-३-४८।

१७. १-१-५१, पृ० ३१७।

१८. ४-१-१३४, पू० १४४।

१९. २-१-११२, पू० १८८ तथा ६-१-८४, पू० ११८ तथा ४-४-८२, पू० २८५।

२०. १-२-७१, पूर ६०५।

२१. ४-१-९०, पृ० १०९।

२२. १-१-७२, यु० ४५५

ननान्दृपति। पुत्री और दुहिता दोनो शब्द व्यवहार मे आते थे। ननान्दा की सन्तान नानान्द और दुहिता की सन्तान दौहित्र कही जाती थी। इसी प्रकार पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता था। स्वसा और भगिनी समानार्थी थे। भगिनी का पुत्र भागिनेय होताथा।

संयुक्त कुल--पिता, माता और भाई एक साथ रहते थे, किन्तु कभी-कभी किसी कारण से अनवन हो जाने पर भाई-भाई अलग भी हो जाते थे। इन विभक्त-घन भाइयों को 'विभक्त' कहते थे। मातृ-सम्बन्ध पर टिप्पणी करते हुए भाष्य में कहा है 'देवदत्त का भ्राता' इसमें पठी विभक्त का क्या अर्थ है ? यही न कि बोनो एक स्थान से उत्पन्न हुए हैं। किन्तु, यह कहना विलकुल गण ही है। क्योंकि, जिस प्रकार रात के समय सार्थिक लोग एक ही प्रतिश्रय में ठहर जाते है और सबेरे उठकर चल देते है। उनका परस्पर कोई भी सम्बन्ध नही होता। यही स्थित भ्रातृत्व की है। भ्रातृत्व्यों में तो प्राय झगडे हुआ करते थे। इसीलिए, भ्रातृत्व्य शब्द का अर्थ ही सपत्न हो गया था। एक पित की कई स्त्रियाँ परस्पर सपत्नी होती थी और सपत्नी की सन्तान सापत्न। शत्रुवाचक सपत्न और भ्रातृत्व्य शब्द स्वय भारतीय परिवार के सगठन के दोणो पर प्रकाश डालते है। समान पित या पत्नीवालों का परस्पर शत्रुभाव रहना स्वाभाविक था। सपत्न का मूल अर्थ शत्रु नही था, अपितु समान-पतिकत्व के कारण निरन्तर चलनेवाले शात्रव को वृष्टि में रखकर लाक्षणिक रूप से उसका अर्थ शत्रु प्रचलित हो गया। यही वात भ्रातृत्व्य के विषय में कही जा सकती है। भाष्यकार ने कहा है कि अपने भाई और चचेरे भाई में अन्तर तो होता ही है। है।

कुलाचार—-परिवारों में शिष्टाचार के नियम निश्चित थे। माता-पिता और आचार्य की सेवा करना पुत्र और शिष्य का धर्म था। गुरु-पुत्र के साथ भी चरण-स्पर्श तथा उच्छिष्ट-भोजन के अतिरिक्त, गुरु के समान ही व्यवहार किया जाता था। छोटे लोग वडो को प्रणाम करते थे। अभिवादन और प्रत्यभिवादन के नियम निश्चित थे। पिता के जीवित रहते पुत्र उसका आज्ञानृवर्त्ती रहता था। पिता के जीवन-काल में स्वतन्त्रवत् आचरण करनेवाला पुत्र समाज में धिक्कृत होता था। फिर भी, कभी साम्पत्तिक तथा अन्य कारणों से परिवार में विग्रह उत्पन्न हो जाता था। भाष्य में पुत्रहती, पुत्रजग्धी, पुत्रपुत्रादिनी, पितृहा, मातृहा, भ्रातृहा शब्द मिलते है। ये अपवाद हैं। माता, पिता, भ्राता, पुत्र आदि की हत्या अत्यन्त गहित थी, इसीलिए ये शब्द गाली के रूप में व्यवहृत होते थे।

कुल सम्बन्ध--परिवार तथा उसके मित्र-कुल मे कुछ पुरुष या स्त्री ऐसे भी होते थे, जी

१. १-१-७२, प० ४५२।

२. ४-१-१०४, पृ० १३४।

३. ३-३-१८, पूर्व २९७।

४. ३-४-६७, पू० ३६९।

५. ४-१-१४५, पृ० १४५।

६. ६-३-३५, पृ० ३२३।

७. २-१-१, पूठ २४६।

८. १-१-९, पृ० १६।

९. १-१-५६, पृ० ३३८।

१०. ४-१-१६२, पूर १५५।

११. ८-४-४८, पृ० ४९८ तथा

३-२-८७, पू० २३५।

सम्बन्ध में भले ही पितृव्यादि न लगते हो, पर उनका सम्मान पितृव्यादि के समान किया जाता था। इतना ही नही, उन्हे घर के लोग कल्पित सम्बन्ध से ही पितृच्य, श्वशुर, मातृष्वसा आदि कहकर पुकारते थे। यह सम्बन्ध उन व्यक्तियो तक ही सीमित रहता था। उनकी सन्तान से उस प्रकार का सम्बन्ध होना आवश्यक नही था। इसीलिए लोक-व्यवहार मे यदि कोई व्यक्ति किसी को श्वशुर कहता था, तो भी उसकी सन्तान श्वश्यं नही कही जाती थी। वास्तविक (रक्त-सम्बन्ध) से कल्पित सम्बन्ध (स्नेह-सम्बन्ध) का अन्तर स्पष्ट करने के लिए ही उसे श्वाशिर कहते थे। क्वशर्य पत्नी का सोदर होता था और क्वाशुरि चचेरा या स्नेह के कारण माना हुआ भाई। इसी प्रकार माता की सगी बहुन मातुष्वसा होती थी तथा रिश्ते मे या स्नेह के कारण लगनेवाली अन्य बहने मातस्वसा। पिता के समान पूज्य व्यक्ति पितु-सद्श कहलाता था। पिता के लिए हितकारी वस्तु को पितुमोगीण कहते थे। हितकारी बात वह मानी जाती थी, जो या तो पिता को रुचने-वाली वातो से सम्बद्ध हो या आर्थिक दृष्टि से उसके अनुकुल हो या उनके शारीरिक सूख मे सहायक हो। र सम्बन्धवाची पिता, भाता के विषय में पतजलि ने कहा है कि इन शब्दों के यौगिक वर्ष का ग्रहण नही करना चाहिए। ये शब्द इन-इन अर्थों मे समाज मे प्रचलित हो गये है इसलिए इनका जो अर्थ प्रसिद्ध है, वही ग्रहण करना चाहिए। यों भी वहत-से गब्द नियतविषय लोक मे प्रचलित है। यदि यौगिक अर्थ मानने लगेगे, तो भरण करनेवाला, यह अर्थ भ्राता शब्द का होगा और इस अर्थ मे यदि भाई को भ्राता कहें, तो स्वसा को भी भ्राता कहना चाहिए; क्योंकि भरण जितना छोटे भाइयो का वडा भाई या बडे का छोटा भाई करता है, उतना वहन भी करती है। यदि पुत्र का अर्थ कुल को पवित्र करनेवाला या प्रसन्न करनेवाला माने, तो दृहिता को भी पुत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह भी उनके समान माता-पिता को आनन्दित करती है। यदि पिता का अर्थ रक्षा करनेवाला या पालन करनेवाला माने, तो माता को भी पिता कहना चाहिए, क्योंकि वह भी पत्री के रक्षण और पालन का काम करती है और यदि स्वशुर उसे कहे, जिसे आशु (शीघ्र) प्राप्त करना चाहिए, तो व्वश्न भी व्वशुर कहला सकती है। किन्तु, लोक मे इन सबका प्रयोग उक्त अर्थों मे नहीं होता। इसलिए, सम्बन्धवाचक शन्दों को रूढ या नियतविषय ही मानना चाहिए। '

सम्बन्धों का आधार—पारिवारिक सम्बन्ध दो प्रकार के माने जाते थे। एक पत्नीवज्ञ या स्त्रीवज्ञ से और दूसरे पितृमातृवज्ञ से। स्त्रीवज्ञ में व्याल या उवजुर्य, पत्नीष्वसा, र्यालवयू, रवजुर, रवश्रू आदि थे। इन्हें सयुक्त कहते थे। सयुक्त शब्द उनके पृथ्यवज्ञीय होने की ओर सकेत करता है, जो सम्बन्ध होने के बाद मिल जाते थे। पितृमातृसम्बन्धियों में भाई, भतीजे, चाचा आदि थे, जो बान्धव या कुटुम्त्री कहलाते थे। इन्हें ही 'जाति' कहते थे। इस प्रकार, ज्ञाति के लोगों में आत्मीयत्व की भावना रहती थी। इसीलिए, वे 'स्व', अर्थात् आत्मीय भी कहलाते थे।' स्व-सम्बन्ध अपने कुलवालों से होता था और सयुक्त सम्बन्ध पत्नीवज्ञवालों से। ' इन सम्बन्धों में

१, ४-१-९६, पू० १२९।

५. १-२-७१, पु० ६०५।

२. ८-३-८४।

६. १-१-३५, पु० २३७।

३. ४-१-१, पू० १०।

७. ६-२-१३३, काशिका।

४. ५-१-९, पु० ३०१।

कुछ स्त्रियों के ही पारस्परिक सम्बन्धों के परिचायक थे। यथा—ननान्दा, मनान्दुर्गत, याता आदि और कुछ पुरुपों के पारस्परिक सम्बन्धों के सूचक थे। यथा—र्याल आदि। कुछ स्त्री-पुरुप होनों के समान सम्बन्ध, किन्तु पृथक् व्यक्तियों के बोधक थे। जैसे—्वशुर, स्वश्रू आदि और कुछ दोनों के सामान्य थे। यथा—प्राता, दुहिता, मातुल आदि। ये सम्बन्ध एक साथ तीन परिवारों की तीन कोटियों को एक सूत्र में बाँबते थे। जहाँ कुलदुहिता व्याही जाती थी, जहाँ पुत्र व्याहे, जाते थे और अपना कुलाचार पीडियों में वीसो परिवार एक सूत्र में बँघ जाते थे। कुछ लोग माता-पिता न होकर भी उनके समान ही व्यवहार करते थे और माता-पिता के सम्मान से सम्मानित भी होते थे।

विद्या-सम्बन्ध---रक्त-सम्बन्ध या योनि-सम्बन्ध के अतिरिक्त विद्या-सम्बन्ध भी प्रचलित थे। इनका वन्धन भी योनि-सम्बन्ध जैसा ही परिपुष्ट होता था, भले ही वह सदा पीढी-दर-पीढी न चल पाता हो। पाणिनि ने विद्या और योनि-सबध की एक साथ चर्चा बार-बार की है। भाष्य-कार ने गुरु के अतिरिक्त गुरुपुत्र का कई बार उल्लेख किया हैं। और उसके साथ व्यवहार के नियम वललाये है। विद्या-सम्बन्धों में गुरु-परिवार के अतिरिक्त सतीर्थ्य सम्बन्ध भी सम्मिलित था। जिस प्रकार मातासह से मिलनेवाली सम्पत्ति को मातामहक कहते थे, उसी प्रकार उपाध्याय या आचार्य से प्राप्त होनेवाली वस्तु औपाध्यायक या आचार्यक कही जाती थी। इससे स्पष्ट है कि सन्तान के न होने पर विषय आचार्य की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था।

फुल के घटको का सापेक्षिक महस्व—परिवार मे प्रत्येक सदस्य का स्थान उसकी आयु के कम से था। एक ही पीढी के लगभग समान वय के स्त्री-पुरुपों मे पुरुप का स्थान स्त्री के कगर माना जाता था। स्त्री पुरुप मे ही अन्तर्भूत मानी जाती थी। इसीलिए, पितरी, फ्रांतरी, पुत्री, क्वशुरी आदि मे पिता, फ्रांता, पुत्र, क्वशुर आदि के द्विचचन मे उल्लेख से उनके साथ माता, वहन दुहिता या पुत्री और क्वशू का भी बोच हो जाता था। वृद्ध पुरुष या स्त्री का नामोल्लेख कर देने से युवापत्य भी उसमे सम्मिलित मान लिया जाता था। जैसे गाग्यी (द्विचचन) कहने से गाग्य और गाग्यीयण (उसके बाद का बजज) दोनो का ग्रहण हो जाता था। वृद्ध स्त्री के द्विचचन मे उल्लेख से युवापत्य भी उसमे अन्तर्तिहित स्वीकार कर लिया जाता था। किन्तु उस स्त्रीवाचक भव्द को पुलिंग के समान बना दिया जाता था। कैसे गार्गी और गार्मायण (अगली पीढी की सन्तान) के लिए 'गाग्यी", दाक्षी और दाक्षायण के लिए 'दाक्षी', बात्स्या और वात्स्यायन के लिए 'वात्स्या' कह देना पर्याप्त था। ऐसे स्थल मे अविधाद स्त्रीलिंग शब्द का पुवद्भाव कर देना पुरुप की प्रधानता को सुरक्षित रखने की अप्रत्यक्ष चेण्टा का सुन्दर निदर्गन है, वयोकि गार्गी, बात्सी, दाक्षी आदि के पुलिंग रूप जनके पित के बोधक है। इसलिए, सम्मान-रक्षार्थ उसे युवापत्य

१. ६-१-१२ पु० ३६।

२. ४-३-७७ तथा ६-३-२३।

इ. २-१-१, पृ० २३२।

४. १-१-५६, पू० ३३८ ।

<sup>4. 5-3-69 1</sup> 

६. ४-२-१०४, पु० २०८, ९ ।

७. १-२-६८ तया १-२-७०, ७१।

८. १-२-६७ तया २-१-६५ ।

९. २-१-६६ ।

की अपेक्षा भले महत्त्व देने के लिए अविशष्ट रखा जाता हो, वास्तव मे इस अवशेप का कारण उसके पित की प्रधानता थी, उसकी स्वय की नही। यह वात पुवत्कार्य से स्पष्ट हो जाती है। इस उदाहरण से यह निष्कर्य निकलता है कि परिवार या वश पितृमूलक था। अत, वाजिक सम्बन्धों मे स्वी-पुरुष की छायामात्र थी, किन्तु अर्म्याहृतता की दृष्टि से उसका स्थान सुरक्षित था। इसीलिए, माता और पिता का समास होने पर मातापितरों मे अम्याहृत माता शब्द का प्रयोग प्रथम दिखाई पडता है।

कुल-मित्र—रनत-सम्वन्ध से भले न हो, किन्तु व्यवहार में मित्र मी परिवार के अति निकट होते हैं। मैत्री व्यक्तियो तथा परिवारों की अलग-अलग रहती थीं। कभी-कभी यह मैत्री दो परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढी चलती थीं। इस प्रकार, कुल-मित्र मी होते थे। मित्र की सद्भावना पूर्ण होने के कारण सुहृद् कहते थे। इसका ठीक उल्टा दुहृद् (शत्रु) था। सिख और मित्र समानार्थी थे। सखा का स्नेह-व्यवहार सख्य कहलाता था। यह पारस्परिक होता था। मित्रता की भावना से किसी की और सात डग चलना मैत्री के लिए पर्याप्त था। इसलिए, सख्य को साप्त-पदीन कहते थे। सम्भवत, यह विशेषण वैवाहिक सप्तपदी के आधार पर वना था, जिसका मृल अर्थ दाम्पत्य-सम्बन्च था। वाद में लक्षणा से सामान्य मैत्री के लिए साप्तपदीन शब्द का प्रयोग होने लगा।

मित्रता को सगत भी कहते थे। ऐसी मैत्री, जो कभी ढीली न पडे, अजर्य कहलाती थी। इसी अर्थ मे मैत्री से भिन्न प्रसग मे अजर या अजिरता ज्ञव्द का व्यवहार होता था। सगतकरण या मित्रकरण आवश्यकतावज्ञ भी होता था। यात्री लोग अपनी मुविवा के लिए 'रिथको और अञ्चारीहो से मैत्री" करते है, यह उदाहरण भाष्य मे मिलता है। मित्रो की कोटियाँ उनके सौहार्द के स्थायित्व तथा गाम्भीयं के आधार पर सुसखा, परमसखा आदि की जाती थी।

मुलातिथ—अतिथि परिवार का स्थायी नहीं, किन्तु आकस्मिक अग था। आतिथ्य परिवार का घम था। अतिथि को अर्घ्य पाद, अर्घात् पीने और पाँच घोने के लिए तो उसके आने के साथ ही दिया जाता था। उसे घर मे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ठहराया जाता था, इसीलिए उसे दुरोणसत् के । भिन्न-भिन्न कोटि के अतिथियों का स्वागत उनके अनुरूप होता था। किसी को मांसीदन खिलाया जाता था। कोई मटर या उडद की दाल (कालाय-सूप) का ही अधिकारी होता था। किसी को खेतच्छत्र मेट किया जाता था। इवेतच्छत्र विशेष सम्मान के लिए उसके बैठने या ठहरने के लिए लगाया जाता था। ऐसे अतिथि कमन मासीदनिक, कालाय-

१. २-२-३४, पूर २९०।

२. ६-२.१०६, पृ० २७७।

<sup>₹.</sup> ५-४-१५०

४. ५-१-१२६, आ० १, पृष्ठ ८ ।

<sup>4. 4-7-771</sup> 

E. 3-8-804, 90 8231

७. १-३-२५, यू० ६४।

८. १-१-७२, पू० ४५६।

९. ५-४-२५।

१०. ३-२-६१, पृ०२२५ ।

सूपिक और स्वेतच्छित्रिक कहलाते थे। अाचार्य, राजा और श्रोत्रिय का स्वागत गोमास से किया जाता था। यह उनके प्रति विशेष सम्मान के प्रदर्शन के लिए था। इसलिए, इन्हें गोब्न अतिथि कहते थे। कुछ अतिथि व्यक्तिविशेष के न होकर सारे गाँव के माने जाते थे और गाँव के सारे परिवार या कुल उनकी सेवा करते थे। अतिथि के सत्कार को आतिथ्य और सत्कार करने वाले को अतिथय (स्त्री बातिथेयी) कहते थे।

कुल-भृत्य—सेवको या कर्मकरों में बहुत-से स्वामी के घर ही रहते थे और भोजन-वस्त्र पाते थे। जो नही रहते थे, वे भी काम के लिए अपना अधिकाश समय वही विताते थे। ऐसे नौकरों में उदहार, "वैविधिक आदि थे। उदवीवव जल ढोने का साधन था। धनी परिवारों में द्वारपाल" या दौवारिक, मणिपाली, अम्यग, सनान, "लेप आदि करनेवाले भृत्य तथा राजपरिवारों में दण्ड-ग्रह, छत्रग्रह" आदि भी रहते थे। ये सब किंकर भी कहलाते थे। "

इस प्रकार, परिवार या कुल पितृवश, मातृवश, विद्यायोनिक सम्वन्धी, मित्रगण, अतिथि, भृत्य आदि की समष्टि थी। यह समाज का मुख्य तथा शक्तिशाली घटक था।

सिपण्ड —कुळ के वाद सिपण्डो का स्थान था। पिता की सात तथा माता के वग की पाँच पीढियाँ सिपण्ड कहळाती थी। 'व यदि किसी परिवार मे स्थिवरतर सिपण्ड जीवित होता, तो उसके पौत्र, प्रपौत्रादि को युवा' कहते थे।

वंश—वंश एक परम्परा थी। वश एक पीढी से दूसरी पीढी में वढता हुआ स्थायी सामाजिक अग था। व्यक्ति की अगली पीढियाँ उसकी वश्य कहलाती थी। रक्तवश पिता द्वारा प्रचलित माना जाता था। सामान्यतया स्त्री के नाम पर वश नहीं चलता था। कुछ लोग मातृवश और पितृवश दोनो मानते थे और देश के कुछ भागो मे मातृवश भी प्रचलित था। उंच और सम्बन्ध प्राय: पर्याय थे। योनि-सम्बन्ध या वश के अतिरिक्त विद्या-वश या विद्या-सवध भी प्रचलित था। आचार्य की शिष्य-परम्परा उसका वश मानी जाती थी। उदाहरणार्थ—व्याकरण की तीन मुनि वश्य माने जाते रहे। 'क 'त्रिमुनिव्याकरणस्य' का अर्थ वह व्याकरण था, जिसमे तीन मुनि वश्य रहे हो। भारद्वाज की इक्कीस पीढियाँ तथा गौतम की तिरपन पीढियाँ भाष्यकार के समय तक हो चुकी थी। 'भाष्य के 'एकविश्वति भारद्वाजम्' और त्रियञ्चाशद् गौतमम्' ये उदाहरण इस वात के प्रमाण हैं कि लोग अपने परिवार की वशावली तैयार रखते थे। न केवल वशावली, अपितु उनका

१. ४-१-१९, पू० ३०९।

२. ३-४-७३।

३. २-२-२४, पृ० ३३६।

४. ५-४-२६, तथा ४-४-१०४।

५. ६-३-६०।

६. वही, तथा ४-४-१७, पृ० २७५।

७. ७-इ-४।

८. याजकादिगण, ६-२-५१ तथा २-२-९।

९. महिष्यादिगण, ४-४-४८ तथा ६-२-५१।

१०. वही, तथा २-९-२।

११. रेवत्यादिगण, ४-१-१४६।

१२. ३-२-२१, पृ० २१३।

१३. ४-१-१६५, पृ० १५७।

१४. वही ।

१५. ४-१-१४७, पुर १४६।

१६. वही।

१७. २-१-१९, काञ्चिका।

१८. २-४-८४, पृ० ५१५,

सिक्षप्त इतिहास भी उन्हें ज्ञात रहता था। तभी इस वात का पता लगना सम्भव था कि किसके वज्ञ में दस पूर्वज पीढियो तक अशिक्षित और कर्त्तव्यच्युत लोग नहीं हुए है। सोमपान के अधि-कारी का निर्णय करते समय पहली दस पीढियो का इतिहास देखा जाता था।

सगोत्र—सामाजिक सगठन में गोत्र का महत्त्व पतजिल-काल में बहुत अधिक था। वश के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पर उस वश का नाम पड़ जाता था। विद्या, वल, कार्य आदि किसी दृष्टि से कोई पुरुष महत्त्वपूर्ण हुआ, तो उसकी सन्तानों को लोग उसके नाम से जानने लगते थे आगे चलकर पौत्र, प्रपौत्र आदि उसके नाम को अपने नाम के साथ जोडने लगते थे। भाष्यकार के समय में यह प्रथा इतनी अधिक थी कि पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अगली पीढ़ियों के नाम पूर्वज के नाम के आधार पर रखने के लिए कुछ नियम निञ्चित कर दियें गये थे।

गोत्र जब्द के दो अर्थ थे-सामान्य अपत्य या सन्तान तया व्याकरणजास्त्र का पारिभापिक गोत्र। प्रथम लौकिक व्यवहार मे प्रचलित था और उसका प्रयोग सम्मान या प्रतिप्ठा के द्योतन के लिए होता था। ऐसा वहाँ होता था, जहाँ परिवार मे कोई पूर्वज सम्मानित व्यक्ति होता था। सन्तान अभिमान-पूर्वक अपने गोत्र का उल्लेख करती थी । लीकिक गोत्रों में आर्प और बनार्प दो प्रकार होते थे। आर्प गोत्र विद्या-सम्बन्य से तथा अनार्प गोत्र योनि-सम्बन्य से माने जाते थे। जास्त्रीय दृष्टि से डन्हे गोत्रावयव कहते थे। जैसे कृषिक, भूषिक या मुखर नामक व्यक्तियो के प्रसिद्ध हो जाने के कारण उनकी सन्ताने, भले ही वे उन गुणों से सम्पन्न न हो, कौणिक, भौणिक या मौखरि कही जाती थी। स्त्री कौणिक्या, भौणिक्या या मौखर्या कहलाती थी। व्याकरण-शास्त्र मे पौत्र से लेकर अगली प्रपौत्रादि सन्तान को गोत्र कहते थे , किन्तु यदि गोत्रापत्य का प्रपिता-मह, पितामह, पिता, वडा भाई या गोत्र मे अन्य कोई सिपण्ड स्थविरतर जीवित होता था. तो उसे युवा कहते थे।" गर्ग की पौत्रादि के बाद की सन्तान (गोत्र) को गार्ग्य और युवापत्य को गार्ग्या-यण कहते थे। इसी प्रकार वत्स, वात्स्य, वात्स्यायन, प्लक्ष, प्लाध्य, प्लाक्षायण, दक्ष, दाह्य, दाक्षायण बादि कहलाते थे। इनकी सामान्य सन्तान (पुत्रादि) को गागि, वात्सि, प्लाक्षि, दाक्षि कहते थे। माप्यकार ने गोत्र के प्रारम्भ का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऊर्घ्वरेतम् ऋषि (सन्तान का जनन या अजनन जिनके अधिकार की वात थी ) अट्रासी सहस्र हुए है। उनमें कञ्यपादि सात तथा आठवे अगत्स्य ने सन्तान उत्पन्न करना स्वीकार किया था। उनकी सन्तान गोत्र कहलाती है।

१. एवं हि याजिकाः पठन्ति दशपुरुषानूकं यस्य गृहे शूद्रा न विद्येरन् स सोमं पिवेदिति— ४-१-९३, पृ० १२०।

२. २-४-६२, पु० ५०२।

३. २-३-१८, पू० ४२०।

<sup>8. 8-8-061</sup> 

५. ४-१-७९ काशिका।

६. ४-१-१६२, पु० १५४।

७. ४-१-१६३, पृ० १५५।

उपचारात अन्यो को भी गोत्र कह देते हैं। वास्तव मे ये गोत्रावयव है। लौकिक व्यवहार में युवा आदि सभी सन्तानों को गोत्र कहते थे। उदाहरणार्थ-बालक से लोग पूछते थे, 'वस्वे, तुम्हारा गोत्र कौन-सा है।' इस प्रकार गोत्र गब्द वद्य के अन्त में प्रयुक्त होता था। रे

सवर्ण का उन्लेख ऊपर हुआ है। वर्ण या जाति का क्षेत्र गीत्र की अपेक्षा कही अधिक ज्यापक था। एक ही वर्ण या जाति के लोग परस्पर एक दूसरे को वन्यु समझते थे। वन्युत्व जाति को एक सूत्र मे वांघनेवाली डोर था। वन्यु गन्द ब्राह्मणादि जाति का अभिश्यजक था। वन्युत्व के द्योतन के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ब्राह्मगजातीय, क्षत्रियजातीय या वैश्यजातीय कहते थे।

सजनपद—एक जनपद में रहनेवाले भी अपने को परस्पर एक सूत्र में आवड मानते थे। ये सजनपद कहलाते थे। यो तो जन विशिष्ट सघी, मुख्यतः क्षत्रिय-सघी को कहते थे, जैसे भरतजन या पचालजन। जब ये लोग स्थायी रूप से एक स्थान में बस गये, तब वह स्थान जनपद कहा जाने लगा और उसका नाम उस जाति या सघ के नाम पर पड गया, जो मुख्यतः उस प्रदेश का निवासी था। इस प्रकार, अधिकाश जनपदों के नाम विभिन्न क्षत्रिय जातियों के नाम पर निश्चित हुए। किन्तु, इन जनपदों में केवल क्षत्रिय ही नहीं, अन्य वर्ण या जातियाँ भी रहतीं थी और वे सब सजनपद कहलाती थी। इन प्रदेशों के स्वामी क्षत्रियों को जनपदों कहते थे। जनपद के नाम से उसके निवासी पुकारे जाते थे।

अन्य घटक—पाणिनि ने गुल और वश के अतिरिक्त सवन्यु, सवनन, सवय, सवर्ण, सस्थान, सरूप, सगोत्र, सनाम, सज्योति, सजनपद और सनामि शब्दो का भी प्रचलन वतलाया है। सवन्यु एक ही जाति के लोग होते थे। सवचन एक भाषा बोलनेवाले कहलाते थे। सवय एक साथ खेलने-कूदनेवाले; सस्थान एक ही ग्राम या नगर के निवासी, सरूप एक ही रूपाकृति के लोग, सगोत्र एक गोत्र की सन्तानें, सनाम तुल्य नाम के लोग, यथा राम (रामचन्द्र, वलराम, परजुराम), सज्योति कुण्डली मे एक-से ग्रहवाले, सजनपद एक जनपद के निवासी और सनाम एक ही मूल वश्य की सन्तानें कही जाती थी। सोदर, सतीर्थ्यं, सब्रह्मचारी आदि के समान ये लोग भी परम्पर सम्बद्ध होते थे। नाभि, वर्ण, स्थान, वचन थे सव लोगो को एकसूत्रता मे आबद्ध करने के सावन थे। इनमे सनाभि सपिण्ड से भी व्यापक शब्द था। एक मूल पुरुष से उत्पन्न सन्तान, भले ही वह वीसियो पीढी पहले से अलग हो चुकी हो और दूर-दूर स्थानो मे रहती हो, सनाभि मानी जाती थी।

१. अष्टाशीतिः सहस्राण्यूध्वरेतसामृषीणांवभूवस्तत्रागस्त्यस्याष्टमैत्र्द्धंविभिःप्रजनोम्युपगतः तत्रभवतो यदपत्यं तानि गोत्राणि। अतोऽन्ये गोत्रावयवाः।—४-१-७९, पृ० ८८।

२. अथवापत्यो गोत्रसज्ञो भवतीति वक्तष्यम्।—४-१-१६३, पृ० १५६।

इ. ४-१-९०, पु० ११२।

४. ५-४-९, काशिका।

५. ६-३-८५।

६. ४-३-१००, काशिका।

होक--जनसाबारण को लोक कहा जाना था। इसी से 'लोग' गव्द बना है। लोक मे आयों का अपना वर्ग था। 'आयें गव्द सामाजिक संगठन का परिचायक था। शिन्ट, अवोनी तथा आचारवान् लोग अपने को आयें कहते और एक सूत्र में आवद्ध मानने थे, यद्यपि इनके प्राच्य, उदीच्य, दाक्षात्य आदि भेद-प्रदेश भेद के अनुसार थे। मापा तथा रीति-रिवाज की दृष्टि में भी इनमें थोड़ा अन्तर था, किन्तु सामाजिक दृष्टि से वे एक थे।

१. अम्यन्तरोऽहं लोके न त्वहं लोकः ।—सा० १, पृ० २० :

२. का० १, ५० २१।

३. वही तया झ ० १, पू० १८1

## अध्याय २

# वर्ण और जाति

चातुर्वण्यं-भाष्य मे चार वेदो, चार वर्णो और चार आश्रमो का उल्लेख है। इन्हे कमञ चातुर्वेद्य, चातुर्वेष्यं और चातुराश्रम्य कहते थे। भाष्यकार ने ब्राह्मणादिगण (५-१-१२४) के चातुर्वण्यादि मे आश्रमी और वेदो को परिगणित कर लिया है। इससे स्पप्ट है कि भाष्यकार के समय मे यह चतुप्टय-त्रयी समाज मे मली भांति प्रतिष्ठित थी। इस समय वेदत्रयी नहीं, अपितु वेदचतुप्टयी स्वत प्रमाण मानी जाती थी। जीवन भी तीन में नहीं, चार आश्रमों में विभवत था। इसी प्रकार, समाज के भी चार व्यवस्थित विभाग हो चुके थे।

जाति—वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, विट् और जूद्र ये नाम भाष्य<sup>र</sup> मे आये हैं। पाणिनि ने वर्ण ज्ञब्द का उल्लेख ग्राह्मणादि' वर्ण, लिंग या चिह्न अीर रग' तीनो अर्थो मे किया है। वर्णी के भीतर, किन्तु और अधिक व्यापक अर्थ में जाति शब्द का प्रचलन इस समय हो चुका था। जाति ने गोत्रो और चरणो को भी अन्तर्भूत कर लिया था। यह युग चरणो के भी उत्कर्प का था। गोत्र और चरण भिन्न-भिन्न घरो या वसो में जन्मे और पृथक् विद्या-सस्याओ मे पढे व्यक्तियो के विशिष्ट व्यक्तित्वों के परिचय में मुख्य सहायक हो सकते थे। इससे दो वाते हुई। प्रथम तो प्रत्येक जाति किसी-न-किसी वर्ण के अन्तर्गत रही । दूसरे, वर्ण केवल चार थे और सारे समाज को चार भागी में बांट देने पर प्रत्येक के भीतर इतना विशाल जनसमूह आता था कि उसमे विशिष्ट व्यक्तियों के उत्कृप्ट गुणात्मक या कियाशीलात्मक परिचय के लिए अवकाश न था। इसलिए, प्रारम्भ मे, जिन लोगों के पूर्वज श्रेष्ठ थे, उन्होंने अपने को उनके नाम से पुकारना प्रारम्भ किया। जिनके वश में प्रख्याति की कोई वात न थीं, उन्होंने अपनी आख्या अपने आचार्य के नाम पर प्रारम्भ की। भाष्यकार की जाति की परिभाषा मे समाज की यही मनोवृत्ति प्रतिविम्वित है ? घीरे-घीरे जब चरणो के अपकर्प का समय आया, तब केवल वश ही अभिमान की वस्तु रह गया।

१. ५-१-१२४, पृ० ३६४।

२. सर्व एते शन्दा गुणसमुदायेषु वर्त्तन्ते ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्र इति ।—५-१-११५, पु० ३४७ तथा २-२-३४, पृ० ३४१।

<sup>3. 4-7-2371</sup> 

<sup>8. 4-2-8381</sup> 

५. २-१-६९ तया ४-१-३९।

६. आकृतिग्रहणाज्जातिर्लिङ्गानां च न सर्वभाक्। सकुदाख्यातिनर्प्राह्मा गोत्रं च घरणैः सह ।। ४-१-६३, पृ० ७२।

चरण केवल ब्राह्मणो तक सीमित रह गये। अन्य लोग उनपर अभिमान न कर सकते थे। इस कारण घीरे-घीरे गोत्रो की प्रधानता हो गई और चरण गौण पड़ गये। इस स्थिति में जाति जन्मना मानी जाने लगी। भाष्यकार ने जाति को जनन से प्राप्य कहा। उसमें उत्कर्पापकर्प नहीं हो सकता था। भाष्यकार ने एक स्थान पर जाति और वर्ण मे भेद किया है। जाति जन्म से प्राप्त होती है और वर्ण जन्म तथा गुणकर्म दोनो से। जिसमे अपने वर्ण के गुण नहीं होते, वह जाति-ब्राह्मण या जाति-क्षत्रिय ही कहा जाता था। जाति-ब्राह्मणादि शब्द इस वात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते थे कि वह व्यक्ति अपनी योग्यता से अपने वर्ण का अधिकारी नहीं है।

पाणिल ने चरणों को भी जाति के अन्तर्गत माना है। काशिकाकार ने भी कठ, कालाप आदि को जातिवीयक मानकर 'कतरकतमी जातिपरिप्रश्ने' (२-१-६३) तथा 'वा बहूना जातिपरिप्रश्ने इतमच्' (५-३-९३) सूत्रों के उदाहरणों में सगृहीत किया है तथा 'जातेश्च' (६-३-४१) में कठी, बहूनी को जाति का उदाहरण माना है। भाष्यकार ने गोत्र के आधार पर प्रयुक्त जाति शब्दों में अवन्ती, कुन्ती, गान्वारी ये उदाहरण दिये हैं, जो इन देशों के राजाओं के स्त्री-अपत्य के वाचक है। गोत्र, जिसके आधार पर जाति मानी जाती थी, पीत्र के वाद की सन्तान, अर्थात् प्रपीत्र (चौथी पीढी) से प्रारम्भ होता था। 'इससे एक वात और स्पष्ट होती है कि जाति का मूळ जन्म के आधार पर व्यक्तियों के वर्गीकरण में है। व्यवसाय या शिल्प के आधार पर जातियाँ पतार्जल के समय तक नहीं पाई जाती थी। भाष्य में यद्यपि अनेक व्यवसायों की चर्चों है, किन्तु उनके आधार पर जाति के नामकरण का सकेत कहीं नहीं मिळता। इस प्रकार, स्वर्णकार, कुम्भ-कार, कर्मीर, नापित, चर्मकार आदि को भाष्य ने शिल्पकार माना है, जाति-विशेष नहीं। इन्हें जाति रूप बहुत वाद में प्राप्त हुआ जान पड़ता है।

ब्राह्मण—र्भाप्यकार ने जिसं कम से चारो वर्णों का उल्लेख किया है, वही उनके सामाजिक सम्मान का भी कम था। ब्राह्मणों का स्थान प्रथम था। भाष्यकार का काल ब्राह्मणों का सुवर्णकाल जान पड़ता है। 'ब्राह्मण क्षत्रिय विद् शूद्र' यह वर्णों की लानुपूर्वी थी, जिसमें ब्राह्मण मूर्घन्य थे। ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न, विद्वान् तथा ब्राह्मणों के विहित कर्मों को करनेवाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता था। 'इस प्रकार जन्म, विद्या और कर्म इन तीनो वातों से वर्ण का निर्धारण

१. जननेन या प्राप्यते सा जातिर्न चैतस्यार्थस्य प्रकर्षापकर्षे। स्तः ।---५-३-५५, पु० ४४७ ।

२. तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद् बाह्मणकारकम् । तपःश्रुताम्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥——२-२-६, पू० २४०।

३. ६-३-४१ कांशिका।

४. ४-१-१४, पू० ३६ तया ४-१-१७७, ७८।

५. ४-१-१६२।

६. ५-१-११५, पू० ३४७।

७. २-२-३४, पु० ३९१।

८. त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्म च । एतन्छित्रे विजानीहि बाह्मणाप्यस्य लक्षणम् ॥——४-१-४८, पृ० ६२ । १९

होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि गव्द गुणो के आधार पर प्रयुक्त होते थे। जन्म, शास्त्राम्यास और तपस (श्रेष्ठ कर्म, त्याग) ये किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते थे। जो व्यक्ति विद्या तथा तप से हीन होता था, उसे जाति-ब्राह्मण (केवल जन्म से ब्राह्मण) कहते थे। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण के परिचायक कुछ वाह्म लक्षण थे। ब्राह्मण प्राय गीरवर्ण, गद्धाचरण, पिंगलास, और कपिलकेश होते थे। ये लक्षण भी ब्राह्मण की परिभाषा के अन्तर्गत थे और उन्हे देखकर लोग व्यक्ति के ब्राह्मण होने का अनुमान कर लेते थे। फिर भी, जिस प्रकार किसी समुदाय के लिए प्रयक्त होनेवाला गव्द जसके अवयवों के लिए भी प्रयुक्त होता है, जसी प्रकार जपर्युक्त समस्त गुणों से युक्त व्यक्ति को भी ब्राह्मण कहते थे और उनमें से एक या दो से हीन को भी। उदाहरणार्थ, बैठकर मल-त्याग करना, भोजन करना ये ब्राह्मण के गुण थे, किन्तू यदि कोई ब्राह्मण खडे-खडे मूत्र-त्याग करता या चलते-चलते खाता था, तो भी उस अनाह्मणाचार को बाह्मण कहा ही जाता था। गौर, शुच्याचार आदि गुणो से युक्त व्यक्ति अन्य वर्णों मे भी थे। ऊपर-ऊपर के रुक्षणों से भी कभी-कभी उनके ब्राह्मण होने की भ्राति हो जाती थी। वाद मे पता चलता कि वह ब्रीह्मण नही है। ऐसे प्रकरणो मे सन्देह भ्राति का कारण होता था और जाति सन्देह निवारण करती थी। किसी ने किसी स्थान के विषय में कह दिया कि वहाँ ब्राह्मण मिलेगा। वहाँ जाकर जो व्यक्ति देखा, उसे ब्राह्मण समझ लिया। ऐसे प्रकरणों में भ्रात निर्देश सन्देह का कारण होता था और जाति-ज्ञान उसका निवर्त्तक। फिर भी, सन्देह समान-रूप-गुणवालो के विषय में ही हो सकता था। जरद के समान काले रग के पूरुप को दूकान पर वैठा देखकर उसके विषय मे किसी को बाह्मण होने का सन्देह नहीं होता था।

भाष्यकार के इस सम्पूर्ण कथन से कई वाते स्पष्ट होती है। प्रथम, यह कि ब्राह्मणों का वर्ण गौर था। जायद ही कोई ब्राह्मण काले रंग का हो। रंगों का मिश्रण आगे चलकर हुआ। दूसरे, वर्ण अभिमान एव उच्चता का द्योतक था। इस वर्ण (रंग) के आघार पर ही त्रिवर्ण की सृष्टि हुई थी। तीसरे, ब्राह्मण सामान्यतया तप-स्वाध्याय-रंत समाज था। पण्य से शायद ही कोई ब्राह्मण जीवन-यापन करता हो। चौथे, जो ब्राह्मण अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते थे, वे हेय दृष्टि से देसे जाते थे, किन्तु ब्राह्मण माने जाते थे।

वर्ण और जाति दो पृथक् वस्तुएँ थी। जाति जन्म से प्राप्त हो जाती थी। उसमें घट-वढ़ को स्थान न था। जो जिस गोत्र मे उत्पन्न होता या जिस चरण में पुनर्जन्म पाता, उसी के नाम पर उसकी जाति पुकारी जाती थी। चरणों के आवार जाति केवल द्विजन्मा, विशेषत कुछ ब्राह्मणों की होती थी। व्यवसाय या शिल्प के आवार पर भी वर्ग थे। जो जिस व्यवसाय के

१. सर्व एते शब्दाः गुणसमुदायेषु वर्त्तन्ते, ब्राह्मण. क्षत्रियो, वैश्यः शूब्र इति । गौरः, शूच्याचारः, पिङ्गलः, कपिलकेशः, इत्येतानप्यभ्यन्तरान् ब्राह्मण्ये गुणान् कुर्वन्ति । समुदाये ब्राह्मणशब्दः प्रवृत्तोऽवयवेष्वपि वर्त्तते जातिहीने गुणहीने च ।—,न ह्ययं काल मापराशिवर्णमापण सासीनं दृष्ट्वाघ्यवस्यति ब्राह्मणोऽयमिति ।—-२-२-६, पृ० ३४० ।

२. २-२-६, पु० ३४०।

३. वही।

परिवार में उत्पन्न होता, वहीं उसका व्यवसाय होता था, पर ऐसा कोई नियम न था। घीरे-घीरे कर्मार, कुम्भकार, मालाकार आदि परिवार में उत्पन्न लोगों की जाति भी कर्मार आदि होने लगी। इस समय जाति केवल कुल या वश की परिचायिका थी। इस से अधिक उसका कोई महत्त्व न था। वर्ण का क्षेत्र इतना व्यापक न था, यद्यपि वह जाति से उच्च कोटि की वस्तु थी। वर्ण अनायास नहीं प्राप्त हो जाता था। उसके लिए तदुनित गुण-कर्म और स्वभाव का अर्जन आवश्यक था। उदाहरणार्थ, ब्राह्मणत्व के लिए तप और श्रुति ये अर्हताएँ निश्चित थी। इस प्रकार, पतजलि-काल में वर्ण और जाति आज के समान परस्पर उलझे हुए न थे। वे पृथक्-पृथक् समझे और माने जाते थे। भाष्य के ब्राह्मणकारक और जाति-ब्राह्मण' जव्द विशेष व्यान देने योग्य हैं। जाति-ब्राह्मण, ब्राह्मण से छोटा माना जाता था। आगे चलकर वर्णकारकत्व क्षीण होता गया और जाति प्रमुख वनती गई। यहाँतक कि वर्ण को अपने अस्तित्व के लिए जाति का आश्रय लेना पड गया।

शुच्याचार दैनिन्दिन व्यवहार मे परिलक्षित था। ब्राह्मण नित्य दन्त-मार्जन, स्नान आदि करते थे। भाष्य का 'ब्राह्मण के दाँत शुक्ल है, वृपल के कृष्ण हैं', यह कथन इस ओर सकेत करता है। श्विता समाज मे ब्राह्मण को उच्च स्थान दिलाये थी। शिष्ट ब्राह्मणो का पद सामान्य ब्राह्मण से ऊँचा था। आर्यावर्त्त के वे ब्राह्मण, जो केवल दिन-दो दिन खाने भर से अधिक वान्य सिनत नहीं करते थे, लोलुपता से अस्पृष्ट रहते थे, इन्द्रियो के वर्शाभूत नहीं होते थे और थोड़े बहुत अन्तर से किसी-न-किसी एक विद्या मे पारगत अवव्य होते थे, वे शिष्ट कहलाते थे। केवल शास्त्र-पारगत शिष्ट नहीं माने जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि केवल वास्त्र जाननेवाले को शिष्ट कहने मे अन्योत्याश्रय दोप है, क्योंकि शास्त्र से विष्टि प्राप्त होती है और शिष्टि से शास्त्र।' इसिल्ए, कुम्भीवान्य, अलोलुप, अगृह्यमानकारण, विद्या-विशेष-पारग-आर्यावर्त्तीय ब्राह्मण को शिष्ट कहना चाहिए। नियमित स्नानादि कियाएँ करनेवाले ब्राह्मण भोगवान् कहे जाते थे। शिष्ट, भोगवान् आदि विशेषण ब्राह्मणों को तप, आचार, स्वाव्याय की प्रेरणा के लिए थे। कुछ वाते तो ब्राह्मण के लिए अनिवार्यथी। उसे शब्द-विद्याया व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। भाष्यकार ने अष्टाच्यायी को 'शिष्टज्ञानार्था' कहा है। अष्टाच्यायी का अध्ययन करनेवाल था। भाष्ट करनेवाल करनेवाल स्वात्र का स्वयं करनेवाल करा व्यावर्थन करनेवाल करा व्यावर्थन करनेवाल

१. २-२-६, पृ० ३४०।

२. अब्राह्मणोऽयं यस्तिष्ठन् मूत्रयति । अन्नाह्मणोऽयं यो गच्छन् भक्षयति ।----२-६, पृ० ३४० तथा २-२-११, पृ० ३४५ ।

३. वही।

४. एतस्मिन्नार्यनिवासे ये द्राह्मणाः कुम्भीघान्या अलोलुपा अगृह्यमाणकारणाः किञ्चि-दन्तरेण कस्याद्मिद् विद्यायाः पारगास्तत्रभवन्तः ज्ञिष्टाः ।——६-३-१०९, पृ० ३५९ ।

५. वही।

६. ५-१-९, पृ० ३००।

७. बा० १, पु० ३।

ही जान सकता है कि कौन शिष्ट है और कौन नहीं। विना व्याकरण के अपशब्दों का सम्यक् ज्ञान नहीं होता। अपशब्द म्लेक्छ हैं। यदि ब्राह्मण व्याकरण का अध्ययन न करता, तो वह म्लेक्छ (अपशब्द) शब्दों का प्रयोग कर म्लेक्छन और अपभाषण के दोष का भागी माना जाता। मिनीषी ब्राह्मण नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चारों में सीमित पदों को जानते थे। वे जानते थे कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी में किसका कौन-सा स्थान है और मनुष्य की कौन-सी वाणी व्यवहार में दिखाई पडती है और कौन गृह्म रहती है।

श्रुति का अघ्ययन ब्राह्मण का धर्म था। इसी से उसे ब्रह्मण्य या ब्राह्मण्य प्राप्त होता था। श्रुति का अघीती ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता था। श्रोत्रिय का स्वभाव या अघ्ययन-कर्म श्रोत कहा जाता था। एतदर्थ जन्म से आठवे वर्ष उसका उपनयन कर दिया जाता था और उससे श्रुति का अध्ययन प्रारम्भ कराया जाता था। ब्राह्मण-वालक के माता पिता एतदर्थ वालक को वचपन से तैयार करते थे। उसके अनेक याज्ञिक कर्मों मे वासन्तिक याग भी था, जो ब्राह्मण का ही कर्त्तं था। इस प्रकार, यह उसका कष्ट-साध्य, तप पूत, दायित्व-पूर्ण सात्त्विक जीवन था, जिसने समाज मे उसे अदितीय प्रतिष्ठा प्रदान की थी। उसकी यह प्रतिष्ठा शक्ति के नहीं, त्याग और नि.स्पृहता के कारण थी।

ब्राह्मण लोग मद्य नही पीते थे। अन्य वर्णों की स्त्रियां मद्य पी सकती थी, किन्तु ब्राह्मणी के लिए सुरा सर्वथा वर्जित थी। शास्त्रो की आजा थी कि सुरापे। ब्राह्मणी को परलोक मे पति का सयोग नही प्राप्त होता।

, कुछ ब्राह्मण आयुवजीवी भी होते थे। ब्राह्मण के समस्त गुणो के अर्जन के साथ वे अस्त्र-विद्या मे, जिसका महत्त्व अन्य विद्याओं से कम न था, पारग होते थे। ऐसे ब्राह्मण सगठित रूप से एक साथ रहते थे। भाष्य मे ब्राह्मणक जनपद का उल्लेख है।

ब्राह्मणो की सख्या समाज मे अधिक थी। वहुत-से गाँवो मे तो गाँच कारुगृहो को छोडकर श्रेष घर ब्राह्मणो के ही थे। जहाँ ऐसा नही था, वहाँ भी ब्राह्मणो के घर अनन्तर, अर्थात् पास-पास रहते थे, शायद ही.कभी उनके वीच मे वृपल-कुल रहता था। "

भाष्यकार का युग विद्या की दृष्टि से ब्राह्मणो के चरम उत्कर्प का युग नही था। अब

१. ६-३-१०९, पू० ३५९।

२. आ० १, पृ० ४।

३. आ० १ ,पृ० ७।

४. ५-१-१२५।

५. ५-१-१३०, पू० ३३६।

६. ६-१-८४, पु० ११६।

७. या बाह्मणो सुरापी भवति नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति ।--३-२-८, पृ० ३११।

८. ५-२-७१।

९. ब्राह्मणग्राम आनीयतामित्युच्यते तत्र च।वरतः पञ्चकारुकीभवति ।--१-१४८,पृ०२९ ।

१०. १-१-७, पृ० ११५।

जाति और ब्राह्मण भी पर्याप्त मिलने लगे थे। भाष्यकार से पूर्व जाति-ब्राह्मण और वर्ण-ब्राह्मण मे अन्तर नहीं था; क्योंकि सभी ब्राह्मण स्वाघ्याय को जीवन का लक्ष्य मानते थे। पहले यह प्रथा थी कि उपनयन-सस्कार के वाद ब्राह्मण-वालक व्याकरण का अध्ययन करते थे। जव वे वर्णों का उच्चिक्त रण-स्थान, आम्यन्तर प्रयत्न या करण और वाह्य प्रयत्न आदि का वैज्ञानिक स्वरूप समझ लेते थे, तव उन्हें वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था। भाष्यकार के समय में स्थिति वदल गई थी। विद्यार्थी उपनयन के वाद। कुछ वेदांश कण्ठस्थ करके कहने लगते थे कि वैदिक शब्द हमें वेद से मालूम है और लौकिक शब्द लोक-व्यवहार से ज्ञात है। फिर, व्याकरण की क्या आवश्यकता। मालूम है और लौकिक शब्द लोक-व्यवहार से ज्ञात है। फिर, व्याकरण की क्या आवश्यकता। ब्राह्म-वन्ध (कुत्सित ब्राह्मण) पुरूपों और स्त्रियों की सख्या वढ रही थी। वात की अपेक्षा प्रतिग्रह की लोर ब्राह्मणों को मोजनार्थ घर पर निमन्त्रित करते थे। इघर ब्राह्मण लोग भी निमन्त्रण की प्रतीक्षा करते रहते थे। भोजन तैयार हुआ नहीं कि उपस्थित। सम्भवतः कुछ, ब्राह्मण वाचक भी थे और भोजनतैयार होते ही यजमान के घर जा वमकते थे। भोजन के विषय में सयम की ओर घ्यान रखा जाता था। कुछ ब्राह्मण नमक नहीं खाते थे। कुछ श्राह्म-भोजन नहीं करते थे। कुछ लोग कभी-कभी केवल दूध पीकर रहते थे। ये प्योव्रत कहलाते थे।

त्राह्मणों का सम्मान सर्वाविक था। लोग वालक-त्राह्मण का भी उठकर अभिनन्दन करते थे। वह अवघ्य था। यो वे से भी ब्राह्मण को भारनेवाला पतित माना जाता था। वहारा और श्रूणहा दो महापातकी माने जाते थे। इसका कारण यह था कि वेद-रक्षा का दायित्व ब्राह्मणों को सौप दिया गया था और वेद अपौरुषेय माने जाते थे। वे ब्रह्म के प्रतिरूप थे। इसीलिए, ब्रह्म और वेद पर्याय-रूप मे प्रचलित थे। वेदरक्षक के नाते ब्राह्मण ब्रह्म की सन्तान माने जाते थे। ब्रह्म से विभिन्न अर्थों मे निष्पन्न होनेवाले ब्राह्म और ब्रह्मण शब्द मे भेद किया गया था। ब्रह्म सम्बन्धी ओपिव, हवि और जाति-भिन्न अपत्य ब्राह्मी और ब्राह्म कहे जाते थे। जाति अर्थ मे ब्रह्म की सन्तान ब्राह्मण कहलाती थी। इस प्रकार, ब्राह्मण साक्षात् वेद-पुत्र या ब्रह्मपुत्र माने जाने ठगे थे।

१. आ० १, पृ० १०।

२. १-२-४५, पू० ५३८; १-१-४८, पू० ३७४ आदि।

३. ६-१-४९, पृ० ७९।

४. २-३-६४, पू० ४५१।

५. २-१-१, पृ० २३२।

६. आ० १, पृ० १९।

७. पूर्ववया ब्राह्मणः प्रत्युत्येयः ।---६-१-८४, पृ० ११७।

८. १-२-६४, पृ० ५८७।

९. यो ह्यजानन् ब्राह्मणम् हन्यात् सुरां वा पिवेत् मन्ये सोऽपि पतितः स्यात्।—आ० १, पृ० ५।

१०. ८-२-२, पृ० ३१५।

११. ५-१-७, पु० २९८ तथा ६-४-१७१।

त्राह्मण की रक्षा का अर्थ था वेद-रक्षा। इसीलिए, ब्रह्मन् और ब्राह्मण मे यहाँतक तादात्म्य हो यया था कि दोनो पर्याय वन गये। ब्रह्मन् या ब्राह्मण के लिए हितकर वस्तु या कार्य 'ब्रह्मण्य' कहा जाता था, जो लाक्षणिक रूप से शुभ का वोघक वन गया था। अब्रह्मण्य शब्द अकल्याणकर का पर्याय था। भाष्य मे ब्रह्मन् और ब्राह्मण का यह सामीप्य ब्राह्मणो की अत्यिक लोकप्रियता का प्रमाण है।

स्थान या जनपद-भेद से ब्राह्मणों के उल्लेख की प्रया वहुत पुरानी है। गौड, सारस्वत, कान्यकुरूज, सरयूपारीण, महाराष्ट्रीय, औदीच्य आदि भेदों का प्रारम्भ पाणिनि-काल में हो चुका था। कािंगकाकार ने सुराष्ट्रब्रह्म, अवन्तिब्रह्म का उल्लेख किया है। महाब्राह्मण शब्द भी वहुत पुराना है। यह दूसरी वात है कि उसके अर्थ में समय-समय पर सकोच-विस्तार या पूर्ण विपर्यास होता रहा हो। कर्त्तव्यहीन ब्राह्मण कुब्राह्मण कहलाते थे। रे

क्षत्रिय—आनुपूर्व्य कम से ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का स्थान था। ब्राह्मण से कुछ ही नीचे उतरकर क्षत्रिय आते थे। अत्रिय या राजन्य ज्ञासक वर्ण था। अभिपिक्त क्षत्रिय राजन्य कहलाते थे। राजन्य क्षत्रियों की विशेष उपजाति भी थी। राजन्यों के निवास का देश भी राजन्य या राजन्यक कहलाता था। राजन्यों के समूह का नाम राजन्यक था। इसी प्रकार क्षेम-वृद्धि क्षत्रियों की एक उपजाति थी, जिनकी स्त्रियों की सज्ञा तनुकेशी थी। इन क्षत्रियों में स्त्रियों और पुरुषों की उपजाति के पृथक स्वतन्त्र नाम थे। स्त्रियों की गणना क्षेम-वृद्धि बद्ध के मीतर नहीं होती थी।

क्षत्रिय वर्ण मे भी ब्राह्मणो के समान वर्ण से भिन्न स्वतन्त्र गोत्र या जातियाँ थी। गोत्र पहले तो पौत्र-प्रभृति अपत्य से प्रारम्भ होते थे। वाद मे ये पारिभाषिक गोत्र से भिन्न हो गये। इस प्रकार व्याकरण का गोत्र और छौकिक गोत्र होनो दूर-दूर पड गये। दृह्यु, पुरु, अन्वक, वृष्णि, कुरु, "उपगु, कापटु ये क्षत्रियो के लौकिक गोत्रो के नाम थे। नकुल, सहदेव, साम्ब, अर्जुन, वासुदेव आदि क्षत्रिय नामो का उल्लेख पाणिनि ने किया है। इनके प्रति भिन्त रखनेवालो को क्रमश नाकुलक, साहदेवक, आर्जुनक, "साम्बक, " वासुदेवक कहते थे। क्षत्रिय वर्ण और जाति के लोग

१. ५-१-७, पृ० २९८।

<sup>7. 4-8-8081</sup> 

३. ५-१-१०५।

४. १-१-१४, पु० १८३।

५. क्षेमबृद्धयः क्षेत्रियास्तेषां तनुकेश्यः स्त्रियः।—६-३-३४, पृ० ३१७ तथा ४-२-५२, पृ० १८४।

६. ४-२-९ काशिका तथा वही, पृ० १७८।

७. ६-३-३४, पु० ३१७।

८. वही; अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिकं गोत्रं गृह्यतेऽपत्यमात्रं न तु पौत्रप्रमृत्येव।

९. ४-१-११४ काशिका।

१०. ४-१-१६८, पृ० १६३।

११. ४-३-९८।

१२. ४-३-९९।

देश-भर मे विखरे थे। किसी-किसी, जनपद मे इनकी विशिष्ट शाखा के लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि उस जनपद का नाम ही उस गोत्र या जाति के नाम पर पड़ गया था। ऐसे जनपदों की सख्या बहुत अधिक थी। पचाल, इक्वाकु, विदेह, अदुक, मालव, पुरु, पाण्डु, साल्व, गान्यार, मगघ, किंग, सूरमस, अग, वग, पुण्डू, सुद्धा, मगघ, किंग, कोसल, अम्वप्ठ, सौवीर, निपय, कुरु, कम्बोज, वोल, केरल आदि क्षत्रिय जनपद थे। इनके राजा भी इन्हीं क्षत्रिय वशों के थे, इसिलए उनके नाम भी इन्हीं के आधार पर आग, वाग पड़ गये थे।

क्षत्रियों का आचार-व्यवहार प्राय ब्राह्मणों से मिलता-जुलता था। इसीलिए, उन्हें ब्राह्मण-सदृग कहा है। 'अब्राह्मण को बुलवाने पर ब्राह्मण से मिलता-जुलता क्षत्रिय बुलाया जाता है। नज् से युक्त का अर्थ इव या समान होता है', यह भाष्य का कथन है। अनेक बार ब्राह्मण के अभाव मे क्षत्रिय से काम चला लिया जाता था और जो काम ब्राह्मण के द्वारा या ब्राह्मण के प्रति किये जानेवाले होते थे, वे क्षत्रिय द्वारा या उसके प्रति करवा लिये जाते थे। 'इस प्रकार विशेष परिस्थितियों मे क्षत्रिय ब्राह्मण का स्थानापन्न हो जाता था। भाष्य मे आर्य और क्षत्रिय का कई बार साथ-साथ उल्लेख मिलता है। क्षत्रिय युवा और आर्य 'युवा भी साथ परिगणित हैं। 'क्षत्रिय-स्त्री अर्थिया या क्षत्रियाणी कही जाती थी। '

क्षत्रिय क्षत्र शब्द से अपत्य अर्थ मे बना है। क्षत्र भी क्षत्रिय का ही वाचक है। रक्षा उसका घर्म था। एतदर्थ, उसे विशेष विद्या का सम्यास करना पड़ता था, जिसे क्षत्रविद्या कहते थे। क्षत्र-विद्या के अध्ययन करनेवाले क्षात्रविद्या कहलाते थे। '' विद्या के समान प्रत्येक के आचार और नाम रखने के नियम निश्चित थे। 'यह नाम ब्राह्मणो जैसा है, यह नाम देवो जैसा है।' आप का व्यवहार ब्राह्मणो जैसा है, अर्थात् यह व्यवहार ब्राह्मणो को शोभा देता है' आदि कथन इस वात के पोपक है। भाष्यकार ने क्षत्रिय नाम के अन्त मे वर्मन् शब्द का प्रयोग किया है और वैग्य के अन्त

१. ४-१-१६८, पू० १६२।

<sup>7. 8-8-8951</sup> 

<sup>₹.</sup> ४-१-१७०1

<sup>8. 8-8-8081</sup> 

५. ४-१-१६८ से १७२ तक भाष्य तथा काशिका।

E. 2-8-621

७. अन्नाह्मणमानयेत्युक्ते बाह्मणसदृज्ञं क्षत्रियमानयति।—६-१-१३५, पृ० १८९ ।

८. ब्राह्मणवदस्मिन् क्षत्रिये वित्ततव्यमिति सामान्यं यद् ब्राह्मणकार्यं तत्क्षत्रियेऽति-विवयते।—६-३-६८, प्० ३४५।

<sup>9. 6-8-88,</sup> go 8601

१०. ४-१-४९, पु ६३1

११. ४-२-६०, पृ० १८७।

१२. ५-१-११६, पू० ३५०।

१३. ५-१-११७, पृ० ३५०।

मे पाल्ति का । उदाहरणार्य, इन्द्रवर्मन् क्षत्रिय और इन्द्रपालित वैश्य का नाम होता था।' ब्राह्मण-नाम इन्द्रवत्त, देवदत्त, यजदत्त आदि होते थे।

वैश्य-अतिय और वैश्य की स्थिति ब्राह्मण और शूद्र के मध्य थी। शूद्र के अभिवादन के उत्तर में वाक्य की दि को प्लुत नहीं किया जाता था, किन्तु ब्राह्मण के अन्त में अवश्य किया जाता था। क्षत्रिय और वैश्य के अन्त में प्लुत विकल्प से होता था। इससे स्पष्ट है कि वे व्याकरण में न विशेष दक्ष होते थे और न उससे अनभिज ही।

वैच्य को विट्र<sup>1</sup> भी कहते थे। वैभ्य की स्थिति क्षत्रिय से कुछ ही नीचे थी। इनके नाम पालितान्त या गुप्तान्त होने थे, जिससे स्पष्ट हैं कि वे समाज द्वारा रक्षित रहते थे। वैच्य सम्पत्ति या रै के उत्पादक थे। भाष्य मे माण्डजिंग्य और कार्णखरिक इन वैभ्य-गोत्रो के नाम आये हैं। भ

शूद्र—शूद्रों का स्थान अन्तिम था। शूद्र दो प्रकार के व्यक्ति कहलाते थे—(१) वे बाह्मण, क्षत्रिय और वैद्य, जो शास्त्र-विहित स्वकर्त्तव्यों का पालन न कर शूद्रवत् जीवन व्यतीत करते थे। अशिक्षित सब्याग्निहोत्र-विरिहत, असयमी ब्राह्मण भी शूद्र माने जाते थे और (२) शह माना-पिता ने उत्पन्न सन्तान। इस प्रकार, कर्म-शूद्र और जन्म-शूद्र दो प्रकार के शूद्र थे। कर्म-शूद्र तो हेय दृष्टि से देखे ही जाते थे, उन्हें कोई भी ब्राह्मणोचित अधिकार प्राप्त नहीं होता था। जिस वद्य मे कोई शूद्र होता था, उसे भी कुछ अधिकारों से विचत रहना पडता था। उद्य-हरगार्य, यदि किमी ब्राह्मण-परिवार मे कोई शूद्र उत्पन्न हो जाता, तो उस परिवार का दम पीडी तक सोमपान का अधिकार छिन जाता था। शूद्र जाति की स्त्री शूद्रा कहलाती थी। शूद्र की मार्या उसकी स्त्री होने के नाते, मंल ही वह अशूद्रा हो, शूद्री कही जाती थी। शूद्र व्यव्य अधिक सम्मानित स्त्री को नहाशूद्रा कहते थे।

शूडों की अनेको जातियाँ थीं। जो लोग मृति लेकर काम करते थे, वे सब शूद्र माने जाते थे। कात्यायन ने महाशूट्र जाति भी मानी है। काशिका के अनुसार आमीर को महाशूद्र कहते थे। बीवर भी शूडों में गिने जाते थे। भे भाष्यकार ने भी आमीर को शूद्र कहा है। स्थारी का

भो राजन्य विज्ञां वेति वाच्यम् राजन्य इन्द्रवर्माहं भोः। आयुष्मानेघोन्द्रवर्माहम्, विट् इन्द्रपालितोऽहं भोः। आयुष्मानेघोन्द्रपालिता ३ इन्द्रपालित।—८-२-८३, पृ० ३८८।

२. वही।

इ. २-२-इ४, पृ० इ९१।

४. आ रेवानेतु नो विशः ।---८-२-१५, पृ० ३३९।

५. २-४-५८, वृ० ४९३।

इ. एवं हि याजिकाः पठन्ति दशपुरुषानकं यस्य गृहे शूद्रा न विद्येरन् स सोमं पिवेदिति ।— ४-१-९३, पृ० १२०।

७. ४-१-४, पृ० २६।

८. वही।

९. महाजूद्रशब्दो ह्याभीरजातिवचनः।--४-१-४ काशिका।

१०. ४-१-१४, पूर ३५।

११. १-२-७२, पृ० ६०७।

स्थान शूदों मे सबसे ऊँचा था। वे त्रिवर्ण से कुछ ही नीचे थे। तन्तुवाय, कुम्मकार, नापित, त्वष्टा, कर्मार, अयस्कार, रजक, चर्मकार ये सब शूद्रो के अन्तर्गत थे। सारी 'कारि' जातियाँ शूद्र थी। कटकारो का स्थान शूद्रो मे भी नीचा था।

शूद्रो की सख्या बहुत अधिक थी। वास्तव मे आर्यावर्त्तीय त्रिवर्णों को छोड़कर शेष सब की गणना सामान्यतया शूद्रों मे की जाती थी। इनमे आर्यावर्त्त से वाहर के भी लोग थे और आर्यावर्त्तीय भी। वाहर के लोगों में किष्किन्ध-गिन्धक, शक, यवन, शौर्य, कौच आदि थे। आर्य विस्तयो—ग्राम, धोष, नगर, सवाह आदि—से वाहर रहनेवाले चण्डाल मृतप भी शूद्र थे। वस्ती के भीतर रहनेवाले, किन्तु यज्ञ-कर्म से विहिष्कृत तक्षा, अयस्कार, रजक, तन्तुवाय आदि भी शूद्र थे, यद्यपि इनका दर्जा विशेष नीचा न था। जिनके द्वारा स्पर्श किये गये पात्र अपवित्र माने जाते थे, वे जातियाँ भी शूद्र कहलाती थी।

शूद्र अशिक्षित थे। व्याकरणादि का ज्ञान इन्हें न था, अत<sup>.</sup> अभिवादन के प्रत्युत्तर में इनके लिए प्लूत नहीं किया जाता था। इस नियय में इनकी स्थिति स्त्रियों जैसी थी। उदाहरणार्य, यदि तुपजक ब्राह्मण को प्रणाम करता, तो वह उत्तर में कहता था 'कुशली तो हो तुपजक ?'

निरविसत — शूद्र दो श्रेणियों में विभक्त थे — निरविसत और अनिरविसत। तक्षा. अयस्कार, रजक, तन्तुवाय आदि अनिरविसत थे और चण्डाल, मृतप आदि निरविसत। अनिरविसत लोग त्रिवर्णों के पात्र छू सकते थे, किन्तु निरविसत नही। निरविसत निम्नतम कोटि के शूद्र थे। ये यदि किसी त्रिवर्णों के पात्र में खा-पी लेते थे, तो त्रिवर्णों इस पात्र को सस्कार द्वारा शुद्ध करके भी व्यवहार में नहीं ला सकते थे, यद्यपि कुछ अन्य निम्न शूदों द्वारा व्यवहृत त्रिवर्णों के पात्र अन्यादि द्वारा शुद्ध करके काम में ले लिये जाते थे। निरविसत शूद्र गाँवों के वाहर रहते थे। इनके और त्रिवर्णों के घरों के वीच दूरी रहती थी। इनके घर गाँव के छोर पर होते थे। यद्यपि वड़े-बड़े नगरों में वे नगर के वीच भी रहते थे।

वृषल — वृषल को शूद्र का पर्याय कहा गया है। ब्राह्मण से शूद्रा मे उत्पन्न सन्तान वृषल कहीं जाती थी। मनुस्मृति मे ओण्ड्र, दरद, ख्रुश, यवन, शक आदि क्षत्रिय-जातियो को वृषल-भाव को प्राप्त वतलाया गया है। इस दृष्टि से वृपल के प्रति समाज मे द्वेष-भाव नहीं होना चाहिए, उलटे उनका स्थान शूद्र से ऊपर माना जाना उचित था। किन्तु, भाष्य मे जिस प्रकार वार-वार वृषल का स्मरण किया है, उससे उसके प्रति अत्यन्त हेय दृष्टि तथा द्वेषवृद्धि का पता चलता है। वृषल , दस्यु, चोर और वृषली के प्रति कामुकता

१. त्रैवर्णिकेम्यः किञ्चिन्यूना रयकारजातिः ।---४-१-१५१ काशिका।

२. ४-१-१५२ काशिका।

३. ८-२-८३, पू० ३८७।

४. १-१-३६ काशिका।

५. एवमिष य एते महान्तः संस्त्याया स्तेष्वभ्यन्तराश्चण्डाला मृतपाश्च वसन्ति ।--२-४-१०, पृ० ४६५।

का व्यवहार यद्यपि अशिष्ट माना जाता था, तथापि समाज मे प्रचलित था और दण्ड्य<sup>र</sup> नही था। दासी और वृषली का सादृश्य निन्दा का द्योतक था। भाष्य मे कामुकता की पात्री के रूप मे अनेक बार दासी और वृषली का साथ-साथ उल्लेख है। दस्यु, चोर और वृषल को नीच स्वभाववाला माना जाता था। वार्त्तिककार ने प्रशसा-अर्थ मे इन तीनो के आगे रूपम् प्रत्यय कर वृपलरूप, दस्युरूप, चोररूप इन शब्दो का प्रयोग सामान्य से अधिक वृषल, दस्यु या चोर वतलाया है। और फिर यह कहकर कि प्रशसार्थ मे प्रत्यय न करके प्रकृत्यर्थ-वैस्पष्ट्य मे प्रत्यय कर देना पर्याप्त वतलाया है और उदाहरण दिया है कि यह वृषलरूप, अर्थात् असली वृषल है। यह न केवल प्याज खा जा सकता, अपितु उसके साथ सुरा भी पी सकता है। यह चीररूप या पक्का चीर है। यह चाहे तो आँखो का काजल ले जाय। यह दस्युरूप या वास्तविक दस्यु है। यह भागते हुए का भी खून पी सकता है। ये उदाहरण इन तीनो के स्वभाव पर अच्छा प्रकाश डालते है। वृषल अभक्ष्यभोजी और सुरापायी होते थे। समाज उनसे घृणा करता था, उनकी स्त्रियो को उपभोग्या बनाने मे ग्लानि या पाप का भय नहीं मानता था। वृषल का ताडन सामान्य वात थी। वे लातो से भी पीटे जाते थे। एक स्थान पर उसे श्वाघात्य, अर्थात् कुत्तो द्वारा मरवा डालने योग्य अथवा कुत्तो की मौत मरने योग्य कहा है। पाप क्षेय है और नृषल जेय है, यह सामान्य कहावत थी। नृपल गन्दे भी रहते थे। उनके दाँत काले आँ।र मैले होते थे। वृषल एक गाली थी। असूयक यदि अभि-वादन के साथ बड़े व्यक्ति का अपमान करता, तो वह आशीर्वाद न देकर कहता, 'नीच तू असूयक है। तु प्रत्यभिवाद का अधिकारी नहीं। अरे जा वृषल, तेरे टुकडे-टुकडे 'हो।' जब वृषल की यह स्थिति थी, तब ब्राह्मण को ऊँचा और वृपल को नीचा स्थान मिलना स्वामाविक था।" इसमे भी कोई आश्चर्य नही, यदि एक साथ नदी पार करने के लिए वृषल और ब्राह्मण पहुँचते, तो मल्लाह वृषल को तट पर छोडकर ब्राह्मण को पहले पार उतार देता था।<sup>१२</sup> भाष्य में चोर और वृषल को

१. २-३-६९, पृ० ४५६।

२. ६-२-११, पृ० २५४।

३. २-३-६९, पृ० ४५६ तथा दास्या सम्प्रयच्छते, वृषस्या सम्प्रयच्छते। यो हि शिष्ट-व्यवहारे ब्राह्मणीभ्यः सम्प्रयच्छतोत्येव ।—-१-३-५५, पृ० ६९।

४. ५-३-६६, पृ० ४६०।

५. १-३-२८, पृ० ६५।

६. ३-१-१०७, पू० १८४।

७. १-१-५०, पू० ३०५।

८. २-२-८, पूर्व ३४३।

९. ८-२-८३, पृ० ३८८।

१०. वही।

११. २-२-११, पृ० ३४५।

१२. २-३-३६, पृ० ४३१।

सतापित करने, साथ-साथ घिक्कारने का इस प्रकार उल्लेख मिलता है, जैसे चोर और दस्यु के समान वृषल होना ही अपराघ या पाप की बात हो।

इस प्रकार, वृषलों की स्थिति शूद्रों से बहुत नीची थी। भाष्य में एक बार भी शूद्र का उल्लेख निरादर के साथ नहीं हुआ है, यहाँतक कि निरवसित शूद्रों के प्रति भी कहीं दुर्भावना की गन्य नहीं मिलती। वृषल की स्थिति भिन्न थी। वृषल पुरुप उच्च वर्णों की लात-गाली के अधिकारी थे और स्त्रियाँ उनकी काम-वृत्ति की तृष्ति का साधन।

आर्य और दास — आर्य और दास इन दोनो का उल्लेख भी भाष्य मे कई वार हुआ है। सार्ययुवन्, आर्यकृती, आर्या, आर्याणी, आर्यकृतार, आर्यनिवास इन शब्दो का प्रयोग आर्यो के सम्बन्ध मे मिलता है। उदाहरणो मे आर्य और क्षत्रिय प्राय साथ-साथ ही वाये हैं। इससे अनुमान होता है कि आर्य और क्षत्रिय समीपी अवश्य थे। तिवर्ण आर्य कहलाते थे। दास आर्यो से वहिगंत थे। सम्भवत, वे आर्यक्रीत होते थे और उनपर उनका पूरा अधिकार होता था। दासो का स्तर वृपलो के समकक्ष था। वे नीची नजर से देखे जाते थे, परद्वेष्य दृष्टि से नही। क्रीत और परिक्रीत दासो मे अन्तर था। परिक्रीत निश्चित द्रव्य से विशिष्ट काल के लिए नियुक्त कर्मकर होते थे और क्रीत विशिष्ट द्रव्य द्वारा तवतक के लिए, जवतक वह राशि लौटा न दी जाय। इस अविध मे उनके भरण-पोषण का भार उनके आर्य या स्वामी पर रहता था। स्वामी या स्वतन्त्र जन का बोधक अर्थ शब्द आर्य से भिन्न था। "पाणिनि ने दासी-भार शब्द का उल्लेख किया है।" पतजिल ने इस सज्ञा शब्द को बहुवचन माना है। "उं डाँ० वा० शव अग्रवाल के मत से स्वामी द्वारा दासी की प्रसूतावस्था का दायित्व तथा व्यवस्था है दासी-भार है। वर्ष अर्थास्त्र के अनुसार गर्भवती दासी को विना प्रसव की समुचित व्यवस्था के वेच देना अपराध था। "किन्तु, दासी के प्रसव का भार दासी-भार क्यों था। उसे तो दास-भार मानना चाहिए यदि वह गर्भ उसके पित का हो। इस

१. २-३-५४, पु० ४४७।

२. २-३-२, प्o ४०५ 1

३. ८-४-११, पृ० ४८०।

<sup>8. 8-8-301</sup> 

<sup>4. 8-8-86, 40 631</sup> 

E. E-7-461

७. ६-३-१०९, पू० ३५९।

८. ४-१-४९, पु० ६३।

<sup>9. 8-8-881</sup> 

१०. ३-१-१०३ तथा आर्यस्वामी, वही, पृ० १८२।

११. ६-२-४८, पू० २५९।

१२- वही।

१३. इण्डिया ऐज नोन दु पाणिनि, पृ० ७९।

१४. अर्थशास्त्र अभू०, पृ० २०७१

स्पिति ने पित उसका भारवाह होता. स्वामी नहीं। यदि दोनों स्वामी की करी में होते हो हो वह भार दास-मार महलाना; न्योंकि एक तो स्वामी की अदेश उतका दायिल दाउ पर जीवर होता। दूसरे गरि वह सार दोनों के कारण स्वाकी पर होता, तो भी पुंस्त की प्रवानता के कारण तत्परप सनात में वान-मार शब्द का ही प्रयोग होता। किए वाह की बोनारी या न्यू के बटा क भार भी तो स्वामी पर ही रहता था। ऐसी स्थिति में बाय-सार गब्द ना व्यवहार भी निजना चाहिए था। दांती-भार शब्द संता. रुपति निती क्रिय भार का क्रोदक है और वह भार ऐना छ. दो दासी ना ही हो सनता पा, दास का नहीं। यह मार निक्क्य ही उसनी प्रमृति का या। काने-प्रसत मन्तान के पालन-व्यय ना भार स्वानी को ही बहुन करना पड़ता या; क्योंकि वह सन्यन स्वानी की होती थी। यदि स्वानी द्वारा बतनी चेचकान उत्तर हो जी उन्नव भार स्वामी के बहुन करना चाहिए, यह राजकीय व्यवस्था थी और इस दावित्व से बचने के लिए वह दानी की विना प्रस्व और प्रसूति की नमुवित व्यवस्था किये किसी अन्य के हाय नहीं बेच सकता या। अर्थनाम्य में वर्णित दण्ड इस नियम का उल्लंबन करनेवालों ने लिए ही है। स्वामी इस्स समिटों से सन्तान होना प्रतंत्रिक काल में साधारण बात थी। भाष्टकार ने दासियों के प्रति स्वानियों हो नानुक-वृत्ति का वार-वार को उल्लेख किया है, उसके प्रकार में दालीमार रख का वर्ष और स्पष्ट हो जाता है। स्वानियों से दानी में उत्पन्न सन्तानों को दासर कहने हें और पही वह भार था, जिल्ला दायित्व स्वानी पर एहता था। पही कारण था कि कारण पुत्र केट रही माना दाता था। भाष्य में 'दातमार्थः' का एसदिक बार इन्हेंव है। है

आदरों पर्वत से पूर्व, कालन वन से पश्चिम, हिमालय में दिश्य और पारियान ने स्तर ना प्रदेश जापीवर्त माना जाता था। इस प्रदेश के निवासी आयें कहार ते थे। इस प्रदेश को भाष-नार में आये-निवास कहा है। दिसा कर्नेकर आर्थों के घरेलू मौकर होते थे, जिन्ही स्थिति इल् शिल्पी वैतिनिकों से कही भीची थी। इन्हें स्वामी से भोजन करू और यदा-क्या परिमाश (हैंट-इक्ट) आप्त होती थी। जनस्द-निवासियों के दो नाम जनस्द ने आवार पर होने थे उनमें भी दानों तथा जल्य जनों के बीच जन्मर किया जाता था।

१. १-३-५५, प्० ६९ तया २-३-६९. पृ० ४५६।

२. ४-१-११४, पृ० १३८।

इ. २-१-१, पृ० २३०।

४. ६-३-१०९, पृ० ३५९।

५. ३-१-२६ दु० ७७१

६. ४-१-१६८, मृत १६२।

## अध्याय ३

## संस्कार

भाष्य मे नामकरण, चूडाकर्म और उपनयन-सस्कारो का ही स्वतन्त्र रूप से उल्लेख मिलता है। गर्म, प्रजनन, प्रसव, गर्भकालीन स्वास्थ्य, गर्म को पिण्डीभूत रूप से 'इदिमत्यम्' दिखा सकने की अक्षमता आदि की अनेकत्र चर्चा होने पर भी संस्कार के रूप मे गर्भाघान का वर्णन भाष्य मे उपलब्ध नही होता और न पुसवन, सीमन्तोन्नयन आदि की ही उसमे चर्चा है।

नामकरण—नाम जन्म से दस दिन वाद रखा जाता था। वस दिन तक अगौच मनाया जाता था। भाष्यकार का 'दशम्युत्तरकालं जातस्य पुत्रस्य नाम विद्यम्यात्' (आ० १, पृ० ९) कथन शतपथ-ब्राह्मण की प्रतिष्विनि-मात्र है। नाम माता और पिता मिलाकर निश्चित करते थे। एतदर्थं न कोई वड़ा उत्सव किया जाता था और न विशेष मण्डप वनाया जाता था। नामकरण माता और पिता मिलकर घर के भीतर ही 'संवृत अवकाश' मे कर लेते थे।

नाम रखने के विशिष्ट नियम थे। नाम का प्रारम्भ घोषवत् व्यंजन से होता था। मध्य मे अन्तःस्थ व्यंजन रहता था। वृद्ध अक्षर-रहित, तीन पीढियो के नाम के अनुसार, शत्रुवर्ग मे अप्रतिष्ठित, दो या चार अक्षरवाला कृदन्त नाम श्रेष्ठ माना जाता था। तिद्धितान्त नाम नही रखा जाता था। पारस्कर गृह्मसूत्र (१-१७-१) तथा वासिष्ठ धर्मसूत्र (अध्याय ४) मे भी इस कथन का समर्थन मिलता है। आश्वलायन में द्यक्षर को प्रतिष्ठा तथा चतुरक्षर को ब्रह्मवर्चस् का दायक वतलाया है। पारस्कर शीर वैजवाप ने कन्या के नाम के लिए पृथक् नियम दिये है, किन्तु भाष्यकार इस विषय मे मीन हैं।

्बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नामों में भी अन्तर रहता था। ब्राह्मण नामों के अन्त में क्तादि, क्षत्रिय नामों के अन्त में 'वर्मन्' और वैश्य नामों के अन्त में पालितादि वर्णवीघक शब्द रखे जाते थे। प्रत्यभिवादेऽशूद्रें (८-२-८३) सूत्र के वार्तिक 'भो राजन्यविशां च' की व्याख्या में भाष्यकार

- १. तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात् ।—ज्ञत० व्रा० ६-१-३-९ ।
- २. वीरमित्रोदयसंस्कार-प्रकाश, भाग १, पृ० २४१ में उद्धृत वैजवाप।
- ३. लोके तावन्मातापितरौ पुत्रस्य जातस्य संवृतेऽवकाशे नाम कुर्वीत देवदत्तो यज्ञदत्त इति ।—१-१-१, पृ० ९५।
- ४. घोषवदाद्यन्तरन्तःस्यं त्रिपुरुषानकमनतिप्रतिष्ठित तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति । द्यसरं चतुरक्षरं वा नामकृतं कुर्यान्न तद्धितम्।—आ० १, प० ०९।
  - ५. आक्व० गू० सू०, १-१५-५।
  - ६. पार० गृ० सू०, १-१७-३।
  - ७. ज्यक्षरमीकारान्तं स्त्रिया:। -वैज० वीरमित्री० भाग १, पू० २४३।

द्वारा दिवे गये उदाहरणो से यह बात स्पष्ट होती है। जूदो के नाम तुपजक आदि सदस्वनेषक होते थे। मन् के मत से ब्राह्मण का नाम मांगल्य, क्षत्रिय का वलान्तित, वैध्य का वन-सयुक्त और शूद्र का जुगुप्सित होना चाहिए।' व्यास के अनुसार ब्राह्मण का नाम धर्मान्त, क्षत्रिय का वर्नान्त. वैश्य को गुप्तान्त और गूद्र का दामान्त होना चाहिए। ं भाष्य मे जमोन्त और दासान्त नानो का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। मनुस्मृति-काल तक आते-आते वर्णों का पारस्परिक अन्तर बहुत वह गया जान पड़ता है। माप्यकाल में अन्तर की ओर इतना व्यान नहीं दिया जाता या। माप्य ने इल्लिखित सैकडी नामो मे इन नियमो का अनुसरण नहीं है। इसी प्रकार, परवर्ती काल मे प्रचलित नसत्र, मासदेवता और कुलदेवता के नाम पर रखे गये, तया लोक-विदित इन चौहरे नामो की भी भाष्य मे चर्चा नहीं है। नक्षत्र नाम पर रखे गये नामों का उल्लेख माप्य में अवश्य है, किन्तु उसके अतिरिक्त दूसरे लोक-विदित नाम का सक्त भाष्य मे नहीं मिलता। गृह्यमूत्रों को भी नलत्र-नाम तया लोक-नाम ये दो ही इप्ट थे। स्मृतियो तथा ज्यौतिप-प्रन्यो मे अन्य दो नामो की भी चर्चा है। इस युग मे श्रत्येक काल-विभाग का एक स्वतन्त्र देवता माना जाने लगा था। आपस्तम्ब-गृह्यम्ब (१-१५-४) में नक्षत्र और नक्षत्र-देवता के नाम पर नाम रखने का विचान है। शंख और लिनित ने पिता या अन्य कुल-बृद्ध को नजतों ने सम्बद्ध नाम रखने का आदेश दिया है। यह दूसरा नाम है। बीबायन गृह्यनूत्र में नक्षत्र-नाम को गृह्य कहा है। इसे केवल माता-पिता या परिवार के लोग ही जानते थे। आव्वलायन के अनुसार इस नाम को उपनयन-काल तक अभिवादन के समय वोला जाता था। पाणिनि ने नक्षत्र के आधार पर रखे जानेवाले नामों के सम्बन्ध में नियम दिये हैं। कात्यायन और पतंजिल के समय तक आते-आते इस प्रकार के नामों में निविनता उत्पन्न हो गई थी। उदाहरणार्य, श्रविष्ठा या आपाडा नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाले के नाम श्रविष्ठ या श्राविष्ठीय और आपाड या आपाडीय दोनो हो सकते थे। इसी प्रकार, पर्वजिल के समय में लड़कियों के नाम भी नक्षत्रों पर रखें जाने लगे। महाभाष्य में चित्रा रेवर्ता, रोहिणी, फालानी आदि कन्याओं के नाम मिलते हैं।"

गाग्यं और शब द्वारा प्रतिपादित मासदेवता और कुल्देवता से सम्बद्ध नामो का प्रचार पत्रजलि-काल मे नही था। नवन्न-देवताओं से सम्बद्ध नाम भाष्य मे अवन्य आये हैं। नवन्न तया उनसे सम्बद्ध देवता निम्नलिखित माने जाते थे—

१. मनु० २-३१।

२. व्यास : राजवली पाण्डेय—हिन्दू संस्कार, पृ० १३८ पर उद्धृत।

नक्षत्राणामसम्बद्धं पिता वा कुर्यादन्यः कुलबृद्ध इति—वीर० मि० संस्कार प्र०,
 भाग १, पृ० २३७ पर उद्धृत ।

र् नसत्रनामवेयेन हितीयं नामवेयं गुगृम्।—बोबा० पृ० स्०, वीरिमत्रो०, भाग २, प्० २३७ पर उद्धतः।

५. आस्व० गृ० सू० १-१५-९।

६. ४-३-३४ तया ८-३-१००।

७ ४-३-३४, पृ० २३२।

| नक्षत्र          | देवता         | नक्षत्र          | देवता        |
|------------------|---------------|------------------|--------------|
| अश्विनी          | अश्व          | स्वाति           | वायु         |
| भरणी             | यम            | विशाखा           | इन्द्राग्नि  |
| कृत्तिका         | अग्नि         | अनुराघा          | मित्र        |
| रोहिणी           | प्रजापति      | ज्येष्ठा         | इन्द्र       |
| मृगशिरस्         | सोम           | मूल              | निऋंति       |
| आद्री            | रुद्र         | पूर्वीषाढा       | आप्          |
| पुनर्वसु         | अदिति         | इतरापाढा         | विश्वेदेवा.  |
| पुष्य            | वृहस्पति      | श्रवण            | विष्णु       |
| <b>बा</b> श्लेषा | सूर्प<br>सर्प | घनिष्ठा          | वसु          |
| मघा              | पितृ          | शतभिक्           | वरुण         |
| पूर्वाफाल्गुनी   | भग            | पूर्वभाद्रपद     | अजैकपाद      |
| उत्तराफाल्गुनी   | अर्थमन्       | <br>उत्तरभाद्रपद | अहिर्बुघ्न्य |
| हस्त             | सवित्         | रेवती            | पूपन्        |
| चित्रा           | त्वष्टा       |                  | . •          |

चूड़ाकर्म—चूड़ाकर्म को भाष्यकार ने चौल (चीड) सस्कार कहा है। यद्यपि इसके विषय में विशेष विवरण भाष्य में नहीं मिलता, फिर भी अन्यत्र उद्धरणों से इतना स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति कभी मुण्डी, कभी जटी और कभी शिखी हो सकता था। मुण्डन प्रायः सम्पूर्ण सिर का करा दिया जाता था। कभी-कभी शिखा शेष रख दी जाती थी, किन्तु शिखा का होना अनिवाय नहीं था। सम्पूर्ण मुण्डन के लिए ही 'मद्राकरोति' या 'भद्राकरोति' शब्द भाष्य में आये हैं। सम्भवतः, मुण्डी और जटी के समान शिखी होना भी एक केश + भूषा-प्रकार था। शिखा एक से अधिक भी हो सकती थी। उनकी सख्या प्रवरों के अनुसार होती थी। आश्वरलयन (१-१७) के अनुसार कुल्यमं के अनुकूल केश बनवाने की प्रथा थी। लीगाक्षी के अनुसार विष्ठिगोत्रीय लोग शिरोन्मध्य-भाग में एक शिखा रखते थे। अत्रि और कश्यप वशों के लोग दोनों ओर दो शिखाएँ बारण करते थे। आगिरस् लोगों के पाँच शिखाएँ थी। भृगुवशीय विना चोटी के, अर्थात् सर्वमुण्डित रखते थे।

चूडाकर्म का वहुत महत्त्व था; क्योंकि उसके वाद वालक को लिखना-पढ़ना प्रारम्भ

१. चूडा प्रयोजनमस्य चौडम् ।---५-१-९७, पृ० ३४४।

२ देवदत्तो जद्यपि मुण्ड्यपि शिख्यपि स्वामाख्यां न जहाति ।---१-१, पृ० १०५ ।

३ ४-१-५४, पृ० ६६।

४. ५-४-६७, पू० ४९८।

५. यर्योष शिलां निद्याति।--आश्व० गृ० सू०, १६-६ तथा वराह गृ०सू०, अ० ४।

६. ययाकुलधर्मं केशवेशान् कारयेत्।--आ० गृ० सू०, १-१७।

७. वीरमित्रो०, भाग १, पृ० ३१५ पर उद्धृत।

### अध्याय ४

#### आश्रम

चातुराश्रम्य—भाष्य मे जीवन को ज़ार भागो मे विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग बाश्रम कहलाता था। चारो आश्रमो को चातुराश्रम्य कहते थे। पतजिल मे इन चारों आश्रमो का पृथक्-पृथक् उल्लेख न करके उनके कर्त्तंच्यो एव जीवन-चर्या पर ही यत्र-तत्र विचार व्यक्त किये हैं।

बहाचारी—प्रथम आश्रम बह्मचर्यं था, जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था। ब्रह्मचर्य मे दीक्षित वालक ब्रह्मचारी कहलाता था। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते थे दण्डमाणव और अन्तेवासी । दण्डमाणव अल्पायु और निम्नकक्षा के तथा अन्तेवासी बडी आयु एव उच्च शिक्षा प्राप्त करने-वाले ब्रह्मचारी होते थे। त्रिवणं मे प्रत्येक वालक का उपनयन-सरकार सोलह वर्ष की आयु के भीतर कर दिया जाता था। आयु की मर्यादा का यह अन्तिम छोर था। सामान्यतया उपनयन वारह वर्ष की आयु के भीतर हो जाता था। ब्राह्मण का उपनयन तो गर्भ के आठवें वर्ष मे ही हो जाता था। उपनयन करनेवाले को आचार्य कहते थे। इसीलिए, उपनयन-कर्म का दूसरा नाम आचार्यकरण भी था। उपनयन का अर्थ है, उपनेता माणवक को ऐसी विधि से पास लाता था, जिससे वह उसका आचार्य वन जाता था। इसीलिए, उपनयमान और आचार्य पर्याय थे। उपनयन के वाद माणवक दण्डमाणव वन जाता था। उसकी यह संज्ञा पलाश-दण्ड या आपार्ड साथ मे रखने के कारण थी। दण्डमाणव और अन्तेवासी प्राय. कमण्डलु भी अपने साथ रखते थे। हिन्दी मे 'दण्ड-कमण्डल उठाकर चल लेना' यह मुहावरा ब्रह्मचारी के इन दो उपलक्षणों के आधार पर ही वना है। माणव और ब्रह्मचारी मुण्डित होते थे। मुण्डित करने की किया 'भव्राकरण'

१. ५-१-१२४, पु० ३६४।

<sup>2. 4-8-981</sup> 

३. ४-३-१३० काशिका।

४. वही।

५. गर्भाष्टमेऽन्दे ब्राह्मण उपनेयः इत सङ्गदुपनीय कृतः शास्त्रार्थे इत कृत्वा पुनः प्रवृत्तिनं भवति ।—६-१-८४, पृ० ११६।

६. १-३-३६ कशिका।

७. ३-१-१००, पू० १८२।

C. 4-8-8801

९. १-४-८२, पृ० २०१।

या 'परिवापण' कहलाती थी।' वौद्ध और जैन ब्रह्मचारी श्रमण कहलाते थे। भाष्यकार के समय मे श्रमणो के भी विहार या विद्या-प्रतिष्ठान विद्यमान थे, किन्तु उनमे और ब्राह्मणो मे ब्राष्ट्रभाव चला करता था। यह ब्रान्ट्रभाव इस चरम सीमा तक था कि भाष्य मे उसे काकोल्कीय विरोध के समान बाश्वतिक कहा है।'

ब्रह्मचारी को अन्तेवासी कहते थे। वह 'चरण' या वैदिक शाखा के विद्यालय मे रहकर अध्ययन करता था। चरण वैदिक अध्ययन, अध्ययन और अनुसन्धान के केन्द्र थे। उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी ही, जो व्याकरणादि का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर चुकते थे, चरणों मे प्रविष्ट होते थे। ब्रह्म वेद को कहते है। उसके लिए लिया जानेवाला ब्रत ही ब्रह्म कहलाता था। इस ब्रह्म-ब्रतवाले की सज्ञा ब्रह्मचारी थी।

ब्रह्मचर्यं की अवधि—व्रत की अविष लक्ष्य के अनुसार भिन्न थी। कुछ लोग सारा जीवन ही निष्कारण, अर्थात् निस्वायं वेदाघ्ययन मे लगा देते थे। ये ब्रह्मचारी नैिंटिक होते थे। नैिंटिक ब्रह्मचारी अडतालीस वर्ष का ब्रह्मचर्य-व्रत लेते थे। इस प्रकार, वे आठवें वर्ष मे उपनीत होकर छप्पन वर्ष की आयु तक अध्ययन करते थे। सामान्यतया एक वेद के अध्ययन मे वारह वर्ष लगते थे। ब्रह्मचारी द्वाद्यवार्षिक, वार्षिक, मासिक और अवंमासिक भी होते थे। ये वे लोग होते थे, जो किसी विशेष विषय के अध्ययन के निमत्त दीक्षित होकर कुछ समय चरण मे रहते थे। चरणों मे इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कोई थोडे समय के लिए भी दीक्षित होकर रह सके। उदाहरणार्थं, कोई 'विदामधवन' (ऐत० आर० ४) इत्यादि तथा 'आपमापामय०' (तै० आ० १-१) इत्यादि मे पाँच महानाम्नी सज्ञक ऋचाओ के अव्ययन के लिए ही चरण मे प्रवेश ले लेता था और उनका अध्ययन समाप्त कर चला जाता था। महानामनी ऋचाओ के लिए लिया गया व्रत महानाम्नी कहा जाता था। ऋचाओं के साहचर्य के कारण व्रत को मी महानाम्नी कहते थे। इस व्रत मे दीक्षित ब्रह्मचारी महानाम्निक कहलाता था। इसी प्रकार आदित्य साम (जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण) का व्रत देनेवाले को आदित्यव्रतिक ब्रह्मचारी कहते थे। भाष्य मे अवान्तरदीक्षी और तिलव्रती ब्रह्मचारियों का भी उल्लेख है। अवान्तर-दीक्षी एक वेद के हेतु निश्चित अवविष के अन्तर्गत मध्यवर्ती काल के लिए दीक्षित ब्रह्मचारी यह विश्व प्रवाह्मणी का के लिए दीक्षित ब्रह्मचारी यह विश्व प्रवाहमणी के के लिए दीक्षित ब्रह्मचारी कहते थे। भाष्य मे अवान्तरदीक्षी और तिलव्रती ब्रह्मचारियों का भी उल्लेख है। अवान्तर-दीक्षी एक वेद के हेतु निश्चत अविष के अन्तर्गत मध्यवर्ती काल के लिए दीक्षित ब्रह्मचारी थे।

१. ५-४-६७, पृ० ४९८।

२. २-४-१२, पू० ४६७।

३. ४-३-१३० काशिका।

४. ब्रह्म वेदस्तदध्ययनार्थं व्रतं तदपि ब्रह्म । तच्चरतीति ब्रह्मचारी ।—८-३-८६ काशिका ।

५. वही, वा० ४।

६. तदस्य ब्रह्मचर्यमिति महानाम्न्यादिभ्य उपसंख्यान कर्त्तव्यम्। महानाम्नीता ब्रह्मचर्यं माहानाम्निकम् आदित्यवितकम्। महानाम्नीश्चरित माहानाम्निकः, आदित्यवितकः। नैय युक्तो निर्देशस्तच्चरतीत। महानाम्न्यो नामतो नच ताश्चर्यन्ते व्रत तासां चयंते। नैय दोषः साहचर्यात्ताच्छव्द्य भविष्यति। महानाम्नो सहचरित व्रत महानाम्न्यो व्रतम्।—५-१-९४, ष्० ३४१।

मासिक से अष्टचत्वारिशक या अष्टचत्वारिशी तक ब्रह्मचारी चरणो मे प्रविष्ट होते थे। कालविषयक ये उदार नियम इस वात के परिचायक है कि चरणो के द्वार प्रत्येक सत्यान्वेपी के लिए सदा खुले रहते थे।

चर्णी—ब्रह्मचारी त्रैवर्णिक ही होते थे। इसीलिए उन्हे वर्णी कहते थे। 'वर्णाद् ब्रह्मचारिणि' (५-२-१३४) सूत्र की व्याख्या में काशिकाकार ने कहा है कि ब्रह्मचारी त्रैवर्णिक ही
समझना चाहिए। वही विद्याग्रहण के लिए उपनयन के वाद व्रतचर्या करता है। ब्राह्मणादिक
तीन वर्णों को ही वर्णी कहते है। वर्णी लोग किसी-न-किसी आम्नाय का अध्ययन करते थे।
प्रत्येक आम्नाय का नाम उसके आचार्य के नाम पर प्रचलित था। जैसे, काठक (कठ), मौदक
(मौद), कालापक (कलाप), पैप्पलादक (पिप्पलाद), छान्दोग्य (छन्दोग) आदि। एक
विषय या वेद का अध्ययन करनेवाले सभी वर्णी ब्रह्मचारी कहलाते थे और एक ही चरण में
रहकर पढनेवाले सतीर्थ्य।

मानव, माणव और माणवक—माणव कुत्सित (विहित कर्म न करनेवाले और निषिद्ध कर्मवाले) तथा मूढ (विद्याविहीन) मानव को कहते थे। मानव (मनु की सन्तान) और माणव मे इतना ही भेद था।

भाष्यकार ने माणव और माणवक मे अन्तर किया है। छोटा माणव माणवक कहलाता था। बाठ वर्ष से कम आयु के वालक को माणवक या माणिवका (स्त्री) कहते थे। माणवक घर पर रहते और खेलते कूदते थे। इनके नाम पिता के नाम पर पड जाते थे। जैसे, फाण्टाहृति का पुत्र माणवक फाण्टाहृत' या उपगु की पुत्री औपगवी माणिवका। बेलना-कूदना इनका मुख्य काम था। वे वे चचल और अधीर होते हैं, इसिलए इन्हें धैर्यशील वनाने का प्रयत्न किया जाता था। माणवक जव कुछ वड़े होते थे, तब उनका उपनयन कर उन्हें आचार्य के पास भेज दिया जाता था। ये लोग वेदाध्ययन की तैयारी करते थे। भिक्षा माँगने जाते थे। भाष्यकार ने

१. ५-१-९५, पु० ३४१।

२. ५-२-१३४ काशिका।

३. ४-३-१२६ तथा ४-३-१२० पृ० २५२।

४. ८-३-८६, पू० ३५४।

५. ६-३-८७।

६. अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः । नकारस्य च मूर्वन्यस्तेन सिध्यति माणवः ॥——४-१-१६१, पृ० १५३।

७. १-३-२१, पु० ६२।

८: १-३-२९, पृ० ६२।

९ः १-२-४१, पू० ५१८।

१०: ५-४-१५४, पु० ५१५।

११. आगमयस्य माणवकः॥--१-३-२१,पृ० ६२।

डन्हे 'अनृच' कहा है। माणवक वाल रखते थे<sup>र</sup>, किन्तु माणवो के बाल मुडा दिये जाते थे।

ब्रह्मचर्य का पतन—पतजिल के समय मे ब्रह्मचारियों मे चरित्रहीनता भी विद्यमान थी। पाणिनि ने स्वयं गोत्रों, अन्तेवासियों, माणवको और ब्राह्मणों के निन्दनीय कृत्यों का उल्लेख किया है। पतजिल ने इस प्रसंग में उदाहरण नहीं दिये हैं, किन्तु काशिकाकार के उदाहरण पतजिल-काल से चले आनेवाले परम्परागत उदाहरण ही हैं, जिनसे स्पष्ट है कि कुछ ब्रह्मचारी कुमारी, घृत, ओदन आदि के लोभ से विशिष्ट चरणों में प्रवेश कर लेते थे। कोई कुमारी-प्राप्ति के लोभ से दाक्ष आम्नाय पढता था, तो कोई घृत के लालच से रौढि का शिष्य वन जाता था। दाल-भात के लोभ से ही कुछ ब्रह्मचारी पाणिनीय व्याकरण पढने लगते थे। छोटे लडके भिक्षा के लोभ से माणव वन जाते थे।

ब्रह्मचर्यं की साधना योगं मानी जाती थी। एक गुरुकुल मे जाकर व्रत-समाप्ति तक अध्ययन करनेवाला या उच्च कक्षा का विद्यार्थी प्रान्तवासी कहलाता था। जो विद्यार्थी वार-बार गुरुकुल वदलते रहते थे, वे निन्दित माने जाते थे और उन्हे तीर्थकाक या तीर्थघ्वमं कहले थे। कुछ-कुछ ब्रह्मचारी अध्ययन-समाप्ति के पूर्व ही विना स्नातक वने और विना गुरु की आज्ञा लिये अध्ययन छोडकर घर लीट जाते थे और गृहस्थ वन जाते थे। यह वात परम्परा के विरुद्ध थी। नियम यह था कि अध्ययन समाप्त कर समावर्तन-सस्कार के वाद (जो विशेष स्थान तथा सम्धारण के साथ मनाया जाता था और जिसके कारण ही अधीती ब्रह्मचारी स्नातक और सम्वी कहलाता था) ब्रह्मचारी गुरु से आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करे। जो ऐसा न कर व्रत को खण्डित कर डालता था, उसे खट्वाल्ढ कहते थे। यह वचन निन्दा का वाचक था।

गृहस्थाश्रम—ब्रह्मचर्य के वाद दूसरा आश्रम गृहस्य या गृहपति का था। गृह मे प्रवेश के अवसर पर यज्ञादि धार्मिक सस्कार किया जाता था। इस सस्कार के अवसर पर प्रयुक्त होनेवाले मन्त्र गेहानुप्रवेशनीय कहे जाते थे। अश्रम मे प्रवेश करनेवाले को गृहपति कहते थे। प्रत्येक गृहपति के लिए प्रतिदिन पचमहायज्ञ करना आवश्यक था। प्रत्येक घर

१. ५-४-१५४, पृ० ५१५।

२. १-२-३२, पू० ५११।

३. ६-२-६९ काशिका।

४. ३-१-८७, पृ० १५५।

५. यथा तीर्थे काका न चिरं स्थातारो भवन्त्येवें यो गुरुकुलानि गत्वा न चिरित्तिष्ठिति स उच्यते तीर्थकाक इति ।—-२-१-४२, पु० २९५।

६. अधीत्य स्नात्वा गुरुभिरनुनातेन खट्वा रोढन्या। य इदानीमतोऽन्यथा करोति स उच्यते खट्वारुढोऽयं जाल्मः ।——२-१-२६, पृ० २८१।

७. ५-१-१११, पू० ३४५।

८. ४-१-३३, पृ० ५१।

मे आठो पहर यज्ञाग्नि जाग्रत् रहती थी। यह अग्नि गाईपत्य कहलाती थी। गृह का एक भाग इसके लिए नियत रहता था, जिसे आवसथ कहते थे। आवसथ<sup>र</sup> की शुद्धता, पवित्रता का घ्यान रखा जाता था। मृत्रादि कियाएँ उससे दूर की जाती थी। आवसथ मे रहने के कारण ही गहस्य का नाम आवसथिक मी था। आवसथ की यज्ञाग्नि का नाम आवसथ्य था। गृहस्य का प्रमुख यज्ञ पत्नी-संयाज था, जिसका सम्पादन वह पत्नी के साथ करता था और इस यज्ञ मे भाग लेने के कारण ही भार्या का नाम पत्नी भी था। पत्नी-सयाज मे वोले जानेवाले मत्रो का नाम भी गृह-पति ही था। यो गृहस्थ का सम्वन्घ दक्षिणाग्नि से भी था; नयोकि वह पत्नी-सयाज के अतिरिक्त अन्य भी वहुत-से यज्ञ करता था, किन्तु उसका मुख्य यज्ञ पत्नी-सयाज ही था।

पतजिल-काल मे परिवार सामान्यतया सयुक्त था। परिवार के वृद्ध पुरुष या पिता के जीवन-काल मे पुत्र-पौत्र उनके अधीन या अस्वतन्त्र रहते थे। यदि कोई पिता के जीवन-काल मे स्वतन्त्र आचरण करता, तो उसे निन्दित या कुत्सित माना जाता था। यदि वह पुरुष वत्स या गर्ग गोत्र का हुआ, तो लोग कहते थे, 'जाल्म तुम वात्स्य हो, जाल्म तुम गार्ग्य हो।' अर्थात्, तुम्हे गर्ग या वत्स की सन्तान होना शोभा नही देता, ऐसे अपवाद वहुत कम थे। परिवार भरे-पूरे और पुत्र-पौत्र-सम्पन्न थे। सप्रजस् और बहुप्रजस् परिवारो का वाहुल्य था, यद्यपि अप्रजस् (सन्तान हीन) एव कुप्रजस् परिवार भी थे। <sup>६</sup> जिस व्यक्ति के पुत्र-पौत्र जीवित होते थे, वह पुत्रपौत्रीण कहा जाता था। पुत्र माता के नाम पर भी पुकारे जाते थे—यथा गार्गीपुत्र । गार्गीपुत्र की सन्तान गार्गीपुत्रकायणि, गार्गीपुत्रायणि या गार्गीपुत्रि कही जाती है। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति वृद्ध या वश्य कहा जाता था। पुत्र और पीत्र के आगे की सन्तान गोत्र कही जाती थी, किन्तु यदि घर मे प्रिपतामह, पितामह, पिता, ज्येष्ठ भाता या अन्य ज्येष्ठ पुरुष जीवित रहता, तो पौत्रादि की सन्तान युवा कहलाती थी। '' एक गोत्र के लोगों मे सपरिवारता का भाव था। इसीलिए, यदि स्थविरतर सपिण्ड भी जीवित होता, तो भी सन्तान युवा कहलाती थी। घर मे वडा व्यक्ति स्थविर कहलाता था। युवा कहलाना गौरव की वात मानी जाती थी। इसीलिए,

१. ४-४-९०, पूर २८६।

<sup>. 3. 8-8-68</sup> I

२. दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम् ।—-२-३-३५, पृ० ४३०।

४. ४-४-९०, वृ० २८६।

५. पितृतो लोके व्यपदेशवताऽस्वतन्त्रेण भवितव्यम्। य इदानीं पितृमान् स्वतन्त्रो भवति स उच्यते गार्ग्यं त्वमसि जाल्म । न त्वं पितृतो ध्यपदेशमहंसि ।—४-१-१६२, पृ० १५५ ।

६. ५-४-१२२, २३।

७. ५-२-१०१

८. ४-२-१५९।

९. ४-१-१६३, पृ० १५५।

१०. वही, ४-१-१६२, पृ० १५४।

११. ४-१-१६३, ६४, ६५, पृ० १५५ से १५७।

वृद्ध को भी सम्मान प्रदिश्तित करने के लिएयुवा कह देते थे। जैसे, श्रीमान् वात्स्यायन या श्रीमान् गार्ग्यायण। सामान्यतया वृद्ध गार्ग्य और युवा गार्ग्यायण पुकारे जाते थे। थे सब वार्ते सयुक्त परिवार-प्रथा तथा रक्त-सम्बन्ध के महत्त्व को प्रतिपादित करती हैं।

परिज्ञाजक—सर्वस्त को छोडकर चले जानेवाले प्रव्रजित या परिव्राजक कहलाते थे। ये अपने साथ त्रिविष्टव्यक रखते थे। त्रिविष्टव्यक परिव्राजक का परिवायक था। जिस प्रकार घूम को देखकर अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार त्रिविष्टव्यक से परिव्राजक की उपस्थिति का अनुमान किया जा सकता था। त्रिविष्टव्यक तीन काष्ठ-खण्डो को एक साथ रस्सी से बाँधकर त्रिवण्ड के समान वनाया जाता था। भाष्यकार ने शकरा नामक परिव्राजिका तथा मस्करी परिव्राजको की चर्चा की है।

भिक्षु—भिक्षुओं का उल्लेख भाष्य में परिवाजक की अपेक्षा अधिक हुआ है। भिक्षु सर्वस्व का परित्याग कर भिक्षा के सहारे जीवन विताते थे। इन लोगों के आश्रम का नियामक एक सूत्रग्रन्थ था, जिसके प्रणेता पाराशर्य थे। एक भिक्षुसूत्र कर्मन्दक का भी था। इन दोनों के अनुयायी कमश पाराशरी और कर्मन्दी कहलाते थे। सम्प्रदाय-परम्परा के अनुसार ये स्थण्डिल्यायी होते थे। यह भिक्षुवत था। इसिलए, भिक्षु स्थण्डिल्य कहलाते थे। वे चलते समय इधर-उधर न देखकर पैरो पर दृष्टि गडाये केवल कुक्कुटी-पाद भर भूमि को देखते चलते थे। दृष्टि-सयम भी जनकी साधना का एक अग था। इन अविक्षिप्तदृष्टि भिक्षुओं को इसी कारण कौक्कुटिक कहे विद्या भिक्षु के लिए वस्ती से दूर अरण्य में रहने का विधान था। कुछ भिक्षु वस्ती से अलग, किन्तु वस्ती के पास रहते थे। ये नैकटिक कहे जाते थे। भिक्षु की जीविका का आधार भिक्षा थी। भिक्षा में उन्हें सभी प्रकार के अन्न प्राप्त होते थे। सर्वाच्च भक्षण करते के कारण भिक्षु सर्वाचीन भक्षण करते थे। इस साधन-वर्या ने उसे समाज-प्रतिष्ठा का पात्र वना दिया

१. ४-१-१६३, पूर १५५, १५३।

य. २-१-१, पृ० २४३।

३. यथा तर्हि त्रिविष्टब्घकं। तत्राप्यन्ततः सूत्र भवति।---१-१-१, पृ० १०२।

४. ३-२-१४, पृ० ३१२।

५. ६-१-१५४, पृ० १९३।

E. 8-3-8801

७. ४-३-१११।

८. ४-२-६६, पू० १९३।

९. ४-२-६६, पृ० १९३ तथा ४-२-१५ काशिका।

१०. देशस्याल्पत्या हि भिक्षुरविक्षिप्तवृध्टिः पादविक्षेपदेशे चक्षुः सयम्य गच्छति स उच्यते कौक्कुटिक इति ।—-४-४-४६ काशिका ।

११. ४-४-७३ काशिका।

१२. ५-२-९, पु० ३६९ ।

१३. ५-१-११३, पृ० ३४६। '

था। भाष्य मे उसे कौशशतिक कहा है, अर्थात् भिक्षु का अभिनन्दन सौ कोस पहले से करना चाहिए, यह सामाजिक मर्यादा थी। र

महाभाष्य मे परिव्राजक और भिक्षु शब्द अवश्य आये है, किन्तु वानप्रस्य और सन्यास, आश्रमो का पृथक् स्पष्ट उल्लेख नही है। इसका कारण यह है कि आरम्भ से वैदिक आर्यो मे तीन ही आश्रमो की प्रथा थी- ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वैखानस। वेदो मे अथर्व और वर्णी मे शद्र के समान आश्रमों में भिक्ष या सन्यास-आश्रम बाद में सम्मिलित किया गया। बौद्धों मे सत्यास का महत्त्व था और वैदिको मे वैखानस का। धीरे-घीरे जब वैदिको और बौद्धो मे जब बहत-सा सास्कृतिक आदान-प्रदान हुआ, तब वैदिको ने बौद्धो के अन्तिम आश्रम को भी आत्मसात कर लिया। तो भी, दोनो आश्रमो का अन्तर बहत काल तक स्पप्ट नहीं हो पाया। महाभाष्य मे जिस प्रकार वेदो को 'त्रैविद्य' भी कहा है और 'चातुर्वेद्य' भी, उसी प्रकार चातराश्रम्य का उल्लेख करते हुए भी विवरण तीन का ही दिया गया है। कालिदास के समय तक यही स्थिति वनी रही। रघुवश के प्रारम्भ मे उन्होंने तीन आश्रमों का ही उल्लेख किया है और ततीय आश्रम को 'मुनिवृत्ति' का आश्रम कहा है। अभिज्ञानशाकुन्तल मे भी उन्होने गहस्य के बाद वैखानस आश्रम का ही उल्लेख किया है। दुष्यन्त शकुन्तला के विषय मे जिज्ञासु भाव से पूछता है—'वैखानस किमनया ज्रतमाददानाद व्यापाररोघि मदनस्य निपेवितव्यम्'। कट्टर वैदिक लोग चतुर्थ आश्रम के वरावर विरोधी ही वने रहे। बौबायन धर्मसूत्र में संन्यास को असुर-प्रवर्तित कहकर उसकी निन्दा की है। इससे भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। इस पर 'साव-संन्यासी' प्रकरण मे विशेष विचार किया जायगा।

१- कोशशतादभिगमनमर्हति इति कौशशतिको भिक्षुः। यौजनशतिको गुरुः।—-५-१-७४, पृ० ३३७।

२. शंशवेऽम्यस्तविद्यानां यौवने विषयविषणाम्। वार्षके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्॥—-रघुवंश।

३. बौधा० धर्म० सू०, प्रश्न २, खं० ११।

## अध्याय ५

## नारी

भाष्यकार ने अनेक रूपों में नारी का उल्लेख किया है। आयु की दृष्टि से शिशु, कुमारीतरा, कुमारी, किशोरी, युवती, वधूटी, जरती आदि शब्द भाष्य में मिलते हैं और सम्बन्ध की दृष्टि से कन्या, वर्या, पत्नी, माता, भिगनी, मातामही, पितामही आदि। कुमारीतरा पांच-छह वर्ष की लडकी को कहते थे, कुमारी आठ-दस वर्ष की और किशोरी वारह-चौदह वर्ष की लडकी कहलाती थी।

प्रथमवयस्का— वयसि प्रथमें (४-१-२०) का भाष्य करते हुए पतजिल ने उत्तानशया, लोहितपादिका, द्विवर्षा, निवर्षा, कत्या, ववूटी और चिरण्टी का उल्लेख किया है। इनमें वयूटी और चिरण्टी द्वितीय वय के वोधक हैं। उत्तानशया तीन-चार महीने की लड़की को कहते हैं जो बैठ नही पार्ती और ऊपर, मुँह किये सोती है। लोहितपादिका सात आठ महीने की लड़की को कहते हैं, जो अपने पाँचो नही चल पार्ती थी। इसके वाद द्विवर्षा, त्रिवर्षा आदि आती हैं। कुमारीतरा इसके वाद की अवस्था और कुमारी उससे अधिक अवस्था की लड़की होती है। प्रथम और द्वितीय वयस् का भेद पतजिल के मत से पुरुष के साथ सम्बन्च न होने और होने पर आश्रित था। पुरुष के साथ असप्रयोग कन्या को वधूटी से पृथक् करता था। कुमारी के साथ राजकुमारी का पृथक् उल्लेख भी भाष्य में मिलता है।

कुमारी और किशोरी तक की आयु की लड़ कियाँ कत्या कहलाती थी। वयस्क कत्याओं को वर्या कहते थे। वर्या के विवाह की प्रार्थना कोई भी कर सकता था। इसके लिए कोई निरोध न था। पित के चयन में कत्या की भी सम्मित ली जाती धी। इसीलिए, उसे पितवरा कहते थे। माता-पिता अभिरूप वर की खोज करते थे और यथाशक्ति अभिरूपतम वर को कत्या देते थे। बड़ी आयु में विवाह की प्रथा वैदिक काल से ही चली आ रही थी। ऋग्वेद में

१. ४-१-२०, पृ० ४४, ४५।

२. ५-३-५५, पृ० ४४९।

३. १-१-६३, पृ० ४०९।

४. ३-१-१०१।

५. ३-२-४६।

६. अभिरूपाय कन्या देयेति न चानभिरूपे प्रवृत्तिरस्ति तत्राभिरूपतमायेति गम्यते।--१-४-४२, पृ० १७०।

कन्या के पितृगृह मे प्रौढ हो जाने का जल्लेख मिलता है। तैतिरीय आरण्यक में भी वड़ी आयु तक कन्याओं के अविवाहित रहने का उल्लेख हैं, यद्यपि छान्दोग्य उपनिपड़ में वाल-विवाह का सकेत मिलता है और वहाँ ऐसी कन्या को आतिकी कहा है। फिर भी सामान्यतया कन्या द्वारा स्वय पित के वरण के प्रसग ही ऋग्वेद से उत्तरकालीन वैदिक साहित्य तक प्राप्त होते है।

वर द्वारा कन्या का पत्नी-रूप मे अगीकरण 'स्वकरण' कहलाता था। जो अपनी नहीं, थी उसे अपनी वनाने का नाम स्वकरण था। भाष्यकार ने कहा है कि यद्यपि 'स्वीकरण' जव्य इस अर्थ मे अधिक उपयुक्त है, तथापि तद्धित का स्वभाव विचित्र है और यहाँ स्वकरण शब्द ही प्रयुक्त होता है। यह स्वकरण अन्य करणों से भिन्न था। यह कोरा स्वकरण नहीं था, अपितु पाणि-ग्रहणयुक्त स्वकरण था। पाणि-ग्रहण या विवाह को उपनयन भी कहते थे। इस अर्थ मे 'भार्यामुपयच्छते', भार्यामुपायत' या 'उपायस्त' प्रयोग होता था अन्यथा 'उपयच्छति' वोला जाता था। विवाह के लिए दारकर्म शब्द का भी प्रयोग प्रचलित था। पाणिग्रहण शब्द का विशेष अर्थ था। प्रत्येक दार-कर्म या विवाह वर-वयू के पारस्परिक पाणिग्रहणपूर्वक स्वकरण द्वारा सम्पन्न होता था। पाणिग्रहण द्वारा स्वीकृत भार्या पाणिगृहीती होती थी, यह पाणिगृहीती का विशेष अर्थ था। विवाह के यो ही यदि किसी कार्यवश स्वी का हाथ पकड लिया जाता, तो वह पाणिगृहीता कही जाती' थी। पाणिग्रहण की यह किया 'हस्तेकरण' या 'पाणीकरण' कहलाती थी। विवाह करके जाने को 'हस्तेकृत्य गत ' या 'पाणीकृत्य गत ' कहते थे।

भार्या—विवाह कुमारी का भी होता था और त्यक्त मर्ल्का, त्यक्ता और विववा का भी। जिसने प्रथम वार पित का वरण किया हो, ऐसी भार्या कौमारी कहलाती थी। ऐसी अपूर्वपित कुमारी का पित कौमार कहा जाता था। कौमारी भार्या और कौमार पित दोनों में कुमारत्व भार्या का ही देखा जाता था। पित का कुमार होना आवश्यक नहीं था। अन्यथा कौमारी भार्या का प्रस्तुत अर्थ न होकर कुमार पित की कुमारी पत्नी यह होता। सम्भवत, पाणिनि-काल में ऐसी वात नहीं थी। उस समय पित का कुमार होना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण माना जाता था। इसीलिए, कात्यायन को पाणिनि के 'कौमारापूर्ववचने' (४-२-१३) सूत्र में वर तथा कन्या दोनों पक्षों में कौमारत्व-प्रहण के लिए वात्तिक जोडना पड़ा, जिसे पतजिल ने ज्यो-का-त्यो स्वीकार कर लिया। पत्नी के कुमारीत्व का विशेष रूप से उल्लेख इस वात की ओर सकेत करता है कि इस समय ऐसे विवाह भी पाये जाते थे, जिनमें स्त्री-विवाह के समय कुमारी नहीं

१. आमाजूरिव पित्रोः स चासती समानाच सदसस्त्वामिये भगम् ।--ऋग्०, २-१७-७।

२. कुमारीषु कानीनीषु जारिणीषु च वे हिताः ।--तैत्ति० आर०, १-२७।

३. छान्दो० उप०, १-१०-१।

४. भद्रा वचूर्भवति यत्सुपेशा स्वयं सा मित्रं वनुते जनेचित्। - ऋग्०, १०-२७-१२।

५. १-३-५६, पु० ७०।

६. वही, काशिका।

७. १-२-१६ काशिका।

८. ४-१-५२, पृ० ६४।

रहती थी। उसका कुमारीत्व पहले ही नष्ट हो चुकता है, ऐसी स्त्री त्यक्ता, त्यक्तमतृंका या विघवा हो सकती थी। पुरुषो के लिए विवाह-काल मे कुमार होना अनिवार्य न था। पतजलि ने उक्त सूत्र को अनावश्यक मानकर उसका खण्डन कर दिया है। तो भी दोनो रूपो मे स्त्री के कुमारी होने की बात पर उन्होंने किसी प्रकार का आक्षेप नही किया है। स्पष्ट है कि पत्रजलि-काल मे स्त्रियो की सामाजिक समानता पर उतना घ्यान नही दिया जाता था।

जनी और जन्या—नविवाहिता कन्या वधू या जनी कही जाती थी। जनी को उसके पित के पास ले जानेवाली या विवाह-वेला में उन दोनों की गाँठ वाँवनेवाली उसकी सहेलियों को जन्या कहते थे। जन्या शब्द सज्ञावाचक था और पिरवार में यह कार्य कौन लड़िक्यों करेगी, यह निश्चित रहता था। लड़की छोटी हो या वृद्ध हो जाय, परिवार में जन्या ही कहलाती थी। यह सम्बन्ध उसी प्रकार का था, जैसा आजकल 'सहवाल' (वर का छोटा भाई) का होता है। जन्या वधू की वहनें या वयस्याएँ होती थी।

जाया और पत्नी—जनी शब्द जननी का सिक्षप्त रूप था। 'सज्ञाया जन्या' (४-४-८२) जननी को ही जनीभाव निपातन करता है। जनी शब्द में सन्तानोत्पादन का भाव निहित था। इसीलिए, पत्नी को जाया (जिसमें सन्तान उत्पन्न की जाय) कहते थे। जिसकी जाया युवती होती थी, उसे युवजानि कहते थे और वृद्ध पत्नीवाले को वृद्धजानि। पत्नी को दार भी कहते थे। यह शब्द 'दृ' (विदारणार्थक) घातु से प्रेरणार्थ में बना है, जिसका अर्थ है विदारण करानेवाली। जिसवा जिनके द्वारा विदारण किया जाय। पत्नी शब्द का व्यवहार सामान्य नहीं था। पति के साथ यज्ञ में भाग लेनेवाली उसकी सहर्धामणी को पत्नी कहते थे। जिन जातियों को यज्ञ का अधिकार नहीं था, उनमें भायीओं के लिए यदि पत्नी शब्द का व्यवहार होता था, तो साम्य के कारण ही। वृपल और तुषजक की जाया को 'पत्नी के समान' मानकर ही पत्नी कहा जाता था। वास्तव में पाणिनि और उनके पूर्वकाल में, जब कि यज्ञ का प्राधान्य था, द्विजातिमात्र को भार्यों के लिए पत्नी शब्द प्रयुक्त होता था और अरूवती के पति विसय्व 'या' विसय्ठ की पत्नी अरूवती इस कथन का अर्थ होता था, 'जिस यज्ञ का अधिकार विसय्ठ की प्राप्त है, उसका फल भोगनेवाले विसय्ठ अथवा 'जिस यज्ञ का अधिकार विसय्ठ को है,

१. कौ तारापूर्ववचने कौमारापूर्ववचन इत्युभयतः स्त्रिया. अपूर्वत्वे। अपूर्वपति कुमारीमुपपन्नः कौमारो भर्ता। कुमार्यपूर्वपतिः पतिमुपपन्ना कौमारोभार्या।—४-२-१३, पू० १७१, ७२।

२. जनी वहन्ति जन्याः। जनीं बोढारो जन्याः, जनीमवाक्षु जन्या इति।—४-४-८२, पु० २८५।

३, ५-४१३४।

४. दारयन्ति इति दाराः, दीर्यते तैर्दाराः---३-३-२०, पृ० ३०१।

५. पत्युर्नोयज्ञसयोगे यज्ञसयोग इत्युच्यते तत्रेदं न सिघ्यति इयमस्मयत्नो। अय र्ताह् स्यात् ? पत्नीसंयाज इति यत्र यज्ञसंयोगः।—एवमपि तुवजकस्य पत्नीति न सिद्ध्यति उपमाना-स्सिद्धम्। पत्नीव पत्नी ।— ४-१-३३, पृ० ५०, ५१।

उसका फल भोगनेवाली अरुन्वती'। इस 'पत्नी-सयाज' (यज-विशेष) के सम्बन्ध में ही पत्नी शब्द का प्रयोग होता था। पतजल्नि-काल तक आते-आते पत्नी-सयाज की प्रथा सामान्य घरो मे नष्ट हो गई. किन्तु पत्नी शब्द जो एक बार चल चुका था, चलता गया। वह दिजातियो तक सीमित न रहकर भार्या का सामान्यवोधक वन गया। पतजिल के सामने पाणिनि के समर्थन का प्रश्न या और श्रोत्रिय होने के कारण वे सूत्र से 'यज्ञसयोगे' शब्द को निकालना भी सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए, उन्होंने दूसरी युक्ति का सहारा लिया। पचमहायज्ञ उनके समय मे भी प्रचलित थे। इसलिए, उन्होने कहा कि पत्नी शब्द जिस पति शब्द से बना है, उसका अर्थ भत्ती नहीं है। यह ऐश्वर्यवान अर्थ मे व्यवहृत दूसरा पति शब्द है। इसी से पत्नी शब्द वनता है। द्विजाति के प्रत्येक पूरुष और स्त्री के लिए प्रतिदिन पचमहायज्ञी का विधान है। उनके लिए प्रात -साय गहस्य जिस चरु और पूरोडाश का निर्वाप करता है, उसका वह ईश्वर या स्वामी होता है। वह उसके फल का भी ईश्वर होता है। इस अर्थ में पुरुष को पति कह सकते हैं और स्त्री को पत्नी। किन्तू, इससे भी पूरी समस्या का समाधान नहीं हो सका। शूद्रो की स्त्रियो के लिए भी पत्नी शब्द का प्रचलन हो चुका था। उसके लिए भाष्यकार ने कहा कि वहाँ उपमान से काम चल जायगा। वह शृद्ध पतनी न होते हए भी पत्नी के समान होने के कारण औपचारिक अर्थ मे पत्नी कही जा सकती है। पाणिनि-काल से पतजलि-काल तक पत्नी शब्द का अर्थ-विकास समाज मे शनै -शनै होनेवाले परिवर्त्तनो पर अच्छा प्रकाश डालता है।

वहुविवाह—पुरुष एक साथ एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। ऐसे पुरुषों की पित्तयों परस्पर सपत्नी कहलाती थी। माध्य में अप्ट भार्याओवाले पुरुष का उल्लेख है। स्त्री एक साथ एक से अविक पुरुषों से विवाह कर सकती थी या नहीं, इसका भाष्य में कोई उल्लेख नहीं है। पित का गौरव पत्नी की गौरव-वृद्धि में सहायक था। वीरपत्नी, दासपत्नी जैसे सब्द कमश पित के कारण पत्नी को प्राप्त होनेवाले गौरव और क्षुद्रता के वोधक थे। सपत्यादि गण में एक, वीर, दास सब्दों का उल्लेख है।

पत्नी के भरण-पोषण का भार पुरुष पर होता था। पोषित होने के कारण ही पत्नी को भार्या भी कहते थे। नवोढा भार्या को वघूटी और चिरण्टी कहते थे। ये शब्द भार्या की यौवन-सम्पन्नता को व्यक्त करते थे। इभ्य और आढ्य युवितयाँ आकर्षण का विशेष केन्द्र थी। प

१. ४-१-३३, पु० ५०, ५१।

२. नैष दोषः पतिशब्दोऽयमैश्वर्यवाची। सर्वेण च गृहस्येन पंचमहायज्ञा निर्वर्त्याः। यच्चादः सायंप्रातर्होमचष्पुरोडाशाश्चिवंपति तस्यासवीष्टे। एवमपि तुषजकस्य पत्नीति न सिद्यति। जपमानात्सिद्धम्। पत्नीव।—वही।

<sup>3. 8-2-341</sup> 

४. ७-१-२१, पू० २६।

प. ४-१-३५।

६. ६-३-२८, पु० १८२।

७. ४-१-२०, वृ० ४४।

<sup>.</sup> ८. २-१-६९, पृ० ३२२।

पत्नी का धर्मे—पत्नी का धर्म पित को प्रसन्न रखना और उसकी काम-नृष्ति भी था। सन्तानोत्पत्ति-मात्र जो विवाह का लक्ष्य भारतीय सस्कृति का महत्त्वपूर्ण अग कहा जाता है, पतजिल काल मे आशिक रूप से ही सत्य था। भाष्यकार ने कहा है, 'तिद (कामपीडा) के कारण स्त्रियों मे प्रवृत्ति होती है। लेद-विगम (काम-शान्ति) जिस प्रकार गम्या मे हो सकती है, उसी प्रकार अगम्या मे। तो भी इस विषय मे नियम वनाया गया है कि कौन गम्या है और कौन अगम्या पुन्दर वस्त्रों से सिज्जित होकर पित को कामयमान स्त्री जिस प्रकार पित के सामने स्वय को विवृत्त (निरावरण) करती है, उसी प्रकार वाग्विद् के सम्मुख वाक् उपस्थित होतो है', इस प्रकार की उपमा भाष्यकार जैसे थोत्रिय ने नि सकोच दी है। 'पित के निमित्त शयन करना' जैसी उक्तियाँ सकोच का कारण नहीं थी। '

सीन्दर्य नारी का महत्त्वपूर्ण गुण माना जाता था। स्त्रियाँ एतदर्थ सुन्दर आकर्षक वस्त्रो तथा आभूपणो का उपयोग करती थी। पित सीन्दर्य का मूल्य समझता था। 'वरतनु' आदि सम्बोधन इसके प्रमाण हैं। भूषणो की चर्चा यथास्थान अन्यत्र हुई है। ऊपर अभिरुपतम वर का उल्लेख भी ही चुका है। पित-पत्नी का पारस्परिक आकर्षण दाम्पत्य-जीवन का महत्त्व-पूर्ण अग था। कभी-कभी प्रेमी के हृदय पर अधिकार करने के लिए वशीकरण मत्रो का भी उपयोग होता, जिन्हे 'हृद्य' कहते थे। ' किणका, ललाटिका, केशवेश तथा अन्य भूपणो और मण्डनो का खूब प्रचार था। '

दिधिषू—अनेक वहनों में वडी वहन का विवाह पहले किया जाता था। छोटी वहन का पहले विवाह होना सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता था। जिसकी छोटी वहन का विवाह पहले हो जाता था, उसे 'दिविषू' कहते थे और उसके पति को दिविष्पति'। इससे स्पष्ट है कि समाज ऐसे मामलो पर कडी दृष्टि रखता था और जो अपवाद होते थे, उन्हें स्मरण रखा जाता था।

भार्या के सम्बोधन—वधू को सुमगली कहते थे। यह शब्द उसके प्रति सम्मान-भावना का परिचायक है। कन्यादान के साथ पिता द्वारा कन्या को कुछ द्रव्य या वस्त्रादि दिये जाते थे। इसे 'हरण' कहते थे। हरण धर्म्य माना जाता था।

विवाहित स्त्रियो को पति के नाम के आघार पर पुकारने की प्रया थी। पूतक्तु की स्त्री

१. आ० १, पृ० १८।

२. जायेव पत्ये उज्ञतीसुवासाः तद्यया जायापत्ये कामयमाना सुवासा<sup>ः</sup> स्वमात्मान विवृणुते ।----आ० १, पृ० ८।

३. १-४-३२, पृ० १६८।

४. १-३-४८, पृ० ६७।

५. ४-४-९६।

E. 8-3-EU, 8-8-87, 3-7-8481

७. ६-२-१९।

८. ६-२-६५ टिप्पणी, पृ० २७१ (पूना – सस्करण)।

पूतकतायी, वृषाकिप की वृषाकिपायी, मनु की मनायी या मनावी, गणक की गणकी, गोपालक की गोपालिका, महामात्र की महामात्री, प्रष्ठ और प्रचर नेता की प्रष्ठी और प्रचरी कहलाती थी। इसी प्रकार, उपाध्याय की पत्नी उपाध्यायी या उपाध्यायानी, मातुल (मामा) की पत्नी मातुली या मातुलानी, आचार्य की पत्नी आचार्याणी और क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रिया या क्षत्रियाणी कहीं जाती थी। ये आख्याएँ केवल पति के नाम पर आश्रित थी। यह आवश्यक नहीं था कि आचार्याणी स्वय पढाती हो या क्षत्रियाणी स्वय क्षत्रिय हो। सूर्य की स्त्री को, देवता हो, तो सूर्या और मानुषी हो, तो सूरी (कुन्ती) कहते थे। यह इस वात का सूचक है कि विवाहोपरान्त कन्या पति के गुण-गौरव की सहभागिनी वन जाती थी। पति का कुल उसका कुल वन जाता था। सघवा होना वड़े भाग्य की वात मानी जाती थी। जिस स्त्री का पति जीवित होता था, उसे पतिवत्नी कहते थे। पतिवत्नी शब्द जीवद्भर्तृकत्व का बोधक था।

यह आवश्यक नही था कि हर कन्या विवाह करे। इच्छानुसार कोई लड़की कुमारी रह सकती थी। ऐसी लडकी जबतक विवाह न करे, कन्या मानी जाती थी। समाज मे वृद्ध-कुमारियाँ और जरत्कुमारियाँ भी पाई जाती थी।

नैतिक दोष—भाष्य में नैतिक पतन को सूचित करनेवाले उल्लेख भी कई स्थानो पर मिलते हैं। कन्याएँ विवाह के पूर्व भी गर्भवती हो जाती थी। उनकी सन्तान कानीन कहलाती थी। भाष्यकार ने कानीन शब्द पर आपत्ति करते हुए कहा है कि यो तो यदि कन्या है, तो उसका अपत्य नहीं हो सकता और यदि अपत्य हो गया, तो कन्या कहाँ रही। कन्या और अपत्य ये दोनो परस्पर-विरोधी वाते है। अत., कन्यापुत्र को कानीन नहीं कह सकते। फिर भी, कन्या का कन्यात्व पुरुष के साथ विवाह और उसके साथ यौन सम्बन्य होने पर समाप्त होता है। जिसका पुरुष के साथ यौन सम्बन्य विवाह होने के पूर्व हो जाता है, उसका कन्यात्व तो नष्ट नहीं होता, इसिलए कन्या या कान्या पुकारी जानेवाली, या कन्या मानी जानेवाली लडकी के अपत्य को कानीन कहना उचित हो है। जारमरा शब्द भी पन्नादिग्यो में आया है और भाष्यकार ने 'नन्दिग्रहिपचादिग्यो

१. ४-१-३६।

<sup>7. 8-9-301</sup> 

<sup>3. 8-8-361</sup> 

४. ४-१-४८, पू० ५६।

५. ४-१-४९ वा० ४-६-७, प्० ६३।

E. 8-8-86, 90 E31

७. ४-१-३२, पृ० ४९।

C. ६-२-९५1

९. कन्यायाः कनीन् च । इदं विप्रतिषिद्धम्—यदि च कन्या नापत्यमयापत्यं न कन्या । नैतद्विप्रतिषिद्धम्—कयम् ? कन्या शब्दोऽयं पृंसामिन्सम्बन्धपूर्वके सम्प्रयोगे वर्त्तते । या चैदानीं प्रागिससम्बन्धात् पृंसा सह सम्प्रयोगे गच्छित तस्यां कन्या शब्दो वर्त्तत एव । कन्यायाः कन्योक्तायाः कन्याभिमतायाः सुदर्शनायाः यदपत्यं स कानीनः ।—४-१-११६, पृ० १४० ।

ल्युणिन्यच.' (३-१-१३४) नूत्र में उसके पचादिगण में पढ़ने का समर्थन किया है। जार पित चे भिन्न गुप्त प्रेमी को कहते थे। भाष्य की व्युत्पत्ति के अनुसार बुड़ापा छानेवाले या वृद्धत्व की ओर छे जानेवाले को जार कहते हैं।' जार को पाछने-पोसनेवाली स्त्री जारभरा कही जाती छे। स्वाभाविक है कि जार की दृष्टि गरीर और सौन्दर्य के उपभोग की ओर रहती हो। ऐसी स्वित में अवाध्यत गर्भ रहना भी स्वाभाविक था। गर्भवती स्त्री को अन्तर्वत्तो कहते छे!' ब्लूबित गर्भ वहुटा गिरा या छिपा दिये जाते थे। गर्भ को नष्ट कर देनेवाली स्त्रियाँ पुत्रहती या पुत्र-जग्मी कही जाती थी। परिवार को प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वृद्धी स्त्रियाँ मी इस पाप ने चहारक हो जाती थी। ऐसी 'युत्रपुत्रादिनी' स्त्रियाँ नी समाज में थी। समाज इन्हें घृणा की दृष्टि ने देखता था। पाणिनि ने ऐसी स्त्रियों के प्रति समाज की आक्रोब-मावना का उल्लेख किया है।' भाष्यकार के दिये हुए वैदिक उद्धरणों से इस पाप-परम्परा की गति वैदिक काल तक मालून होई। है।' भाष्य में भूण-हत्था का नी वार उल्लेख मिखता है।'

दासी—दांतियों की स्थित समाज में अच्छी न थी। वे मालिकों की काम-मूचातृष्ति का सायन वनती रहती थी। ऐसी दास-भायांत्रों की नंख्या बहुत थी।" इनकी सनान,
जो दासेर कहलाती थीं, घर में पलती रहतों थी और वहीं सेवा-टहल करने लगतों थी। ये दानियाँ
रखेल वन जाती थी। इनके अतिरिक्त यदा-कदा इस प्रकार के ऐसे अपमान उन्हें झेलने पड़ते थे,
जिनमें मालिक किसी प्रकार का दायित्व लेने को तैयार नहीं होते थे। समाज स्थानियों के ऐने
आचरण को गीहत मानता था। पतजिल ने इसे अशिष्ट व्यवहार कहा है। शिष्टता के नियमों से
वाह्यता व्यक्त करने के लिए ही इस प्रकार के सम्बन्ध में सं में यम् घानु को आत्नेपद का विधान
किया गया था। 'संयच्छते का अर्थ है—वानपूर्वक उपयोग करना। भाष्यकार ने इस प्रकार के
दासी या वृपली के सम्बन्ध को व्यतिहार या किया-विनियम कहा है; क्योंकि दानी और कानुक
दोनों का इष्ट परस्पर एक दूसरे में निद्ध होता था।" काशिकाकार (१-३-२३) के जाल तक
आते-आते तो वृपली ग्राम-पुनों की काम-तृप्ति का सहज सावन धन गई थी।

कुमारत्वादि में इस प्रकार की अवाञ्चित घटनाओं की आवजा के कारण ही चमाज स्वस्य वैवाहिक जीवन को श्रेष्ठ मानता था। विवाह के लिए मनुष्य चन्पूर्ण सावन एकत्र करना था

१. ३-३-३०, पु० ३०११

२. ३-१-१३४, पृ० १९७।

३. ४-१-३२, पृ० ४९।

४. ८-४-४८, पू० ४९८।

५. ३-१-१०८, पृ० १८५।

६. महाभाष्य शब्दकोय, पृ० ८४३, ४४ ।

७. २-१-१, पु० २३५।

८. ४-१-११४, पु० १३८।

र्. १-३-५५, पृ० ६९।

१०. १-३-५५, पृ० ६९।

बीर तदर्थ जी-जान से परिश्रम करता था। बौर कुछ उपाय न मिला, तो भीख माँगकर ही चार पैसे जोड लेता था और घर वसाता था।

माता—स्त्री शब्द मातृत्व की ओर सकेत करता है। स्त्री शब्द 'स्त्यें' धातु से बना है, जिसका अर्थ है गर्भधारण करनेवाली। सवन मे पुमान् कर्ता और अधिकरण स्त्री मानी जाती थी। स्त्रीत्व की पूर्णता मातृत्व मे ही हो सकती है। पत्नीत्व और विवाह सब इसके साधन है। इसीलिए, स्त्री पुत्र की कामना किया करती है। माष्य मे प्रयुक्त पुत्रकाम्यति, पुत्रीयति, पुत्रीयति, पुत्रीयति, पुत्रीयवित आदि शब्द इसी कथन की पुष्टि करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर वड़ा हर्प मनाया जाता था। भाष्य मे पुत्रोत्पत्ति के हर्ष मे दश सहस्र गाये तक दान किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है।

माता का सन्तान पर प्रभाव—मातृ-रूप में स्त्री का महत्त्व पत्नी से वढकर था। सन्तान की अच्छाई या बुराई बहुत कुछ माता पर निर्मर रहती है, यह वात समाज में मान्य थी। इसीलिए, प्रशसा, निन्दा या किसी विशेष गुण-दोष की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए सन्तान को प्राय माता के नाम पर पुकारा जाता था। माता अच्छी हुई, तो सन्तान सौभागिनेय काल्याणिनेय, भाद्रवाहेय, भाद्रमातुर या सामातुर कहलाती थी। माता की निन्दा प्रकट करने में कानीन, कौलटेय, कौलटेर, दास्या पुत्र, दासेर, काणेर साद शब्दों का प्रयोग होता था। मातृ-सम्बन्धी किसी विशेष वात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में हैमातुर, त्रैमातुर, नैपानुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, वैमातुर, विष्ठा करने से कैंसे विशेष वात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में हैंमातुर, त्रैमातुर, नैपाण्मातुर, वैमात्रेय, कैंसे विशेष वात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में हैंसातुर, त्रैमातुर, नैपाण्मातुर, वैमात्रेय, वैमात्रेय, कैंसे विशेष वात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में हैंसातुर, त्रैमातुर, वैमातुर, वैमात्रेय, वैमात्रेय, केंसे केंसे विशेष वात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में हैंसातुर, त्रैमातुर, वैमातुर, वैमात्रेय, वैमात्रेय, वैमात्रेय, वैमात्रेय, वैमात्रेय, वैमात्रेय, वैमात्रेय, विशेष केंसि विशेष वात की सात्र की स

१. २-१-५१, पृ० ३०२।

२. अधिकरणसाघना लोके स्त्री। स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति। कर्त्तृसाघनश्च पुमान् सूते पुमानिति।—४-१-३, पृ० २०।

३. १-३-१, पृ० १३ तथा ६-१-१५८, पृ० २०० तथा ७-४-३५, पृ० २३४ तथा ६-१-४, पृ० १५।

४. यस्मिन् इशसहस्राणि पुत्रे जाते गवां ददौ।

ब्राह्मणेस्यः प्रियाख्येभ्यः सायमुञ्छेन जीवति ।।—१-४-३, पृ० १३१ ।

<sup>4. 8-8-8261</sup> 

६. १-४-२, पृ० ११९ तथा ४-१-११४, पृ० १३८।

७. ४-१-११५।

८. ४-१-११६, पृ० १४०।

९. ४-१-१२७।

१०. ४-१-१३१ t

११. ४-१-१२३।

१२. २-१-५२, पूर्व ३००।

१३. ४-१-११५।

१४. १-४-१२०, पृ० १४१।

वैववेय, सापत्न आदि घच्च आते थे। इस प्रकार, जो गुण-दोष या विशेषताएँ माता मे रहती थी, वे उसकी सन्तान के साथ भी परिजयात्मक रूप से जोड़ दी जाती थी। अनेक सम्बन्धों का निर्धारण स्त्रियों के सम्बन्ध से होता था। उदाहरणार्थ—मातृष्वसा, पितृष्वसा एव स्वता के नाम पर उनकी सन्तान पैतृष्वसीय, मातृष्वसीय और स्वसीय कही जाती थी। पिता का नाम न मालूम होने पर सन्तान माता के (गोत्र) के नाम से पुकारी जाती थी, किन्तु पिता का नाम न मालूम होना कुत्सा की बात थी। इसलिए, ऐसे नाम (गोत्र) से सन्तान का पुकारा जाना निन्दा का सूचक था। गार्गी (गोत्र) स्त्री की सन्तान गार्ग या गार्गिक कहलाती थी। इसी प्रकार, वातण्ड, ग्लीचुकायन आदि जाल्मबोधक नाम पड जाते थे।

वश्य—भाष्यकार के समयं मे वश पिता के नाम पर चलता था। स्त्री वश्य नहीं मानी जाती थी। इसीलिए, पाणिनि ने स्त्री की युवसज्ञा का निपेव कर दिया है। पाणिनि ने सामान्यतया अपत्य नाम पिता के नाम पर ही आधृत माने हैं। स्त्रियों के नाम पर सन्तान के नाम विशेष कारणों से ही पडते थे। किन्तु, यह मत सर्वमान्य न था। कुछ विद्वान् माता और पिता दोनों को वश्य मानते थे और दोनों के नाम पर अपत्य-नाम स्वीकार करते थे।

पुत्र के बाद पुत्र होना प्रसन्नता की वात मानी जाती थी। ऐसे पुत्र को पुसानुज कहते थे। इसी प्रकार, कुलीन माता की सुजील एव सदाचारिणी पुत्री को कुलपुत्री या कुलदुहिता कहते थे। पुत्री रूप, गुण और श्लील मे बहुत कुछ माता के समान है। इसीलिए, कुलीनता को इतना महत्त्व दिया जाता था। पाणिनि ने दुष्कुल, कुल और महाकुल तीनो का पृथक् उल्लेख किया है। इनमे उत्पन्न सन्तान कमश कुलीन, महाकुलीन सीर दुष्कुलीन होती थी।

सामाजिक प्रतिष्ठा—पतंजिल का युग स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा के अपेक्षाकृत हास का काल था। यद्यपि स्त्रियों में अब भी आपिक्षल और काशकृत्सन-प्रणीत ग्रन्यों की अव्ययन-

१, ६-३-३५, पृ० ३२३।

२. ४-१-१३४, पृ० १४४।

३. ४-१-१३८।

x. x-2-2x31

५. ४-१-१४७, पृ० १४५।

E. 8-8-8E3, 8-8-881

७. न स्त्री वंश्या—अपरआह द्वावेव वंशी मातृवशः पितृवंशश्च ।—४-१-११४, प्० १४६, १४७।

८. ६-३-३, पृ० २९९।

८. ६-३-७०, पृ० ३४७।

१०. १-१-५७, पृ० ३६५।

११. ४-१-१३९।

१२. ४-१-१४१।

१३. ४-१-१४२।

शीला विद्यमान थी। कि. कालाप और वह वच शाखाओं में विद्यपर्या विद्यमान थी। कुमारियाँ बाल्यकाल से ही दीक्षा लेकर श्रमणा और प्रवृजिता का जीवन विताती थी। कुछ कुमारी रहकर अध्यापिका का काम करती थी। कुछ धार्मिक सम्प्रदायो की श्रेष्ठ प्रचारिकाएँ स्त्रियाँ थी। इस प्रकार, स्त्रियों में उच्च शिक्षा का प्रचार अब भी था, तो भी वह वहत-कुछ बाह्यणों एव राजन्य-वर्ग तक सीमित रह गया था। स्त्रियो को आचार्या और उपाव्याया का पद भी प्राप्त होता था। उच्च परिवारो मे पर्दे की प्रया थी। राज-परिवार की स्त्रियाँ तो असूर्यम्पव्या र थी। वे सूर्य (पुल्लिंग) तक का मुख नहीं देख पाती थी। स्त्रियाँ सभा में नहीं जाती थी। सभा-गृह में सायुपुरुष को सम्य कहते थे, किन्तु स्त्री सभा में सायु नहीं मानी जाती थी। यदि सभा का अर्थ श्रीअम्यकर शास्त्री के अनुसार यज-सभा को, जिसमे विद्वान् पुरुषो का ही जाने का अधिकार है," मान लिया जाय, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों में अध्ययन की प्रवित्त भी नष्ट होने लगी थी और यज्ञादि सभा मे उनकी उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती थी। यदि सभा से तात्पर्य नगर-सभा या जाला से है, तो भी यह स्पष्ट है कि स्त्रियों का पूरुपों के साथ सार्वजनिक समारोहों मे भाग लेना अच्छा नही माना जाता था। इसीलिए तो भाष्यकार ने कहा है कि 'तत्र साधः' सूत्र स्त्री के सम्वन्ध मे प्रत्यय का विधान नहीं करता, क्योंकि स्त्री सभा में साधु (भली) कैसे लग सकती है ? पाणिनि के 'प्रत्यभिवादे शृद्धे' (८-२-८३) सूत्र पर कात्यायन का वास्तिक और उसपर पतजिल का भाष्य इस बात का प्रमाण है कि पाणिनि के बाद स्त्री की स्थिति गिरते-गिरते लगभग शूद्रो के समकक्ष आ गई थी। पाणिति-काल मे छोटो के द्वारा वड़ो को प्रणाम करने पर वडो की ओर से किये प्रत्यिभवाद मे शूद्र के लिए प्लूत नहीं किया जाता था। उदाहरणार्थ, यदि यज्ञदत्त गुरु को प्रणाम करता, तो प्रत्यभिवाद मे गुरु कहता 'भो आयुष्मानेवि देवदत्ती ३'। इस वाक्य मे गुरु देवदत्त के अन्तिम स्वर को प्लुत वोलता, किन्तु यदि कोई शुद्र प्रणाम करता और उसका नाम देवदास होता, तो वही व्यक्ति आशीर्वाद देता—'भो आयुप्मानेधि तूपजक'। तव तुषजक का अन्तिम स्वर लुप्त नहीं किया जाता था। पतजलि के समय में स्त्रियों को भी श्रुतों के साथ जोड़ दिया गया और श्रुद्रों के समान उनके प्रणाम के उत्तर में भी प्लूंत नहीं किया जाने लगा। यदि गार्गी गुरु को प्रणाम करती, तो वह विना प्लूत के प्रत्यभिवाद करता---'भो आयुष्मती मन गागि'। इस प्रकार जूद्र, स्त्री और असूयक (अविनीत) इन तीनो का स्थान शिष्टाचार की सामान्य मर्यादा मे भी निम्नकोटि का माना जाने छगा था। ै स्त्रियो और पुरुषो

१. ४-१-१४, पृ० ३६।

२. वही।

<sup>3. 2-8-601</sup> 

४. ७-३-४५, पू० १९०।

५. ४-१-४९, पू० ६३।

६. २-१-१, पु० २३२।

७. ४-१-१५, पु० ४०।

८. ४-१-१५, पु० ४०।

९. ८-२-८३, पु० ३८७।

के प्रति नमस्कार-पद्धित में इसी कारण अन्तर कर दिया गया था। अपने से बडे पुरुषों के प्रति नमस्कार-निवेदन करते समय नमस्कारकर्ता अपने नामोल्लेख के साथ कहता था, 'अभिवादये देवदत्तीऽह भी 'और गुरुजन उत्तर देते थे आयुष्मानेधि देवदत्त हैं, किन्तु स्त्रियाँ नमस्कार करते समय न अपना नामोच्चार करती थी और न उन्हें नमस्कार करनेवाला अपना नामोच्चार करता था। आशीर्वाद देते समय स्त्रियाँ वाक्यान्त में प्लुति भी नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता था। भाष्यकार ने व्याकरण पढ़ने का एक उद्देश्य यह भी वतलाया है कि नमस्कार के प्रत्यभिवाद में हम प्लुति करना जान जायेँ, अन्यथा छोटे सम्बन्धी वाहर से लौटकर हमें उसी प्रकार प्रणाम करने लग जायेंगे, जिस प्रकार स्त्रियों को केवल 'यह मैं आ गया' कह अभिवादन कर लेते हैं। '

राजनीतिक प्रतिष्ठा-यह सत्य है कि जनपदो या प्रदेश विशेष की निवासिनी नागरिका के रूप मे स्त्रियो की पृथक् स्थिति स्वीकार की जाती थी। महाभाष्य मे जनपदो की सदस्याओ के रूप मे उनका पुरुषो से पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ, अवन्ती, कृत्त, कुरु, शुरसेन, मृद्र, दरत्, अम्बष्ठ, सौवीर, पचाल, विदेह, अग, वग, मगघ, भर्ग, करुप, केक्य, यीघेय, शौभ्रेय, शौक्रेय आदि की नागरिक स्त्रियाँ क्रमश अवन्ती, कुन्ती, कुर, शरसेनी, मद्री, दरत्, आम्वष्ट्या, सौवीर्या, पाचाली, वैदेही, आगी, वागी, मागघी, भागीं, कारुपी, कैंकेयी, योघेयो, शौभ्रेयो, और शौकेयी कही जाती थी। इसी प्रकार पर्श, रक्षा, असुरी, काश्मीरी, साल्वी, ग्रावणेयी, वार्त्तेयी, वार्त्तेयी, त्रैगर्ती, भारती, औशीनरी आदि नाम सम्बद्ध प्रदेशो की स्त्रियो के लिए व्यहृत होते थे। इसी प्रकार गोत्रापत्यो मे भी बहुत्ववाचक स्त्री-पुरुषो मे भेद किया जाता था और स्त्री गोत्रापत्यो के लिए पृथक् शब्दो का व्यवहार था। उदाहरणार्य-यस्क, लम्य, दुह्यु, गर्ग, विद, वत्स, अत्रि, भृगु, कुत्स, विसष्ठ, गोतम, अगिरस आदि गोत्रो की स्त्रियो (बहुवचन मे) के बोघक शब्दों में अपत्यार्थ प्रत्यय बना रहता था, किन्तु पुरुषों के बोघक शब्दों में प्रत्यय का लुक् (लोप) हो जाता था। इस प्रकार, यस्क के पुरुष गोत्रापत्य 'यस्का' कहलाते थे और स्त्रियाँ 'यास्क्य '। लम्या (लाम्य) दुह्या (द्रोह्य), गर्गा (गार्य) विदा (वैद्य ), बत्सा (वात्स्य ), अत्रय (आत्रेय्य ), मृगव (भागंच्य ), कुत्सा (कीत्स्य ), वासिष्ठा (बासिष्ट्य ), गोतमा (गौतम्य ), अगिरसा (आगिरस्य ) आदि अनेक अन्य गोत्रापत्यो मे यह अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता था। प्राच्य गोत्रो यथा पन्नागार, मन्थरेषण, भरत गोत्रो यथा युधिष्ठिर, अर्जुन आदि गोत्रो मे यह अन्तर प्रचलित था। किन्तु, इस अन्तर का प्रभाव उनकी सामाजिक स्थिति पर नही था। नागरिक के रूप मे पृथक् परिगणित होने से उन्हें कीन-

१. अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लुति विदुः । कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत् ॥ अभिवादे-स्त्री वन्माभूम ।—आ० १, पृ० ६ ।

२. ४-१-१७६ तथा ४-१-१७७, १७८ तथा २-४-६२, पृ० ४९६।

३. २-४-६३ से ६६।

४. २-४-६६ काशिका।

से विशेष अधिकार प्राप्त होते थे या कौन-सी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, इसका उल्लेख भाष्य में कही नही मिलता। गोत्रापत्य के रूप मे भी उनका पृथक् उल्लेख उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को वढाता नही मालूम होता। वास्तव मे यह अन्तर केवल लिंगभेद के लिए किया जाता था। इस अन्तर का यदि अन्य कोई उद्देश्य हो सकता था, तो वह था स्त्रियो का पुरुषो से व्यवच्छेद करना, जिससे उनके हीनत्व की ही पुष्टि विशेष होती है। गोत्रापत्य के एकवचन और दिवचन के रूपो मे तो यो भी कोई अन्तर नही किया जाता था। केवल वहुवचन का अन्तर लोक-व्यवहार के कारण था। इसमे इससे अधिक कुछ पढने का प्रयास करना व्यर्थ है।

आजीवन कुमारियाँ—'कुमार श्रमणादिभि.' (२-१-७०) सूत्र के श्रमणादि गण मे पिटत श्रमणा, प्रव्नजिता, कुलटा, गिमणी, तापसी, दासी, वन्यकी, अध्यापिका और पिछता शब्द पतालिकालीन नारी की वास्तविक स्थिति पर सुन्दर प्रकाण डालते हैं। कुछ नारियाँ शिक्षा, स्वाध्याय, वैराग्य और तप को सम्पूर्ण जीवन समित कर देती थी। ये कुमारश्रमणा, कुमारप्रविता, कुमाराध्यापिका, कुमारतापसी और कुमारपिछता देवियाँ समाज का गौरव थी। दूसरी ओर कुमाराकुलटा, कुमारगिमणी स्त्रयां थी, जो इस वात को स्पष्ट करती हैं कि समाज मे कही-न-कही घुन अवश्य लग चुका था और उसके वैवाहिक नियमो मे ऐसे दोप आ चुके थे, जो समाज को चरित्रहीनता की ओर ले जाते हैं। कुमारदासी और कुमारवन्यकी स्त्रियाँ समाज के वनाद्य और चनहीन वर्ग के वैषम्य की ओर इगित करती है, जिसका दण्ड दुवर्गुही निर्वन वालिकाओ-को भी भोगना पडता था।

गणिकाएँ—अनेक स्त्रियाँ गणिकाओ और निटयो का कार्य करती थी। गणिकाओ की सस्या इतनी अधिक थी कि उनके सघ वन गये थे। निटयो की प्रतिष्ठा इतनी कम थी कि रगस्थल मे कोई भी उनसे प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकता था। वे सर्वभोग्या मानी जाने लगी थी। वे

१. गणिकाना समूहो गाणिक्यम् ।--४-२-४०, पृ० १७९ ।

२. नटानां स्त्रियोरङ्गगता यो यः पृच्छिति कस्य यूय कस्य यूयमिति तं तं तव तवेत्याहुः ।---६-१२, पृ० १३।

### अध्याय ६

## निवासी

निवास—निवास लोगों के रहने के स्थान को कहते थे। किसी व्यक्ति का निवास वह स्थान था, जहाँ वह उस समय रहता था, मले ही उसके पूर्वज वहाँ न रहे हो। पूर्वजों के निवास-स्थान का नाम अभिजन था। इस प्रकार, किसी का निवास और अभिजन एक ही स्थान हो सकता था। किन्तु, यदि कोई पूर्वजों के स्थान को छोडकर अन्यत्र रहने लगता, तो उसके निवास और अभिजन भिन्न-भिन्न स्थान होते थे।

आकार, अर्थात् महत्ता की दृष्टि से निवासो मे अन्तर होता था। सामान्य निवास और विशिष्ट निवास के लिए भी पृथक् नाम थे। निवास सामान्य शब्द था, जो जनपद से बाला तक के लिए प्रयुक्त होता था। निवास के नाम पर लोगो के नाम,पड जाते थे। सुघ्न जिसका निवास होता था, उसे सौध्न कहते थे। इसी प्रकार जिसका अभिजन मथुरा होता, उसे माथुर कहते थे। व्यापक अर्थ मे निवास देश का वाचक था और सकुचित अर्थ मे घर का। घर के लिए भाष्य मे निम्नलिखित शब्दो का प्रयोग मिलता है—

शाला—शाला वहुत छोटा एक छप्पर का घर होता था। हिन्दी मे इसका अपभ्रय रूप सार (पशु वांघने का छाया हुआ स्थान) प्रचलित है। सामान्य अर्थ मे शाला शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए निश्चित घर होता था। जैसे, गाय-वैल वांघने का स्थान गोशाला, बहुत-से दण्डघारियों के रहने का स्थान दिण्डमती शाला और वहुत-से युवकों के रहने का स्थान बहुयूका शाला कहा जाता था। शुल्क वसूल करने के लिए बनाया गया छोटा-सा स्थान शुल्क-शाला था, जिसके अधिकारी को शौल्क-शालिक कहते थे। शाला सभा का भी पर्याय था। यह बात 'अशाला च' (२-४-२४) से ध्वनित होती है। सभा शब्द सघात और शाला दोनों का बोघक था और इस प्रकार शाला और सभा पर्याय थे। काशिका ने इसी सूत्र का प्रत्युदाहरण

१. निवसन्त्यस्मिन्निति निवासो देश उच्यते ।--४-३-८९ काशिका।

२. ४-३-८९, पृ० २४४।

३. ४-३-८९, ९०, पू० २४४।

४. २-४-२५।

५. ५-२-९४, पूर ४०७।

६. ४-१-१३, ए० ३४।

<sup>4. 8-8-</sup>E91

'अनाथसभा' दिया है और सभा का अर्थ कुटी माना है। इससे यह भी घ्वनित होता है कि शाला छोटा घर होता था।'

शाला अनाज सगृहीत और सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई खत्ती को भी कहते थे। भाष्यकार ने द्विहायना, त्रिहायना और उलूक-पक्षीशाला का उल्लेख किया है। शाला मे लोग रहते तो थे ही, अर्थात् वह घर की तो बाचक थी ही, विद्यालय की भी बोघक थी। इसीलिए, शालाप्रवेश के योग्य अवृष्ट वालक को शालीन कहते थे।

क्षय—निवास का एक अन्य नाम था क्षय। क्षय शब्द क्षि (निवास) घातु से अधिकरणा-र्थंक प्रत्यय होकर बना है। काशिकाकर ने क्षय शब्द के प्रयोग का सुन्दर उदाहरण भी दिया है—'क्षये जागृहि प्रपश्यन्'। इससे क्षय शब्द का अर्थ गृह स्पष्ट है।

गृह—गृह ज्ञाला से वड़ा होता था। प्रत्येक परिवार के पास एक गृह होता था। भाष्य के उल्लेखों से ज्ञाला और गृह में दो अन्तर मालूम होते हैं। प्रथम यह कि ज्ञाला गृह से छोटी या भिन्न प्रकार की होती थी, यद्यपि सर्वदा ऐसा नहीं होता था और द्वितीय यह कि गृह व्यक्तिगत निवास को कहते थे और ज्ञाला का स्वरूप अपेक्षाकृत सामाजिक था। 'देवदत्त का घर कौन-सा है ?' जैसे उल्लेख ज्ञाला के विषय में नहीं मिलते। 'इसी प्रकार, 'देवदत्त के घर ऊँचे हैं आदि वाक्यों से जिस प्रकार घरों के दुमजिला या तिमजिला होने का सकेत मिलता है, उस प्रकार ज्ञाला के विषय में ऐसे सकेत उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद (२-४२-३) आदि में गृह शब्द का प्रयोग बहुवचन में ही मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि गृह में एक-से अधिक कमरे होते थे। गृह को गेह भी कहते थे। गेह, जुटी और मठ पर्यायवाची थे। गेह या जुटी छोटे भी होते थे और वड़े भी। प्राय जुटी शाला के समान ही एक छप्पर या कमरे की होती थी। कमरे का आकार कितना भी वड़ा हो सकता था। छोटे आकार की जुटी को जुटी कहते थे। '

निकाय—निवास का एक भेद निकाय भी था। " निकाय निवास-स्थान के अतिरिक्त सघ (प्राणिसमूह) का भी वाचक था। यथा, भिक्षुकनिकाय, ब्राह्मणनिकाय या वैयाकरण-निकाय। " निवास से भिन्न अर्थ मे निचेय शब्द का प्रयोग/होता था। निकाय से मिळता-जुळता

१. ४-३-२३, २४ काशिका।

<sup>₹.</sup> ६-₹-१०२1

३. ४-१-२७, पु० ४२।

४. ४-१-५५, पृ० ६९।

५. ६-३-३५, पृ० ३२२।

६. ५-२-२०, पृ० ३७२।

७. ६-१-२०१ काशिका।

८. १-१-२६, प्० २१९।

९. ४-१-९२, प्० ११७।

१०. ३-३-४१।

११. ३-३-४२ काजिका।

एक दूसरा शब्द निकाय्य भी आवास के लिए प्रचलित था। इन दोनो शब्दो की निष्पत्ति पाणिनि ने निपातन द्वारा वतलाई है। निकाय और निकाय्य सघो के निवास-स्थान थे।

अगार—अगार गृह से वडा होता था। इसके कई खण्ड होते थे। एक ही अगार के भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए उपयोग में आते थे। अगार राजकीय भवन होते थे। वडे मन्दिरों के लिए अगार शब्द का प्रयोग हुआ है। अगार की देखभाल के लिए अगार ताब्द का प्रयोग हुआ है। अगार की देखभाल के लिए अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। देवागार, कोष्ठागार, भाण्डागार आदि के लिए नियुक्त अधिकारी देवागारिक कोष्ठागारिक और भाण्डागारिक आदि कहलाते थे।

निषद्या—निषद्या उस निवास को कहते थे, जहाँ यात्री आवश्यकतानुसार व्हरता था। निषद्या एक प्रकार की धर्मशाला या सराय होती थी।

विशिष्ट निवास—ं कुछ मकान केवल विशिष्ट व्यक्तियों के ही रहने या ठहरने के लिए निश्चित रहते थे। ये स्थान एकशालिक या ऐकशालिक कहलाते थे।

इस प्रकार, आकार-भेद से तथा कार्य-विशेष के लिए निश्चित रहने के कारण निवास के अनेक भेद हो गये थे। इनमे ज्ञाला, एकशालिक, गृह, गेह, कुटी, मठ, कुटीर, क्षय, निकाय, निकाय्य, निपद्या और अगार का उल्लेख भाष्य में मिलता है।

प्रासाद और हम्यं—इनके अतिरिक्त दो प्रकार के निवास और थे—हम्यं तथा प्रासाद। हम्यं घिनयों के घर को कहते थे। ये अपेक्षाकृत वहें और सुन्दर होते थे। हम्यं एक से अधिक मिजलों के और खूव ऊँचे होते थे। हम्यं में गृह तथा पास-पड़ोस की भूमि और पशुशाला के सिम्मिलत रहने का भाव था (वैदि० इण्डे०१-२३०)। प्रासाद राजभवन होते थे। भाष्यकार ने पाटिलपुत्र के प्रासादों की वार-वार चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि प्रासाद राजधिनयों में वनाये गये वहें वहें महलों को कहते थे। प्रासाद भी छोटे-वहें दोनों प्रकार के होते थे। कभी-कभी छोटे प्रासाद कुटी-से दिखाई पडते थे।

गृहिनर्माण-विधि—छोटे-छोटे घर या शालाएँ छप्पर से छाये जाते थे। छप्पर विशेष प्रकार के तृणों से वनते थे और छदि कहलाते थे। 'छादि के काम आनेवाले तृण छादिपेय कहे जाते थे। छदि में काण्डो (शरकाण्डो) का प्रयोग भी अधिक होता था। इसलिए, उसे काण्डीर भी कहते थे। 'दीवारे या भित्तियाँ मिट्टी और ईटो की वनती थी। पक्की और कच्ची दोनो प्रकार की

१. ३-१-१२९।

<sup>7. 8-8-001</sup> 

३. ३-३-९९।

४. ५-३-१०९।

५. १-३-४०, पृ० ६७।

इ. १-१-८, पु० १५७।

७. ३-१-१०, पु० ४४।

८. ५-१-२, पृ० २९४ ।

९. आ० २, पृ० ७६।

ईटे भित्तिकर्म के लिए व्यवहार मे आती थी। ईटों से बनी दीवार इप्टकचित और पक्की दीवार पविष्टकचित कही जाती थी। अच्छे मकानो मे नीचे पक्का फर्श बनाया जाता था। पक्के फर्श को 'कुट्टिमभूमि' कहते थे। भकानो के फर्श ऊँचे बनाये जाते थे, जिससे वर्पा का पानी उसके भीतर न भर जाय। ये ऊँचे फर्श वेदिका कहलाते थे। वेदिका या पुण्डरीक की विशेष बनावट मकानो की पहचान के भी काम आती थी। 'क्तक्तवतू निष्ठा' (१-१-२६) सूत्र के भाष्य मे कहा गया है 'देवदत्त का घर कौन-सा है,' यह पूछने पर किसी ने उत्तर दिया, 'जहाँ कौ आ बैठा है', तो कौ ए के उड जाने पर या खो जाने पर घर भी खो जायगा, किन्तु दूरदर्शी उस अस्थिर चिह्न से कोई स्थिर चिह्न यया वेदिका या पुण्डरीक ग्रहण कर लेगा। है

घर के कमरों मे वायु तथा प्रकाश के लिए झँझरी या गवाक्ष बनाये जाते थे। घर के भीतर आँगन रहता था, जिसे अजिर कहते थे। मनान के लिए पृथक् स्थान निश्चित रहता था, जिसे प्रस्त कहते थे। मनान टाँगने के लिए दीवारों मे लकड़ी की खूँटियाँ गाड़ दी जाती थी, जो बंकु कहलाती थी। घरों मे दीपक रखने का स्थान भी बनाया जाता था, जो घर के भीतर ऐसे स्थान मे होता था, जहाँ रखा हुआ दीपक सारे घर को प्रकाशित कर सके। दीपक मिट्टी के होते थे, जो हवा से वुझ जाते थे।

अगार वड़ा मकान होता था। इसे वेक्स भी कहते थे। अगार के वाहरी कोठे को, जो गृहस्य के घर का एक भाग था, अवस्य कहते थे। इसमे आवसय्य अग्नि रखी जाती थी और उसमे रहनेवाला आवसिषक कहते थे। आग्नि यज्ञ या उत्सव पर्वों के अवसर पर अतिथियो, खासकर ब्राह्मण अतिथियो के स्वागतादि के लिए वनाया जाता था (अथर्व ९-६-३)। वैदिक इण्डेक्स मे इसे वर्मज्ञाला का एक रूप माना है (भाग १, पृ० ६६)। अगार का ही एक भाग प्रघण या प्रघाण कहलाता था। अथर्व दार के पास के कमरे होते थे, जिनमे प्राय अगार-रक्षक रहते थे। द्वार भवन का वाह्म मार्ग होता था। अगारो, हम्यों और प्रासादों के द्वार पर रक्षक

१. ६-३-६५ तथा १-१-७२, पृ० ४५५।

२. ४-४-२०, प्० २७५।

३. १-१-२६, पृ० २१८, १९।

४. ७-४-४१, पृ० २३५।

५. २-४-५४, प्० ४९०।

६. ३-३-५८, पू० ३०८।

७. ५-१-२, पू० २९८।

८. १-१-४९, पृ० २९८।

९. ८-२-५०, पृ० ३६८।

१०. १-१-४९, पु० २९८।

११. ५-४-४३।

१२. ४-४-७४।

१३. ३-३-७९।

नियुक्त रहते थे, जो दौबरिक कहलाते थे। काशिका ने द्वार को अभिनिष्क्रमण-क्रिया का करण कहा है। द्वार कपाटों ने बन्द किये जाते थे, जिससे चीर घर ने प्रवेश न कर सकें। द्वार ने ही घर का नान दुरोण पड़ा (वैदि० इण्डेक्स, १-२३०)। क्विताड़ परिधि या पिलव द्वारा मीतन से उन्द कर लिये जाते थे। पिलव लोहे की छड़ या चटखनी होती थी। लेह-म्युंजल का व्यवहार द्वार बन्द करते में होना था। म्युंजलाएँ पशुओं को चाँचने के मी काम आती थीं। इस नरह बन्द क्विताड़ों को भी तोड़-फोड़कर शक्तिशाली चोर माल-मत्ता निकाल ले जाते थे। इसीलिए, वे वपाटम्क कहलाते थे।

नकानों के उपर (सबसे ऊपर) बटारी या बुर्जी बनाई वाती थी, जिसे बामरुकी कहते थे। छत की दीवार के काने छन्जे बनाये जाते थे और उन्हें कलापूर्ण बुदाई या कारीगरी से मजाया जाता था। छन्जे 'वलनी'' कहलाते थे। बलिन्द छप्परी या छन्जो की उन्नाती को, जिसमें बरसान का पानी टपकता था, बलीक कहते थे।

मकानों मे पहली के कपर बनाई हुई जन्म मंजिलें अट्टालिका कहलाती थीं। मकान में कपर का माग मी अट्टालिका कहलाता था। इसी अनुकरण पर एक के कपर एक लगाई हुई गाँठ या बन्धन को अट्टालिका-बन्ध कहते थे।

मन्नान दनाने की विद्या या कला को वास्तुकर्म, वास्तोष्पतीय या वास्तोष्पत्य कहते थे। इसका देवता वास्तोष्पति माना जाता या। वास्तुकर्म मैं सम्बद्ध वस्तु को वास्तव्य कहते थे।

<sup>2.</sup> Y-Y-130 1

२. ४-३-८६ t

<sup>3. 3-7-461</sup> 

४. ८-२-२२, पु० ३४५।

५. ५-२-७९।

इ. ३-२-५४।

७. ६-२-८२, वृ० २७४।

८. वही।

९. ३-१-८७, पु० १५५।

१०. इ-४-४१, पृ० ३६२।

११. ४-२-३२ तया ३-१-९६, पृ० १८०।

#### अध्याय ७

## ग्राम और नगर

आर्य-निवास—भाष्यकार ने आर्य-निवासो के ग्राम, घोप; नगर और सवाह ये नाम वताये हैं। घोप थोड़ी-सी झोपडियो का छोटा-सा गाँव होता था। इसमे एक प्रवान पुरुष और अन्य उसी के सवश या उससे छोटी स्थिति के लोग रहते थे। जैसे, गाग्यों का घोप, वात्स्यों का घोप या दाक्षिघोष। घोप मुख्यत गाय, भैस आदि पशु पालनेवालो की वस्ती होती थी। जिस स्थान में ब्राह्मण तथा कृषक अधिक रहते थे, उसे ग्राम कहते थे। प्राकार और परिखावाली वस्ती, जिसमें अलग-अलग जातियो के लोग अलग मुहल्लो मे रहते थे, नगर कहलाती थी। अधिक जनसख्या-वाले नगर को सवाह कहते थे। इस प्रकार, घोष और ग्राम वसावट की दृष्टि से समान थे तथा नगर और सवाह समान थे। देश ग्राम, नगर, जनपद और राष्ट्र इन चार मागो में विभक्त था।

ग्राम और नगर में साम्य—ग्राम और नगर अनेक वातों में समान थे। इसिलए कई वार ग्राम और नगर में अन्तर नहीं किया जाता था। उदाहरणार्थं, यदि कहा जाता कि ग्राम्य कुक्कुट और ग्राम्य शूकर का मास नहीं खाना चाहिए, तो लोग नागर शूकर और नागर कुक्कुट का भी मास नहीं खाते थे। इसी प्रकार, गाँव में अध्ययन नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ होता था कि नगर में भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। यह बात सामान्य विधियों के विषय में थीं, किन्तु वस्ती की दृष्टि से यदि ग्राम का उल्लेख होता, तो उसमें नगर नहीं गामिल माना जाता था। उदाहरणार्थं, यदि किसी से पूछा जाता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और यदि वह इसके उत्तर में कहता कि ग्राम से नहीं, तो मुतरा यह अर्थ समझ लिया जाता था कि नगर से आ रहा है। इसिलए ग्राम भिन्न था और नगर भिन्न। तात्त्विक अन्तर न होने पर भी सस्त्याय (रिवाज) विशेष के कारण ग्राम, घोष, नगर और सवाह ये भेद वन गये थे। भाष्य के मत से ग्राम कहने से नगर का मीं ग्रहण होना चाहिए।

ग्राम-रचना-ग्राम शाला-समुदाय, अर्थात् घरो के समूह को कहते थे। गाँव जल गया,

१. कः पुनरार्यनिवासः ? ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति ।---२-४-१०, पृ० ४६५ ।

२. ४-३-१२७, पृ० २५३।

<sup>3.</sup> ६-२-८५1

४. १-१-६३, पु० ४१४।

५. ५-३-७२, पृ० ४७०।

६. ७-३-१४, पू० १८०।

इसका अर्थ 'घर जंल गये' माना जाता था। गाँव के सीमा-चिह्न पत्थर, खाई बादि भी ग्राम मे ही अन्तीनिविष्ट थे। गाँव मे प्रविष्ट हुआ, इसका अर्थ कि ग्राम के सीमासूचक चिह्नों के भीतर आना था। ग्राम कहने से ग्रामिनवासियों का भी बोब होता था। गाँव गया, गाँव आया का अर्थ गाँव मे रहनेवाले लोग गये या आये, ऐसा समझा जाता था। गाँव से सम्बद्ध अरण्य, स्थण्डिल और सीमा-सूचक वस्तुएँ सब गाँव का अग मानी जाती थी। 'गाँव मिल गया' का अर्थ था कि गाँव की वस्ती, खेत, अरण्य, तट, नदी आदि सब मिल गये। इसीलिए, वे दो गाँव अनन्तर या पडोसी माने जाते थे, जिनके अरण्य, खेत तथा सीमाएँ परस्पर जुडी रहती थी, मले ही जनके बीच मे नदी या पहाडी का व्यवधान हो। इस प्रकार के व्यवधान उनके आनन्तर्य मे वाधक नहीं माने जाते थे।'

प्राम एक मकान के भी होते थे और वडे भी। प्राय सभी जाति के लोग ग्रामो मे निवास करते थे। जिस गाँव मे एक ही जाति या वर्ण की प्रमुखता होती थी, उसमे भी कम-से-कम लुहार, कुम्हार, वर्डई, नाई और घोवी थे पाँच कार (शिल्पी) अवश्य रहते थे। जिस जाति के लोग गाँव मे अधिक रहते थे, उसी के नाम पर गाँव का नाम पड जाता था, जैसे 'ब्राह्मणग्राम'। गाँव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। गाँव की सीमा से लगे हुए सीमा से वाहर या भीतर के घर अन्तर-गृह कहलाते थे। चण्डाल, मृतप आदि लोगो के ये घर होते थे। ये लोग नगरवाह्म होते थे। एक ही ग्राम मे रहनेवाले समानग्रामिक कहलाते थे।

ग्राम्य अरण्य—गाँव चारो ओर से अरण्यो से घिरे रहते थे। आम के वगीचे न्योग्रोघो के समूह, शिरीष आदि के वृक्ष बस्ती के चारो ओर लगाये जाते थे। उनकी सीमाएँ या तो नदी से निश्चित की जाती थी या सीमा-बोधक चिह्न बनाये जाते थे। गिरि, कठिन (झाडियाँ), प्रस्तार, वन, जगल आदि से भी सीमा निश्चित की जाती थी।

ग्राम-पानीय—गाँव के भीतर पानीय होते थे। <sup>११</sup> सभी गाँवो मे पानी की व्यवस्था थी। एतदर्थ लोग कुएँ खोदते थे। भाष्यकार ने कहा है कि कृपखानक कृप खोदते समय धूल-मिट्टी

१. १-१-७, पु० १५५।

२. एकशालो ग्रामः।—१-१-२१, पृ० २०१।

३. ब्राह्मणग्राम आनीयतामित्युच्यते तत्र चावरतः पन्चकारुकोभवति ।—-१-१-४८, पृ० २९५।

४. १-१-३९, पृ० २४७।

५. १-१-३६, पु० २३८ तथा वही, काशिका।

६. ४-३-६०, पु० २३७।

७ १-१-७, पृ० १५५।

८. १-१-५६, पृ० ३४२।

<sup>9. 8-8-671</sup> 

१०. ७-३-२५।

११. ग्रामे ग्रामे पानीयम् ।---८-१-१, पृ० २५८।

से अवकीण हो जाता है, किन्तु जब कुएँ में पानी आ जाता है, तब उस पानी से बूळ-मिट्टी तो बुछ ही जाती है, अन्य भी बहुत-सा लाभ होता है। कुओ के पास पशुओ के पीने के लिए पानी के हौज बनाये जाते थे, जो निपान कहलाते थे। 'आदिमयों के लिए भी प्याऊ बनाये जाते थे, जिन्हें प्रपा कहते थे। निपान को आहाब भी कहते थे; क्यों कि यही खडा होकर गाँव के पशु चरानेवाला आगवीन पशुओं को खोलने के लिए हाँक मारता था। 'कुएँ समय-समय पर साफ किये जाते थे। जो लोग यह काम करते थे, वे उदगाह कहलाते थे। इसी प्रकार कुओं से पानी डोनेवालों को उदहार या उदकहार और जिस काँवर से वे पानी ढोते थे, उसे उदवीवय या उदकवीवय कहते थे। ' उदहार प्राय. कहार होते थे।

ग्राम-परिसर—गाँव के चारो ओर की भूमि तीन भागों मे वंटी रहती थी—सीत्या, गोचर अौर ऊपर। सीत्याभूमि केदारखण्डो मे विभक्त थी, जिसमे अन्न वीया जाता था। गोचर भूमि पशुओ के चरने के लिए नियत थी। विश्वा भूमि को ऊपर कहते थे। गोचर भूमि मे चरनेवाले ग्राम्य पशुसंघो का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है। "गाँव का वह क्षेत्र, जहाँ गाँव के पशु प्राय. वैठते थे या वैंघते थे, गोप्ठ कहलाता था। जहाँ एक वार गोष्ठ रहा हो, किन्तु वाद मे उखड़ गया हो वह स्थान गोष्ठीन कहा जाता था। "गोप्ठ गाँव के वाहर पशुओं के वाड़े होते थे, जिनका स्थान आवश्यकतानुसार वदलता रहता था। जब एक स्थान आशितंगु या आशितंगवीन हो जाता था", तो गोपाल लोग दूसरे स्थान मे गोप्ठ वना लेते थे। गाँव मे सेवक और नायक भी होते थे और जिन गाँवो से वे चले जाते थे, उन्हे विसेचक और विनायक कहते थे।"

नगर-निर्माण—नगर शब्द मत्वर्थ (वाला) मे नग शब्द के आगे र प्रत्यय होकर वना है, जिसका अर्थ है नग, अर्थात् वृक्षोवाला। " भाष्यकार ने पृथक् वास्तिक द्वारा नगर की ब्युत्पत्ति

१. कूपलानकः कूपलनन् मृदा पांसुभिश्चावकीर्णो भवति सोऽप्तु सञ्जातासु तत एव तं गुणमासादयति येन सचदोषो निर्हण्यते । भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति !—आ० १, प० २४ ।

<sup>2. 3-3-681</sup> 

३. ३-३-५८, पु० ३०८।

४. वही, ३-३-७४।

<sup>4.</sup> ६-३-६०।

६. वही।

<sup>9. 8-8-981</sup> 

८. ३-३-११९, पु० ३१८।

९. ४-२-१०७, पु० ४१६।

१०. १-२-७३।

११. ५-२-१८, गोष्ठ शब्देन सिन्निहितगोसमूहो देश उच्यते (का०)।

१२. ५-४-६ काशिका।

१३. १-४-६०, पु० १९१।

१४. ५-२-१०७, पु० ४१६।

प्रतिपादित की है। अन्यत्र भी उन्होंने नगर को वनस्पतियों से युक्त कहा है। भाष्यकार के इन कथनों से तत्कालीन नगर वसाने की पद्धित पर प्रकाश पड़ता है। नगर ऐसे ही स्थानों पर वसाये जाते थे, जहाँ जल की पूरी सुविवा हो, हरी-भरी उपजाऊ भूमि हो और जहाँ वनस्पतियों का आधिक्य हो। ऐसे स्थान मे नगरकार लोग सर्वप्रथम नगर-सीमा निश्चित करते थे। भाष्य मे नगरकार जन्द का वार-वार उल्लेख नगर-निर्माण-कला का उत्कर्ष सूचित करता है। नगर-निर्माण करते-वाले यात्रियों का विशेष वर्ग इस कार्य के लिए उत्तरदायौ होता था। ये लोग पहले परिखा और प्राकार तैयार करते थे। एतदर्थ उपयुक्त भूमि का चुनाव करना पड़ता था। परिखा (चतुर्दिक् खाई) के योग्य भूमि पारिखेयी कही जाती थी। परिखा-युक्त नगर को पारिख और उसमे होने वाली वस्तु को पारिखीय कहते थे।

नगर-प्राकार—नगर की दूसरी महत्त्वपूर्ण वस्तु थी उसके प्राकार। परिला और प्राकार वाह्य आक्रमणो से नगर की रक्षा के लिए बनाये जाते थे। पतजलि ने जहाँ अनेक महत्त्व-पूर्ण नगरो का उल्लेख (प्राकार के लिए भी पहले से ही उचित भूमि और मजबूत डेंटो का चुनाव कर लिया जाता था) किया है, वहाँ वे उनके प्राकारों का उल्लेख करना नहीं भूले हैं। पाटलिपुर्व और सुष्टन के प्राकारों का विशेषत , तथा अन्य नगरों के प्राकारों का सामान्यत उल्लेख उन्होंने किया है। प्राकार इतने ऊँचे और चौडे वनते थे कि उनके ऊपर से आवागमन की व्यवस्था रहती थी। प्राकार ईटो से वनाये जाते थे। प

नगर-प्रसाद—प्रासाद नगर की तीसरी विशेषता थी। प्रासाद महलो की कहते थे, जो उच्च घरों से भिन्न होते थे। उच्चता, विस्तार और रचना सभी दृष्टियों से ये अधिक महत्त्वशाली थे। इनसे नगर का गौरव बढता था। इसीलिए, भाष्य मे सृष्टन है। जीर पाटलिपुन के प्रासादों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। प्राकार सम्पूर्ण नगर की वस्तु थी, किन्तु प्रासाद व्यक्तिगत सम्पित् थे। प्रासादवासी लोगों का सामाजिक महत्त्व अधिक था। प्रासादवासी लगरी मजिलों में रहते थे।

१. १-१-५१, पृ० ५५१।

२. १-१-३९, पु० २४७।

३. ५-१-१७।

४. १-१-५८, पू० ३८०।

५. ५-१-१६। प्राकार आसामिक्टकानां स्यात् प्राकारीया इष्टकाः प्राकारीयो देशः।— वही, काशिका।

६. ४-३-१३४, पृ० २५८ तथा ४-३-६६, पृ० २३९।

७. ४-३-३९, पू० २३३।

८. ६-३-१२२, पृ० ३६४।

९. ५-३-१००।

१०. ४-३-३९, पु० २३३।

११. ४-३-१३४, पू० २५८।

१२. ५-१-१३, पृ० ३०४।

सामान्य गृहवाले नीचे भूमि पर रहते थे। भाष्यकार ने इन्हे कमश प्रासादवासी और भूमि-वासी कहा है। कुछ लोग उभयवासी भी होते थे। इनके पास प्रासाद भी थे और सामान्य गृह भी।' प्रासाद मे कई मिजलें होती थी। उनकी उच्चता भी घ्यान आकृष्ट करती थी। प्रासाद पर चढकर देखने का अर्थ था ऊँचे चढकर देखना।' इसीलिए, गृहो के प्रवेश-संस्कार से सम्बन्ध रखनेवाले अनुप्रवचन (मत्र) गेहानुप्रवेशनीय कहे जाते थे, किन्तु प्रासाद के प्रवेश से सस्वन्ध रखनेवाले प्रासादारोहणीय।' प्रवेश और आरोहण शब्द इन दोनो का अन्तर स्पष्ट करते हैं।

नगर, प्राकार और प्रासाद इन तीनो शब्दो के लिए पतजलि को स्वतन्त्र वार्तिको का निर्माण करना पढ़ा है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पाणिनि और कात्यायन के समय तक ये शब्द अधिक प्रचलित न थे। प्रसाद और प्रकार से प्रासाद और प्राकार का भेद भाष्यकार ने इन्हे कृत्रिम कहकर स्पष्ट किया है।

प्रासादों के अतिरिक्त नगर में राजकीय निवास, राजसभा, इनसभा, कोष्ठागार, भाण्डागार आदि राजकीय अगार, शुल्कादि की शालाएँ, शुण्डागार, प्रपा या पानागार तथा आपणं, प्रेक्षागृह अदि होते थे। आगारों का दायित्व उनमे नियुक्त अधिकारियों पर होता था। शुल्क-शालाओं और पानागारों की व्यवस्था के लिए भी राजकीय केर्मचारी रहते थे।

नगर भाग—नगर के दो भाग होते थे—अन्तर और वाह्य। साधारण नागरिक 'पुर' के अन्तर भाग मे रहते थे।<sup>1२</sup> चण्डालादि की वस्ती वाह्य भाग मे होती थी।<sup>१३</sup>

नगर-मार्ग---नगर के मार्ग गाँव की गलियो से चौड़े होते थे----इतने चौड़े कि उनपर रथ आ-जा सकें। ऐसे मार्ग रथ्या कहलाते थे। '' इचर-उघर से आनेवाले मार्ग यत्र-तत्र एक दूसरे

१. १-१-८, पृ० १५७।

२. २-३-२८, पू० ४२५।

३. ५-१-१११, पृ० ३४५।

४. ६-३-१२२, पु० ३६४।

५. २-४-२३।

E. 8-8-001

<sup>9.</sup> X-X-E91

८. २-१-१, पू० २२८।

९. ४-२-१०४, पूर २०८।

१०. ४-२-८०।

<sup>22. 8-8-401</sup> 

१२. १-१-३६, पु० २३८ तथा काजिका।

१३. वही।

<sup>े</sup> १४. ५-१-६, प्० २९८।

को काटते ये और इस प्रकार द्विपय, त्रिपय और चतुष्पय वनते थे। भाष्यकार ने दीवंकेशी तथा बहुत दवानोवाली रथ्याओं का जिक्र किया है।

नगर-द्वार—प्रत्येक नगर में चार मुख्य द्वार होते थे, जिनपर द्वारपाल नियुक्त रहते थे।'
ये द्वारपाल आनागमन पर नियन्त्रण रखते थे तथा निश्चित नियमों के अनुसार द्वार-कपाट बन्द
करते थे। द्वारों के नाम रखने का भी नियम था। नगर का द्वार जिस प्रमुख नगर की बोर
खुलता था, जसी के आघार पर जसका नाम रखा जाता था। जदाहरणायं, यदि कान्यकुळ नगर का
द्वार मयुरा की ओर होता, तो जसे मायुर द्वार कहते थे। इसी प्रकार स्त्रौच्न या पाटलिपुत्रक द्वार'
थे। इन द्वारों से होकर प्रसिद्ध नगरों को जानेवाले मार्ग का नाम भी गन्तव्य नगर के नाम पर
पड जाता है। जदाहरणार्थ, कान्यकुळ से खुब्न या मधुरा जानेवाला मार्ग स्त्रौच्न या मायुर
कहा जाता था।' माध्यकार ने इस प्रसग में 'अभिनिष्कामित द्वारम्' (४-३-८६) सूत्र में 'अभिनिष्कामित' शब्द पर आपित करते हुए कहा है कि सूत्र में 'अभिनिष्कामित' शब्द का प्रयोग
ठीक नहीं है, क्योंकि अचेतन द्वार निष्कमण नहीं कर सकता। जाने-आने की किया तो चेतन पर ही
अवलम्वित रहती है। इसलिए, 'अभिनिष्कमण द्वारम्' कहना अधिक ठीक होता। काणिका ने
कहा है कि द्वार अभिनिष्कमण-किया का करण होता है। जसको स्वातन्त्र्य से विवसा को गई है।
पतंजिल ने जक्त आपित का जत्तर स्वय ही दे दिया है कि अचेतनों मे चेतनावालों के समान
उपचार देखा जाता है। जैसे घर का कोना वाहर निकल आया है या घर का कोना भीतर धंन
यया है। इसी प्रकार, यह द्वार मथुरा के सामने निकलता है आदि प्रयोग ठीक हैं।'

भाष्यकार ने ऐसे अनेक मार्गों का उल्लेख किया है, जो एक नगर से दूसरे नगर को जाते थे। सुघ्न, साकेत, मथुरा और पाटलिपुत्र जानेवाले मार्ग वह नगरो से सम्बद्ध थे।

परिखा, प्राकार और द्वार नगर की प्रतिरक्षा के प्रमुख सावन थे। आक्रमणकारी प्राकार तोडुकर ही नगर पर अधिकार कर सकता था।

गन्यर्वनगर--भाष्यकार ने इन नगरों से भिन्न जादू-से प्रतीत होनेवाले उन गन्यर्वनगरी की भी चर्चा की है, जो दूर से तो दिखाई देते हैं, किन्तु पास जाने पर हाथ नहीं लगते।

१. २-३-५०, पू० ४७६।

२. ४-१-५४, पृ० ६६ तया ४-१-१३, पृ० ३४।

३. ३-२-१, पृ० २०१।

<sup>¥, ¥-3-641</sup> 

<sup>4. 8-3-641</sup> 

६. ४-३-८६, पु० २४३।

७. १-३-२५, वृ० ६४।

८. बाह्वादिगण, ४-१-९६।

९. ४-१-१३, पृ० १८।

#### अध्याय ८

## गृह-सामग्री

सामान्य ग्रामीण घरो मे रहनेवाली दैनिक उपयोग की वस्तुओ का उल्लेख भाष्य मे मिलता है। इनमे शयन-सामग्री, पात्र तथा घरेलू काम के हथियार आदि हैं।

शयन-सामग्री—शयन-सामग्री में विष्टर विछीने या आसन के लिए प्रयुक्त होता था। विष्टर के अग कौन थे, इस वात का पता भाष्य से नहीं चलता। छोटी खाटे, जिन्हें मचा या मचक कहते थे, वालकों के सोने-सुलाने के काम आती थी। इन पर पड़े वालक खिलखिलाया करते थे। खट्वा (खाट) पुरुपों के सोने के काम आती थी। इसे शय्या भी कहते थे। शय्या सज्ञा शब्द था, जो खाट के लिए ही प्रयुक्त होता था, हर शयन के लिए नहीं। यह मच से वड़ी होती थी। सम्भव है, मच पालने को भी कहते हो। अपढ लोग भूल से मच को मज भी कह जाते थे। खट्वा की चर्चा भाष्य में वार-वार आई है। भाष्य में खट्वा से वस्तुओं के खरीदने का भी पता चलता है। किसी-किसी परिवार में बहुत खाटे होती थी। उसे खट्वाढक कहते थे। खट्वा शयन के साधनों में एक थी। सामान्यतया लेटने के आधार को शयन और वैटने के आधार को आसन कहते थे। जिसके पास खट्वा नहीं होती थी, वह धास-फूस भूमि पर विछाकर सो जाता था। "

बैठने के साघनो मे द्विपदिका और त्रिपदिका घरो मे रहती थी।" ये दो और तीन पॉव की रुकड़ी की तिपाई-जैसी वस्तुएँ थी।

<sup>8. 6-3-931</sup> 

२. आ० १, पु० ३२।

३. मञ्च हसन्ति ।--४-१-४८, पृ० ५९ :

<sup>°</sup>४. ३-३-९९।

५. बा० १, पृ० ३२।

६. सा० १, पृ० ३४।

७. ४-१-३, पु० २६।

८. सा० १, पृ० ३६।

९. २-३-२८, पु० ४२५।

१०. ३-२-११०, पूर २४५।

११. १-१-५७, पृ० ३५२।

खट्ना को पर्यंक या पत्यक और शय्या भी कहते थे। आसन्दी या आरामकुर्सी का भी व्यवहार होता था। यह प्रतिष्ठित लोगो का आसन था। लेंगडे या अपाहिज लोग पर्यं के सहारे चलते थे। इन्हे पर्पिक कहते थे। पर्पं वैसाखी तथा पहियेदार 'कुर्सी दोनो को कहते थे।

पात्र—वैनिक व्यवहार के पात्रों में घट, घटी, कुम्म, कलश, कलशी, कुम्मी, महाकुम्म, करक और कमण्डलु जलपात्र थे। घटी छोटे लोटे के बरावर का मिट्टी या घातु का पात्र था। यज्ञादि में वेदी के पास अनेक घाटियों में जल भरकर रखा जाता था। घट उससे वडा था और सामान्यत मिट्टी का वनता था। कलशी घटी के आकार की होती थी। कुम्म घट से भी वडा होता था। कुम्मी मलैया या मिट्टी की छोटी-सी मटकी थी। महाकुम्म, करसी के आकार का होता था, जिससे एक मन तक वस्तु समा सकती थी। कुलाल ये सव पात्र बनाते थे। जिसे घट की आवश्यकता होती थी, वह कुम्मकार के पास जाकर आवश्यकतानुसार बनवा लेता था। घटी और घटिका समान थी। इन्हें भी कुम्हार बनाते थे। कमण्डलु वडे लोटे के आकार का ब्रह्मचारियों का जलपात्र था। सामान्य लोटे को करक कहते थे। धार छात्र प्रायं कमण्डलुपाणि होते थे।

स्थाली (बटलोई) ओदन या सूप बनाने के काम आती थी। <sup>18</sup> पिठर थाली या छोटी थाली के आकार का (बेला या कटोरा) था। <sup>18</sup> पिठर काँसे का बनता था, जो वाद्य के समान बजाने के काम भी आता था। <sup>18</sup> स्थाली के विभिन्न आकार थे। मिन्न-भिन्न परिमाण के तन्तुलो के पकाने के लिए अलग-अलग स्थालियाँ रहती थी, जिनके नाम उनकी पकाने की योग्यता के आधार पर पढ जाते थे। जैसे, एक द्रोण चावल पकाने की योग्यता रखनेवाली स्थाली द्रौणी या द्रौणिकी कहलाती थी। इसी प्रकार पात्रीणा, आढकीना, आचितीना, ह्याढिककी, द्विकुलिजीना आदि स्थालियाँ थी। <sup>18</sup>

१. ८-२-२२, पृ० ३४५।

२. ८-२-१२, पृ० ३३७।

३. ४-४-९, पृ० २७४ तथा ४-४-१०।

४. आ० १, पू० ५ तथा ३-२-९, पू० २११।

५. आ० १, पू० १७।

६. ४-३-५६।

७. ३-१-९२, पृ० १६७।

८. आ० १, पृ० १७।

९. आ० १, पू० १६।

१०, १-४-२, पृ० ११९ तथा २-३३-२१, पृ० ४२३।

११. ८-२-८४, पू० ३९०।

१२. २-१-३६, पू० २६४।

१३. १-४-१०१, पु० २०८।

१४. ४-४-५५, पृ० २८०।

१५. ५-१-५२ से ५५, पूर ३२५।

स्थाली के समान उखा या कटाह भी पकाने का पात्र था और उसके नाम भी स्थाली के समान प्रास्थिक खादि, पकाने की योग्यता के आवार पर होते थे।

इनके अतिरिक्त कृण्डिका या कुण्डी, अमत्र, कस या कसपात्री या कास्यपात्री, कपाल, शराव आदि नित्य व्यवहार के पात्र थे। कुण्डी (कुँडी) पत्थर या लकड़ी की होती थी। योडे वडे भेद से इनके अनेक आकार थे। नाद को भी कृण्डिका कहते थे। यह मिट्टी की वनती थी। भाष्य में कृष्डिका से पानी टपकने का उल्लेख है। अमत्र कठौती या उसी प्रकार का अन्य पात्र था, जिसमे भात आदि परोसा जाता था। कस कटोरी या कटोरा था, जो कॉसे या ताँवे का बनता था। कस दूघ-भात खाने के काम आता था। यह भी भिन्न-भिन्न आकारो का वनता था। छौह-कस (ताँवे का कटोरा) इतना चमकता था कि वेरो की टोकरी (वदर-पिटक) के वीच रख देने पर ऐसा प्रतीत होता कि उसमे वेर भरे हुए है। कस-पात्रो का प्रचार सम्पन्न घरो मे ही विशेष था और यह गौरव की वात मानी जाती थी। कपाल कस से बड़े आकार के होते थे। वाराव प्याले के आकार के होते थे। शराव और कपाल मिट्टी के बने होते थे। शरावो का प्रचार अपेक्षाकृत अधिक था। भिट्टी के पात्र पुराने होने पर बदल दिये जाते थे। नई कुण्डी और नई घटी का महत्त्व विशेष या। काशिकाकार ने 'भक्ताख्यास्तदर्थेप्' (६-२-७१) सूत्र के भाष्य मे भिक्षा-कस, श्राणा-कस भीर भाजी-कस शब्दों का उल्लेख किया है। कस जिस वस्तू के लिए व्यवहार में आते थे, उसी के आधार पर उनके नाम पड़ जाते थे। ऋग्वेद मे भी अमत्र का उल्लेख है। वह सोमपात्र के रूप में प्रयुक्त होता था। 18 उखा खाद्य वस्तुओं के तलने के काम आती थी। यह कढाई का प्राचीन रूप था। ऋग्वेद के यज्ञ-प्रसगों मे इसका वर्णन है और वहाँ वह मृण्मयी वतलाई गई है। १२

पेषणादि-सावन—भोजन से सम्बद्ध वस्तुओं में शूर्य और तितज (चालनी) अन्न को साफ करने के काम आते थे। " उलूखल अन्न को कूटने के काम आता था। मूसल इस काम में उसका

१. ४-२-१७ तया ५-१-५२।

२. ४-१-४२ काजिका।

३. ३-१-८७, पु० १५५ तया आ० १, पु० १६।

४. ४-१-४२ काशिका।

५. १-३-१, पु० १४।

E. 8-2-30, 90 4031

७. ८-२-३, पू० ३१७।

८. आ० १, पू० १९।

९. ४-२-१४ काशिका।

१०. १-१-४४, पु० २५९।

११. ३-३-२०, पू० २९९ तया आ० १, पू० ८।

१२. २-१-३६, पृ० २८८ तथा १-१-५०, पृ० ३०७।

१३. आ० १-१६२-१३, १४; तैसि० सं० ४-१-६-३ तया वाजस० सं०, ११-५९।

साथी था। तिल्पीडनी प्रत्येक घर मे नहीं होती थी। तेली के घर मे होती थी, तथापि उसका महत्त्व प्रत्येक परिवार के लिए था।

जवरुचन-साधन—उदकोदचन, उदक (तेल ऊपर निकालने का साधन) कुएँ से पानी खीचने की रस्सी, अश्मा (पीसने की सिल) और दृषद् (चक्की) ये गृहोपयोगी वस्तुएँ प्राय सभी घरों में थी। उदक पीपे में से तेल निकालने के लिए था। उदकोदचन घातु-पात्र था, जिससे घडे में से पानी निकालते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में तथा शतपथ-ब्राह्मण में उदचन शब्द पानी खीचने की बाल्टी के अर्थ में मिलता है। रस्सी को भाष्यकार ने पाणिसर्ग्या कहा है। यह दुलडी या तिलडी बनाई जाती थी। रज्जु के बनाने या बटने को 'वत्तंन' कहते थे। वटने के बाद रज्जु काष्ट-स्तम्भ में रगडकर चिकनी की जाती थी और तब बह सघुष्ट या सघुपित हो जाती थी। इसके बाद दुवारा ऐठकर वह तिलडी की जाती थी 'और तब उससे पानी खीचा जाता था। अश्मा (सिल) और दृपद् (चक्की) ये दोनो पीसने के काम आते थे। दही मथने की मटकी तथा रई (मन्य) भी प्राय घरों में रहते थे।

छिदा-साधन—असि, १° परशु, १९ दात्र, १३ इन्म-प्रवश्चन, १९ पलाश-शातन १४ (हेंसिया), आख, आखर, आखिनक १५ या आखिनकवक, वाशी, १९ वृक्षादन १९ और शकुला १८ सामान्य व्यवहार के औजार थे। असि और परशु काटने के काम आते थे। दात्र (गडासी) को कहते थे। इन्म-प्रवश्चन कुल्हाडी का नाम था, जो लकडी काटने के काम आती थी। पलाश-शातन पेडो से पत्ते छाँटने के

१. आ० २-१४-१।

२. ३-३-१२३, पृ० ३१८।

३. ऐत० झा० ७-३२ तथा शत० झा० ४-३-५-२१।

४. ३-१-१२४, पू० १९२।

५. १-१-४४, पू० २७५।

६. ५-१-११९, पृ० ३५५ तथा १-३-२८, पृ० ६५।

७. १-३-१, पू० ८।

८. ४-३-२५, पु० २३०।

९. ५-१-११०।

१०. १-४-१, पृ० १०९, ११०।

११. २-१-२, पू० २६४।

१२. २-१-३२, पृ० २८५।

१३. २-२-८, पू० ३४२।

१४. वही।

१५. ३-३-१२५, पु० ३१९।

१६. ४-१-३, पृ० १८।

१७. वही।

१८. २-१-१, पू० २२७।

काम आता था। आख या आखर फावडे को कहते थे। खोदने मे इसका प्रयोग होता था। वृक्षादन कुल्हाडी का दूसरा नाम था। वाशी या कुल्हाडी और वृक्षादन एक ही औजार का नाम था। शकुला सरौते को कहते थे, जो सुपारी आदि काटने के काम आता होगा।

भरनी और कोठे—पदार्थों को रखने के लिए जिन पात्रों का व्यवहार होता था, उनमे घृतघट और तैलघट मोजन से सम्बन्ध रखते थे। ये अन्य घटो से भिन्न थे और केवल घृत तथा तैल रखने के ही काम आते थे। घी या तेल निकाल लेने पर भी उनकी घृतघट या तैलघट संज्ञा अक्षुण्ण रहती थी। ये घट कभी-कभी घी और तेल खर्च हो जाने पर अग्नि मे तपाये जाते थे और तृण की कूची से मलकर साफ भी किये जाते थे, जिससे उनमे रखे गये घृत या तेल खराव नही होते थे। कुतु ज्वपा होती थी, जो तैलादि रखने के काम आती थी। कुतू कुतुप से वडी होती थी। कुतू आवपन थी। उसमे भरकर अन्न बोया जाता था। उष्ट्रिका भी आवपन-पात्र था। सम्भवत, अपर का भाग (गरदन) ऊँट के समान लम्बा होने के कारण इसका नाम उष्ट्रिका पडा था। दृति (मशक) चमडे की थैली के रूप मे व्यवहृत होती थी। दृति मे भरी हुई वस्तु, दात्रेंय कहलाती थी। अस्त्रा, भस्त्रिका या भस्त्रका चमडे की बनी मशक-जैसी वस्तु थी, जो पदार्थ भरने के काम आती थी। अस्त्रा, भस्त्रिका या भस्त्रका चमडे की बनी मशक-जैसी वस्तु थी, जो पदार्थ भरने के काम आती थी। अस्त्रा, भिन्निका या भस्त्रका चमडे की बनी मशक-जैसी वस्तु थी, जो पदार्थ भरने के काम आती थी। अस्त्रा कहते थे। गोणी और गोणी-तरी वडे और छोटे आकार की बोरियाँ थी, जो प्राय घरों मे रहती थी और अनाज भरने के काम आती थी। गोणी का प्रचलन आज भी ग्रामो मे है। टट्टू पर अन्नादि लादनेवाले वनिये गोणी का ही उपयोग करते हैं। टट्टू की पीट पर दो गोणियाँ दार्ये-वाये लटकाकर परस्पर जोड दी जाती है। बीवध (काँवर या बहेगी) पानी या अन्य सामान ढोने के काम आती थी। "

अन्न भरने के लिए मिट्टी के अनेक पात्रो का प्रयोग किया जाता था। रवी या खरीफ की उपज इनमे भरकर रखी जाती थी, जिससे चूहे या कीडे उसे नष्ट न कर सके। ऐसे पात्रो मे कुम्म, कुम्हार का बनाया हुआ मटका होता था। कलश और कलशी भी, जिनका अपभ्रश रूप करसा और करसी आज भी प्रचलित है, अनाज भरने के काम आते थें। कुशूल उससे वड़ा मिट्टी का बना मटका या डेहरा होता था और कुम्भी कुम्भ का छोटा सस्करण। उससे वड़ा सहुत अधिक

१. २-१-१, पु० २४०।

२. ५-३-८९ काशिका।

३. ४-१-३, पृ० २२।

४. ४-३-५६।

५. ४-१-६४, पू० ७४ तथा ४-४-१६ तथा १-१-७२, पू० ४५७।

६. १-२-५०, पूर ५४९।

७. ४-४-१७, पृ० २७५।

८. ४-३-५६ तथा ६-४-१७४, पृ० ५०७।

९. ८-४-१३, पृ० ४८१ तथा १-३-७, पृ० २७।

१०. ६-१-१०२ तथा ४-१-१, पु० ९।

११. १-३-७, पृ० २७।

अनाज समा जाता था। इसे कन्दु या कोण्ट (कोठा) भी कहते थे। इनका मुँह अनाज भरने के बाद ऊपर से बन्द कर दिया जाता था, किन्तु नीचे की ओर अनाज निकालने के लिए ऐसा छेद रखा जाता था, जिसे आवश्यकतानुसार खोला जा सके। इस छेद को कुशूल-विल कहते थे। कूप और शाला खितयों के रूप थे। भूमि के भीतर खोदकर कच्ची या पक्की खित्तयाँ भी अनाज रखने के लिए बनाई जाती थी। इनके मुख को भी कूपविल और शालाविल कहते थे। छोटा कुशूल कुशूली कहलाता था।

आस्तरण—घरों मे भूमि पर बैठने के समय जिस आस्तरणों का उपयोग होता था, उनमें कट मुख्य था। कट काश तथा अन्य अनेक तृणों से बनाये जाते थे। चर्म का व्यवहार विछौने के रूप में भी होता था। दीपी का चर्म विछाने में श्रेष्ठ माना जाता था, किन्तु वह सब घरों में उपलब्ध नहीं था।

1

१. २-१-१, पृ० २५३।

२. ४-१-१, पृ० ९।

३. ३-१-९२, पृ० १६८।

४. २-३-३६, पू० ४३१।

### अध्याय ९

# वेशभूषा`

सामान्य वस्त्र—भाष्यकार ने परिघानीय वस्तुओं में वस्त्र और वसन का उल्लेख किया है। वस्त्रान्त और वसनान्त वस्त्र के अवयव ही होते है। उनके इस कथन से पूरे वड़े वस्त्र की कल्पना होती है। उन्होंने चीर, चीवर और चेल का भी उल्लेख किया है। वस्त्र और वसन सामान्यत सिले या विना सिले हो सकते थे। चीर विना सिला, कम चौडा, खण्डित और छोटा वस्त्र होता था। चीवर शब्द सन्यासियों के वस्त्रों के लिए प्रयुक्त होता था। जैन, बौद्ध भिक्षुओं में यह शब्द विशेष प्रचलित था। चेल सिले-सिलाये या विना सिले पहने हुए वस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ जान पडता है। इतनी हल्की वर्षा, जिससे खुले स्थान में चलनेवाले के वस्त्र गीले हो जायें, 'चेलक्नोप' कहलाती थी। सामान्य वस्त्र के अर्थ में पट शब्द का भी व्यवहार होता था।

तन्तु-भेद—चस्त्र कार्पास, ऊमा, भगा, कौशेय और ऊर्णा के तन्तुओं से वनाये जाते थे। भाष्यकार ने कार्पास के लिए मृदु विशेषण का प्रयोग किया है। वे कार्पास से वस्त्र तैयार करने की सारी प्रक्रिया से परिचित थे। उन्होंने कार्पास को 'पिचव्य' कहा है। अना और भगा से वने वस्त्रों को औम या औमिक और भाग्य या भागीन कहते थे। अर्णा या ऊन से वने वस्त्र औणें या औणेंक कहलाते थे। कोश से वने वस्त्रों को कौशेय कहते थे। कोश वस्तुत. कृमि-कोश होते थे। ये कृमि हरी पत्ती खाकर जीते थे और कोश-प्रजनन करते थे। भाष्यकार ने इस वात पर विचार किया है कि कौशेय को कोश का विकास माना जाय या कोश से सभूत। अन्त मे उन्होंने कोश के विकार को ही कौशेय माना है। ध

गुण-भेद-इन चारो प्रकार के वस्त्रों में गुण या अर्हता की दृष्टि से अन्तर रहता था। भाष्यकार ने कहा है कि जिस प्रकार वस्त्र वनानेवाला अधिक वस्त्र तैयार करने का प्रयत्न करता है,

१. १-२-१०, प० ४८१।

२. ३-१-२०।

३. ३-४-३३।

४. ६-२-१२७ काशिका।

५. ४-१-५५, पृ० ००।

६. ५-१-२, पू० २९४।

E. X-3-8481

८. वही।

९. ४-३-४२, पु० २३४।

उसी प्रकार वह उनमे श्रेष्ठता लाने का भी उद्योग करता है। वह चाहता है कि मेरे वस्त्र अधि-काचिक सुष्टम हो। मूक्मतर वस्त्र वनाने की वात भाष्यकार ने वार-वार कही है। उन्होंने कहा है कि वस्त्रों की वस्त्रों से स्पर्धा होती है, अर्थात् वस्त्र वनानेवाले वस्त्रों के विषय में दूसरे वस्त्र वनाने-वालों से स्पर्या करते हैं। इन सब उद्धरणों से प्रमाणित होता है कि भाष्यकार के यग में मुहम वस्त्रों को बनाने की कला बहुत उन्नत थी और इस दिशा में जनरुचि भी बहुत जागल्क थी।

वस्त्रो की सिलाई-पहनने में दोनों प्रकार के वस्त्रों का व्यवहार होता था-विना निले और मिले हए। भाष्यकार ने तीक्ष्ण नुई से सीने का उल्लेख किया है। तीक्ष्ण मुची सुस्मतर वस्त्रों की मिलाई के लिए काम में आती थी। उन्होंने अच्छी तरह सीकर तैयार किये गये वस्त्रों की और सकेत किया है। फटे हुए कपड़े के पुन उत्स्यूत या रफू करने का प्रचार भी भाष्यकार के समय मे था।

उत्तरीय और अन्तरीय-काशिकाकार ने शरीर को वास्त्रयुगिक" कहा है, अर्थात् वस्त्रयग से गरीर की गोभा वढती है। यह कथन इस वात का प्रमाण है कि सामान्यत लोग शरीर पर दो वस्त्र धारण करते थे। ये वस्त्र अन्तरीय और उत्तरीय कहलाते थे। अन्तरीय गरीर मे पहना जानेवाला वस्त्र था और उत्तरीय ओढा जानेवाला। ये दोनो मिलकर उपसव्यान कहलाते थे । सामान्यतया उत्तरीय वस्त्र छोटा होता या और अन्तरीय वडा, किन्तु कभी-कमी दोनो का आकार वरावर भी रहता था। भाष्यकार ने 'अन्तर वहिर्वोगोपसव्यानयो' (१-१-३६) नूत्र के वार्तिको पर टीका करते हुए शका उठाई है कि इस सूत्र मे उपसव्यान त्रव्द ग्रहण करना निरर्थक है। उपसव्यान शब्द को यदि सूत्र मे निकाल दें, तो विहर्योग शब्द शेप रह जाता है। उपसब्यान शब्द उप ∔सम् ∔चेब् घातु ∔ल्युट् प्रत्यय होकर वनता है । इसमे किया का अर्थ 'आच्छादन करना' है। उसके आगे होनेवाले प्रत्यय के कर्म और करण दोनो अर्थ नम्भव हैं। इस प्रकार, उपनव्यान के दो अर्थ हुए—वह व्स्त्र, जिससे आच्छादन किया जाय और वह वस्त्र, जिसका आच्छादन किया जाय । उत्तरीय वस्त्र से गरीर का आच्छादन किया जाता है और अन्तरीय वस्त्र का उत्तरीय वस्त्र द्वारा आच्छादन किया जाता है। उत्तरीय गरीर के ऊपर रहता है, इसलिए वहियोंग कहने से उसका ग्रहण हो जायगा। अन्तरीय वस्त्र का योग या सयोग वहिर्वस्त्र से रहता है, इसलिए उसका भी ग्रहण वहिर्योग कहने से हो सकता है। ऐसी स्थिति मे उपसव्यान की कोई आवश्यकता सूत्र मे नही है । इसका उत्तर वार्त्तिककार ने दिया है कि कमी-कभी उत्तरीय और अन्तरीय दोनो

१. यथैवायं द्रव्येषु यतते वस्त्राणि मे स्युरिति एवं गुणेव्वपि यतते सूक्ष्मतराणि मे स्युरिति ।---२-१-६८, पृ० ३२६।

२. वही।

३. यावता वस्त्राणि तहत्तमपेक्षान्तेपहन्तं चापेक्य वस्त्राणं वस्त्रयुंगपत् स्पर्घा भवति।—बहो।

४. तीक्ष्णया सूच्या सीव्यन् ।—१-२-२, पृ० २६४।

५. १-१-५६, पृ० ३३५।

६. पुनरुत्स्यूतं वासो देयम् ।—१-४-६०, पृ० १९०।

<sup>6. 4-8-881</sup> 

वस्त्र विना सिले हुए एक समान लम्बे रहते हैं। उनमे पता नहीं चल पाता कि कौन उत्तरीय है और कौन अन्तरीय। ऐसे अवसर पर वहियोंग दिखना कठिन हो जायगा, इसीलिए उपसच्यान शब्द का पृथक् ग्रहण किया है। वार्त्तिककार के इस समर्थन का भाष्य ने खण्डन करते हुए कहा है कि ऐसे अवसरो पर भी समझदार व्यक्ति को पता चलाना कठिन नहीं होता कि उत्तरीय वस्त्र कौन है तथा अन्तरीय कौन।

उपर्युक्त विस्तृत चर्चा से दो वार्ते प्रकाश मे आती है। एक तो यह कि वस्त्रो मे कुछ ऐसे थे, जो पहने जाते थे और कुछ ऐसे थे, जो ओढे जाते है। पहने जानेवाले वस्त्र शरीर से चिपके रहते थे और उत्तरीय उनके ऊपर रहते थे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अन्तरीय वर्त्तमान घोती या साडी के स्थान पर थे और उत्तरीय चादर या दुपट्टे के स्थान पर। दूसरी वात यह कि कभी-कभी उत्तरीय और अन्तरीय दोनो विना सिले घोती-जैसे रहते थे, परन्तु प्राय दोनो भिन्न प्रकार के होते थे और उनका अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता था।

शाटक—शाटक सामान्यत घोती और साडी को कहते थे। विना सिले निश्चित परिमाण के वस्त्र भी जैसे चादर आदि शाटक ही कहे जाते थे। शाटक का प्रचार बहुत अधिक था। भाष्य-कार ने वस्त्रों में सर्वाधिक उल्लेख शाटक का ही किया है। रेगीन वस्त्र का स्मरण करते ही शुक्ला-शाटी का चित्र उनके सामने आ जाता है। आच्छादन में वे शाटक की ही चर्चा करते हैं—'मैं वे ही शाटक पहने हूँ, जिन्हे मथुरा में पहने था ' आदि कथन इस बात के सकेत है कि शाटक पुरुष का अनिवार्य आच्छादन था और शाटी स्त्री का।

शाटक पाँव तक नीचा पहना जाता था, इसिलए उसे आप्रपदीन कहते थे। लडिकयाँ अघरोष्क या छोटा लहुँगा पहनती थी। शाटक, शाटी और अघरोष्क की गाँठ को नीवी कहते थे। जिस स्थान पर नीवी वाँची जाती थी, उस स्थान को उपनीवि और उपनीवि के पास प्राय होने-वाली वस्तु औपनीविक कही जाती थी। श

शाटक और शाटी का सामान्य मूल्य लगभग एक राजत कार्पापण था। भाष्य में 'सौ कार्पापणो से खरीदे गये सौ शाटक' यह वाक्य मिलता है।' ऐसे शाटको को शत्य कहते थे। यदि सौ रुपयो से खरीदी गई वस्तुएँ सौ न हुई, तो उन्हे शतिक भी कहते थे।

प्रावारक-शाटक के अतिरिक्त प्रावार या प्रावारक का प्रयोग उत्तरीय वस्त्र के रूप मे

१. १-१-३७, पू० २३८।

२. १-१-४५, पू० २८०।

३. १-१-६४, प्० ३९६।

४. आ० २, पू० ४४ ।

<sup>4. 4-2-61</sup> 

६. अघरोरुकमेतत्कुमार्याः।---१-२-४५, पृ० ५२७।

७. ४-३-४<sub>०।</sub>

८. ५-१-२१, पु० ३१३।

<sup>9. 3-3-481</sup> 

होता था। प्रावार को प्रवर भी कहते थे। पाणिनि ने प्रावार को आच्छादन कहा है। प्रावार चादर या ज्ञाल को कहते थे। वृहतिका भी आच्छादन था, जो प्रावार के ही समान कन्वो से ओढ़ा जाता था। वृहतिका प्रावार से वडी थी और कमर के नीचे घुटनो तक पहुँचती थी। वृहतिका शब्द इसके लम्बे होने की ओर सकेत करता है। सम्भव है, यह लम्बा सिला हुआ वस्त्र अचकन का पूर्वज हो। यह घुटनो तक लम्बा करते जैसा वस्त्र था। पतजिले ने वस्त्र और कम्बल के साथ बृहतिका का उल्लेख किया है, जिससे यह लम्बी चादर-तुल्य ओढना मालूम होता है। प्रावारक का एक भेद वर्णका भी था । तान्तव अर्थ मे वर्णका शब्द प्रचलित था, अन्यया वर्णिका शब्द का व्यवहार होता था।

कृतप-भाष्यकार ने कृतप वस्त्र की चर्चा की है। उन्होने कृतप वस्त्र पहननेवाले सीश्रुत की 'कृतप-सीश्रुत' सज्ञा वतलाई है। कृतप हल्का, गरम ऊनी कम्वल या शाल होता था। यह पर्वतीय, विशेषत नैपाली ऊन का बना होता था।

उष्णीय-उष्णीप या पगडी वाँघने की भी प्रथा थी। भाष्यकार ने लाल पगडी वाँघकर घूमनेवाले ऋत्विजो की चर्चा एकायिक बार की है। पगडी का प्रचार इस बात का सकेत देता है कि 'वास्त्रयुगिक' बरीर सामान्यत शोभित माना जाता था। यह निम्नतम मर्यादा थी। वैसे लोग दो से अधिक भी वस्त्र धारण करते थे। इनमे शरीर के उत्तर भाग मे पहना जानेवाला वस्त्र निरिचत ही स्युत होता था।

उपर्युक्त सब परिघान 'वासस्' कहलाते थे। पहनने के बाद इनकी ठीक तहे बनाकर रख देने की प्रथा थी, जिससे वे गन्दे न दिखे। भाष्य मे दोनो वस्त्रो का तह वनाकर रखने का उल्लेख है। ये दोनो वस्त्र उत्तरीय और अन्तरीय थे।

बस्त्रो का रंग-वस्त्र अनेक रग के होते थे। रग-विरगे वस्त्रोवाले देवदत्त को भाष्यकार ने विचित्राभरण कहा है।" 'तेन रक्त रागात्' (४-२-१)के प्रसग मे भाष्यकार ने नीली, मजिष्ठा, शकल, कर्दम, काषाय, हरिद्रा, पीत आदि अनेक रगो से वस्त्रों के रेंगे जाने का उल्लेख किया है। फिर भी, शुक्ल वस्त्र का प्रचार उच्च सस्कृत लोगो मे अधिक था। वस्त्र, शाटी और कम्बल के साथ उन्होने सर्वदा शुक्ल विशेषण का उपयोग किया है। किसी तो 'शुक्लतर' विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है। लाल वस्त्र भी प्रयोग मे आते ही थे। भाष्यकार ने कहा है कि दो लाल वस्त्रो के बीच रखा हुआ शुक्ल वस्त्र भी लाल दिखाई देता है।

१. ५-४-६।

२. १-२-६९, पु० ६०३।

इ. ७-इ-४५, पृ० १९०।

४. २-१-६९, पू० ३३०।

५. लोहितोब्णीषा ऋत्वजः प्रचरन्ति ।—-१-१-२७, पृ० २२० तथा २-१-६९, पृ० ३२९ ।

६. प्रभुजित वाससी ।---१-३-६६, पृ० ८४।

७. १-४-२ प० १८।

८. १-२-४०, पृ० ५०३।

५. १-१-६४, पृ० ५९६ तथा २-२-२४, पृ० ३६१।

कम्बल-कम्बल का व्यवहार प्राचीन भारत में बहुत था। शाटक के समान कम्बल भी निश्चित आकार के तथा निश्चित बजन के बनते थे। सामान्यतया ये ही कम्बल बाजार में विकते थे और इन्हें 'पण्यकम्बल' कहते थे। 'पण्यकम्बल' विशिष्ट कम्बलों की सजा थी। सामान्य तौर पर अन्य विकेतव्य कम्बलों को भी पण्यकम्बल कहते थे, पर उसके उच्चारण में समासान्तोदात्त होता था, पूर्वपद प्रकृति-स्वर नहीं। पण्यकम्बल 'कर्णापलशतम्' से बनता था, जिसका बजन लगभग पाँच सेर होता था। एक कम्बल-भर ऊन को कम्बल्य कहते थे। 'अत, कम्बल्या ऊर्णा का अर्थ पाँच सेर ऊन होता था। कम्बल बनाने के योग्य सामान्य ऊन कम्बलीय कहलाती थी। 'कम्बल्य' संज्ञा शब्द था, जो विशिष्ट परिमाण का द्योतक था। पण्यकम्बलों का प्रचार बहुत अधिक था। कम्बल प्राय शुक्ल वर्ण के बनते थे। जिष्टवर्ग में शुक्लवर्णीय कम्बलों का प्रचार अविक था। माण्यकार ने सर्वत्र शुक्ल कम्बल का ही उल्लेख किया है। कुत्प के समान राक्षव कम्बल भी प्रसिद्ध थे, जो रकु-प्रदेश में बनते थे। ये कम्बल बड़े मजबूत बनाये जाते थे, जो वर्षों नहीं फटते थे। माण्यकार ने कम्बल को 'अजरिता' कहा है' जिसका अर्थ है, 'न फटनेवाला'।

कन्या—कन्या वडे परिश्रम से वनाई जाती थी। जिसके लिए घैर्य के साथ कला भी अपेक्षित थी। कन्या से सम्बद्ध वस्तु कान्यिक कहलाती थी। कन्या का प्रचार बहुत अधिक था यह वात इसी से प्रमाणित होती है कि पाणिनि ने कान्यिक शब्द के लिए पृथक् 'कन्यायाय्ठक्' (४-२-१०२) सूत्र का निर्माण किया है। वर्णु देश की कन्या विशेष प्रसिद्ध थी। वर्णु नदी का समीपवर्त्ती प्रदेश भी वर्णु कहलाता था। वर्णु के लोग कन्या वनाने मे विशेष प्रवीण थे। वर्णु में वनी कन्या से शेष अर्थ मे कान्यक शब्द वनता था। कान्यिक से मिन्न कान्यक शब्द केवल वर्णु की विशेषता बतलाने के लिए था। कन्या आस्तरण का काम देती थी। वर्णु के समान उशीनर जनपद के सौशिम और आहुवर प्रदेशों मे वनी कन्याएँ भी अति प्रसिद्ध थी। सौशिम और आहुवर की कन्याओं की अर्हता तथा प्रचार अन्यत्र बनी कन्याओं से अधिक था। इसलिए सौशिम-कन्य, आहुवर-कन्य शब्द सज्ञा वन गये थे। पाणिनि ने उशीनर-जनपद मे वनी विशिष्ट गामवाली कन्या का बोध करानेवाले कन्यान्त तत्पुरुष को नपुसर्कालग माना है। उशीनर से मिन्न प्रदेश की कन्या के साथ समास होने पर समस्त पद नपुसर्कालग नहीं होता। वीरण-कन्या और आहुवर-कन्या मे यह अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है। तत्पुरुपसमास मे इस प्रकार नपुसर्कालग वना कन्या शब्द के उत्तर पद होने पर आधुदात्त हो जाता था। चर्मकन्य तथा

१. पण्यकम्बलः संज्ञायामिति वक्तव्यम् यो हि पणितव्यः कम्बलः पण्यकम्बल एवाः सौ भवति ।——६-२-४२, पृ० २५९।

२. कम्बलाच्च संज्ञायां—इदं तींह प्रयोजन संज्ञायामितिनं वक्ष्यामीति। इह माभूत कम्बलीया ऊर्णा।—५-१-३, पृ० २९७।

३. १-१-६४, पृ० ५९६।

४. ३-१-१०५, पू० १८३।

<sup>4. 8-2-8031</sup> 

६. २-४-२० काशिका।

चिहणादिगण मे पठित (चिहण, भडर, भड्डुर, वैतुल, पटत्क, चित्कण आदि) शब्दो के पूर्व होने पर कन्था शब्द आद्युदात्त होता था। कन्या-विषयक इतने सूक्ष्म नियम उसके व्यापक उपयोग तथा उसके बनाने की उन्नत कला के परिचायक हैं।

उपानह्—'वासस्' के अतिरिक्त वेश की पूर्णता के लिए उपानह् आवश्यक माने जाते थे। उपानह् का उल्लेख सहिता-काल (तैत्ति० स० ५-४-४ तथा शतयथ बा० ५-४-३-१९) से ही बरावर मिलता है। शतपथ मे शूकर चर्म के जूतो का उल्लेख है। कौशीतकी ब्राह्मण (३-३) मे दण्ड और उपानह नाम साथ-साथ आये है। ये चर्म और काष्ठ दोनो के वनते थे। भाष्य मे औपानह्य दारु<sup>°</sup> और औपानह्य चर्म<sup>3</sup> दोनो का उल्लेख है। ब्रह्मचारी तथा वैखानस दार के उपानह घारण करते होगे। उपानत् अनुपदीन होते थे, अर्थात पाँव की माप के तैयार किये जाते थे। वेश के साथ उपानत् भूपा के लिए भी उपयोग मे लाये जाते थे। अच्छा आकार, वनावट की मजबूती, सुन्दरता और कोमलता उन्हें आकर्षक बना देती थी। इसलिए, कुछ लोगों को उपा-नत् के प्रति विशेष आसिक्त रहती थी। भाष्य मे ऐसे व्यक्ति को जिसे छत्र और उपानत् प्रिय हो, 'छत्रोपानहप्रिय' वतलाया है। उपानह लकडी के इस प्रकार के भी वनते थे जिनमे छेद रहते थे और आवुनिक चप्पल के पट्टो के समान मूँज की रस्सी उन छेदो मे इस प्रकार पिरो दी जाती थी कि वह पाँव को सँभाल सके। उपानह का यह प्रकार खडाऊँ से भिन्न था। इस प्रकार, जपानत् (पौली) आज भी ग्रामो मे पहने जाते है। काशिकाकार ने इन पौलियो को लक्ष्य करके ही 'औपानहा मुज' उदाहरण दिया है। चमडे के जुतो मे, जो कच्चे चमडे के बनाये जाते थे, कोमलता उत्पन्न करने के लिए तिल का कलक" (तेल के नीचे जमा हुआ मैल या ठेंठ) लगाया जाता था।

यिष्ट आदि—यिष्ट आत्मरक्षा का साघन तो थी ही, भूषा के लिए भी उपयोग मे आती थी। लोग सदा यिष्ट हाथ मे लेकर चलते थे। ऐसे लोगो का नाम ही यिष्ट के आघार पर पष्ट जाता था। उदाहरणार्थ, सदा यिष्ट साथ मे रखनेवाले मौद्गल्य को 'यिष्टमौद्गल्य' कहा जाता था। साघारणतया यिष्ट लेकर चलनेवाले को याष्टीक' कहते थे। दण्ड यिष्ट से वडा होताथा। ब्रह्मचारी तो सर्वेदा दण्ड साथ मे रखते थे, किन्तु उनका दण्ड भूषा' के रूप मे नही था। ब्रह्म-

१. ६-२-१२४।

२. ५-१-२, पृ० २९४।

३. वही।

४. ५-२-९।

५. २-१-५१, पु० ३०४।

६. ५-१-१४ काशिका।

७. उपानदर्धस्तिलकल्कः ।--५-३, प० ३०४।

८. २-१-६९, पु० ३३०।

९. ४-४-५९।

१०. ४-२-१०४, पूर २१०।

चारी का दण्ड पलाश का होता था, जिसे आपाढ भी कहते थे। दण्ड के लिए साड शब्द का भी व्यवहार होता था। असि भी शोभार्थ घारण की जाती थी। कमर मे लटकने के कारण असि को कौक्षेयक भी कहते थे।

सौन्दर्यप्रियता—पाणिन और पतजिल दोनो मे इस प्रकार के अनेक, उल्लेख मिलते हैं, जिनसे तत्नालीन सौन्दर्यप्रियता का पता चलता है। प्राविष्य के आधार पर व्यक्तियों के दो वर्ग थे—नागरक और प्राकृत। नागरक जन चिक्षित तथा सुसंस्कृत थे। कामशास्त्र में नागरकों के सम्पूर्ण जीवन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। 'उपित व्याद्यादिभि सामान्याप्रयोगे' (२-१-५६) सूत्र पुरुषों की शरीर-शिवत के प्रति जागरूकता द्योतित करता है तथा 'ठरूतरपदादौपम्ये' (४-१-६७) एव 'सिहतशफलक्षणवामोदश्य' (४-१-७०) और उसपर भाष्यकार का संशोधन 'सिहतसहाम्यां चेति वक्तव्यम्' इस बात के सूचक है कि शक्ति के साथ शारीरिक सौन्दर्य की ओर भी लोग काफी व्यान दिया करते थे। सौन्दर्य के लिए पहली आवश्यक वस्तु है स्वास्थ्य। पुरुपव्याद्य पुरुषिंह, कदलीस्तम्भोर, सहितोर, वनना विना स्वास्थ्य के सम्भव नही। दूसरी सौन्दर्यवर्षक वस्तु है वस्त्र, जिनकी अच्छी डिजाइनो और सूक्ष्मता के विषय मे ऊपर लिखा जा चुका है।

अलंकार—इनके अतिरिक्त अलंकारों के द्वारा शरीर को सजाने की ओर लोगों का ध्यान विशेष था। पुरुष और स्त्री दोनों अलकार धारण करते थे। अलंकार प्राय: सुवर्ण के होते थे। यो मणियाँ और मुक्ता भी पहने जाते थे, पर वे वनी-वर्ण तक सीमित थे। मणिकार (आसूषण बनाने और वेचनेवाले), वैकटिक (हीरे, मणियाँ काटने-तराशनेवाले), रजक (रँगरेज) विशेषतः नीली कुसुम्भरजक, मालाकार और सौगन्विक सौन्दर्य सज्जा मे सहायक थे। कामसूत्र मे इन व्यावसायिको की सविस्तर चर्चा मिलती है। भाष्यकार के समय मे इन सवका महत्त्व कम न था।

अलकारों में, जो आढघकरण (सीन्दर्यवर्यक) और सुभगकरण माने जाते थे, भाष्यकार ने सुवर्णालकारों का उल्लेख किया है और वह भी विशेषत स्त्रियों के सम्वन्य में। 'कन्या को अलंकृत करता है" वाक्य के साथ उन्होंने सुवर्ण का अलकार पहननेवाले पुरुष का भी निर्देश किया है। किन्याओं में सज्जा की प्रवृत्ति वचपन से ही होती है। वे स्वय अपने प्रसावन के लिए चिन्तित रहती थी। 'कन्या स्वय ही अपने को मृषित कर रही हैं, कन्या स्वय ही अपने को भूषित कर रही हैं, यह वाक्य भाष्य में मिलता है।" अलकारादि द्वारा मण्डित व्यक्ति 'अभिरूप' दिखाई देता हैं, 'दर्शनीय' मालूम होता है, 'यह वात वे अच्छी तरह समक्षते थे।

१. ८-३-५६, पृ० ४३८।

२. ४-२-९६।

३. ४-२-१२९।

४. ३-२-५६, पू० २२०।

<sup>4. 7-7-15, 40 8861</sup> 

६. २-२-२४, पु० ३६५ ।

७. ३-१-८७, पृ० १५६।

८. १-३-१, पृ०१५।

पुरुषों के आसूषणों में अगद, कुण्डल और किरीट महत्त्वपूर्ण थे। अगद भुजाओं से पहने जाते थे। कुण्डल वर्त्तुलाकार कर्णाभूषण थे। किरीट शिरोभूषण थे। ग्रैवेयक ग्रीवा या कण्ठ में पहना जाता था, जिसे कण्ठा कहते हैं। यह मोटा तथा कम लम्बा होता था और कण्ठ से सटा रहता था। ग्रैवेयक पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे।

स्त्रियाँ अगुलीय, रे रुचक, कटक, वलय, स्वस्तिक, कुण्डल, वंध्र और पुटक पहनती थी। कटक कलाई मे पहने जाते थे। स्वस्तिक के आकार के स्वस्तिकों को कानो मे पहनने की प्रथा थी। वध्र सोने की मजबूत माला के समान वनते थे और कण्ठ तथा किट मे पहने जाते थे। किंगिका कान मे पहनी जानेवाली वालियाँ थी और ललाटिका मस्तक पर, लटकनेवाला सोने का तिलक। किंगिवेल्टक कान के आभूषण थे, जों मुख की सौन्दर्य-वृद्धि मे सहायक माने जाते थे।

माल्य—स्वक् या माला भी भूपणो के अन्तर्गत मानी जाती थी। माला पहनने की प्रथा सर्वाधिक थी। भाष्य में माला का उल्लेख बहुत बार हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि सुवर्ण-माला पहनने की प्रथा थी या नहीं, पर पुरुष और स्त्री दोनों ही सक् घारण करते थे। मालाघारी पुरुप स्वन्ती कहलाता था। ''माल्यगुणकण्ठ' पुरुष की शोमा ही और होती है। सम्भव है, यह माल्यगुण सुवर्ण का भी हो। स्नान और अनुलेप के बाद माल्य पहना जाता था। मालाएं सभी सुगन्वित पुष्पों की बनाई जाती थी। 'उत्पलमालभारिणों कन्या', '' से उत्पल-मालाओं के प्रयोग का पता चलता है। उत्पल-मालाएं आज भी ग्रामीण कन्याओं में बहुत प्रिय है। वाजार में भी मालाओं की विकी बहुत थी। 'मालाढकम्' उदाहरण इसका प्रमाण है। ''

केशवेश—केशवेश के प्रति लोक-रुचि सर्वाधिक जाग्रत् थी, यद्यपि दन्त और अघरों का भी पृगार किया जाता था। जो लोग इन प्रृगारों में अत्यधिक आसक्त होते थे, वे समाज में अच्छी नजर से नहीं देखे जाते थे। कोग उनके नाम रख देते थे। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति केश-सज्जा में व्यस्त रहता था, उसे केशक कहते थे। इसी प्रकार दाँतो और ओठो को सजाने में तत्पर रहने-

१. १-३-२, पु० १८।

२. ३-२-९६।

३ ४-३-३९, पु० २३३।

४. आ० १, पृ० १६।

५. ३-१-२६ पृ० ७९।

E. 8-3-E41

७. ५-१-९९ काशिका।

८. ५-२-१२१।

९. आ० २, पु० ४८।

१०. १-१-७२, पृ० ३५५।

११. आ० २, पृ० ३६ ै।

वाले को लोग दन्तीष्ठक तथा केशो और नखो का शृंगार करने में आसक्त जन को केशनखक कहते थे।

पुरुषो और स्त्रियो की केश-सज्जा मे अन्तर था। कुछ पुरुप केश कटवाते ही नहीं थे। वे जटिल रहते थे। तापस<sup>3</sup> तो जटिल होते ही थे, अनेक अध्यापक, नट तथा सामान्य जन भी बाल नहीं कटवाते थे। नट को पतजलि ने सर्वकेशी कहा है। हैं, माणवक मुण्डित कर दिये जाते थे। कुछ लोग वाल मुँडा देते थे, किन्तु शिखा शेष रहने देते थे। कुछ लोग सारे वाल मुँडा डालते थे। ये लोग कमश. जटी, शिखी और मुण्डी कहे जाते थे। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि लोक-व्यवहार मे देखा जाता है कि जब कोई कहता है कि यहाँ मुण्डी बनो, यहाँ जटी रहो, यहाँ शिखी वनो,तव जैसा जहाँ कहा जाता है,वैसा व्यक्ति वहाँ उपस्थित होता है। विप घातु का प्रयोग वाल कटवाने के अर्थ मे होता था। वाल कटवाने की किया वपन कहलाती थी। लोग दाढ़ी भी वनवाते थे। दाढ़ी वनानेवाले अपने शिल्प मे निशेष दक्ष होने का प्रयत्न करते थे। नागरक नापित एव राजनापित चतुर नापितो की सज्ञा थी। ऐसा नागरक नापित मिल गया. तो क्षौर कराया हुआ व्यक्ति फिर से क्षीर करा लेता था। शिल्प-विशेष या भोजन-विशेष के कारण क्षीर एव भोजन कर्म कर लेने पर भी पून. उस काम मे प्रवृत्ति देखी जाती थी। केश वनवाने के ढग इतने भिन्न-भिन्न थे कि केश देखकर ही आदमी की पहचान कर ली जाती थी। केशों के द्वारा पहचाना गया व्यक्ति केशचच् या केशचण कहाजाता था।<sup>१०</sup> जो लोग वाल नही कटाते थे, उनमे वहत-से लोग जुड़े के रूप मे उन्हें वाँघ लेते थे। ऐसे लोक केशचूड कहे जाते थे। १९ जटाओं और इमश्रु से लोगो को सरलता से घोखा दिया जा सकता था। नकली दाढी-मूंछ लगाकर लोग दूसरो को प्रविचत करते थे। जटाओं और वढे हुए श्मश्रृ को देखकर लोगों के मन मे व्यक्ति के प्रति सम्मान-भाव पैदा होता है। अनेक प्रवचक इस आदर-भावना का अनुचित लाभ उठा लेते थे। इसीलिए, भाष्य-कार ने कहा है 'जटाओ से वचना करता है, इमश्रुओं से घोखा देता है।' १२

1

१. ५-२-६६ काशिका।

२. १-२-३२, पु० ४११।

३. २-३-२१ तथा वही।

४. २-१-६९, पू० ३२३।

५. ३-१-८, पु० ४० १

६. १-१-१, पू० १०५।

७. आ० २, पृ० ४०।

८. १-३-१, पु० ८।

भुक्तवांहच पुनर्भुङ्कक्ते क्रतश्मश्रृश्च पुनः इमधूणि कारयति ।
 सामर्थ्यात्तत्र प्रवृत्तिर्भवति भोजनिवशेषाच्छिल्पिवशेषाद्या ।।-—१-२-९, पृ० ४७८ ।

१०. १-३-७, पु० २६।

११. २-२-२४, पू० ३०६

१२, ६-१-४८, पृ० ७९

केशों के समूह को कैंदय या कैशिक कहते थे। कभी-कभी उनकी ठटें आगे निकाल ठी जाती थी। स्त्रियाँ वालों को आगे की ओर पुँघराला बना लेती थी या उनकी ठटें आगे की ओर कर लेती थी। इन्हें प्रागुल्का कहते थे। स्त्रियों के केशवेश का नाम कबरी था। यह नाम पुष्ण लगा लेने पर केशों के कबर दिखाई पड़ने के कारण पड़ा था। वालों से भिन्न कबर वस्तु कबरा कहलाती थी। कबरी शब्द पीछें की ओर बनाये हुये जूडें के लिए प्रयुक्त होता था। जूडा वाँधने का ढम मिल-भिन्न प्रदेशों में मिल-भिन्न था। प्रत्येक प्रदेश के जूडें उस प्रदेश के नाम पर प्रसिद्ध थे जैसे 'काच्छक चूडाकलाप'। कच्छ-प्रदेश में जूडा बनाने की शैली अन्य प्रदेश से भिन्न थी। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के अपने-अपने प्रकार थे। केश-विन्यास में माँग को सीमन्त कहते थे। स्त्रियों की केश-सज्जा का वह आवश्यक अग था। इसीलिए, स्त्रियों को सीमान्तिनी कहा जाता था। सीमन्त से भिन्न अयँ में सीमान्त शब्द प्रचिलत था।

नारियाँ कबरी बनाती थी और चूडा भी। चूडा सिर के ऊपर उठा हुआ रहता था और कबरी पीछे की ओर। पुष्प दोनो के मण्डन थे। मिल्लका और चम्पक के पुटो की चर्चा भाष्य मे आई है।

नेत्रों में काजल या अजन लगाने की प्रथा थी। अजन लगे नेत्र अक्त कहलाते थे। अन्य प्रसाधन—स्नान और अनुलेप की चर्चा ऊपर हुई है। स्नान से पूर्व तेल की मालिश, उबटन और उसके बाद चन्दनादि सुगन्य द्रव्यों का लेपन एव नारियों द्वारा मस्तक में पत्र-रचना की प्रथा थी। घनिक परिवारों में एतदर्थ, उत्सादक, उद्धर्तक, परिपेचक, अनुलेपक, प्रलेपक, विलेपक आदि परिचारक नियुक्त थे। अनुलेपन आदि में प्रयुक्त होनेवाले सुगन्य द्वयों का भी उल्लेख गणपाठ में मिलता है। उदाहरणार्थ, किश्वरादि गण में किशर, नलद, तगर, गुग्गुल, उशीर का परिगणन हुआ है। अलालु एक अन्य सुगन्धित द्वय्य था, जिसका वेचनेवाला शालालुकी कहलाता था। जन्दन का भी प्रयोग अधिक होता था। भाष्यकार ने कहा है कि घी की गन्य तेल होती है, किन्तु चन्दन की मृदु होती है। "

१. ४-२-४८।

२. ४-१-६०, पूर ७१

३. ४-१-४२ काशिका

४. काच्छकरचुडाकलापः ।---४-२-१३४।

५. ६-१-९४, पु० १५१

इ. २-१-१, पू० २४०

७. अङ्ग्वतेऽक्षिणीइत्युच्यते यत्तत्सित चासित चैतत्त्रकाशयति ।—८-२-४८, पृ० ३६७।

८. याजकादि गण, २-२-९ तथा महिष्यादि गण, ४-४-४८।

४-४-५३।

१०. ४-४-५४।

११. २-२-८, पृ० ३४३ तथा घृतस्य तीव्रः, चन्दनस्य मृदुः।—वही।

## अध्याय १०

## भोजन-पान

अन्न और कव्य-पतजिकालीन समाज को हम मोजन के आघार पर दो भागों में बाँट सकते है-अन्नाद और कव्याद। पकाये हुए घान्य या सस्य को अन्न कहते थे और उसे खाने-वाले को अन्नाद। इसी प्रकार मास को पकाकर खानेवाले कव्याद कहलाते थे। घान्य और मास को विना पकाये, अर्थात् कच्चे रूप में खानेवालों को क्रमश आमाद और कव्याद कहते थे। भोजन के लिए अभ्यवहार शब्द प्रचलित था। वे

अन्नाद या सस्याद लोग जिन अन्नो का व्यवहार करते थे, उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—मुख्य और सहायक । मुख्यान्नों में निम्नलिखित का उपयोग भाष्य में पाया जाता है——

कोदन—पकाये हुएचावल को जोदन' कहते थे, जिसका दूसरा नाम भक्त' भी था। भक्त से ही वर्त्तमान शब्द 'भात' वना है। ओदन अनेक प्रकार के चावलो का वनता था। शालि, महाशालि, ब्रीहि, महाश्रीहि, हायन, यवक, पिठक एव नीवार ये धान्यो के प्रमुख भेद थे। शालि की पौध सावन मे रोपी जाती थी और अगहन मे कटती थी। इसके लिए जल की विशेष आवश्यकता होती है। मगघ के शालि विशेष प्रसिद्ध थे। ये वहें और सुगन्धित होते थे। देविका नदी के किनारे, उत्पन्न होनेवाले शालि भी प्रसिद्ध थे। ये 'दाविका-कूल' शालि कहलाते थे।' महाशालि और भी वही जाति थी। भाष्यकार ने एक स्थान पर कहा है कि यदि वर्षा अच्छी हुई, तो शालि हो जायेंगे।' अन्यत्र कहा है 'हम वे ही शालि खा रहे है, जो मगध मे होते है।' शालि का ओदन स्वादिष्ठ होता था। इसीलिए, एक स्थान पर 'शालि का ओदन तुम्हे दूँगा' ऐसा प्रलोभन दिये जाने का उल्लेख है। प्रश्नकत्ती भी पूछता है—'क्या भात शालि का है ?'

१. २-३-६८, ६९ काशिका।

२. व्रत च नामाध्यवहारार्थमुपादीयते।-आ० १, पृ० १९।

३. १-४-४९, पु० १७३।

४. ४-४-१०० काशिका।

५. ७-३-१, पृ० १७१।

६. ३-३-१४३, पु० ३२४।

७. आ० २, पृ० ४५।

८. २-१-१, पृ० २३० तथा २-१-१, पृ० २४८।

९. वही तथा ८-१-५१, पृ० २९३।

वीहि सर्वाधिक प्रचलित धान्य था। वीहि भी शालि के समान रोपे जाते थे। आकार के अनुसार इनके छोटे और वहें भेद होते थे। ब्रीहि की सबसे वही जाति 'महाब्रीहि' कही जाती थी। वीहि और शालि के लिए विशिष्ट केदार (क्षेत्र) निश्चित रहते थे, जिन्हे वैहेय और शालेय' कहते थे। हायन रोपे नही जाते थे, अपित बोये जाते थे। पष्ठिक (साठा) भी बोये जाते थे, रोपे नही जाते थे। इनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। ये साठ दिन मे पक जाते थे। इस प्रकार यह शब्द सार्थक था।

नीवार छोटा और निम्न कोटि का घान था, जो विना जोते-वोये अपने-आप जत्मन्न होता था।

तण्डुल भारत का मुख्य भोजन था। भाष्यकार ने कहा है कि एक तण्डुल भूख मिटाने मे असमर्थ होता है, किन्तु उनका समूह विधितक (ढेर) समर्थ होता है। तण्डुरु से बनाये जाने के कारण ओदन को 'तण्डुल-विकार' कहते थे। ' किसी तण्डुल का ओदन अधिक स्वादिष्ठ वनता या और किसी का कम। भाष्यकार ने शालि को भक्त कहा है, क्योंकि उनका ओदन विशेष रिचकर माना जाता था। अच्छी किस्म के अन्य चावल भी भावत कहे जाते थे, इसीलिए खानेवाला उत्कठावश खाने से पहले पूछता है, 'क्या शालि का भात बना है?'

भारत मे एक कोने से दूसरे कोने तक भक्त या ओदन का ही व्यवहार मुख्य भोजन के रूप मे होता था। मगघ मे घान की उपज प्रमुख रूप से होती ही थी, कश्मीर मे भी चावल का व्यवहार होता था। भाष्य मे एक स्थान पर कहा गया है, देवदत्त, तुम्हे मालूम है कि हम कश्मीर गये थे । वहाँ ओदन खाये थे । हम कस्मीर जायेंगे, वहाँ ओदन खायेंगे।''° अधिक प्रचलन के कारण भक्त भोजन का पर्यायवाची वन गया था। जिस प्रकार भोजन करने के अर्थ मे उत्तर भारत मे 'रोटी खाना' प्रचलित है और पूर्वी भारतमे 'भात खाना,' उसी प्रकार भाष्यकार ने भक्त शब्द का व्यवहार अनेक वृार भोजन के अर्थ में किया है। इसीलिए,जो मजदूर रोटी-कपडे पाकर मजदूरी करते थे, वे 'भाक्तिक' कहे जाते थे ।'' भाष्यकार ने कहा है कि कर्मकर लोग काम करते हैं, जिससे

१. ८-१-४, पु० २६५।

२. ६-२-३८।

३. ५-२-२।

४. बष्ठिकाः बष्ठिरात्रेण पच्यन्ते । बष्ठिके संज्ञाग्रहणं कत्तंव्यम् । मूद्गा अपि हि बच्चिरात्रेण पच्यन्ते ।---५-१-९०, पृ० ३४०।

५. ३-३-४८।

६. १-२-४५, पृ० ५३५।

७. १-४-४९, पू० १७३।

८. ३-१-१२६, पृ० ७३ तथा ४-४-१०० काशिका।

९. २-१-१, पू० २३०।

१०. १-१-४४, पु० २७४।

११, ४-४-६८ काशिका।

उन्हें भक्त (भोजन) और चेल (पहनने के कपड़े) मिले। इसी कारण पाचक या रसोइए को सामान्यतया 'भक्तकर' कहते थे।

पाचक-किया—ओदन पकाने की किया का भी उल्लेख भाष्य मे कई बार हुआ है। पकाने की किया के चार मुख्य तथा अनेक गाँण अग वतलाये गये है। मुख्य अग है—अविश्रयण (वटलोई को चूल्हे पर चढाना), उदकासेचन (वटलोई मे पानी भरना), तण्डुलावपन (वटलोई मे चावल डालना), और एघोपकर्षण (लकडी खीचना या वढ़ाना) । गाँण कियाओ मे चावल घोना, वीच-वीच मे आवश्यकतानुसार पानी डालना, पके-अनपके की परीक्षा करना आदि है। चूल्हे पर चढाये जाने के पूर्व चावल घोये जाते थे। घोवन का पानी घर की नालियो से होकर सडको पर वहा करता होगा। इस पानी को देखकर रथ्या मे चलनेवाला व्यक्ति अनुमान कर लेता था कि इस घर मे ओदन पकाया जा रहा है। पके तण्डुल की पहचान एक पुलाक को देखकर कर ली जाती थी। एक चावल पक गया, तो वटलोई के सारे चावल पक गये मान लिये जाते थे। '

पकाने की किया मे सहायक वस्तु के प्राधान्य के अनुसार कभी 'देवदत्त पकाता है, कभी वटलोई पकाती है और कभी लकडी पकाती है' आदि वाक्यों का प्रयोग होता था। एक 'पचित' (पकाना) किया की अगभूत सम्पूर्ण कियाएँ करनेवाले के साथ पापच्यते (पूरी तरह पकाता है) किया का व्यवहार होता था। 'जब देवदत्त पकाने की किया में प्रमुख दिखता था, तव कहते थे, 'देवदत्त पचित'। यह तब होता था, जब देवदत्त अविश्वयण, उदकासेचन, तण्डुलावपन और एघोपकर्पण आदि कियाओं में व्यस्त दिखता था। 'स्थाली द्रोण भर पकाती है', आढक भर पकाती हैं आदि वाक्यों का व्यवहार तब होता था, जब स्थाली या वटलोई में द्रोण भर पकाने की क्षमता या पकाने की किया पर वल देना होता था। 'इसी प्रकार जब जलनेवाली और जलकर चावल गलाने की किया करनेवाली लकडियों पर जोर देना होता था, तब 'लकडियां पकाती है', यह कथन उपयुक्त माना जाता था। '

ओदन-पात्र—भात खाने के लिए जराव या कास्य-पात्र काम मे आते थे। अराव सामान्य व्यवहार मे चलते<sup>1</sup> थे या वार्मिक विधि मे काम मे आते थे। अराव मे परोसा हुआ भात 'शाराव'

१. ३-१-२६, पू० ७७।

२. १-३-७२, पु० ९०।

३. अधिश्रयणोदकासेचनतण्डुलावपनैघोऽपकर्षणादि कियाः कुर्वन्नेव देवदत्तः पचती-त्युच्यते।---१-४-२३, पृ० १५६।

४. ३-२-११५, पु० २४९।

५. पर्याप्तो ह्येकः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनीय ।---१-४-२३, पु० १५७।

६. ३-१-२२, पृ० ६१।

७. १-४-२३, पू० १५६।

८. १-३-२४, पु० १५६।

९. वही।

१०. ५-४-१०१, पृ० ४५४।

कहलाताया। ये मिट्टी के बनते थे। कास्यपात्री का प्रचार उच्च वर्ग मेथा। इस बात की कामना की जाती थी कि हमारे पुत्र कास्यपात्र मे दूघ मात खायें।

जिस पात्र में ओदन पकाते थे, जसे स्थाली कहते थे। सामान्य पात्र के लिए 'अमत' शब्द का भी व्यवहार होता था। पकाने की किया को 'रन्यन' भी कहते थे। इसका विकसित रूप 'राँघना' हिन्दी में प्रचलित है। खाकर वचे हुए के लिए उद्धृत शब्द का प्रयोग हुआ है। गलने की किया को विविलति के कहते थे। विविलति ही 'पच्' किया का मुख्य अयं है। इसके लिए की जानेवाली समस्त कियाएँ (चावल घोने तथा उन्हें चूल्हे पर चढाने से उतारने तक) तो पच् के अन्तर्गत मानी ही जाती थी। प्रेषण (अपने अधीन काम करनेवाले व्यक्ति को आवश्यक सामग्री लाने के लिए आजा देना) तथा अध्येपण (वडे व्यक्ति से प्रार्थना-पूर्वक आवश्यक वस्तुएँ माँगना) आदि भी पच् में ही अन्तर्भूत थे। पके हुए ओदन या भोजन को 'सिद्ध' कहते' थे।

विशिष्ट ओदन—ओदन के गुण मे तण्डुलो के गुण के अनुसार तो अन्तर होता ही था पकाने की किया और शैली भी अन्तर उत्पन्न करती थी। भाष्यकार ने खाने मे विशेपस्वाद-युक्त ओदन के लिए 'मृदु' और 'विश्वद' विशेषणो का प्रयोग किया है। मृदु ओदन गुड या शक्कर डालकर पकाये जाते थे। आज भी 'मीठा भात' पकाने की प्रथा है। विश्वद ओदन पकाते समय उनमे थोडा दूघ या घी डालते थे, जिससे उनके पुलाक या दाने अलग-अलग छिटक जाते थे। मृदु और विश्वद भात एक बार भोजन कर लिये जाने के बाद भी आमन्त्रण स्वीकार कर लेने के लिए आमन्त्रित को उत्साहित करता था। भाष्य मे उल्लेख है—'कोई किसी को भोजन के लिए बुलाता है। वह कहता है—'भोजन तैयार है, चलिए, भोजन कीजिए'। इस पर आमन्त्र्यमाण व्यक्ति उत्तर देता है—'में तो काफी भोजन कर चुका हूँ।' निमन्त्रण देनेवाला कहता है—'चलिए, दही मिलेगा, दूघ मिलेगा'। तब आमन्त्र्यमाण उत्तर देता है—'विश्वद हुआ, तो खा लूँगा।' इससे यह भी स्पष्ट है कि एक ही ओदन मे मृदुता और विश्वदता दोनो पाई जाती थी। पाचक की किया को लक्ष्य करके ही भाष्यकार ने 'अच्छा पकाता है, बूरा पकाता है' वाक्यो का प्रयोग किया है। ''

१. ४-४-१४ काशिका।

२. १-३-१, पू० १४ तथा ८-२-३, पू० ३१७।

इ. २-१-३६, पृ० २८८।

४. ४-२-१४।

५. २-१-३६, पृ० २८८।

६. ४-२-१४ काशिका।

७. २-४-२३, पृ० १५६।

८. अथ पचेः कः प्रधानार्थः ? यासौ तण्डुलानां विक्लितिः ।—-३-१-२६, पृ० ७१।

९. आ० १, पृ० १४।

१०. २-१-१, पृ० २४७ तया १-४-४९, पृ० १७३, ७४।

११. २-१-१, पृ० २४७।

ओदन जव मनुष्य का मुख्य भोजन या, तव देवता तथा उसके अन्य सहचर उससे क्यो विचत रहते । यज्ञ मे चरु तथा विज-कार्यों के लिए भी ओदन का ही उपयोग होता था।

यवागू—ओदन के बाद यवागू का व्यवहार सर्वाविक था। कदाचित् सक्तु ही इसके सम-कक्ष थे। यवागू स्वास्थ्यप्रद और सात्त्विक मानी जाती थी। इसीलिए, व्रतकाल में भी उसका व्यवहार विहित था। ब्राह्मण दुग्व पीकर, क्षत्रिय यवागू पीकर और वैश्य आमिक्षा ग्रहण कर व्रत या उपवास रखते थे। ओदन के समान यज्ञ में यवागू की आहुति दी जाती थी। यह भी प्रसिद्ध था कि जौ का सेवन सुस्पष्ट उच्चारण की शक्ति प्रदान करता है और यवागू मूत्ररोगों को शान्त करती है।

सामान्यतया यवायू यव से वनाई जाती थी। घान के समान यव के खेत भी निश्चित रहते थे। इन्हें यव्य कहते थे। उशीनर और मद्र जनपदों में जौ की पैदावार अधिक होती थी। इस प्रकार पूर्वीय भाग का मुख्य भोजन चावल था और पश्चिम भारत का यव। कुछ लोगों के मत से प्राचीन साहित्य में यव का अर्थ जौ और गेहूँ दोनों था। यव के चूर्ण का एक भाग सोलहगुने पानी में घोलकर तवतक तपाते थे, जवतक जलते-जलते पानी आघा रह जाता था। तब उसमें दूव और शक्कर मिला दी जाती थी। यवागू चावल के माँड में दूव और शक्कर मिलाकर भी वनाई . जाती थी। यह लगभग उसी प्रकार का भोज्य था, जैसे पजाव में फिरनी वनाई जाती है। यवागू फिरनी की अपेक्षा पतली भी बनती थी। इसमें दूव की मात्रा अधिक होती थी। इसे माध्यकार ने 'पयस्कल्पा' और 'बहुपया.' कहा है।" यवागू नमकीन भी वनती थी। " सम्भवत. यह राजस्थानी रावडी-जैसी होती होगी। ठीक पकी हुई यवागू श्राणा या प्रपित कही जाती थी, जव कि पकाये हुए दुग्व या हवि श्रत कहलाते थे। श्राणा यवागू का दूसरा नाम हो गया था। जिस व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से श्राणा दी जाती थी, उसे श्राणिक कहते थे। साल्व जनपद (सम्भवत: वर्त्तमान अलवर से वीकानेर रियासत तक) में यवागू का प्रचार अधिक था और साल्व लोग उसके वनाने में विशेष निपुण भी थे। " साल्वकी यवागू के लिए विशेष शब्द प्रचित्त या 'साल्वका', जिसका व्यवहार वहाँ के बैलो और यवागू के लिए ही होता था। नमकीन और मीठी यवागू में

१. ५-१-२, पू० २९५।

२. आ० १, पृ० १९।

३. २-३-३, पु० ३०६।

४. २-३-१४, पु० ४१७।

<sup>4. 4-2-31</sup> 

६. ७-१-७३, पु० ७०।

७. ५-३-६७, पृ० ४६२ तथा वही।

८. १-२-५१, पु० ५४२।

९. ६-१-२७, पु० ५६।

१०. ४-४-६७ काशिका।

१९. ४-२-१३३, पू० २१८ तथा ४-२-१३६।

कुछ विशेप मसाले और मेवे मिलाकर उसे और भी अधिक स्वादु बना लिया जाता था। भाष्यकार ने यवागू को 'स्वाद्धी' करके खाने का उल्लेख किया है।' फिर भी, स्वाद की दृष्टि मे उसमे चाहे जो अन्तर कर लिया जाता हो, रहती वह पेय ही थी। भाष्यकार ने उसे भोज्या कहा है, भक्ष्या नही। भक्ष्य शब्द चवाई जाने योग्य वस्तु के लिए प्रयुक्त होता था।' अधिक पतली यवागू, जिसे भाष्यकार ने पयस्कल्पा कहा है, उष्णिका भी कहलाती थी। उष्णिका मे अन्न का अन्न बहुत कम होता था।' क्षीर मे पकाई. गई यवागू को 'क्षैरेयी' कहते थे।'

यावक—यह यवक से 'तैयार किया हुआ मोज्य पदार्थ था। एतदर्थ यवक का पहले उल्लूखल मे अवहनन किया जाता था। तुष निकालकर साफ किया हुआ चावल पानी में उबाला जाता था और उसमे दूध और शर्करा मिला दी जाती थी। भाष्यकार ने कहा है यावक को सस्कृत अस नहीं मान सकते। सस्कृत अस वह होता है, जो उठाकर तुरन्त खा लिया जाय। यवक का सस्कार उल्लूखल में होता है, किन्तु वह वहाँ से उठाकर खा नहीं लिया जाता। उसके वाद उसे राँधना पड़ता है। भाष्य में इसे औलूखल (उल्लूखल में साफ किया गया) कहा है।

सबतु—सक्तु का प्रचार पतजिल-युग में विशेष जान पडता है। वडी उत्कठा के साथ
- उन्होंने कहा है, 'जानते हो देवदत्त, हम कश्मीर जायेंगे, वहाँ सक्तु पियेंगे।' सक्तु का व्यवहार इतना
अधिक था कि वे दुकानो पर विका करते थे। "सक्तु किसी भी भुने हुए अन्न से बनते थे। सामान्यतया द्रीहि, यव, और गोधूम सक्तु बनाने के काम आते थे। इनके दानो (धाना) को सक्तव्य
कहते थे। "भूनने के बाद उन्हें चक्की (दृपद्) में पीसना पडता था, इसीलिए भाष्यकार ने
उन्हें दार्षद कहा है।' पिसे हुए सक्तु तितउ (चलनी) में छानकर साफ किये जाते थे। भाष्यकार
ने व्याकरण द्वारा शुद्ध की गई वाणी की उपमा चालनी से छाने गये सक्तुओं से दी है।" सक्तु
शब्द 'अच्' धातु (सेचने) से तुन् प्रत्यय होकर बना है, जिसका अर्थ है दुक्शोध्य। अथवा कस्
(गतौ) धातु से वर्ण-व्यत्यय द्वारा 'विकसन' अर्थ में पृषोदरादित्वात् कमं में तुन् प्रत्यय होकर सक्तु
शब्द बनता है। इस प्रकार सक्तु शब्द का अर्थ कठिनता से साफ किया हुआ अथवा फैलने या फूलनेवाला होता है और यह पूर्णत सार्थक है।" सक्तु अधिकतर यव के बनते थे। यव के गुणो की चर्चा

१. ३-४-२६, पृ० ३५५।

२. ७-३-६९, पृ० २०३।

३. ४-२-७१ काशिका।

४. ४-२-३०, पृ० १७२।

<sup>4.</sup> ४-३-२५, पृ० २३०।

इ. ३-२-११४, पू० २४७।

७. २-१-१, पृथे २३०।

C. 8-8-7, 90 7841

९. ४-३-२५, पू० २३०।

१०. सक्तुमिव तितंजना पुनन्त ।--आ० १, पृ० ८।

११. वही।

ऊपर हो चुकी है। उल्लंख से कूटकर यव के तुप निकालना किन होता है और थोड़े भी तुप क्षेप रह जाने पर स्वाद मे वाघा होती है। दूसरे यव के सक्तु पानी पड़ने पर फूलते भी खूव हैं। सक्तु छानने के लिए जिस तितउ का व्यवहार होता था, उसकी सजा भी सार्थंक थी। भाष्यकार ने ततवत् (विस्तृत) तथा तुमवत (छिद्रवत्) होने के कारण चालनी का उक्त नाम पड़ा हुआ वतलाया है। तन् (पिरपवनार्थंक) घातु से भी तितज शब्द निष्पन्न हो सकता है, जिसका अर्थ 'पिरपवन', अर्थात् पिरशोधन करने का सावन' होता है। सक्तु पेय तो थे ही, दही मिलाकर भी खाये जाते थे। सावारणतया वे पानी मे घोलकर खाये या पिये जाते थे। इस प्रकार, उन्हे दिवसक्तु और घदकसक्तु या उदसक्तु' भी कहा जाता था। सक्तुओं का समूह साक्तुक कहलाता था।

जदमन्य—पाणिनि-सूत्र (६-३-६०) में उदमन्य या उदकमन्य का उल्लेख मिलता है। जल के साय खाये जानेवाले सक्तुओं को उदमन्य कहते थे। भाष्यकार ने मन्य या उदमन्य का प्रयोग खाद्य अर्थ में नहीं किया है। दूघ से खाये जानेवाले सक्तु मन्य कहलाते थे। ऋग्वेद तथा शाखा अर्थ में नहीं किया है। सक्तु मबुमन्य, दिघमन्य और उदमन्य इन तीन रूपों में खाये जाते थे। मबुमन्य मबु में सानकर, दिघमन्य दही मिलाकर और उदमन्य जल के साय खाये जानेवाले सक्तु थे।

पिष्टक—पाणिनि ने पिष्ट के विकार को 'पिष्टक' कहा है। पिष्टक संज्ञा शब्द था, जो खाद्य-विशेष का वाचक था। पिष्ट किसी भी वान्य के चूणें, अर्थात् आटे को कहते थे। पिष्ट या पिष्टि का ही विकसित रूप 'पिट्ठी' हिन्दी मे पिसे हुए चावल के आटे या किसी भी पिसे हुए धान्य के चूणें के लिए प्रचलित है। भाष्यकार ने भी 'पिष्टिपिष्डी' का उल्लेख इसी अर्थ मे किया है। सज्ञा (नामविशेष) से भिन्न अर्थ मे पिष्ट से वनी हुई किसी भी सामान्य वस्तु को 'पिष्टमय' कहते थे। हो सकता है कि पिष्टक 'रोटी' का सामान्य नाम हो।

पिष्टक नालि, वीहि, यव, गोवूम, अणु, वाजरा (Panicum mibaceum) और गवीमुका (Coix barbata) आदि अज्ञो से बनते थे। इनमें गोवूम और गवेमुका का उल्लेख विल्वादिगण (४-३-१३६) में हुआ है।

पिण्डी—किसी सस्य के चूर्ण को भूनकर उसमे शर्करा या गुड़ और घी मिलाकर वनाई जाती थी। इसे भाष्य में पिण्डी और पिप्टपिण्डी कहा है। यात्राकाल में जब भोजन बनाना कठिन

१. आ० १, पु० ८।

२. १-१-५७, पृ० ३६८।

<sup>₹.</sup> ६-३-६०।

<sup>8. 8-7-39,</sup> go 8091

५. लाट्यायन सूत्रभाष्य, १-२-७, ८।

E. 8-3-8861

७. २-१-५७, वृ० ३१४।

८. ४-३-१४६।

९. २-१-५७, मृ० ३१४।

होता था, तव पिण्डी से काम चलाया जाता था। यो भी उपाहार के रूप मे पिण्डी का प्रयोग होता था। भाष्य मे पिण्डी के भक्षण का उल्लेख कई वार हुआ है। श्रीवासुदेव शास्त्री अभ्यकर ने भ्रान्ति-वश पिण्डी को खजूर मान लिया है। पिण्डी तिलो की भी वनती थी। एतदर्थ तिल पहले भून लिये जाते थे, किन्तु यह किया घर पर किसी वन्द पात्र मे की जाती थी। वे चूल्हे पर यो ही नहीं भूने जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि 'तॅप्त-भ्रार्प्ट्रं मे डालने पर तिल उसमे मुहर्त्त-मर भी नही ठहरते। श्री

अपूप—अपूप मधुर पक्का था, जो गेहूँ या जो के आटे से बनाया जाता था। आटे के सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल जी का ही उल्लेख भाष्य मे होने का यह तात्पर्य नहीं कि जो के अतिरिक्त अन्य अन्नो का प्रयोग नहीं होता था। वे सारे सस्य, जो पिसकर आटे के रूप मे व्यवहृत होते थे, यब कहलाते थे। अपूप इनमें से कई अन्नो के बनते थे। वे शर्करा या गुड डालकर घृत में पकाये जाते थे। ऋग्वेद (१०-४३-९) में अपूप को घृतवत् कहा है। वे न्नीहि या यव के आटे से बनाये जाते थे। यह में भी अपूप की आहुति दीजाती थी। भाष्य ने चरु को अपूपवान् और दिधवान् कहा है। अपूप बडे आकार के बनते थे। इसलिए, आधा अपूप भी खाने को दिया जाता था। भाष्य में दो और छह अपूपों का उल्लेख मिलता है। जो कम-से-कम और अधिक-से-अधिक एक व्यक्ति का भोजन रहा होगा। अपूपों के ढेर को आपूपिक कहते थे। चूर्ण अन्दर भरकर बनाये जाने के कारण अपूप 'चूर्णिन्' कहलाते थे। यह अपूप का अन्य भेद था, जिसे आजकल गुझिया कहते हैं और जो भीतर भुना मीठा चूर्ण मरकर बनाई जाती है। भाष्यकार ने भाष्ट्र में सस्कृत होने के कारण अपूपों को भ्राष्ट्र कहा है। यह भ्राष्ट्र शब्द चूल्हे का बोधक है। अपूप गुड या तिल डालकर भी बनते थे। किसी पौर्णमासी को गुडापूप और किसी को तिलापूप ही विशेषत खाये जाते थे। सम्भवत यह वैहाखी पूर्णमा थी।

शष्कुली—शष्कुली एक अन्य मद्युर पक्वाझ था, जो चूर्णी होता था और घी या तेल में पकाया जाता था। शष्कुली के समूह को शाष्कुलिक<sup>१२</sup> कहते थे। भाष्यकार ने घाना के साथ भी शष्कुली का उल्लेख किया है।<sup>१२</sup>

१. १-१-४५, पृ० ३७८ तथा १-४-५२, पृ० १८३।

२. १-४-४५, पृ० २७८।

३. तप्ते भार्क्ट्रे तिला क्षिप्ता मुहर्त्तमपि नाव्रतिष्ठन्ते ।—१-१-५०, पृ० ३००।

४. वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० २६।

५. ८-२-१५, पृ० ३३९।

६. २-४-२६, पृ० ४७५।

७. १-४-९३, पृ० २०४ तथा १-१-१, पृ० ९४।

८. ४-१-८५, पृ० ९६ तथा ४-२-३९, पृ० १७९।

९. ४-४-२३।

१०. ४-२-१६।

११. ६-२-८३ काज्ञिका।

१२. ४-१-८५, पृ० ९६।

१३. १-१-४७, पृ० २९२।

मीदक—मीदक भी चूर्णान्न, शर्करा और घृत से वनते थे। मोदकों के ढेर को मौदिकिक कहते थे। मोदक वास्तव मे मोददायक थे और वड़े चाव से खाये जाते थे। भाष्यकार ने कहा है, 'देवदत्त का अभिप्राय मोदक खाने से है।' दो दो मोदकों को 'द्विमोदिकिका' कहते थे।

कृसर—कृसर तिल, चावल मिलाकर वनाया जाता था। इसमे कुछ मटर और मसाले मिला दिये जाते थे। कृसर प्रातराशादि के काम आता था। सूत्र-ग्रन्थो तथा पचर्विश ब्राह्मण (५-२) मे भी इसका उल्लेख मिलता है।

धाना और गुडधाना—भुने हुए अनाज के दानो को धाना कहते थे। भूनने का काम भ्राप्ट्र में होता था। भूननेवाले या भाष्ट्र को प्रज्वलित करनेवाले को भाष्ट्रमिन्ध कहते थे। भाष्यकार ने धाना और शष्कुली का साथ-साथ उल्लेख किया है। धाना गुड की चाशनी में पकाये जाते थे। वे गुडधाना कहलाते थे। गुडधाना का पूरा अर्थ था गुड़ में संसृष्ट धाना।

वटक—तलकर खाई जानेवाली वस्तुओं मे वटक (वडा) का स्थान महत्त्वपूर्ण था। वटक किसी पीर्णमासी का मुख्य भोजन होता था। यह पीर्णमासी वटिकनी कहलाती थी। वटिकनी सज्ञा थी। सम्भवत कार्तिकी पूर्णिमा को 'वटिकनी' कहते थे।

कुल्माप—वटिकनी के समान एक पौर्णमासी का नाम कौल्मापी" भी था। कुल्माप धुघरी को कहते थे और सम्भवत. चैत्री पूर्णिमा को उसका मुख्यरूपेण आहार होता था।

कुल्माप का वास्तविक स्वरूप क्या था, इस विपय मे विभिन्न ग्रन्यो और विद्वानों मे मतैक्य नहीं है। निरुक्त में कुल्माप को 'अवकुत्सित' आहार कहा है। छान्दोग्य उप० (१-१०-२) में भी उसे विद्वानों के कुल्माप को 'अवकुत्सित' आहार कहा है। छान्दोग्य उप० (१-१०-२) में भी उसे विद्वान मों कहा है। अमरकों में उसे यवक का पर्याय माना है। अन्य कोश काजिक यवक को कुल्माप मानते हैं। काजिक यवक, जो चावल से तैयार होता है, मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ क्षेत्र के विद्वान में वहुत प्रचलित है। आदिवासियों में भी इसका प्रचार है और इन स्थानों में वह स्वादु माना जाता है। कुल्मापिण्ड जातक (स० ४१५) में कुल्माप को 'अतेल, अलवणिक' विद्वान मों जात वतलाया है। चरक के सूत्र-स्थान (२७-२६९) में उसे उष्णोदक-सिक्त, ईपित्स्विम, अपूर्पीकृत यव-पिष्ट कहा है, जो देर में पचता है और रूक्ष होता है। काशिका (४-४-१०३) ने मुद्ग (मूँग) को कौल्मापिक कहा है, जिससे स्पष्ट है कि कुल्माप मूँग से भी बनाया जाता था।

१. ४-२-३९, पू० १७९।

२. ५-१-११९, पृ० ३५३।

३. ५-४-१, पू० ४८२।

४. ८-३-५९, वा० १, पृ० ४४१।

५. १-१-५०, प्० ३०७।

६. ७-३-७०, पु० ३४७।

७. १-१-४७, पु० २९२।

८. २-१-३४, ३५, पु० २९६।

९. ५-२-८२, पु० ४००।

१०. ५-२-८३।

श्री पी० के० गोदे (म० ओ० रि० इस्टीट्यूट के अ० २२-२५६) ने उसे घुषरी वतलाया है, जिसे महाभाष्य के पूना-सस्करण ने स्वीकार किया है। डॉ वा० श० अग्रवाल ने भी कुल्माप का हिन्दी पर्याय, घुषरी ही स्वीकार किया है। हिन्दी में घुषरी देर तक भिगोये हुए चने को कहते हैं, जिसका मेल प्राचीन कोशों से नहीं बैठता। वास्तव में कुल्माप खटास लिया हुआ माँड होता या, जो किसी पिण्ड या चावल से तैयार किया जाता था। देर तक वासी रखने के कारण उसमें खटास आ जाती थी।

आमिक्षा—भाष्य मे आमिक्षा वैश्य का व्रताहार वतलाया गया है। आमिक्षा पेय थी, जो कच्चे दूघ मे दही मिलाकर वनाई जाती थी।

चूर्ण — चूर्ण शब्द से वर्त्तमान चून शब्द वना है, जो आटे का पर्याय है। भाष्य मे चूर्ण शब्द का प्रयोग भुने हुए तथा शर्करा या गुड मिले हुए आटे के लिए हुआ है। इस प्रकार का चूर्ण सत्य-नारायण की कथा मे प्रसाद के हेतु वनाने की प्रथा है। यह चूर्ण गेहूं का या अभाव मे शालि का बनाया जाता था। गुझिया के भीतर यह चूर्ण भरा जाता था। इसीलिए भाष्य मे गुझिया (अपूप) को चूर्णी कहा है। पाणिनि ने भी भोज्य वस्तु के रूप मे चूर्ण का उल्लेख किया है। काशिकाकार ने मुद्ग और मसूर के चूर्ण का भी उल्लेख किया है। मुद्ग चूर्ण के लड्डू तो सुपरिचित ही है।

पलल—भाष्य मे पलल-पिण्ड का उल्लेख एकाधिक वार हुआ हे और इस प्रकार हुआ है, जिससे वह सुपरिचित खाद्य जान पडता है। पाणिनि मे पलल का प्रयोग उसके साथ होनेवाले मिश्रवाची तत्पुरुप के प्रसग मे किया गया है। काश्विकाकार ने इसका उदाहरण गुडपलल और घृतपलल दिया है। 'पट् च काण्डादीनि' (६-२-३५) सूत्र मे उपर्युक्त सूत्र के अमिश्र के उदाहरणों में काश्विकाकार ने 'तिलपललम्' का उल्लेख किया है। इन उदाहरणों से पलक्र बनाने की प्रक्रिया का पता चल जाता है। तिलों को भून और कूटकर उनमे गुड और घी मिलाकर अथवा केवल तिलों से बनाई गई कतरी या तिलकूट को पलल कहते थे।

सूप—सूप का व्यवहार ससृष्टि के लिए होता था। यह ओदन के साथ मिलाकर खाया जाता था। पूप मे सर्वाधिक मुद्ग (मूँग) का उपयोग होता था। मूँग को मिलाकर बनाये हुए भात को मौद्ग ओदन (खिचडी) कहते थे। सूप चवाकर खाने की वस्तु नहीं थी, वह पेयों के समान पतली बनती थी। 'शालिविकार (ओदन) को मुद्गविकार (मूँग की दाल) के साथ खाता है, 'ऐसा उल्लेख भाष्य मे मिलता है। 'मुद्ग के अतिरिक्त माप का व्यवहार दाल के लिए

१. ४-४-२३।

२. वही।

३. १-१-१, पृ० ९३।

४. ६-२-१२८ काशिका।

५. ६-२-१३५ काशिकः।

६. ४-४-२५।

७. वही ।

८. ४-३-११५, प० २६५।

होता था। माष, सूप और ओदन तीनो का एक साथ उल्लेख भाष्य मे हुआ है। माष पचेलिम कहा गया है, क्योंकि वह जल्दी ही गल जाता है। दाल के रूप मे मटर का भी व्यवहार होता था। अतिथियो को भी मटर की दाल और चावल खिलाये जाते थे। माप का व्यवहार ओदनादि के साथ ही होता था। इसीलिए, भाष्य में कहा है 'माष न खाओ', यह कहने पर माष अन्य भी किसी वस्तु के साथ मिलाकर नहीं खाये जाते थे।

सूप लवण डालकर बनाया जाता था। लवणयुक्त सूप को लवणसूप कहते थे। ससृष्ट अर्थ मे लवण के आगे होनेवाले प्रत्यय का लुक् हो जाता था। इसी को भाप्य मे 'लवणीकृत्य' या 'लवणकृत्य' कहा है। भाष्यकार ने इस प्रसग मे लवण शव्द का प्रयोग दो अर्थों मे प्रचलित वतलाया है—रसवाची और ससृष्टिनिम्ता। असमृष्ट अर्थ मे भी लवण शव्द का प्रयोग देखा जाता है। यथा लवणक्षीर, लवणपानीय। क्षीर और पानीय मे विना लवण मिलाये ही उनका स्वाद लवण होता है। इसलिए यहाँ लवण शव्द रसवाची है। ससृष्टिनिम्त लवण वहाँ होता है, जहाँ वह अलग से मिलाया जाता है। ससृष्ट पदार्थ मे भी जव वह अलग नही पाया जाता और घुलिमल कर एकाकर हो जाता है, तव कहते हैं, 'अलवण सूप है या अलवण शाक है। ' 'तस्य मावस्त्वतलों' (५-१-११९) सूत्र पर भाष्य करते हुए गुण शब्द के विवेचन के प्रसग मे भाष्यकार ने दाल मे डाले जानेवाले लवण के परिमाण के विषय मे भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई सेर भर मूंग मे सेर भर नमक डाल दे, तो वह उपयुक्त नही माना जायगा। यदि अद् (भक्षण करना) घातु से अन्न की ब्युत्पत्ति माने, तो इस प्रकार तैयार किया हुआ अन्न सूप खाया ही नही जायगा और यदि अन्न (जीवित रहना) से अन्न को निष्पन माने, तो भी इस प्रकार से सूप को खाकर कोई जीवित नही रह सकता, इसलिए उसे अन्न कहना सभव नही होगा। "

लवण के अतिरिक्त सूप को घी, कुलत्य, त्तित्तिडीक आदि से छौकने की भी प्रथा थी। दिवल में अलग से भी घी मिलाया जाता था। मूली या दूसरे शाक भी पकाने के समय दाल में डाल दिये जाते थे। इस प्रकार पकाया हुआ सूप 'घृतसूप' और 'मूलकसूप' कहलाता था। प

वाधिक-अन्नो के कुछ उपसेचक द्रव्य भी है, जिनकी चर्चा अन्नो के साथ ही होनी चाहिए!

१. २-१-९, पूर २७२।

२. ३-१-९६, पृ० १८०।

३. ५-१-१९, पृ० ३१०।

४. १-१-५१, पृ० ३१८।

५. १-४-७४, पृ० १९६।

६. ४-४-२४, पृ० २७६।

७. संस्कृतमञ्ज गणनदित्युच्यते—यो हि मुद्गप्रत्ये लवणप्रस्यं प्रक्षिपेञ्चादी युक्तं स्यात्। यदि तावददेरन्न नादोऽत्तव्यं स्यात्। अथानितेरन्न नादोजग्व्या प्राण्यात् ।—५-१-११९, पृठ ३५५, ५६।

८. ४-४-४ काशिका।

९. ६-२-१२८ काशिका।

उदाहरणार्थं, दिष ओदन के साथ मिलाकर खाया जाता था। इस प्रकार के ओदन को दध्योदन कहते थे। भाष्य में दध्योदन की चर्चा अनेक रूपों में वार-वार आई है। इससे यह बहुप्रिय भोजन जान पड़ता है। दिष्य से ससृष्ट या सस्कृत वस्तु दािषक कहलाती थी। दहीं में पकाया हुआ अन्य खाद्य भी दािषक कहलाता था। दहीं में पकार्य हुई और दहीं से सस्कृत की हुई वस्तु में अन्तर होता था। ओदन के अतिरिक्त पिष्टक आदि भी दिष्य के साथ खाये जाते थे। इन्हीं के लिए भाष्य में कहा गया है, 'दहीं रहने दों। न सहीं दहीं, तुम ज्ञाक से खा लो।'

दिष का इतना आधिक्य था कि वह घड़े भर-भर कर जमाया जाता था। भाष्यकार ने दिष की तीन श्रेणियाँ वतलाई है-मन्द, उत्तरक और निलीनक। मन्द कुछ कम जमा हुआ, उत्तरक पूर्णतया जमा हुआ और निलीनक जमकर कुछ विगडता हुआ दिष कहलाता था। ब्राह्मणभोजन मे भी दही परोसा जाता था। भाष्यकार ने बार-बार इस वाक्य की आवृत्ति की है, 'सब ब्राह्मणो को दही परोसो, किन्तु कौण्डिन्य को मठ्ठा दो। ' दही परोसनेवाले को 'दिषसेच्' कहते थे। '

बोदन दघ्युदक (मठ्ठे) मे पकाये जाते थे। सत् भी दही से खाये जाते थे। भाष्य के उल्लेखो से दिघ का प्रचार सूप से भी अधिक जान पडता है। भाष्यकार ने दिध-भोजन को अर्थसिद्धि का समीपी कहा है। भ

पायस—दुग्घ का प्रयोग पान के रूप मे तो होता ही था, उसमे शालि, ब्रीहि तथा अन्य अन्न मिलाकर पकाये जाते थे। पयस् मे पकाई वस्तु पायस कहलाती थी। जिस व्यक्ति को पायस अधिक प्रिय होता था, उसे पायसिक कहते थे। प्रयस पकाने का भी उल्लेख भाष्य मे स्वतन्त्र रूप से मिलता है। पर पायस खीर और खडी दोनो को कहते थे।

**औदिश्वित्क**—उदिश्वत् शब्द भाष्य मे अनेक वार आया है---उदिश्वदुदक, <sup>14</sup> मिय-

<sup>&#</sup>x27; १, २-१-३४, ३५, पू० २८६।

२. ४-४-४२ तथा ४-४-३।

३. ४-२-१८।

४. २-१-१, पू० २५०।

५. २-१-३४, पृ० २८७।

६. दघीत्युवते बहुवोऽर्था गम्यन्ते मन्दमुत्तरक निलीनकम् ।---२-१-३४, पृ० २८७।

<sup>-</sup> ७. सर्वेभ्यो ,ब्राह्मणेभ्यो दिघ दीयतां तक तु कौण्डिन्याय ।---१-१-४७, पृ० २८७।

८. १-१-६३, पू० ४१२ ।

९. १-१-६७, पु० ४२४ ।

१०. १-१-५७, पृ० ३६८ ।

११. दिघभोजनमर्थसिद्धेरादिः ।---६-४-१६१, पृ० ४९६ ।

१२. ४-२-१०४, पृ० २०९ ।

१३. १-१-७२, पृ० ४५८ ।

१४. ६-१-८५, पृ० १२४ ।

तोदक, दिष्युदक<sup>र</sup>, तक, मिथत आदि। चावल तथा पिष्टक उदिवत् मे पकाये जाते थे। इन्हें औदिवित्क या औदिवत कहते थे। इस प्रकार के द्रव्यों में तकीदन तथा कढी का प्रचार आज भी है।

उदिवत् दिष से बनाया जाता था। दिष को विलोनेवाली रई को विशास कहते थे। विशास के मन्यदण्ड को वैशास कहते थे। रई की आकृति से मिलती होने के कारण चलने के सहारे के लिए बनाई गई लकड़ी वैसासी कहलाती थी।

सिंप—दिघ से विलोकर निकाले गये पदार्थ को हैयगवीन कहते थे, जिसे तपाकर घृत या सिंप वनाया जाता था। सिंप का व्यवहार खाद्य पदार्थों को तलने, सस्कृत करने एव व्यजन के रूप मे होता था। व्यजन रूप मे सींप सूप एव ओदन मे मिलाकर खाया जाता था। हैयगवीन से घृत वनाने के लिए उसे पकाया जाता था। जमे हुए घृत को शीन कहते थे। अभि या अव उपसर्ग पूर्व होने पर अभिशीन और अभिश्यान दोनो प्रयोग होते थे। घृत-भोजन को भाष्यकार ने आरोग्य का आदि कहा है। '' इसीलिए 'घृत की कामना'' करता है, 'घृत की एक वूँद' ही होती।' ऐसे उदाहरण भाष्य मे प्राप्त होते हैं। किन्तु, घृत और क्षीर सबके भाग्य मे नही था। जो गाय पालता था, वह उनका घी-दूघ खाता था। जो नही पाल सकता था, उसके लिए इनका दर्शन तक दुर्लभ था।'

तैल-पृत के समान तैल भी सस्कारक द्रव्य था, जो तिल अथवा सर्वप से निकाला जाता था। दही से निकलनेवाले घी के साथ भाष्य मे तिलों के तैल की भी चर्चा है। '\* एक अन्य स्थान

१. ५-३-८३, प० ४७४।

२. ४-२-१९ ।

३. १-१-६७, पु० ४२४।

४. १-१-४७, पु० २८७।

५. ६-१-८५, पूर १२४ तथा ५-३-८३, पूर ४७४ ।

E. 4-2-2201

७. ५-२-२३, प० ३७३ ।

८. १-३-११, पु० ४६ ।

९. पुत्रा में बहुघृतक्षीरमोदनं कांस्यपात्र्यां भुञ्जीरन्—६-२-३, पृ० ३१७ तथा ६-२-१२८ काशिका।

१० ६-१-२३ तथा २६।

११. ६-४-१६१, पु० ४९६ ।

१२. १-३-२५, पृ० ६३ ।

१३. वही ।

१४. यस्य च ता गावः सन्ति स तासां क्षीरं घृतं चोषयुक्ततेऽन्येरेतद् ष्टुमप्यशक्यम्।—-१-२-४५, पृ० ५२८।

१५. १-३-११, पू० ४६ ।

पर भी तैलभोजन एव घृतभोजन का उल्लेख है। सर्पप और तिल के अतिरिक्त डगुदी के तैल का भी प्रचार था।

शाक-शाक का उपयोग दो प्रकार से होता था-पकाकर और कच्चे रूप मे। मृत्क आदि भोजन के साथ यो भी काटकर खाये जाते थे। मूलक खाने की इस किया को 'जयदगन' कहते थे। मूल या मूलक का उत्पत्ति-क्षेत्र मूल-शाकट या मूल-शाकिन कहलाता था। भूलक को सूप मे मिलाकर भी पकाते थे, अर्थात् मूलक का सूप (रसीला खाद्य) वनाते थे। कपित्य का रस निकालकर खाया जाता था। आज भी कपित्य की चटनी वनाई जाती है। इनके वितिरिक्त अलावू, तितिडीक, पनस, दर्दभक, श्रृगवेर (अदरक) का भी प्रयोग किया जाता था। पलाण्डु खाने का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है।

पकाकर खाया जानेवाला शाक दो प्रकार का वनता था-लवण और अलवण। कुछ लोग लवण नही खाते थे।<sup>१०</sup> वे अलवण शाक और सूप का व्यवहार करते थे।<sup>१८</sup> 'शाक को **ओदन** आदि में मिलाता या सानता है', ऐसा उल्लेख भाष्य में मिलता है<sup>1</sup>ं, जो उसके लाये जाने की प्रक्रिया की ओर सकेत करता है। एक स्थान पर शाक का उपयोग दिव के समान उपनेचक के रूप मे वतलाया गया है। " बाक के लेश या स्वत्यता के लिए 'बाक-प्रति' बब्द रह था।" इसी प्रकार 'माप-प्रति' 'सूप-प्रति' या 'ओदन-प्रति' शब्द प्रचलित थे। शाक घृत या तैल मे वनाया जाता था। कोई-कोई मूँग की दाल मे मिलाकर पकाया करते थे। १५

फल-फलो में दाड़िम, ब्राक्षा, विम्वा (Momordica monadelpha) मृद्रीका (लाल अगूर), और वदर एव कुवली (Qujube) भोजन के अग ये।<sup>१६</sup>

```
१. भा० १, पू० २६ ।
```

२. ५-२-२९, यू० ३७६ ।

३. ४-१-४८, पू० ६१ ।

४. ५-२-२९, पू० ३७६ ।

५. ६-२-१२८, काशिका ।

६ ४-३-१५५, पृ० २६६ ।

७. २-१-१, पृ० २५३ ।

८. २-२-३६, पृ० ३९२ ।

९. पचित पनसम् ।---१-१-७, पृ० १५४।

१०. १-२-५१, पृ० ५५२ तथा ४-४-२४, पृ० २७० ।

११. वही ।

१२. ३-२-१४१, पृ० २७३।

१३. २-१-१, पु० २५० ।

१४. २-१-९, पू० २७२ 1

१५. ६-२-१२८, काशिका ।

१६. १-१-१, पृ० ९४, ४ ४-९९; २-२-५, पृ० ३२६; १-१-५८, पृ० ३७९ तया ६-३-४२, पू० ३२९ ।

मांस—शाक और सूप के समान ही मास भी ओदन का सहायक आहार था। मास का व्यवहार समाज मे बहुत अधिक था। मालूम होता है कि यज्ञ मे पशुबल इसके प्रचार मे विशेष सहायक था। श्रीत्रिय लोग प्रसाद रूप मे 'अिनन-बारणी स्थूल-पृषती अनडवाही' का मांस ग्रहण करते थे। 'विशिष्ट अतिथियों के लिए समास महुपर्क की प्रथा चल चुकी थी, इसलिए उन्हें मांसौ-दिनक अतिथि कहते थे। 'शार्झ और कपोत के भक्षण का भी उल्लेख भाष्य मे मिलता है। के रस या शोरवे को कापोत कहते थे। भाष्य मे प्रवन करते हुए कहा है कि कपोत तो सलोम और सपक्ष प्राणी का नाम है। उसका रस बना लेने पर वह तो जीवित रहता नही। तब उस रस को कापोत कैसे कह सकते हैं? अच् प्रत्यय, जिससे कापोत शब्द बनता है, प्राणिवाचक शब्द से ही होता है। कपोत का मास उसका प्रथम विकार है और उस मास का विकार रस होता है। इन दो अर्थों मे दो विकारार्थंक प्रत्यय न करके सीचे कपोत से ही एक अच् प्रत्यय किया जाता है। प्रश्नकर्त्ता का आश्यय यह है कि यदि कपोत से सीचे रस बनाया जाता, तो प्राणिवाचक से अच् प्रत्यय होना उचित था, किन्तु प्रत्यय होता हे कपोत के मास से और मांस प्राणी है नहीं। इसका उत्तर भाष्यकार एक वाक्य मे देते हैं कि 'यह बात सर्वमान्य है कि विकार मे प्रकृति का सम्बन्ध रहता है। इसलिए विकार के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग हो सकता है। इस दृष्टि से कपोत के मास के लिए कपोत शब्द का व्यवहार हो सकता है। "

पित्रयों के अतिरिक्त मछिलयों भी खाद्य थी। खाने के लिए उनका शिकार करने की प्रयाथी। मत्स्य, मीन, अजिह्य इन पर्यायवाची तथा शफर, शकुल आदि मीन-विशेषों का उल्लेख शिकार के लिए भाष्य में मिलता है। भासार्थी लोग काँटों-सिहत पूरी-पूरी मछिलयों को ले जाते थे और फिर घर पर ग्राह्य अश लेकर शेष फेक देते थे। भ

पशुओं मे मृग का मास मुख्यत उच्चवर्ग में खाया जाता था। अज और अवि का मांस सामान्य समाज मे खूव प्रचलित था। छाग की विल यज्ञ मे भी दी जाती थी और उसका मांस खाया जाता था। मांसीदन के लिए मृग के शिकार का भी उल्लेख भाष्य मे मिलता है। चण्डा-लादि कुत्ते तक का मास खाते थे। पांच-पांच नखवाले प्राणी तो शास्त्र द्वारा भक्ष्य ठहराये गये थे। ये थे-शशक, शल्यक, खड़्नी, कूर्म और गोधा। आरण्य शूकर और कुक्कुट भी भक्ष्य थे।

१. आ० १, पु० ३।

<sup>7. 8-8-50 1</sup> 

३. २-२-३६, पृ० ३९२ ।

४. ४-३-१५५, पु० २६७ ।

५. १-१-६८, पु० ४३५ ।

६. १-२-३९, पृ० ५१६ ।

७. ४-३-१३१, पू० २५५ तथा २-३-६१, पू० ४४८ ।

८. २-३-१३, पु० ४१७ ।

९. आ० १, पू० ११ तथा (असक्यो ग्रामकुक्कुटोऽसक्यो ग्रामशूकर इत्युक्ते गम्यत एतदारच्यो सक्य इति ।—बही ।

मान तामान्यतया ओदन के साथ खाया जाता था। भाष्य के उल्लेखों से ऐसा जात होता है कि मान खाने का स्वभाव बहुत-में लोगों का बन गया था, जो सदा मान पाने की कामना किया करते थे। भाग का लालच देकर लोग दूसरों को अपने पास रहने के लिए प्रलोमित करते थे। भोवता मासौदन की ओर शुष्कीदन की अपेक्षा अधिक तेजी में अग्रमर होता था। भ

जिस पात्र में मास पकाया जाता था, उसे मासपचनी कहते थे। मास को कूटकर शूल या शलाका पर भूनने की प्रया थी। यह मास 'शूलाकृत' कहलाता था। यह प्रथा पाणिनि-काल में भी प्रचलिन थी। शूल पर पकाये गये मास को शूल्य कहते थे। इसी प्रकार उखा में मसकृत की हुई वस्तु उन्य कहलाती थी। कभी-कभी वाणिव के द्वारा विद्व पशु को पूरे का पूरा ही पका लेंग्ने थे और कभी त्रण्ट-खण्ड करके। पशु को भूनकर खा लेने की प्रवृत्ति उस समय भी कुछ लोगों में थी।

यान्टि-मास का व्यवहार जन-मामान्य मे था, किन्तु साघक, ब्रती ब्रादि माम का व्यवहार नहीं करने थे। भाष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्यादि के ब्रत-भोजन का विवान करते हुए कहा गया है कि शास्त्रि मासादि खाकर भी ब्रत किया जा सकता है।

गुड़—गुड़ का प्रयोग अपूप या मोदक बनाने तथा घाना एव पलल को पागने तथा अन्य मधुर खाद्यान्नों में किया जाता था। म्वतन्त रूप में भी गुड़ खाया जाता था। गुड़ का स्वाद मयुरिमा का प्रतिमान था और अन्य मयुर पदार्थों की मिठास जानने के लिए मापदण्ड था। भाष्य-कार ने द्राक्षा को गुडकल्पा, अर्थात गुड़ के ममान मीठी कहा है। गुड़ इसु ने बनता था और जिम इसु में गुड़ का परिमाण अधिक प्राप्त होता था उमें गीडिक इसु कहते थे। भाष्य में गुड़ और श्रुग्वेर (अदरक) का स्वाद परस्पर विरोधी बतलाया है। भाष्य में गुड़ और

१. २-३-१३, प० ४१७ ।

२. ३-२-१ पृ० २०४।

३. ३-३-१३९, पृ० ३३० ।

४. १-३-१, पृ० १४ ।

५. ६-१-६३, पृ० ८६ ।

इ. ५-४-६५ ।

<sup>6. 8-2-80 1</sup> 

८. पशुं विद्धं पर्चन्ति-आ० २, पृ० ५५ ।

९. आ० १, पृ० १९ ।

१०. १-४-४९, पृ० १७४ ।

११. ५-३-६७, पृ० ४६१ ।

१२. ४-४-१०३, काशिका ।

१३. ४-२-८४ ।

शर्करा—शर्करा का प्रत्यक्ष उल्लेख भाष्यकार ने मघुर खाद्य के अर्थ मे नहीं किया है, किन्तु पाणिनि ने 'शर्कराया वा' (४-२-८३) मे न केवल शर्करा का नामोल्लेख किया है, अपितु उससे वनाई जानेवाली वस्तुओं की ओर भी सकेत किया है। पाणिनि के अनुसार शर्करा से वने पदार्थ को शर्करा, शार्कर, शार्करिक, शर्करिक या शर्करीय कहते थे।

मधु—मिक्षकाओ द्वारा निर्मित होने के कारण मिक्षक या सारघ कहा जाता था। भाष्यकार ने इसे द्रव्यपदार्थक और रसवाची कहा है। मधु की लालसा करने के लिए विशेष किया का प्रयोग होता था। मध्वस्यित या मधुस्यित। मधु इतना प्रिय था कि लोग उसकी लालसा किया करते थे। ध

द्राक्षा—द्राक्षा के माधुर्य को 'गुडकल्प' कहा गया है।" किपशा द्राक्षा की उत्पत्ति का प्रसिद्ध क्षेत्र था। पेय पदार्थ दो प्रकार के थे—पौष्टिक स्वादु एव मादक। पौष्टिक पदार्थों में मुख्य ये थे—

क्षीर—क्षीर का मुख्य साघन गो थी, यद्यपि अन्य प्राणियों के क्षीर का उल्लेख भी भाष्य में प्राप्त होता है। गायों में कृष्णा बहुक्षीरा मानी जाती थी। अपीनऊघ क्षीर के आतिशय्य का परिचायक माना जाता था। क्षीर अन्य खाद्य पदार्थों के बनाने में भी काम आता था। यवागू क्षैरेयी या पयस्कल्पा होती थी। आमिक्षा भी क्षीर से बनती थी। पायस भी, क्षीर में पकाया जाता था। पायस के प्रेमी पायसिक कहलाते थे और इनकी कमी न थी, फिर भी, पान के रूप में क्षीर का महत्त्व सर्वीधिक था। ब्राह्मण पयोव्रत होते थे। भागवको का यह मुख्य भोजन था। वे उसकी लालसा करते ही रहते थे। उशीनर के लोग क्षीर पान से सर्विधक प्रेमी थे। अ

```
१. वही ।
```

२. निह गुड इत्युक्ते मधुरत्व गम्यते शृङ्गचेरमिति वा कटुकत्वम्।---२-१,पृ० २५३।

३. ४-३-११६, पु० २४९ ।

४. ५-२-१०७, पु० ४१६ ।

५. ७-१-५१, पूर्व ४९ ।

६. १-३-२५, पु० ६३ ।

७. ५-३-६७, पु० ४६१।

C. 8-7-99 1

९. ६-३-४२, पृ० ३२८।

१०. फ़ुल्णा गर्वा सम्पन्नक्षीरतमा ।----२-३-४२, पूर्व ४३३ ।

११. ६-१-२८, पृ० ५६ ।

१२. ४-२-२०, पृ० १७२ ।

१३. ५-३-६७, पृ० ४६२ ।

१४. ४-२-१०४, पू० २०९ ।

१५. बा० १, पू० १९ ।

१६. ७-१, पृ० ४९ ।

१७. ८-४-९ काशिका ।

मियत—मियत के लिए तक, मियतोदक, उदिन्वत् आदि शब्दो का प्रयोग प्रचलित था', जो वैसाखमन्य से मथकर बनाया जाता था। यह दिव से निम्न कोटि का भोजन था। इसीलिए, कौण्डिन्य का लपमान करने के उद्देश्य से कहा गया है सब ब्राह्मणों को दही दो, किन्तु कौण्डिन्य को तक दो। " मिथत का प्रयोग इतना अधिक था कि कुछ लोग केवल मिथत वेचने का ही व्यवसाय करते थे। "

गुडोदक---गुड का शर्वत गुडोदक कहलाता था। इसका प्रचार आज भी उत्तर भारत मे अविकता से पाया जाता है। भाष्य मे वार-वार गुडोदक का उल्लेख होने से इसके प्रिय पेय होने का अनुमान होता है।

सुरा-सुरा का प्रयोग सामान्य जनता में प्रचिलत था। एतदर्थ पानागार थे, जिनमें जाकर लोग सुरापान करते थे। ऐसे लोगों के प्रति समाज-सम्मान का मान कम था। नियमित पीनेवाले दुर्मदी कहलाते थे। ये कभी सुरा से तृष्त नहीं होते थे। सुरा का प्रचार प्राच्य लोगों में अधिक था। वाह्लीक और सौनीर लोग भी पान अधिक करते थे। गान्वार लोग कपार्य-पान को पसन्द करते थे। सुरा बनानेवालों को शीण्डिक या आसुतीवल कहते थे। पीनेवाले के लिए 'शीण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है। असुतीवल सुरा खीचने, भभके से उसे टपकाने (अभिपव) का काम करता था।

मुरा या ज्ञुण्डा के अनेक प्रकार थे। मैरेय एक प्रकार का मद्य था, जो गुड या महुए से बनाया जाता था। इसे इसके अगभूत पदार्थों के अनुसार गुड-मैरेय या मयु-मैरेय कहते थे। उच्चकोटि के मैरेय को परममैरेय कहते थे। काशिकाकार ने आसव और मैरेय मे अन्तर वतलाया है। "प्रमन्ना सुरा का दूसरा भेद था। यह गुड से वनाई जाती थी। इसका रा तेल के समान हल्का पीला होता था। भाष्यकार ने वार-वार-इसे 'तैलकल्पा' कहा है।" कापिशायनी सुरा अंगूरों के रस से बनाई जाती थी। इसीलिए उसे कापिशायन मयु कहते थे। " अंगूरों के रस के लिए मयु शब्द का व्यवहार होता था। यहाँ की द्राक्षा बहुत प्रसिद्ध थी। यहीं से द्राक्षा से बना हुआ

१. ६-१-८५, पृ० १२४ ।

२. ५-१-११० ।

३. १-१-४७, पृ० २८७ ।

४. ७-३-५०, पृ० १९५।

५. १-४-२, पृ० १२४ तथा ६-१-८५, पृ० १२४ ।

६. पिवति शोण्डः पानागारे ।—२-१-१, पृ० २२८ ।

७. २-२-२९, पृ० ३७९ ।

८. ८-४-९ काशिका ।

९. २-१-१, पु० २२८ ।

<sup>.</sup> १०. ६-२-७० काशिका ।

११. ५-३-६७, पृ० ६८ तया ५-४-१४, पृ० ४६१ ।

१२. ४-२-९९ ।

मंजु अन्यत्र भेजा जाता था। कषाय हल्के नशेवाला पेय था। सामान्य कपाय घी-माँड (सिंपिमंण्ड) तथा उमापुष्पो (अलसी के फूल) से वनाया जाता था। एक प्रकार का कपाय दौवारिकों का पेय था जिससे यह निम्न कोटि का पेय मालूम होता है। सिंपिमंण्डकषाय, उमापुष्पकषाय और दौवारिककपाय ये कषाय के भेद थे और संज्ञा शब्द थे। इनमे उच्च कोटि के कषाय को परमकषाय कहते थे।

सुरा वनाने के यन्त्र (भभका)को आसुति<sup>र</sup> कहते थे। सुरा के घटक पदार्थों का प्रथम किणव बनाया जाता था। किणव की प्रक्रिया पूर्ण होने पर वे आसव्य<sup>र</sup> स्थिति मे होते थे। अभिषव (सुरा खीचने) के बाद वचा हुआ अश<sup>र</sup> कल्कविनीय कहलाता था, जिसे फेक दिया जाता है। <sup>९</sup>

व्राह्मण लोग सामान्यतया मुरा नहीं पीते थे, किन्तु सौत्रामणि आदि यज्ञों मे स्वल्प सुरा का सेवन भी वे धार्मिक दृष्टि से करते थे। भाष्य मे एक स्थान पर पूर्वपक्षी कहता है, 'यदि ताम्रवर्णी सुरा से भरी हुई अनेक घटी पीकर कोई स्वर्ग नहीं पहुँच सकता, तो यज्ञ मे थोडी-सी पी लेने पर कैसे पहुँच जायगा ?'

सोस—सोम का प्रचार ब्राह्मणो, श्रोत्रियों और ऋित्वजों मे था। भाष्य मे सोमपान का" पौन पुनिक उल्लेख प्राप्त होता है। सोम बनाने की प्रिक्रिया वडी जिटल थी। सोमबल्ली मृजवन्त पर्वत या कीकटों के देश में होती थी। इस लता को त्वक पर फैलाकर फिर बेदी या विपणा पर रखकर क्ट्रते थे अथवा मन्या (मूसली) से ऊखल में कूटते थे। फिर, इसका रस चम या चमस (कलश) में भरते थे। कूटने या पीसने से पूर्व इसे पानी में भिगोया जाता था। भाष्य के उल्लेख से सोम के पाक (पकाये जाने) का अनुमान होता है। भाष्यकार ने सोम के सम्बन्ध में श्रात और श्रित शब्दों के प्रयोग को उचित ठहराया है। ये दोनो शब्द पाक अर्थ में प्रयुक्त होनेवाली श्री बातु के आगे कत प्रत्यय लगाकर वनते है। सावारणतया कत प्रत्यय लगाने पर श्रीत शब्द बनना चाहिए, किन्तु निपातन से श्री को श्रा और श्रिव बना विया जाता है। श्रात का प्रयोग कहाँ हों? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार ने कहा है कि सोम के प्रसग में श्री को श्रा भाव होता है, अन्यत्र श्रिभाव। फिर 'श्रित सोम' इत्यादि प्रयोग देखकर कह दिया है कि सोम का बहुत्व वतलाना हो, तो श्रात और अन्यत्र श्रित सोम' इत्यादि प्रयोग देखकर कह दिया है कि सोम का वहुत्व वतलाना हो, तो श्रात और अन्यत्र श्रित प्रयोग होता है। इससे सोम का पकाया जाना भी होता है।

भोजन-पान के विषय मे प्रचलित कुछ पारिभाषिक शब्दो पर विचार कर लेना यहाँ

१. ६-२-१० काशिका।

२. ५-२-११२ ।

३. ३-१-१२६ ।

<sup>8. 3-8-880 1</sup> 

५. वही।

६. यदुदुस्वरवर्णानां घटानां मण्डल महत्पीतं न गमयेत् स्वर्गं तिंत्क ऋतुगतं नयेत्। — भा० १, पृ० ५, ६।

७. ३-१-९४, पू० १७८ ।

८. ६-१-३६, पू० ६२ ।

समीचीन होगा। भाष्यकार के मत से, भोज्य और पेय पदार्थों को चार भागों में बाँटा जा सकता है—-१ भोज्य, २. भक्ष्य, ३ व्यजन और उपसिक्त ४ सस्कृत।

भोज्य और भक्ष्य—भोज्य शब्द भुज् वातु से वना है। सामान्यतया 'अभ्यवहार करते के योग्य' इस अर्थ मे ण्यत् प्रत्यय होकर 'चजो कु विण्ण्यतो' (७-३-५२) सूत्र से कुत्व होकर भोग्य वनना चाहिए था, किन्तु पाणिनि ने 'भोज्य भक्ष्ये' (७-३-६९) सूत्र से कुत्वभाव कर निपातन से भोज्य शब्द वना लिया है। इस प्रकार, पाणिनि के मत से भोज्य और भक्ष्य पर्याय है। कात्यायन का मत है कि सूत्रकार को भक्ष्य शब्द के स्थान पर अव्यवहार्य शब्द का प्रयोग कर 'भोज्यमभ्यवहार्य' सूत्र वनाना चाहिए था, नयोकि भोज्य और भक्ष्य मे अन्तर है। भक्षण केवल खर विशव, अर्थात् कही वस्तु का होता है, जो चवाकर खाई जाती है। सूप और यवागू खर विशव नहीं हैं। वे द्रव होते हैं। यदि भोज्य और भक्ष्य को पर्याय मान लेगे, तो सूप और यवागू भोज्य नहीं कहे जा सकेंगे।

पतजिल ने कात्यायन के मत पर आपित्त की है। उनका कथन है कि भक्ष चातु का व्यवहार केवल खर विशद पदार्थ के ही लिए नही होता। लोक में अवभक्ष, वायुभक्ष शब्दों का व्यवहार
देखा जाता है, यद्यपि वायु और जल खर विशद पदार्थ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भक्ष्य खर विशद
से भिन्न पदार्थ भी हो सकता है। इस प्रकार, पाणिनि और पतजिल दोनो भक्ष्य और भोज्य को
पर्याय मानते हैं। इसीलिए, पाणिनि ने पलल (मास), सूप और जाक को भक्ष्य माना है और
'भक्ष्येण मिश्रीकरणम्' (२-१-३५) के उदाहरण गुडपलल (गुड डालकर पकाया हुआ मास),
घृतपलल, घृतसूप, घृतशाक आदि शब्द मानकर उनमें 'पललसूपशाक मिश्रे' (६-२-१२८)
से आद्युदात्त स्वर का निर्देश किया है। उपर्युक्त शब्दों में सूप खर (कठिन या कडा) और विशद
-(अलग-अलग दानोवाला) नहीं होता। दूसरी ओर पाणिनि ने अन्न और मध्य में भी अन्तर
किया है, इसीलिए उन्होंने 'अन्नेन व्यञ्जनम्' (२-१-३४) और 'मध्येण मिश्रीकरणम्' (२-१-१६५) में अन्न और भस्य का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। अन्न सामान्य खाद्य को कहते ये और
भक्ष्य खर विशद, अर्थात् चवाकर खाये जाने योग्य खाद्य को। यद्यपि भाष्य और काशिका ने
इन दोनों के जो उदाहरण (द्यादन और गुडदाना) दिये हैं, उनसे यह अन्तर स्पष्ट नहीं होता।
ओदन और धाना दोनों ही भक्ष्य है और अन्न भी।

वास्तव में भक्ष्य और भोज्य में जास्त्रीय दृष्टि से अन्तर था। ज्ञास्त्रीय दृष्टि से जहाँ प्रयोग होता था, वहाँ भोज्य अभ्यवहार्य मात्र को कहते थे और भक्ष्य खर-विशद को, किन्तु सामान्य तया लोक में दोनो शब्दो का पर्याय रूप में ही प्रयोग होता था। पाणिनि ने भक्ष्य शब्द का प्रयोग दोनो दृष्टियों से किया है, इसीलिए उसमें ऊपर से देखने पर विसगित मालूम होती है।

मिश्रीकरण—मध्य पदार्थों को अधिक स्वादु बनाने के लिए उनमें कभी-कभी दूसरे पदार्थ भी मिलाये जाते थे। इन दोनों में एक मुख्य खाद्य होता या और उसका सहायक। मुख्य खाद्यों में घाना, पलल, सूप, जाक आदि थे और इनके मिश्रीकरण थे गुड, घृत, मूलक आदि। इनके सयोग से वने मिश्रीकृत पदार्थों को गुडधाना, गुडपृथुक, गुडपलल, घृतसूप, मूलकसूप घृतशाक और मुद्गशाक आदि कहते थे। इन उदाहरणों से मध्य पदार्थों की पाक-विधि पर

१. ७-३-६९, पृ० २०३ ।

भी प्रकाश पडता है। यथा— मांस गुड मिलाकर भी पकाया जाता था। दाल मूली मिलाकर भी पकाई जाती थी और शांक जिस प्रकार आज दाल मिलाकर पकाया जाता है, उसी प्रकार पत्रजिल-काल में भी पकाया जाता था। इसमें शांक मुख्य भक्ष्य होता था और मुद्ग मिश्रीकर्ण, अर्थात् सहायक। तिल भी मिश्रीकरण का काम देते थे। मिश्रीकरण-युक्त भक्ष्यों में गुडधाना का प्रचार सबसे अधिक था।

व्यंजन—व्यंजन शब्द अज घातु से बना है, जिसका अर्थ है 'प्रकाशित करनेवाला'। जब किसी चिकने पदार्थ से अथवा मघुर पदार्थ से इन्द्रियों की स्थित ऐसी जडीकृत हो जाती है कि उससे अन्य वस्तु के स्वाद का पता ही नहीं चलता या चलता है, तो ठीक नहीं चल पाता, उस समय जो वस्तु इन्ह्रियों को अपनी स्वाभाविक स्थिति वापस ला देती है, उसका नाम है राग। उसी को व्यंजन कहते हैं। यह नाम सार्थंक भी है। चिक्कण अथवा मघुर पदार्थों से जिह्वा पर एक प्रकार का लेप-सा बैठ जाता है। उसका प्रतिवन्ध आ जाने पर जिह्वा को अन्नरस की वास्तविक प्रतीति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति मे चटनी, घनिया, खट्टी या अन्य चटपटी वस्तु खाने से जिह्वा का वह लेप दूर हो जाता है और जिह्वा अन्नरस का ठीक अनुभव करने लगती है। इसीलिए चटनी आदि को व्यंजन कहते हैं। 'अञ्चोऽनपादाने' (८-२-४८) सूत्र के भाष्य मे पत्रजलि ने व्यंजन की यह परिभाषा दी है और 'अन्नेन च्यंज्जनम्' (२-१-३४) सूत्र के भाष्य में 'दघ्योदन' उदाहरण देकर 'दिघ' को व्यंजन स्वीकार किया है।' काशिकाकार ने 'व्यंञ्जनैरुपसिक्ते' (४-४-२६) में दिघ के साथ सूप और शाक का भी उल्लेख किया है।' इन सबसे भाष्यकार की उक्त परिभाषा की पूर्ण सगति नहीं वैठती। प्रस्तुत उदाहरणों से भोज्य के स्वाद में वृद्धि करनेवाले उसके सहायक खाद्य के लिए व्यंजन शब्द का प्रयोग रूढ जान पड़ता है।

इस प्रकार मिश्रीकरण और व्यजन तीन वातों मे भिन्न थे। प्रथम मिश्रीकरण व्यक्तिगत रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न होते थे, किन्तु व्यजन सामान्य रुचि पर आश्रित थे। पलल को गुड़ के साथ मिलाकर खाना न खाना पूर्णत व्यक्तिगत रुचि की बात थी, किन्तु दिव और ओदन या दिव और सूप रुचिसामान्य से सम्बद्ध था। दूसरे मिश्रीकरण की किया खाद्य तैयार करने की दशा मे पाचक करता था और भोजन-किया से पूर्व ही खाद्यान तथा मिश्रीकरण दोनो मिलकर एक हो जाते थे। व्यजन की स्थिति भिन्न थी। व्यजन और खाद्य दोनो अलग-अलग पकाये जाते थे

१. खरविश्वतमभ्यवहार्वं भक्ष्यम्। तस्य संस्कारक मिश्रीकरणम् ।---२-१-३५ काशिका तथा ६-२-१२८ काशिका।

२. ६-३-१५४ काशिका।

३. २-१-३५, पृ० २८६ ।

४. अञ्जेर्ब्यञ्जानस्यञ्जनं च प्रकाशनम्। यत्तत्त्मेहेन च मधुरेण च जडीकृताना-मिन्द्रियाणां स्वस्मिन्नात्मिन व्यवस्थापनं स रागस्तद्व्यञ्जनम्। अनर्थं खल्विप निर्वचनम्। व्यञ्ज्यतेऽनेनेति व्यञ्जनमिति।—८-२-४८, पृ० ३६७।

५. २-१-३४, पृ० २६८।

६. ४-२-२६ काशिका।

और भोच्ना उनका मिश्रण करना था। इस प्रकार, मिश्रीकरण और व्यजन-क्रिया के क्रां भी नित्र होने थे। नीसरे मिश्रीकरण आवन्यक न था। व्यजन आवव्यक था। इस प्रकार न्वाद-वृद्धि की दृष्टि में मिश्रीकरण व्यजन में एक कोटि लागे की किया थी।

उपसेचन-मुख्य अन्न में व्यजन मिलाने की किया को उपसेचन कहते थे और जिस नख अत में व्याजन मिलाया जाना था, उमे उपनिक्त' कहते थे। जैसे, दिव से उपसिक्त पदार्थ दाविक कहलाता था। उसी प्रकार दाल में उपनितन औदनसीपिक कहा जाता था।

नंसिष्ट-मिश्रीकरण की किया नमुष्टि नहलाती थी। उपनेचन मे दोना बल्लुएँ अन्त्रा-अन्त्रा रहती थी और पत्रव अवस्था में परस्पर मिला दी जाती थी। मनुष्टि वह प्रक्रिया कहलाती थी, जिससे विसी खाद्य के घटकसूत पदार्थ पकाने के पूर्व ही परस्पर मिला दिवे जाने थे और वे सब मिलकर एक वन जाने थे। काशिकाकार ने भी नमुष्ट पदार्थों को एकीमृत अभिन्न माना है । द्विय ने प्वार्ट गर्ट वस्तु, यया वटी आदि, दाविक कहलाती थी । इसी प्रकार, मरीचि में नमुष्ट दाल, बाक आदि मारीचिक, शृगवेर में नमुष्ट श्रागवेरिक<sup>र</sup>, पिष्यली से नमुष्टपैष्पलिक वहलाने थे। चूर्ण मे नम्प्ट अपूर या यानाचूर्णी कहे जाते थे। मुद्ग मे ममृष्ट लोडन (खिचडी) नया यवागु की मीद्रा मजा थी। लवण ने नमुष्ट मूप, आक या यवागु को खवण ही कहते थे। त्रवणसार नमकीन सार ना वीयक था। ये पदार्थ वाद्य पकने के पूर्व ही डाल व्यि जाने थे।

कान्यायन ने लवण के समृष्ट-निमित्त माने जाने पर आपत्ति की हैं। उनका कथन है कि लवण अब्द रसवाची है। वह छह रसो में एक है। लवणपुक्त (नमकीन) इस अर्थ में लवण अब्द का प्रयोग नहीं होता। वह लटाम की नम्ह रस का बोध कराता है। कारा इस अर्थ का लवण शब्द स्वतन्त्र है और लवण पानी, लवण दूव आदि प्रयोग नमक न मिलाये जाने पर भी होते ही हैं। कभी-कभी नमक टालने पर भी जब बाल, घाक आदि नमकीन नहीं लगते, तो लोग उन्हें अलोना कह देते हैं। उसलिए लवण शब्द में समृष्ट वर्ष में प्रत्यय कर फिर उसका लुक् करके लबण शब्द की लवण से संसृष्ट अर्थ में निष्यति करना व्ययं का प्रयत्त है; क्योंकि इस अर्थ में लवण स्वतन्त्र शब्द है ही।

१. ४-२-२६ काशिका ।

<sup>2. 8-8-22</sup> I

३. ४-४-२२ काशिका ।

४. ४-४-२२ काशिका ।

५. ४-४-२३ ।

६. ४-४-२५ ।

७. ४-४-२४।

८. रस वाच्येष रुवणशब्दो नैष संसृष्टिनिमित्तः। अतश्व रसवाची। असंसृष्टेऽपि हि लवणशब्दो वर्तते। तद्यया लवणं क्षीरम्। लवणं पानीयम्। संसृष्टेऽपि च यदा नोपलन्यते तहाऽऽह अलवणः सूप-, अलवणं शाकमिति ।—४-४-२४, पृ० २७६ ।

संस्कृत—विद्यमान वस्तु मे उत्कर्ष की वृद्धि करने का नाम सस्कार है। खाद्य पदार्थों को दही, मिर्च, अदरक आदि के साथ मिलाकर पकाने की प्रथा उसे स्वादिष्ठ वनाने के लिए थी। कुलत्य (कुलया), तित्तिडीक (इमली)और दर्दभक भी सस्कार के लिए प्रयोग मे लाये जाते थे। इनके द्वारा सस्कृत खाद्यों को कमश दाधिक, मारिचिक श्रागवेरिक, कौलत्य, तैत्तिडीक और दार्दभक कहते थे।

सस्कृत शब्द सामान्यतया पकाने के अर्थ मे प्रयुक्त होता था। भ्राप्ट्र (चूल्हे) पर पकाई हुई भोज्य वस्तु भ्राप्ट्र कहलाती थी। इसी प्रकार शूल (शलाका) एव उखा (कडाही) पर पकाये गये मासादि शूल्य और उख्य कहे जाते थे। दहीं, मट्ठे और दूव मे डालकर पकाई हुई वस्तुएँ दाधिक, औदिवित या औदिवित और क्षेरेय कहलाती थी। दहीं, तक आदि मे सस्कृत और दहीं, तक आदि से सस्कृत वस्तुओं मे भेद होता था। जो वस्तुएँ दिव आदि मे सस्कृत होती थी, उनके लिए दिव केवल आवारभूत होता था, किन्तु उसका सस्कार (स्वादोत्कर्प) लवणादि से किया जाता था और जो दहीं आदि से सस्कृत होती थी, उनमे स्वाद-वृद्धि का सायम मात्र दिव आदि होता था, अधारभूत वस्तु अन्य कोई रहतीं थी।

भोजनार्थं निमन्त्रण—अपने घर पर दूसरों को भोजन के लिए बुलाने की प्रथा वहुत पुरानी है। लोग विशेप अवसरों पर मित्रो, सम्बन्धियों और ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाते थे। निमन्त्रण के बुलावे दो प्रकार के होते थे। आमन्त्रण और निमन्त्रण। आमन्त्रण भोजनार्थं सामान्य बुलावे को कहते थे। यह आमन्त्रित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर था कि वह आमन्त्रण स्वीकार करे, या न करे किन्तु निमन्त्रण स्वीकार करना आवश्यक होता था। निमन्त्रण द्रव्य या कव्य के दिये, जाते थे। यज्ञ या श्राद्ध-सम्बन्धी भोजन के लिए की जानेवाली प्रार्थना निमन्त्रण कहलाती थी। निमन्त्रण को अस्वीकार करना अधर्म माना जाता था। किसी-किसी के मत से भोजन की सामग्री पाम होने पर समीपस्थ व्यक्ति को खाने के लिए कहना निमन्त्रण कहलाता था और भोजन तैयार होने से पहले दूर से किसी को बुलाना आमन्त्रण कहलाता था। 'निमन्त्रण काह्मणों को दिये जाते थे। और उन्ही के लिए यह नियोग था। फिर भी, वहुत-से ब्राह्मण श्राद्ध मे भोजन नहीं करते थे वे अश्राद्धभोजी कहलाते थे। 'जो लोग श्राद्ध-भोजन स्वीकार करते थे, वे लोग सामान्य थे। श्राद्ध मे न खानेवाले अश्राद्धभोजी कहे जाते थे। कुछ परिवार हव्यक्त्य भोजनों मे परस्पर एक दूसरे को ही न्योत लेते थे। निमन्त्रण स्त्रियों को भी दिये जाते थे और यह परस्पर निमन्त्रण' की प्रथा उनमे भी थी। कभी-कभी एक ही ब्राह्मण को कई निमन्त्रण

१. ४-४-३, ४ काशिका।

२. ४-२-२६, ४-४-१७, १८, १९, २० तया ४-४-१८ काशिका।

३. सिन्नहितेन निमन्त्रणं भवत्यसिन्निहितेनामन्त्रणम्। यन्नियोगतः कर्त्तन्यं तिन्नमन्त्र-णम्। कि पुनस्तत् ? हव्यं कव्यं वा। बाह्मणेन सिद्धं भुज्यतामित्युक्नेऽवर्मः प्रत्याख्यातुः। सामन्त्रणे कामचारः।——३-३-१६१, पृ० ३३५ ।

٧. ३-२-८०, पु० २२९ ١

<sup>4.</sup> ८-१-१२, पू० २७७ ।

प्राप्त हो जाते थे। ऐसी दबा में वह एकाविक स्थानों पर भी भोजन कर लेता था। मृदु विशद ओदन और दूध-दही का लालच देकर भोजन के लिए आग्रह करने का उल्लेख भाष्य में है और एक बार भोजन कर लेने पर भी निमन्त्रित व्यक्ति दिख, दूध और मृदु विशद ओदन के लालच से आमस्त्रण स्वीकार कर लेता था।

सहभोजन—सहभोजन को समाश कहते थे। समाश में भी ओदन परीसा जाता था। समाश में शरावों (पात्र) का व्यवहार होता था। जिनको हीन दृष्टि से देखा जाता था, वे पित्त से अलग या बाद में विठायें जाते थे। 'माठर और कौण्डिन्य वैठें रहे। वे अभी (सव के साथ) भोजन नहीं करेंगे।' 'सव ब्राह्मण भोजन करें। माठर और कौण्डिन्य वैठें रहे। वे अभी (सव के साथ) भोजन नहीं करेंगे। 'सव ब्राह्मणों को दहीं दो, किन्तु कौण्डिन्य को मट्ठा दो' ये उल्लेख भाष्य में कई स्थानों पर मिलते हैं। र

उपवास—विशिष्ट अवसरो पर लोग ब्रत या उपवास भी करते थे। ब्राह्मण दूब, अिनय यवागू और वैज्य आमिक्षा पीकर उपवास करते थे। कभी-कभी लोग केवल जल पीकर और कभी निराहार एव निर्जल रहकर ब्रत रखते थे। ये लोग अन्यक्ष और वायुभक्ष कहलाते थे। उस पित को भोजन निश्चित रहता था। उस दिन शालि-मासादि खाना विजत था। वैदिक काल से यह प्रथा चली आती थी।

वर्जित भोजन—ब्राह्मण के लिए सुरापान वर्जित था। भूल से भी सुरापान करनेवाला पितित माना जाता था। के केवल यजकर्म इसका अपवाद था। सुरापान सामान्य जनों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता था। मास के विषय में कोई निपेच भाष्य में नहीं उपलब्ध होता। हाँ, पाँच पचनस प्राणियों का मास खाया जा सकता है, यह कथन अवश्य प्राप्त होता है। ये पचनस प्राणी ब्राह्मणों के भी सक्ष्य थे। ग्राम-कुक्कुट और ग्राम-सूकर अवश्य असस्य थे, किन्तु आरण्य भस्य थे। शार्जु पक्षी का मास का भी अभस्य जान पडता है। भाष्यकार ने पलाण्डु आरण्य भस्य थे। शार्जु जंग्वी का उल्लेख किया है। शार्जु का पृथक् नाम-ग्रहण ही उसके भक्षयिता के हीनत्व का चीतक है। पलाण्डु स्वयं अभस्य खाद्यों में था। केवल पलाण्डु भी अभस्य माना जाता था। जो कोई उसके साथ सुरा भी पिये, उसका तो कहना ही क्या। भाष्यकार ने ऐसे व्यक्ति

१. १-४-४९, पृ० १७३।

२. १-१-७२, पू० ४४७।

इ. आ० २, पृ० ७१ तया १-४-४७, पृ० २८७।

४. आ० १, पृ० १९ ।

५. आ० १, पृ० १४।

६. आ० १, पृ० ५।

७. १-२-६४, पृ० ५८७ ।

८. आ० १, पू० ११।

९. २-२-३६ पृ० ३९२।

को वृषलरूप कहा है।' ब्राह्मणी के लिए तो सुरापान नितान्त गहित था। सुरापी ब्राह्मणी परलोक मे पति का सहवास नही प्राप्त करती, यह विश्वास था।'

सामान्यत. भूमि पर बैठकर भोजन करने की प्रथा थी। बुभुक्षा और पिपासा होने पर खाने की इच्छा के लिए तथा विना भूख-प्यास के भी लालचवश खाने की इच्छा के लिए पृथक् कियाओं का प्रयोग होता था। इससे कुछ लोगों की भोजन-भटता पर प्रकाश पडता है। वहुत खानेवालों को कुण्डोदर कहते थे। ऐसे लोग प्रथस सखादक और सखादकी (स्त्री) कहे जाते थे। ऐसे लोग और किसी काम को तो जाते नहीं, वस भोजन के समय उपस्थित हो जाते है। इसीलिए इन्हें पात्रेसित कहते है। खाने के बाद पात्र में छोड़ा हुआ भोजन उद्धृत कहलाता था।

भिक्षक— कुछ लोग् भोजनार्थं केवल भिक्षा पर निर्भर करते थे। भिक्षा प्रचुर और व्यजनवती भी मिल जाती थी। इनके लालच से कुछ लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से टिक जाते थे। भाँगनेवालो की सख्या बहुत थी। गृहस्थ उनसे तग आ जाते थे। पर क्या करते। भिक्षकों के डर से भोजन वनाना तो वन्द नहीं किया जा सकता था। भिक्षा के समूह को भैक्षा कहते थे। भिक्षा से ही सुभिक्ष (सम्पन्न) शब्द वना है। पैदावार अच्छी होने के कारण भिक्षा सरलता से मिल जाती थी। भ

१. ५-३-६६, यु० ४६०।

२. ३-२-८, पु० २१० ।

३. ३-१-९४, पृ० १७८।

४. ७-४-३४ ।

५. ६-२-१०८ काशिका।

६. २-१-४८ ।

७. ४-२-१४ काशिका।

८. २-४-३७ तया ५-२-९४, पू० ४१०।

९. भिक्षाश्चापि प्रचुरा व्यञ्जनवत्यो लन्यमाना वासं प्रयोजयन्ति । भिक्षा वासयन्ति ।——३-१-२६, पृ० ७२।

१०. न च भिक्षुकाः सन्तोति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते ।—६-१-१३, पृ० ४।

११. १-२-६४, पृ० ५७७।

१२. १-२-५२, प० ५५४।

## अध्याय ११

## परिवहन

वाह्य या वाहन—यातायात के मुख्य सावन शकट और रथ थे। ये स्थल-पय ने व्यक्तियों एवं वस्तुओं को ले जाने के काम आते थे। सामान्यतया इन्हें 'वह्य' कहते थे। वह्य का अयं घा ले जाने के सावन शकट आदि। जहाँ करण या सावन अयं अमीप्ट नहीं था, वहाँ 'वाह्य शब्द का प्रयोग होता था। बीरे-बीरे 'वह्य' शब्द का प्रयोग कम हो गया और उसके स्थान पर 'वाहन' शब्द का प्रयोग होता था। होने लगा। यो होने लगा। वे डोई जानेवाली वस्तु वाह्य' कहलाती थी।'

वाहनों के प्रकार—वाहन दो प्रकार के थे . स्थलीय और जलीय। स्थल-वाहनों में गक्ट और रथ मुख्य थे और जल-वाहनों में नौ। जल के वाहनों को उदबाहन या उदकबाहर्ने कहते थे। कभी-कभी ये परस्पर भी एक दूसरे के वाहन वन जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि स्थल में गाड़ी नाव को ढोती है और जल में नाव गाड़ी को।

शकट—शकट सवारी के काम लाते ये और वोझ होने के भी। वे मनुष्यों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के सामन थे। किष्ण आदि की पैदावार भी उन्हीं से डोई जाती थी। भाष्यकार ने वस्तुविशेष से भरी हुई गाडी तथा वस्तुविशेष भरने के लिए उसके पास खडी की गई गाडी के लिए विशिष्ट शब्दों का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ, ईस से भरी हुई या गर से भरी हुई याडी को डक्षुवाहण और शरवाहण कहते थे। यदि गाड़ी में भरने के लिए डक्षु या शर उसके पास रसे होते थे, तो भी उन गाड़ियों को इक्षुवाहण और शरवाहण ही कहते थे। किसी-किसी आचार्य के मत से जो भी वस्तु गाड़ी में भरी हो या जो व्यक्ति गाड़ी ने सवार हो, उसके नाम पर गाड़ी के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता था—जैसे गर्गवाहन। किन्तु, यदि गर्ग की गाड़ी खुली हुई हो तो उसके लिए गर्गवाहन शब्द ही आता था।

१. वह्यं करणम्, बहल्यनेनेति वह्यं शकटम्, बाह्यमन्यत् ।—ऋ० १-१०२, काशिका।

<sup>3. /-</sup>X-X :

३. वाहनं वाह्यादिति वक्तव्यम् ।---वही ।

४. ६-३-५८ काशिका ।

५ १-१-१, पु० १२० ।

६. १-२-२४, पृ० १६० ।

७. वाहनमाहितात्, आहितोपस्थितयोरिति वक्तन्यम्, इहापि यया स्यात्, इस्-वाहणम्, ज्ञरवाहणम् ।—-८-५-४, पृ० ४७९ ।

८. अपर आह, बाहनं बाह्याबिति वन्तन्यम् यदाहि गर्गाणां बाहनमपविद्धं तद मानृत् गर्मनाहनम्।—बही।

गाडियाँ आकार के अनुसार बडी और छोटी होती थी। वड़ी गाडी शकट और छोटी शकटी कहलाती थी। शकट और शकटी चलते हुए शब्द करते थे। यदि घुरी मे तेल न पड़ा हुआ, तो गाडी कूजती हुई चलती थी। व्यापार-वस्तुएँ ढोने के लिए गाड़ियों के सार्थ (समूह) एक साथ निकलते थे। शकट-साथं मेलों के अवसर पर भी चलते होगे। भाष्यकार ने गाडियों के शब्द करने का उल्लेख करते हुए कहा है कि शाकटायन नामक वैयाकरण को रथ्य मार्ग पर बैठे हुए होने पर भी पास से जाते हुए शकट-सार्थं का पता नहीं चल पाया।

गाँव के तक्षा शकटी और शकट बनाते थे। शकटों में कुछ बहुत बडे होते थे, जिन्हें खीचने के लिए आठ बैल एक साथ जोते जाते थे। मार्ग ठींक न हुआ, तो कभी-कभी चलते हुए शकट टूट जाते थे, इसलिए शकटवाहक को मार्ग के ऊँच-नीच होने का ध्यान रखना पडता था। कभी कमजोर होने से गाडी के अक्ष टूट जाते थे। तब बढई नये अक्ष बनाकर डालता था। एक स्थान पर भाष्य में कहा गया है कि इस अक्ष ने गाडी का वैसा साथ नहीं दिया, जैसा पहले-वाले ने दिया था।

शकट से माल ढोना एक व्यवसाय था और आय का साघन था। कुछ लोग केवल यही कार्य करते थे और इसीलिए वैल पालते थे।

रथ—शकट सामान्य किसान का वाहन था। कृपि-कार्य मे तथा वोझ ढोने मे ही उसका विशेष उपयोग होता था। लम्बी यात्रा के लिए रथ का व्यवहार होता था। सम्पन्न लोग रथ रखते थे और उसी पर सवारी करते थे। भाष्यकार ने कुण्ड या वन तक जाने के लिए रथ के उपयोग का उल्लेख किया है। उन्होंने पैंदल, घोडे पर और रथ पर की गई यात्राओं को उत्तरीत्तर शाल मे सम्पन्न होनेवाली कहा है। रिश्वक बहुत जी झ चलता है, घुडसवार उससे घीरे और पदाति उससे घीरे चल पाता है। एक अन्य स्थान पर भी उन्होंने इन तीनो साधनों का साथ-साथ भिन्न कम से उल्लेख किया है— भड़के हुए घोडे से गिर पड़ा, दौडते हुए

१. यत्कूजित शकटम्, यती कूजित शकटी, यद्ररयः कूजित ।----८-१-३० पृ० २८८।

२. १-३-२१, पु० ६२।

४. २-३-५, पू० ४०८ ।

५. ६-३-४६, पृ० ३३४।

६. अनेन चेद्यास्यति न शक्टं पर्याभविष्यति ।---३-३-१५६, पृ० ३३४ ।

७. २-१-१०, पृ० २७२ ।

८. गौरयं शकटं वहति गोतरोऽयं यः शकटं वहति सीरं च ।—५-३-५५, पृ० ४४५ ।

९. सा० २, पृ० ६९ ।

१०. १-१-७०, पु० ४४५ ।

रथ से गिर पड़ा, जाते हुए सार्थ से मटक गया।' रथ की सवारी सुखद मानी जाती थी। ख कहते ही उसे थे, जिसमें विहार किया जाय।'

रय के लिए विज्ञिष्ट मार्ग बनाये जाते थे। ये मार्ग चौड़े और समतल होते थे। यक्ट सँकरे और ऊवड़-खावड़ मार्ग में भी चले जाते थे, किन्तु रय के लिए प्रशस्त मार्ग अपेक्षित होता या। गति तीन होने से विषम मार्ग में उसके उलटने या टूट जाने का भय अविक रहता था। तीन्न गति से चलता हुआ रच नीचे दवे पौद्यों की जड़ें तक उत्ताड़ देता या टेड़ी कर देना था। इसीलिए, उसे 'मूल-विभुज' कहते थे। रय के मार्ग को रच्या कहते थे। रख्या पर चलता हुआ रय मृटु घोप करता चलता था।

प्रवेता या प्राजिता — रथ के हाँकनेवाले को सारिय कहते थे। वह रथ मे वाई और वैठता था, इसलिए वह सच्चेप्ठा भी कहलाता था। 'सारिय के लिए सूत यव्द मी प्रयुक्त होता था जिसका अर्थ था अच्छी प्रकार हाँकनेवाला। इसी अर्थ मे प्रवेता और प्राजिता यद मी वनते थे। इनमे प्रवेता व्याकरण की दृष्टि मे गृद्ध था, किन्नु लोक मे, विशेषत सारियों में प्राजिता का शब्द प्रचलित था। भाष्यकार ने गत्यर्थक 'अज् को 'वी' आदेश करने के प्रसम में 'प्राजिता' शब्द की निष्पत्ति पर एक मनोरजक वार्त्ता दी हैं। उन्होंने 'प्राजिता' शब्द का उन्लेख कर प्रवन किया है कि क्या यह प्रयोग उचित हैं विशेष जार उत्तर 'हाँ मे देते हुए निम्मलिवित वाद उपस्थित किया है—

कोई वैयाकरण किमी रथ को देखकर वोला, 'इस रय का प्रवेता (सारिय) कौन है?' सूत ने उत्तर दिया, 'आयुप्मन्, इस रय का प्राजिता में हूँ।' वैयाकरण ने कहा, 'प्राजिता तो अपजब्द (अजुद्ध) है।' मूत वोला, 'दिवानाप्रिय (आप) आकरण से निष्पन्न होनेवाले गब्दो की ही जानकारी रखते हैं, किन्तु व्यवहार में कौन-सा शब्द इष्ट है, यह नही जानते। 'प्राजिता' प्रयोग जास्त्रकारों को मान्य है। ' इस पर वैयाकरण चिढकर वोला, 'यह दृश्त (दुष्ट सार्ग्य) तो मुझे पीडा पहुँचा रहा है।' मूत ने जान्त भाव से कहा, 'महोदय, मैं मूत हूँ। मूत जब्द विम् यातु के आगे कत प्रत्यय और पहले प्रशसार्यक 'मु' उपसर्ग लगाकर नही बनता है, जो आपन प्रशसार्यक 'मूत' निकालकर कुत्सार्यक 'दुर्' उपसर्ग लगाकर 'दृश्त' गब्द वना लिया। सूत 'सूज् मातु' (प्रेरणार्यक) से बनता है और यदि आप मेरे लिए कुत्सार्यक प्रयोग करना चाहते हैं। तो आपको मूझे 'दु नूत' कहना चाहिए 'दृश्त' नही।'"

उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि सारिथ, सूत और प्राजिता तीनो ग्रन्दो का प्रचलन

१. १-४-२४, पृ० १६१ ।

२. रमन्तेऽन्मिन् रथ इति ।---१-२-२५, पृ० १६१ ।

३. इ-२-५ पृ० २१० ।

४. रयाय हिता रथ्या ।-4-१-६०, पृ० २९८ ।

५. ८-१-३०, पृ० २८८ ।

६. ८-३-९७, पृ० ४६२।

७. २-४-५६, पृ० ४९२ ।

हाँकनेवाले के लिए था। व्याकरण की दृष्टि से प्रवेता शब्द शुद्ध माना जाता था। इसी प्रकार 'सूत' की व्युत्पत्ति के विषय मे भी वैयाकरणों में मतभेद था।

परिवृत रथ—रथ वस्त्र से मढे जाते थे। उनकी टाप या छत वस्त्र से छाई हुई रहती थी। इसी प्रकार, चारी पार्व्व भाग वस्त्र से ढके रहते थे। ऐसे रथ वास्त्र कहलाते थे। जिस वस्त्र से वे परिवृत रहते थे, वह भी रथ का ही एक भाग होता था। रे रथों के बैठने के स्थान तथा अन्य भाग कम्बल से भी मढे जाते थे। चमं का व्यवहार भी रथ को समन्तर (चारों ओर से) मढ़ने के लिए होता था। ऐसे, रथ काम्बल और चामंण कहलाते थे। वास्त्र, काम्बल और चामंण शब्दों का प्रयोग रथ के लिए ही होता था। वस्त्र से ढके हुए शरीर को वास्त्र नहीं कहा जा सकता था। अधिक घनवान् लोग अपने रथों को पाण्डुकम्बल से परिवृत्त करते थे। पाण्डुकम्बल अपेक्षाञ्चत अधिक मृत्यवान् होता था, इसलिए इसे राजास्तरण कहते थे। यह रगीन होता था या इसमें किनारे किनारे-रगीन पट्टी रहती थी। इस कम्बल का स्वात घाटी से सारे भारत में निर्यात होता था। पाण्डुकम्बल से परिवृत रथ पाण्डुकम्बली कहलाता था। यह शब्द भी रथ के लिए ही प्रयुक्त होता था। द्वीपी और ज्याझ के चर्म भी रथों पर मढ़े जाते थे। इन चर्मों से मढ़े रथ हैं प्र और वैयाझ कहलाते थे। "

रथवाहक—रथो का समूह रथ्या या रथकट्या कहलाता था। वाहक पशु या पात्र के अनुसार रथ के आकार में अन्तर होता था। रथ में जुतनेवाले पशुओं में अस्त, उच्ट्र और गर्दम के नाम भाष्य में आये हैं। इनके रथ कमश आस्त्र, औष्ट्र और गार्दम होते थे।

रथाद्रग—पत्र या वाहन के अनुसार रथों के आकार तथा लकड़ी में अन्तर होता था और वाहनों के अनुसार ही रथ के अङ्ग बनाये जाते थे। रथ के अगो को अपस्कर कहते थे। रथाग से मिन्न अर्थ में अपकर शब्द का प्रयोग होता था। रथागों में चक मुख्य था। रथ के चक को रथ्य कहते थे। रय्य चकवाहक पत्रुओं के अनुसार भिन्न-भिन्न आकार के होते थे। इसी प्रकार युग का आकार भी भिन्न होता था। इसीलिए, भिन्न मिन्न वाहनों के रथों के चकादि अङ्गों के लिए अलग-अलग शब्द निश्चित थे, यथा आश्वरथ, औष्ट्रथ या गार्दमरथ चक। रथ्य शब्द रथ और शकट के चका अन्तर भी सुचित करता है। शकट के चक रथ्यों के समान पुट्ट और कलापूर्ण

१. ४-२-६०, पु० १७१ :

२. वही, काशिका ।

३. ४-२-११ काशिका ।

४. ४-२-१२ काशिका।

५. ४-२-५० तथा ५१ ।

६. ४-३-१२३, पृ० २५१।

७. ६-१-१४९ काशिका ।

C. 8-3-828 1

९. पतन्ति येनेति पत्रमश्वादिकं वाहनमुन्यते—आश्वरथं चक्रम् औष्ट्ररथं गार्दभ-रयम् ।—४-३-१२२ काशिका।

नहीं होते थे। आश्वरय आदि का प्रयोग भी रथागों के लिए ही होता था। अश्वरयादि से सम्बद्ध अन्य वातों के लिए नहीं। चन के भी अनेक अग होते हैं, जिनमें नामि, नम्य, अर, अक्ष का उल्लेख भाष्य में हुआ है। जिस प्रकार नामि सम्पूर्ण शरीर का केन्द्रविन्दु होती है, उसी प्रकार चन की नामि भी पहिये का केन्द्र-स्थल होती है। पिह्ये की वीच की गोलाकार लकड़ी को नामि कहते थे और पिह्ये के वाह्य गोलाकार काष्ठों को नम्य। नामि और नम्य को जोडनेवाले थे अर। नामि के मध्य छिद्र को, जिसके भीतर अर डाला जाता था, उसे अक्ष कहते थे। अक्ष में पुरा या घू रहती थी। अक्ष लोहे का होता था और घूरा लकड़ी की।

भाष्यकार ने नाभि और नभ के पारस्परिक अन्तर पर पर्याप्त विचार किया है। नाभि से नम्य शब्द की व्युत्पत्ति प्रविश्वात करते हुए भाष्य मे शका की गई है कि नाभि की प्रकृति नम्य को नहीं माना जा सकता और यत् प्रत्यय विकृतिवाचक गब्द से उसकी प्रकृति वतलाने के लिए ही होता है। गोलाकार पित्वये के वाहरी मण्डलचक का नाम नम्य होता है। इसका उत्तर देते हुए भाष्य मे कहा गया है कि नाभि शब्द को शाखादिगण (५-३-१०३) मे पढ़ना चाहिए और उसे हुस्व कर देना चाहिए। इस प्रकार 'नाभि के समान' इस अर्थ मे 'य' प्रत्यय होकर नम्य शब्द निष्पन्न हो जायगा। यदि पूछा जाय कि नाभि और नम्य मे कौन-सा ऐसा साम्य है, जिसके कारण इस सूत्र से 'य' प्रत्यय होगा, तो कहा जा सकता है कि अक्ष को घारण करना और घूमना दोनो समान है। दूसरे वैयाकरण के मत से तेल सोखना और उसे पास के रथागो पर फैलाना दोनो मे समान है। इसी प्रसग मे भाष्यकार ने अरोवाले चक्को तथा अर निकले हुए चको का भी उल्लेख किया है, जो यह सूचित करता है कि भाष्यकार रथ के समस्त अगो और उपागो की पूर्ण जानकारी रखते थे। इतना ही नही, वे घुरा मे तेल चुपड़ने तथा नम्यादि के छिद्रों मे तेल डालने की आवश्य कता और प्रक्रिया से भी अवगत थे। र

घुरा या घुर् शकट और रथ के मध्य में रहती थी। रथ या शकट का सारा वोझ घुरा को झेलना पडता था। इसलिए, इसका पुष्ट होना आवश्यक था। एतदर्थ, रथकार पुष्ट काष्ट-वाले वृक्षों को ही चुनते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि रथकार हाथ में आरी और कुरहाडी लेकर मूल से ऊपर तक वृक्षों को काटते और लकडी छाँटते हैं। भाष्यकार घुरा की दृढता का महत्त्व भली भाँति जानते थे, इसीलिए, उन्होंने 'वृढ घुरावाले सक्ष' की चर्चा की है। अक्ष लोहे के होते हैं, फिर भी उनका पुष्ट होना या न होना लोहे की योग्यता पर निर्मर होता है। कमजोर अक्ष को 'कक्ष' कहते थे, उपाधि नम्य बनानेवाले खण्डों को कहते थे, जिन्हें लोकमापा में 'युट्ठी' कहते हैं। जिस काष्ठ से बनी उपिध होती थी, उसे औपधेय कहते थे। इस प्रकार उपिध और औपधेय क्यावहारिक रूप में एक ही वस्तु थी। काष्ठ पर वल देना होता, तो औपधेय

१. ४-३-१२०, पू० २५२।

२. ५-१-२, पू० २९६

३. ४-१-३, पु० १८

४. बृढ़पूरक्षः ।---५-४-७४, पृ०५०२।

<sup>4. 4-3-2081</sup> 

अौर रथाग पर वल देना होता था उपिघ शब्द प्रयुक्त होता था। उपिघ विकृति है और औप-धेय प्रकृति, इस विपय को लेकर भाष्यकार ने पर्याप्त विचार किया है। उन्होंने कहा कि उपिघ से औपधेय शब्द नही बनना चाहिए, क्योंकि औपघेय उपिघ विकृति की प्रकृति नही है, वह तो स्वय रथाग है। उपिघयो को ही ऊवड-खावड मार्ग के घक्के झेलने होते है। इसिलए उनका बहुत पुष्ट होना आवश्यक होता है। सम्भवत. 'औपघेय' शब्द पुष्ट काष्ट की ओर रथकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही व्यवहृत हो गया था। इसी प्रकार नाभि के लिए भी मजबूत लकड़ी ढूँढी जाती थी अन्यथा गड्ढे मे गिरने पर नाभि के बीच से फट पडने का भय था। साधारणतया शिश्वण की लकड़ी नाभि के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। उपिघ या नभ्य के लिए भी उसी लकड़ी का प्रयोग होता था।

परमरथ—लकडी अच्छी और पुण्ट न हुई, या रथकार ने वनाने मे कोई त्रुटि कर दी, तो रथ अच्छा नही वन पाता था। ऐसे रथ को कद्रय कहते थे। इसी प्रकार श्रेप्ठ, सुन्दर कला-पूर्ण रथ परमरथ कहलाता था। परमरथ के चक्र, घुरा आदि अंग परमरथ्य कहलाते थे। सम्भवत., परमरथ वड़े आकार के रथ को कहते थे। उसके अग भी अपेझाकृत वडे होते थे।

प्राप्वद्भूरण—शकट और रथ के अगों का पृथक्-पृथक् निर्माण कर उन्हें यथास्थान विठाना भी कौशल की अपेक्षा रखता है, क्योंकि रथाग या शकटांग कितना ही पुष्ट और सुन्दर क्यों न हो, अकेले यात्रा का साधन नहीं वन सकता। इसीलिए भाष्यकार ने कहा है — 'रथ के अलग-अलग अग या अवयव गमन के साधन नहीं वन सकते, किन्तु उनका समुदाय-रूप रथ गमन के काम आ सकता है। रथकार द्वारा प्रत्येक अवयव के ठीक-ठीक विठा देने पर भी कुछ काम शेप रह जाता है और वह है घुरी तथा युग को रस्सियो से वाँचना। पहिये अक्ष मे फेंसे रहते थे। बुरी के चलने से वे चलते थे। किन्तु, वृरी पर जमा कर रखी हुई गाडी का ढाँचा धक्का लगते ही उससे हट सकता था। इसी प्रकार 'युग' (जुए) को शकटमुख या रथमुख से वाँचना आवव्यक था। रथ मे चारो ओर वस्त्र, कम्बल या चर्म लगा दिया जाता था, किन्तु शकट मे लगे हुए उण्डो का मध्य भाग रज्जु से पूरा जाता था। इस तरह रज्जु से यथास्थान वाँघने के बाद ही शकट या रथ चलने योग्य होते थे। वन्यन द्वारा शकट या रथ को यात्रा-योग्य वनाकर जाने के लिए 'प्राघ्व-कृत्य गत 'ऐसा वाक्य प्रयुक्त होता था। 'प्राघ्व-कृत्य को यात्रा-योग्य वनाकर जाने के लिए 'प्राघ्व-कृत्य गत 'ऐसा वाक्य प्रयुक्त होता था। 'प्राघ्व-कृत्य को अवक्ता गही थी, वहाँ 'प्राघ्व-कृत्व गत ' ऐसा प्रयोग हो सकता था।'

१. ५-३-१३, पृ० ३०३।

२. ५-१-२, पृ० २९७।

३. ६-३-१०२।

४. १-१-७२, पु० ४५४।

५. १-४-७८ काशिका।

रथ यात्रा के साघन तो थे ही, वे सेना के भी महत्त्वपूर्ण अग थे। सेना चार भागो में विभक्त होती थी—हस्ती, अक्व, रथ और पदाति।

पत्र-बाहन-प्याथि को पत्र कहते थे। पत्र उसे कहते थे, जिसके द्वारा जाया जाय। सवारी के पशुओं के लिए वाहन शब्द भी प्रयुक्त होता था। इस प्रकार, पत्र और वाहन पर्याय थे। जो पत्र गाडियों में जोते जाते थे, वे युग कह्लाते थे। वैल, अश्व, हस्ती, उष्ट्र और गर्दभ युग्य पत्र थे।

वाहनो के नाम-पश् जिस गाडी मे जोते जाते थे, उसके अनुसार उनका नाम पड जाता था। शकट मे जतनेवाले वैल को शाकट कहते थे। हल जोतनेवाले वैल होलिक या सैनिक कहे जाते थे। इसी प्रकार रथ खीचनेवाला वैल रथ्य कहलाता या और वडे रथ को खीचनेवाला परमरथ्य। पूट्ट वैल या अश्वादि कभी-कभी दो रथो को भी एक साथ खीच छेते थे। एक साथ हो रयों को खीचने की शक्ति रखनेवाले पश को द्विरय कहते थे, मले ही वह दो रयों में जुता हुआ न हो। दो रथो मे जुते हुए और उन्हें वहन करते हुए पशु की द्विरथ्य कहते थे। भाष्यकार ने इन दोनो शब्दो का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'रथ को ढोता है' एक बात है और रथ को ढोनेवाला' दूसरी, भले ही एक ही पश दोनो अर्थों का वाचक हो। 'गाडी के दोनो ओर आवश्यकतानुसार जुतनेवाले युग्य सर्वघुरीण कहलाते थे और केवल एक ओर ही चलनेवाले एकष्रीण। वाई या वाई ओर चलने की दृष्टि से उत्तरष्र्रीण, दक्षिणषुरीण आदि शब्द भी प्रचलित थे। काशिकाकार द्वारा सूत्र का योग-विभाग कर इन शब्दो को निप्पन्न मानना उनके प्रचलन का द्योतक है। सामान्यतया गाडी या रथ खीचनेवाले पशु धूर्य या घौरेय कहे जाते थे। बैल सामान्यतया शकट मे जोते जाते थे। यो रथ मे भी उनका प्रयोग होता था। श्रेष्ठ वैल ही रथ मे चलते थे। भाष्यकार ने अनवान् को अटरथ कहा है। १० अञ्च और गर्दभ भी बाहन खीवते थे। इसी प्रकार उष्ट्र और हस्ती भी। जिस वाहन को अश्व खीचता था, उसे आश्व कहते थे। गादर्भ, औष्ट्र वाहनो का भी उल्लेख भाष्य मे मिलता है। 18

वाहक---वैल, उष्ट्र, अश्व और हस्ती स्वतन्त्र रूप से भी पत्र या वाहन माने जाते थे। शकट आदि मे भी जब ये जुतते थे, तब शकट इनका 'वाह्य' कहलाता था। सूत्रकार ने गोसारिय के

१. १-१-७२, पृ० ४४७।

२. वही, तथा २-४-२ काशिका।

३. ३-१-१२१ काशिका।

<sup>8. 8-8-68,</sup> CO 1

५. वही ।

इ. ४-४-७६, पु० २८४ ।

७. ४-४-७८, ४-४-७९ काशिका ।

<sup>8-8-80</sup> B

९. २-२-२४, पृ० ३३६ ।

१०. ४-३-१२० पृ० २५१।

११. वही ।

साथ गोसाद और गोसादि शब्दों का भी उल्लेख किया है। उप्टूसादी तो सामान्य वात है। अथव-वार या अश्ववाल का उल्लेख भाष्य में मिलता है। हाथी के साईस को हस्तिपक कहते थे। भाष्य में कहा है—'महावत हाथी पर वैठते है। लोग स्थल में हाथी पर वैठते हैं और हाथी उन्हें अपने ऊपर विठाता है।' गोसाद, उष्ट्रसाद आदि लोग गोसारिय या अन्य सारिययों से भिन्न होते थे। सूत्रकार ने युक्तारोही शब्द का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवत. 'घुडसवार अधिकारी' के लिए है।' इसी प्रकार परिस्कन्द शब्द का प्रयोग प्राच्य तथा भरत लोगों में होता था। अन्य प्रदेशों में परिष्कन्द शब्द का प्रचलन था। परिष्कन्द रथ के दाये-वाये चलनेवाले रथकों के लिए प्रयुक्त होता था। सर्वपत्री लोग सब वाहनों के हाँकने में निपुण होते थें। अश्व के सवार को आश्विक कहते थे। रथ की गति अश्व से तीव होती थी। सावारण अञ्च एक दिन में चार योजन चलता था, किन्तु अच्छा घोडा आठ योजन तक प्रतिदिन चल लेता था। घोडा एक दिन में जितनी मजिल तय करता था, उतने को आश्वीन कहते थे। आश्वीन अब्बा साधारण और विशिष्ट घोडों के भेद से चार और आठ योजन दूरी को कहते थे।

जलवाहन—यह तो हुई स्थल के सवहन की वात। जल के वाहन की समस्या इससे मिन्न थी। भाष्यकार देश के चारो ओर के विस्तृत समुद्र से परिचित थे। "समुद्र का उल्लेख उन्होंने वार-वार तथा इस ढग से किया है, जैसे वे उसके महत्त्व से पूर्ण परिचित हो। एक स्थान पर उन्होंने पारियात्र पर्वंत के समीपवर्ती समुद्र की भी चर्चा की है। दे देशव्यापी गम्भीर निर्देश से वे परिचित थे ही। दोनो ओर जल से घिरे हुए द्वीप, भीतरी प्रदेश तक जल से घरे अन्तरीप, प्रकृष्ट जल से युक्त प्राप्त, पुराण और जलप्राय अनूप से वे परिचित थे। "उदिव की अगाधता से वे अभिज्ञ थे। " ऐसी स्थिति मे यह स्वाभाविक था कि वे जल को पार करने के

१. ६-२-४१।

२. ६-२-४० ₺

३. ८-२-१८, पु० ३४२ ।

४. १-३-६७, पू० ८५ ।

<sup>4. 6-7-69 1</sup> 

६. ८-३-७५ ।

<sup>6. 4-7-0 1</sup> 

८. १-१-७१, पु० ४४५ ।

९. अश्वोऽयं यश्चत्वारि योजनानि गच्छति अश्वतरोऽयं योऽष्टौ योजनानि गच्छति— ५-३-५५, पु० ४४६ ।

१०. ५-२-१९ 1

११. १-४-२४, पु० १६२ ।

१२. ८-१-४ पु० २६४।

१३. १-१-५४, पृ० ३२९ तया ६-३-९७ काशिका तथा ६-३-९८ ।

१४, ६-३-५८।

सायनो से भी परिचित होते। जल पार करने के सायनो को उदवाहन या उदक्ताहन कहा गया है।

नी--अदवाहनो में नी मुख्य थी। नी से पार करने योग्य चल या नहीं को नाव्य करते थे। नौ के लिए नौका शब्द का प्रयोग भी मिलता है। भाष्यकार ने कहा है कि एक दूसरे पर निर्मर रहनेवाले, अर्थात् इतरेनराश्रय कार्य पूरे नहीं पड़ते। जैसे एक नाव ने वेंबी दूसरी नाव परसर एक दूसरी को पार नहीं लगा सकती। " नावें अरित्र या डाँड के सहारे चलती यीं। माने हे पार करनेवाले या नाव चलानेवाले को नाविक कहते थे। नाव द्वारा पार होनेवाला भी नाविक कहा जाता था। ' नदी को पार करने की किया नदीतर कही जाती थी।" नौकाएँ सार टोने का काम भी करती थी और यात्रियों के ले जाने का भी। जल में इनकी स्थिति शकट के ममान थी। राज्य की ओर से घाट पार करने के लिए जो नावे रहती थी. उन्हें 'राजनी.' कहते थे। राजनी राजा की सर्वया निजी व्यक्तिगत व्यवहार की नाव भी कही जाती थी। माल ले कानेवाली नाव गकटो के समान 'सार्थ' वनाकर भी चलती थी। दो या अविक नौकाओ द्वारा टोई हुई बन् दिनावसय या दिनावरूप्य कहलाती थी। इसी प्रकार तीन या अविक नौकाओं से लाई हुई ब्यु के लिए त्रिनावरूप्य सादि गर्द्यों का प्रयोग होता था। एक-एक व्यापारी सनेक नावें चलाता ग। उदाहरणार्थ, पाँच नावे चलानेवाला, अर्थात पाँच नावो पर माल लाइकर लानेवाला पंच-नाववन कहलाता था। कभी-कभी अन्यत्र माल ले जाते हुए व्यापारी मार्ग मे उचित वाजार पानर माल वेच देते थे और वहाँ प्राप्त होनेवाला माल दूसरी नाव मे भर लेते थे। उदाहरणार्थ, पाँच नावों में भरा हुआ माल देवकर दूसरा खरीद लिया हुआ माल 'पंचनी' न्हलाहा पां। संबोढ़ा (नाव पर माल लादनेवाले) की सम्पत्ति, अर्थात् नाव पर लदे माल को साबहित कहते थे। १०

उडुप—उडुप छोटी नाव थी, जो वर्तमान डोनी के स्वृत्त थी। उडुप से पार करने को को औडुपिक कहते थे। एकड़ी के तस्ते जोड़कर उनपर भी छोन साबारण गहरे उट को पार कर छेते थे। छकड़ी के तस्ते पानी में बहाकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तह

१. ६-३-५८ ।

<sup>2.</sup> ४-४-९१ 1

३. सा० २, पु० ८६ ।

४. १-१-१, पूर १०२ ।

<sup>4. 3-7-868 1</sup> 

E. 8-8-0 1

७. १-१-२२, प्० २०५ ।

८. ५-४-९९ काशिका ।

९. वही ।

१०. ४-३-१२०, प्० २५२ ।

११. ४-४-५

पहुँचाये जाते थे। भाष्य मे पाँच सी उडुपो और पाँच सौ फलकों के एक साथ तीर्ण होने का उल्लेख है।

सस्त्रा—सस्त्रा फूले हुए चर्म को कहते थे। पशुओ के पूरे चमड़े को सीकर, जिसके भीतर हवा भरी रहती थी, पानी पर तैराया जाता था। भस्त्रा डनलप के चक्रो के समान पानी पर तैराती थी। भस्त्रा से पार करनेवाले को भास्त्रिक कहते थे। अस्त्रादिगण मे उल्लिखित भरट सम्भवत फलक जैसा ही होता था। उत्सगादि गण मे उत्सग के अतिरिक्त पिटक, उडुप और उत्पट का भी उल्लेख है। उत्सग लकड़ी के बड़े गोले को भीतर से पोपला करके बनाते थे। पिटक वाँस की वनी छोटी नाव, पनसुइया जैसी होती थी। उत्पट मछुओ की लम्बी नाव के सदूश थी।

घटिक—इनके अतिरिक्त घट भी तरण के काम आते थे। चार घटो को उलटकर उनमे लकड़ी बाँघकर उनकी घरनई, जिसे ब्रज भाषा के किव ने 'घरनाव' कहा है, बना लेते थे। तालाव या झील के बँघे पानी मे इसका उपयोग होता था। साम और वेम को भी भाष्यकार ने तरण का साधन माना है। वैल की पूँछ पकडकर घारा को पार करनेवाले 'गाँपुच्छिक' कहे जाते थे।

१. ५-१-५९, पू० ३३३

२. ४-४-१६ ।

३. ४-४-१५ ।

४. घटेन तरित घटिकः।—आ० २, पृ० ३९।

५. ४१-१, पु० ६ ।

E. 8-8-E1

## अध्याय १२

### मनोरंजन

मनोरजन की दृष्टि से सगीत, वादिश्र, नृत्य, नाद्य, चित्र और आल्यान का स्थान प्रमुख था। ये सार्वजनिक मनोरजन के साघन थे। इनके विषय में अन्यत्र विशद रूप से चर्चा की गई है। आल्यान के अन्तर्गत प्रवचन, कथा, कहानी तथा वर्णन आते थे। आल्यान सारी रात चलते थे और लोग वहें चाव से सुना करते थे।

मृगया — इनके अतिरिक्त मृगया, प्रहरण-क्रीडा, पुष्पावचायिका, उद्यान-यात्रा, अक्षकीडा और आपानक-गोप्ठी का उल्लेख भाष्य में मिलता है। मृगया का प्रचार तो यहाँतक था कि उसका अपना पृथक् झास्त्र वन गया था। मृगया के अन्तर्गत न केवल मृगो का ही अन्वेषण, अपितु समस्त स्वापदो का वय आता है। इसीलिए, घोरे-घोरे शिकार के पशु मृग-शब्द के वाच्य वन गये। वास्तव में वे सव पशु, जिनका शिकार अन्वेषणपूर्वक किया जाता था, मृग कहलाते थे। सामान्यत शिकार घन्य-वाण द्वारा किया जाता था। मृगया मनोरजन का भी सावन था और व्यवसाय भी। अखिटक लोग मृगया के लिए कुत्ते पालते थे और स्वापदो का पीछा करने के लिए उन्हे प्रशिक्षित करते थे। कुछ लोग वडी सस्या में कुत्ते पालते थे और उन्हे मृगया के लिए किराये पर देते थे। सम्भवत ये लोग मृगया का एक अश स्व-शुल्क के रूप में ले लेते थे। ये लोग 'श्वगणी' या 'श्वाणिक' कहलाते थे।' इसी प्रकार कुछ लोग जाल या आनाय रखते थे। वाल को वागुरा भी कहते थे। ये कई प्रकार के होते थे और मृगादि पशु, पक्षी तथा मत्स्य पकड़ने के काम आते थे। जाल भी कुछ शुल्क लेकर मृगयायं उघार दिये जाते थे। जाल या वागुरा की किराये पर देनेवाले या मृगया के समय उनका प्रयोग करनेवाले मृतक वागुरिक कहलाते थे। शिकार वहुत कुछ तुरग पर चढकर की जाती थी और उसके लिए निपानवती, स्थिर (कर्वम-विहीन) मृग, गवय तथा पक्षियो से भरी-पूरी अरण्य-मूर्मि चुनी जाती थी।'

मृगया को मृगरमण भी कहते थे। इस अर्थ मे रजयित किया प्रयुक्त होती थी। उदार हरणार्थ, 'वह मृगो का रजन करता है (रजन नही)' यह वाक्य प्रचल्ति था। मृगरमण के अनुभव इतने मनोरजक होते थे कि वे वार्ता या गोप्ठी के स्वतन्त्र विषय माने जाते थे।

१. ४-१-११ काशिका ।

२. ३-३-२४ काशिका।

३. श्वराणिबागुरिकैः प्रथमास्थितं व्यपगतानलबस्यु विवेश सः—स्थिर वुरङ्गमभूमि॰ निपानवन्मृगवयो गवयोपचित वनम्—रघुवश, ९-१३।

४. ६-४-२४, पृ० ४०७ ।

व्याकरण मे मृगरमण का ऐसा वर्णन करने के लिए, जो श्रोता मे उसे स्वय देखने की आकांक्षा उत्पन्न करे, स्वतन्त्र वाक्य 'मृगान् रमयित' वनाने का नियम दिया गया है। मृगरमण के विषय में व्याकरण के ये दोनों नियम मृगया की अत्यिषक लोकप्रियता के सूचक है। मृगया को लुव्ध-योग भी कहते थे। मृग का शिकार करनेवाला 'मार्गिक' कहलाता था। इसी प्रकार, हारिणिक, सौकरिक, सारिगक, आदि कव्द प्रचलित थे। वाण सपत्र होते थे। वाण से मृग को घायल करना 'सपत्राकरण' कहलाता था। इसी प्रकार वाण को कारीर के आर-पार निकाल देना 'निष्पत्राकरण' कहा जाता था। सपत्र वाण बहुत पीडा पहुँचाते थे, इसीलिए वे 'अतिव्ययन' कहे गये है। लुव्धको की भाषा मे दाहिनी ओर घायल किया हुआ मृग 'दिक्षणमी' कहा जाता था। दिक्षणाग का आघात उतना घातक नहीं होता, जितना वाम अग का। दिक्षणेमी मृग चोट खाकर भी भाग निकलता है। ऐसे मृग की यह विशेष सज्ञा थी। आखेटक लोग वोली से मृग की जाति पहचान लेते थे। कुछ मृग रात्रि मे बोलते हैं, कुछ प्रदोष के समय। इसी प्रकार विभिन्न मृगों के बोलने का समय निश्चित होता है। लुव्धक वोली के आघार पर मृगो की जाति पहचानकर उनका शिकार करते थे। निज्ञा मे वोलनेवाले मृग नैज्ञ या नैशिक और प्रदोप मे बोलनेवाले प्रावेष या प्रावेषिक कहलाते थे। इन कालो मे वोलनेवाले अन्य पशुओं के लिए इन शब्दो का प्रयोग नहीं होता था।

मृगो के समान पिक्षयों का शिकार भी मनोरजन का साधन था। पिक्षयों के आखेटक को पाक्षिक या शाकुनिक कहते थे। विशेष पिक्षयों के नाम पर भी उनके आखेटकों के नाम पड जाते थे। जैसे—मायूरिक, तैत्तिरिक आदि। पिक्षयों के शिकार के लिए आखेटक लोग श्येन पालते थे। श्येन छूटते ही पिक्षयों को दवोच लेता है। कभी-कभी कीडा के रूप में अनेक पाक्षिक एकत्र होकर अपने-अपने वाज छोडते थे, जो पिक्षयों को दवोचने के लिए एक साथ उन पर टूटते थे। यह क्रीडा श्येनम्पाता कहलाती थी। जाल या आनाय के सहारे अथवा अन्य सावनों से मछलियाँ पकडना भी मनोरजन का साधन था। मछली का शिकार करनेवाले मैनिक, शाफरिक या शाकुलिक कहे जाते थे। धे

प्रहरण-क्रीडा-प्रहरण-क्रीडा भी मनोरजन का एक महत्त्वपूर्ण अग थी। लाठी, भाला,

१. मृगरमणमाचष्टे मृगान् रमयतीति। दृश्यार्थायामिति किमर्थम? यदा हि ग्रामे मृगरमणमाचष्टे मृगरमणमाचष्ट इत्येव तदा भवति ।—-३-१-२६, पृ० ७६ ।

२. ५-४-१२६ काशिका।

३. १-१-६८, पु० ४३५ ।

४. ५-४-६१ काशिका ।

५. ५-४-१२६ ।

६. ४-३-५१ काशिका ।

<sup>·</sup> ७. १-१-६८, पु० ४३५ ।

८. ६-३-४७१ काशिका ।

<sup>9.</sup> १-१-६८, प्र ४३५ t

त्तलबार आदि में निपुण व्यक्ति पर्वादि आनन्दोत्मवी पर एकत्र होकर अपने नैपूष्य का प्रदर्शन गारते थे। उनमे पक्ष-प्रतिपक्ष अपनी-अपनी विजय का प्रयत्न करते थे। लाठी या दण्ड के प्रहरण जिस फीटा में दिखाये जाते थे, जमें दाण्डा कहते! थे। इसी प्रकार मध्टि-प्रहरण की कीडा मोद्धा प्रत्यानी भी।

मल्लियदा--- गत्न्वविद्या का महत्त्र उनमे भी अधिक था। मल्ल लोग नियमित अन्यास, ्याचाम और समम द्वारा असाधारण शक्ति प्राप्त फरने का प्रयत्न करते थे। दो मल्लों की प्रति-गोगिना जनगामारण के मनोरजन का विषय थी। भाष्यकार ने 'मलल मलल के लिए पर्याप्त है. मत्त्र दुन्ने मत्त्र के लिए नमर्थ हैं। आदि उदाहरण देकर मत्लविद्या के प्रदर्शनों की ओर सकेत किया है। मन्त्र लोगों के दांब-पेनों और पकड़ के लिए 'सम्राह' सब्द' का प्रयोग होता था। मुस्टिक की पक्तर के लिए भी गम्राह घटन ही बाता था। मल्टबिद्या और मुस्टिक-विद्या वडी ोक्तिया थी। काजिकार ने भी रपर्चा अर्थ मे आ !-हे बातु का उदाहरण 'मल्लो मल्लमाह्नपर्वे ी दिया है। रामा, नवर्ष या परामिभवेच्छा को कहते हैं। इस अर्थ मे आह्वान करने पर 'तें' मात् आत्मनेषरी हो जाती है।

पूरमायचय-पूरपायचय प्रानीन भारत की अत्यन्त प्रिय कीडा थी। इसमे उदालक, पुरमभिकता, पारणपुरपप्रचायिका, भारुभिक्का, तालभिक्का, जीवत्युतप्रचायिका आदि प्रमुख नी । तिभिन्न ऋतुओं में सामृहिक रूप से विभिन्ट पर्व के अवसर पर इन कीड़ाओं का आयोजन होना था। उनमे अन्तिम उनरी भारत मे प्रचलित थी और शेष पूर्वी भारत मे। इनमे ताल को छो उक्तर शेष पुरपचयन से सम्यन्य रगती थी। ऊँची उाल पर लगे हुए पुष्पो का अधिक परिमाण ने चयन करना रपर्या का विषय था। भजिका घट्ट जल में लगे हुए फूलों को तोडने और प्रचायिका शब्द भृमि पर गिरे हुए पुष्पी के चयन का बोधक है। कालिबास ने मेघदूत मे विविशा का वर्णन करते हुए पुष्पकावियों का उल्लेख किया है। ये जीडाएँ सम्पन्न वर्ग मे प्रचलित थी और गुप्त-काल नक इनका प्रचार ग्हा।

उद्यान-पात्रा--- उद्यान या उपवन नगर से वाहर होते थे। लोग सारा दिन वहाँ विताते थे और मनोरजन के लिए वहाँ अन्य कीडाओं का भी आयोजन करते थे। कामसूत्र मे इन क्रीडाओ को समस्य कीडा या सम्भूय कीडा कहा है, जिनमें अनेक लोग एक साय भाग लेते थे। पुष्पावचय

१. ४-२-४७ काशिका ।

२. २-३-१६, पृ० ४१८ ।

इ. इ-इ-इ६, पू० ३०३।

४. १-३-३१ ।

५. २-२-१७ काशिका ।

६. प्राचा कोडायाम्— उद्दालक पुष्पभिन्नका....। प्राचामिति किम्? जीवत्पुत्र-प्रचायिका। इयमुदीचा फीडा ६-२-७४ तया जीविकार्य इति किम् ? इक्षुभक्षिकां मे घारयसि — ६-३-७३ काशिका ।

क्रीडाएँ स्त्रियो मे विशेष प्रचलित थी, किन्तु उद्यान-यात्राओं मे पुरुष और स्त्री समान रूप से भाग लेते थे।

आपान-गोर्च्डी—आपान-गोर्घ्यो की प्रथा पतजिल-काल मे उतनी नही थी, जितनी उनके उत्तर काल मे मिलती है। पतजिल के समय मे भी पानागार थे, जिनमे जाकर लोग मद्यादि का सेवन करते थे। उन्होंने पानागार मे शौण्ड के पान करने का उल्लेख किया है। पानो मे मघु, मद्य, मैरेय, कापिशायन आदि का प्रचार था, जिनका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है।

द्यत-पान से निकट सम्बद्ध था द्युत । द्युत का प्रचार प्राचीन भारत मे वहुत अधिक रहा है। भाष्य मे जितनी वार द्युत का उल्लेख हुआ है, उतनी वार अन्य किसी कीडा का नही। द्यूत ज्ञान्द दिव् घातु से बना है। ऋग्वेद (२-२९-५) में द्यूत खेळनेवाले को कितव कहा है। वाजसनेयी सहिता (३०-१८) ने अत्यधिक द्युत खेलनेवाले को सभास्यण सज्ञा दी है। महीवर और सायण ने तैत्तिरीय बा० (३-४-१६-१)मे सभा (बृतस्थान)में स्तम्भवत् स्थित, अर्थात् सदा खेलनेवाला वतलाया है। चूत अक्ष से खेला जाता या। अक्ष विभीतक वृक्ष की लकड़ी से वनते थे और वे बभू या भूरे रग के होते थे। अक्ष खेलनेवाला अक्षच् कहलाता था। अक्ष फेकना ग्राभ या ग्रह कहा जाता था। इसमे लगाई जानेवाली वाजी विज् कहलाती थी। \* कूछ लोग अक्षद्यत मे विशेष निपूणता प्राप्त कर लेते थे और प्रसिद्धि पा जाते थे। कुछ लोग छल और घर्तता से खेल मे विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। ये लोग अक्ष-धूर्त और अक्ष-कितव कहे जाते थे। अक्षो से खेलनेवाले, जीतनेवाले व्यक्ति और जीती हुई सम्पति सव आक्षिक कहलाते थे।" अक्षचृत प्राय वैर का भी कारण होता था। खिलाडी के कैतव या घूर्तता का पता चल जाने पर अथवा जीत। हुआ धन न देने पर खुत वैर मे परिणत हो जाता था। यह वैर आद्यद्युतिक कहलाता था। विजिगीपा ही अक्षचूत का उद्देश्य थी। काशिकाकार ने कहा है कि पासे जीतने की डच्छा से ही फेके जाते है। जीतने की इच्छा मे खूतशब्द का प्रयोग होता था, अन्यया दिव् घातू के आगे क्त प्रत्यय लगाने पर चूत शब्द वनता था। <sup>९</sup>

श्रूत-शलाका—चूत शलाकाओ से भी खेला जाता था। अक्षो पर कुछ अक या चिह्न वने रहते थे। यह चिह्न शलाकाओ पर भी होते थे, पर अक्ष बनाकार वनते थे और शलाकाएँ आयता-कार। अक्षो की लम्बाई, चौडाई और ऊँचाई वरावर होती थी, किन्तु शलाकाओ का आयाम

१. ३-१-१, प० २२८ ।

२. ऋग्० ७-८६-६ तया अथर्व-पैप्लादसंहिता, २०-४-६।

२. १-४-२, पू० १२३।

४. ऋग्० ८-८१-१ तथा १०-३४-२।

५. २-१-१, पृ० २२८ ।

६. २-१-४०, पु० २९४।

७. ४-२-२।

८. ४-४-१९ ।

९. ८-२-४९ काशिका।

चौड़ाई और ऊँचाई मे अधिक होता था। खेल में जिमका पर्याय था वार होता था, वह लख या सलाकाएँ 'पट्ट' पर फेंकता था और अक उत्पर होने पर विजयी माना जाता था। यदि पट्टे फेंका गया प्राया सीवा पढ़ा और वाद मे फेंका गया उलटा, 'तो उल्लेट पासे और सलाका को अलपिर और सलाकापिर कहने थे। चेल में पाच अल या सलाकाएँ रहती थीं। पाचों सीवी या पाचों उन्हों पड़ती थीं, नो फेंकनेवाल की जय होती थीं। एक बार जय के पब्चात् एक अल या सलाका उन्हों पड़ी, तो 'एकपिर' शब्द का व्यवहार होना था। इसी प्रकार 'द्विपिर', 'किपिर और अधिक-मे-व्यविक 'चनुप्पिर' नेल हो सकता था, क्योंकि पांचों के सीवे था उन्हें पड़ी पर तो जब ही मानी जानी थी। पानों की सन्था पाँच होने के कार्रण इस चूत को 'पचिका' कहने थे। शलाका और अल के एकवचन होने पर ही अलपिर और शलाकापिर चूत कहलाता था। इस प्रकार अलपिर का अर्थ होना था 'अल इन प्रकार ऐने नहीं पड़े, जैने पहले पड़े थे।" अलपिर आदि शब्द पारिमापिक थे और कितव व्यवहार में ही प्रयुक्त होते थे। चूतकीडा का दूतरा नाम कितव-व्यवहार भी था। इसमें जीत के पासे को कुन और हार के पासे को किल वहते थे। पाने मीवे पड़े, तो हत कहलाते थे और उल्लेट पड़े तो किल। सीवे पाने फेंकने की किया को 'कृतयीत' लीर उल्लेट पाने फेंकने की किया को 'कलयिन' कहते थे।'

पण या ग्लह—अअचूत में वाजीडी लोग जीत के लिए बन या अन्य वस्नुबों की वाजी लगाते थे, जिसे पण या ग्लह कहते थे। अस से भिन्न प्रमंग में ग्रह गव्द प्रचलित था। सी का पणन या व्यवहार साचारण वात थी। पाणिनि ने चून के प्रमण में प्रयुक्त 'व्यवह' जीर 'पण्' बातु के साय ग्लह वस्नु के लिए पप्ठी का विवान किया है।' इसी वर्ष में प्रयुक्त दिव् बातु के योग में भी पप्ठी होती है।' उपमणं पहले रहने पर दिव् बातु के योग में पप्ठी विकल्प में होती है।' वन के साय लोग गाय वैलो तक की बाजी लगा देने थे। ब्राह्मण-प्रम्थो तक में इसका उल्लेख मिलन है। ब्राह्मण-प्रम्थो में दिव् बानु के योग में इसी अर्थ में ग्लह वस्नु के लिए द्वितीया विभिन्त का प्रयोग देखा जाता है।'

१. ३-१-२१ पुर ५९।

<sup>7. 3-3-901</sup> 

<sup>3.</sup> २-३-५७।

४. २-३-५८।

<sup>4.</sup> २-3-491

६. अलेणेर्दं न तथा वृत्तं यथा पूर्वमिति अक्षपरि, शलाकापरि—अक्षालाकयोश्यंक-वचनान्तयोरिति चक्तव्यम् इह माभूत्, अक्षान्यां वृत्तम् अक्षेवृत्तम्।—२-१-१०, पृ० २७२ तथा पञ्चिकानाम यूतं पञ्चिमिरके शलाकामियां भवति तत्र यदा सर्वे उत्ताना पतन्य-वाञ्चोंवा तदा पातियता जयति। तस्यैव विघातोश्चया पाते सति जायते।—वही, काशि०।

७. २-१-१०, पु० २७२।

८. हितीया ब्राह्मणे, २-३-६०; गाँ प्रदीव्यन्ति, गामस्य तदह<sup>,</sup> सनायां दीव्येषु ।—३२-६०, पु० ४४८ ।

'द्वितीया ब्राह्मणे' (२-३-६०) सूत्र की व्याख्या मे भाष्यकार द्वारा दिये गये वाह्मण-प्रन्थ के उद्धरण 'सभा मे उस दिन इसकी गाय का जुआ खेलें से प्रकट होता है कि चूतकीडा सभा मे होती थी। अन्यत्र यह कहा जा चका है कि प्राय. ग्रामो और नगरो मे समागह होते थे। ये समागृह सर्वसाघारण से सम्वन्य रखनेवाली सभाओ, गोष्ठियो, क्रीडाओ और उत्सवो के काम आते थे। भाष्य में अन्यत्र भी 'सभासन्नयन' शब्द मिलता है। सभा में चतर या योग्य व्यक्ति सम्य कहा जाता था। वैदिक भाषा में सम्य के लिए 'सभेय' शब्द का व्यवहार मिलता है। इन सभाओं मे स्त्रियाँ भाग नहीं लेती थी। इसीलिए, भाष्यकार ने स्त्रियों को लक्ष्य कर कहा है कि 'भली स्त्री सभा में साघ कैसे लग सकती है ?'

स्त्रियों के मनोरजन के कुछ अन्य साधन थे। तीज-त्योहारों का जहाँ घार्मिक महत्त्व था, वहाँ सामाजिक भी। इन अवसरो पर घरो मे विशेष चहल-पहल हो जाती थी। विशेष पकवान वनाये जाते थे। गाँव भर की स्त्रियाँ एक स्थान पर पूजा के लिए एकत्र होती थी। ऐसे उत्सवो मे गुडापूर्पिका, तिलापूर्पिका, बटकिनी और कौल्मापी पीर्णमासियो का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। इन पौर्णमासियो को गुड के पूए, तिल के पुए या तिल-मिले पुए, वडे और कुल्माप या घुगरी खाने का महत्त्व था।

शारख्त-- युत के समान ही चौपड का भी प्रचार था। इसमे ग्लह नही होता था, अत यह विशुद्ध मनोरजन था। इसके लिए दो वस्तुएँ आवश्यक थी। आकर्ष, जिसपर चौपड विछाई जाती थी और जार , अर्थात् गोटिया । आकर्प एक चौकोर खानेदार या कोप्ठमय फलक होता था । आकर्ष मे क्रशल व्यक्ति आकर्षक कहलाता था। गोटियाँ आकर्ष के कोप्ठो मे इवर-उघर घुमती थी। गोटियो का एक खाने से दूसरे खाने मे ले जाना 'परिणाय' कहलाता था। परिणाय का अर्थ था चारो ओर ले जाना। पाणिनि शार के खेल को भी द्युत मानते है। काशिकाकार ने कहा है 'परिणाय से शारो को मारता है।' नियमित गति से चलती हुई गोटी यदि विरोधी गोटी पर पडी. तो वह उसका हनन करती है। खुत से भिन्न अर्थ मे परिणाय के वदले परिणय जब्द का प्रयोग होता था। भाष्यकार के मत से आकर्ष के उस भीतरी कोप्ठ को 'अयानय' कहते थे, जिसमे गोटी के पहुँच जाने पर उसे कोई गोटी काट नही सकती थी । इस खाने मे पहुँची हुई गोटी को अयानयीन कहते थे। अय का अर्थ था दाँया और अनय का अर्थ था वाँया। दाये-वाये चलनेवाली गोटियाँ जिसमे अपने पाँव नही रख सकती थी, उसे 'अयानय' कहते थे। अयानय को जाने योग्य इस अर्थ मे 'अयानयीन' शार का प्रयोग होता था।"

१. सभासन्नयनेभव।---१-१-७३, पृ० ४६०।

<sup>7. 8-8-904, 8051</sup> 

३. कथ नाम स्त्री सभायां साधुः स्यात्।—४-१-१५, पृ० ४०।

४. तदस्मिन्नयनं प्रायेण संज्ञायाम्, गुडापूपिका पौर्णमासी, तिलापूपिका—प्राये सज्ञायां वटकेम्य इनिवंक्तन्य.—वटकिनी पौर्णमासी, ५-२-८२ तथा कुल्माषादञ्, ५-२-८३ पृ० ४००।

५. ५-२-६४

७. अयानय नेय इत्युच्यते तत्र न ज्ञायते, कोऽयः कोऽनय इति । अयः प्रदक्षिणम्, अनयः

अक्षचूत और शारचूत का प्रचार कितना रहा होगा, यह इस वात से समझा जा सकता है कि इन खेळों से सम्बन्य राजेवाले सज्ञा-शब्दों का उल्लेख भाष्य या अप्टाध्यायी मे प्राप्त होता है।

समाज—मनोरजन-कीडाएँ सामूहिक रूप से चलती थी, जिनमे भाग लेने के लिए वडी सत्या मे लीग एकत्र होते थे। कीडायं एकत्र जन-समुदाय को 'समाज' कहते थे। पशुवों का समुदाय 'समाज' कहलाता था। इस प्रकार, मनुष्यों और पशुवों के समुदाय का अन्तर स्पष्ट किया गया था। आवश्यक नही था कि समाज मनोरजन के लिए ही हो, किसी भी प्रकार के जन-समवाय समाज कहलाते थे। विचार-गोप्ठी के लिए भी रामाज होते थे। समाज जहाँ एकत्र होता था उसे 'समज्या' कहते थे। भाष्यकार ने भी उस स्थान को समज्या कहा है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार समज्या, सभा और समाज प्राय समानार्थी जान पडते हैं। इस अर्थ मे समवाय शब्द का भी प्रचलन था। भाष्यकार ने कहा है कि समाज, समाश और समवाय मे 'वैठिए' कहने पर स्वय प्रत्येक व्यक्ति वेठ जाता है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति से बैठने को नही कहा जाता। परिषद् इससे बडी सस्था थी, जिसमें किसी विषय पर विचार-विमर्श के लिए ही लोग एकत्र होते थे। भाष्यकार ने समवाय मे समवेत होने, अर्थात् समवाय मे जाकर उसका एक अगवन जाने की चर्चा की है। समवाय मे समवेत होनेवाले सामवायिक, समाज मे जानेवाले सामाजिक और परिषद् के सरस्य 'पारिपद्य' कहे जाते थे। 'सभा के सदस्य के लिए 'सम्य' शब्द प्रचलित था। समवाय और समाजि के सरस्य 'पारिपद्य' कहे जाते थे। 'सभा के सदस्य के लिए 'सम्य' शब्द प्रचलित था। समवाय और समाजित के सरस्य 'पारिपद्य' कहे जाते थे। समा के सदस्य के लिए 'सम्य' शब्द प्रचलित था। समवाय और समाजित के सरस्य विवाद विवाद सामाजिक ही कहे जाते थे। '

इस प्रकार, हम देखते हैं कि कलाओं के अतिरिक्त सामूहिक या वैयक्तिक कीडाएँ मनो-रजन का मुस्य सायन थी। कीडाओं में प्राच्य, उदीच्यादि देश-भेद से अन्तर था। कीडा में भाग छेनेवाले को आकीडी कहते थे। वालकों की कीडा का भाष्य में अलग उल्लेख किया है। कीडा के साथ सकीडा, परिकीडा, आक्रीडा, अनुकीटा आदि शब्दों का भी प्रचलन था। "

प्रसच्यम् । प्रदक्षिणप्रसच्यगासिनां शाराणा यस्मिन् परैः पदानामसमावेशः सोऽयानयः। अयानयं नेयोऽयानयीनः शारः ।—–वही ।

१. ३-३-६९, काशिका।

२. समजन्ति तस्यां समज्या, ३-३-९९, पृ० ३१३।

३. ३-३-६९ काशिका।

४ समाजेषु समाञेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते न चोच्यते प्रत्ययात्मीर्मित प्रत्यात्म चासते, १-१-५० प० ३०९।

५. ३-३-९९, पू० ३१३। ६. ४-४-४३ का।

**<sup>6.</sup>** 8-8-88

८. ६-४-३३ काशिका०।

९. ३-२-१४२। १०. १-३-२१ पृ० ६२।

खण्ड ४ आर्थिक स्थिति

#### अध्याय १

# कृषि

कृषि का अर्थ-पतंजिल के समय में कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय था। भाष्य मे स्थान-स्थान पर जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये है, उनमे से अधिकाश कृपि-व्यवसाय और ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध है। कृपि शब्द 'कृष्' घातु से वना है, जिसका अर्थ है कुँड वनाना या जीतना। मराठी मे इसके लिए वहुत उपयुक्त शब्द प्रयुक्त होता है 'नागरना।' पतजलि के समय तक कृषि शब्द मे उन सब कियाओं का अन्तर्निवेश हो चुका था, जो आज इस व्यवसाय के अन्तर्गत गिनी जाती है। इनमे जोतना, खोदना, वोना, निराना, काटना, गाहना, सलाना आदि सभी कार्य आ जाते हैं। 'हेतूमति च'' (३-१-२६) सूत्र का भाष्य करते हुए पतजिल ने कहा है कि कृप घातु के अर्थ के भीतर वहत-सी कियाएँ आती है। कृष् केवल जोतने के अर्थ मे ही प्रयुक्त नही होता, उसका अर्थ प्रतिविद्यान भी है। जोतनेवाले को खिलाना-पिलाना, वीज तथा वैलो की व्यवस्था या प्रति-विद्यान करना भी कृषि के अर्थ के भीतर है। जिस दिन वह उक्त वातो का प्रवन्य नहीं करता, उस दिन कृषि का कार्य ही नहीं हो पाता। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषक केवल जोतनेवाला ही नही, जुताई करानेवाला भी माना जाता था। इसी सूत्र के भाष्य मे आगे चलकर उन्होंने कहा है-'एकान्त<sup>े</sup> मे चुपचाप बैठे हुए पुरुप के लिए भी लोग कहते है कि यह पाँच हलो की खेती करता है। ऐसे प्रसग मे कहना चाहिए कि पाँच हलो की खेती करवाता है।' इस शका का समाघान करते हुए वे कहते है कि कृप् घातु मे अनेक क्रियाएँ सिम्मिलित है। इसलिए, पाँच हुल चलाता है, यह कहना भी उपयुक्त है; क्योंकि वह स्वय हल न चलाकर हल चलाने के सायन प्रस्तुत करता है।

कृषक—त्रैल और हल कृषि के मुख्य साथन थे। जहाँतक कृषि-िक्रयाओ का सम्बन्ध है, उन्हें किसान स्वय करता था या वेतन देकर भृतकों से करवाता था। किसान के लिए कृषीवल शेष्ट्य शब्द का व्यवहार होता था। वर्त्तमान किसान शब्द या तो कृपाण (कृष्+शानच्) का अपभ्रश रूप है या ऋग्वेद के कीनाश शब्द से कालान्तर मे वर्ण-विपर्यय होकर विकसित हुआ है। अधिक

नानाक्रियाः कृषेरयंः। नावश्यं कृषिनिलेखन एव वर्त्तते। कि तर्तिः? प्रतिविधाने-ऽपि वर्त्तते। यदसौ भक्तवीजवलीवर्देः प्रतिविधानं करोति सोऽपि कृष्यर्थः। अतश्च प्रतिविधानेऽपि वर्तते।—-३-१-२६, पृ० ७३।

२. वही, पु० ७३।

<sup>3. 4-7-8871</sup> 

४. ऋग० ४-५७-८।

छडो का होना सौभाग्य का सूचक माना जाता था और तदर्थ गुरुजन आशीर्वाद भी देते थे। जैसके पास हल न होता, उसे अहल, अपहल, अपसीर या अपलागल कहते थे। जिसका हल खराव ोता, उसे दुईल और जिसका हल अच्छा होता, उसे सुहल कहते थे। मराठी का 'नागर' संस्कृत गणल का अपभ्रश रूप जान पडता है। संस्कृत हलयित, अजहरूत, आदि के समान मराठी मे गर (हल) शब्द का व्यवहार कियारूपों में भी होता है।

भूमि—हल से जोती जानेवाली भूमि हल्यां कहलाती थी। जुता हुआ बेत सीह्यं कहा । ताता था। अहल्य भूमि, ऊपरं (रेह या नमकीन मिट्टीवाली)होती थी। गोचर (चरागाह) ज (पशुशालाएं) और गोष्ठ (वाडे) ऊपर भूमि मे होते थे। 'क्षेत्रोंको केदार' भी कहते थे। वारों का समूह कैदायं, कैदारिक या कैदारक कहा जाता था। हल्य भूमि शुनासीरीय' भी कही जाती थी, क्योंकि शुन (वायु) और सीर (आदित्य) उसके देवता माने जाते थे। एक हल से गोती जाने योग्य भूमि हल्यां और दो या तीन हलों से जोती जानेवाली द्विहल्या या त्रिहल्या कहीं जाती थी। मजबूत बैलोवाले लोग सामान्य कृषकों की अपेक्षा एक हल से अधिक भूमि गर खेती कर लेते थे। यह भूमि परमहल्या या परमसीत्या कहीं जाती थी।' सामान्यतया जोतने ोग्य भूमि को कर्षं कहते थे।' एक हल होना सामान्यत परिवार कि निर्वनता का सूचक था। केवल असहाय लोग एक हल चलाते थे। सम्यक्ष परिवार कई-कई हलों की खेती करते थे।

क्षेत्रों के नाम—हत्य भूमि क्षेत्रों में विभक्त थी। क्षेत्रों के नाम दो प्रकार से निञ्चित किये जाते थे— उनमें वोई जानेवाली फसल के आधार पर और खेत में पडनेवाले वीज के परिमाण के अनुसार। जिस खेत में किसी वान्य का एक प्रस्थ वीज वोया जाता था, उसे प्रास्थिक कहते थे। उसे प्रकार खारिक और द्वीणिक क्षेत्र होते थे। पात्र,कुम्भ, उष्ट्रिका आदि माप थे,जिनमें से खेत में वीज डाला जाता था। इन सबके निश्चित परिमाण थे। पात्र, कुम्भादि परिमाण ही थे। खेतो का नाम भी इनके आधार पर पात्रिक आदि पड जाता था। मापकुम्भवाप तथा

१. ६-३-८३, पृ० ३५३।

२. ३-१-२१, पु० ५९, ६०।

<sup>3. 8-8-901</sup> 

<sup>8. 8-8-981</sup> 

<sup>4. 4-7-8001</sup> 

६. ३-३-११९ तया ५-२-१८।

७. ४-२-४०, पू० १७९।

C. 8-7-371

<sup>9. 8-8-901</sup> 

१०. १-१-७२, पु० ४५४।

११. ४-४-९७ तया ६-१-१५९, पू० २०४।

१२. ५-१-४५ का०।

१३. ५-१-४६ काशिका।

उष्ट्रिका-आवपन के उल्लेख मिलते है। फसल के अनुसार खेतों के मौद्गीन (जिसमे मूंग बोई गई हो), बैहेय (बीहिवाला), सालेय (घान का खेत), यव्य (जिसमे जी वोये जायें), यवक्य (जई का खेत), षण्टिक्य (साठी घानवाला), तिल्य या तैलीन (तिलवाला) माष्य या मागीण (उरद की फसलवाला), भाग्य या भागीन (पटसन का खेत), उम्य या औमीन (अलसी का खेत) और अणव्य या आणवीन (ज्वार-वाजरा का खेत) आदि नाम होते थे। जिस खेत मे फसल वोई जाती थी, उसे 'वाप' कहते थे।

कर्ष या जोत--भूमि तो कृषि का आधार ही है। इसी की जुताई को पतजिल ने 'हलसं कर्प ' कहा है। हल चलने से भूमि मे जो कूँड बनता है, उसे सीता कहते थे। एक ही खेत मे दो, तीन, चार या अनेक वार जुताई की जाती थी। जोत उलटी भी होती थी। एक पुरुष हल की मूँठ पकडे हुए वैलो के पीछे चलता था और दूसरा उसके पीछे-पीछे खेत मे बीज छोडता जाता था। दोहरी तहरी, उलटी जोत और वपन के साथ जोत की किया को 'हितीया करोति', तृतीया करोति, 'शम्बा करोति' और 'बीजा करोति' कहते थे। ' दोहरी गहरी या दुवारा जोत के हारा खेत की शक्ति वढ जाती है। ऐसी दोहरी जोत के लिए 'हिगुणा करोति क्षेत्रम्' प्रयोग भी प्रचलित था। ' जोते के लिए विलेखन शब्द का व्यवहार होता था। जोतने के बाद खेत की आईता की रक्षा के लिए काण्ड हारा खेत की मिट्टी बरावर कर दी जाती थी। अन्यथा खेत की भीतरी मिट्टी सुख जाने पर बीज के न उगने का भय रहता था। मिट्टी के समीकरण की यह किया कृपक एक लम्बे भारी काष्ठ को रस्सी मे बाँचकर और उसमे बैल नाधकर स्वय लकडी पर खडा होकर करता था।

जोतने के लिए बैल युग या जुये मे नाघे जाते थे, इसीलिए बैलो को युग्य कहते थे।
जुये मे जुते हुए बैल गाँव से दो कोस तक की दूरी पर जाकर खेत जोतते थे; क्योंकि प्राय गाँवो के
क्षेत्रफल मे इतनी दूर तक की हत्य भूमि सम्मिलित रहती थी। कभी-कभी पड़ोस के कृपक के साथ
खेती मे साझा होने के कारण भी इतनी दूर जाकर जोतना-बोना पड़ता था। जुये मे जुते बैल
जितनी दूर तक जाकर खेत जोतते थे, वह दूरी 'गव्यूति' कहलाती थी, जो लगभग दो कोस होने
के कारण पहले आनुमानिक और बाद मे दो कोस की निश्चित सज्ञा वन गई।

खेतो के कोने जो हल से नहीं जोते जा सकते थे, खोद दिये जाते थे। जिस बीजार से कोने खोदे जाते थे, उसे आखन, आखान, आखर, आखिनक या आखिनकवक कहते थे। नामो में यह अन्तर स्थान-भेद के कारण आ गया था।

१. ५-२-१ से ५-२-४, पु० ३६७, ६८।

<sup>2. 4-8-841</sup> 

३. ६-१-१५९, पृ० २०४।

<sup>8. 4-8-861</sup> 

<sup>4. 4-8-491</sup> 

६. १-४-४९, पृ० २९८।

७. ३-३-१२५, पु० ३१९।

वपन—भाष्यकार ने वपन का उल्लेख अनेक वार किया है तथा इस व्यक्ति ने बैलों के सहारे खेत बोये, उरद बोनेवाली, बीहि बोनेवाली, घड़े भर उरद या बीहि बोये जाने योग्य खेत, उरद का वपन आदि। दो घान्यों को एक साथ मिलाकर बोने की भी प्रथा थी। किसान लोग उरद और तिल मिलाकर बोते थे हैं। खेत उरद बोने के लिए तैयार किया जाता था। उसमें घान्य के रूप में उरद बोये जाते थे, किन्तु गौण रूप से तिल भी बो दिये जाते थे। यदि उरद के साथ तिल भी हो गये तो अच्छा, अन्यथा कोई विशेष हानि नहीं। तिल का बीज ही कितना पड़ता है।

फसलों के नाम—खेतो के समान फसल के नाम भी उनके वोये या काटे जाने की ऋतु या काल के अनुसार निहिच्त किये गये थे। तैत्तिरीयसहिता (७-२-१० तथा ५-१-७) मे फसलों का समय दिया हुआ है। यव गरमी मे तथा घान वसन्त मे वोये जाते थे और वर्ष मे दो फसलों काटी जाती थी। हेमन्त मे वोये जाने के कारण जौ को हेमन्तिक कहते थे भे शरद मे पकने के कारण शालि शारद कहलाते थे। भीष्म मे पकने के कारण गेहूँ, अरहर आदि ग्रैष्म या ग्रैप्मक अन्न कहे जाते थे। गरमी मे वोये जानेवाले बीहि भी ग्रैष्म थे। वर्षा मे मार्ग प्राय अवस्द रहते थे। शरद आते ही मिदयो का जल स्वच्छ हो जाता है। मार्गो का कर्दम सूख जाता है। व्यापारी यात्रा के लिए निकल पडते है। रथ और गाडियाँ जोती जाने लगती है। यह मूहूर्त्त शरद्र्याणिमा को होता था। इस दिन घोडे रथ मे जोते जाते थे, इसीलिए शरद्र्याणिमा को आक्वयुजी भी कहते थे। आव्वयुजी को वोये जानेवाले उरद आदि अन्नो का नाम आक्वयुज था।

सिचाई—भाष्य मे कई स्थानो पर खेतो को सिचाई का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लेख है। बोने के बाद खेतो को सीचने की आवश्यकता होती थी। सीचने तथा खाद डालने की प्रया वैदिक काल से ही चली आती थी। ऋग्वेद मे खाद को कारिप और सिचाई को खिनत्रा कहा है। खाद गोमय की होती थी। भाष्य मे कारीप तथा आरण्य गोमय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद मे वर्षा (७-१०१-३, १०-१०५-१ आदि) के लिए तथा उर्वरता वढाने के लिए अनेक स्थानो पर प्रार्थनाएँ मिलती हैं। बहुत-सी सिचाई तो वर्षा से हो जाती थी। खेती के लिए वर्षा पर अधिक निर्मर रहना पडता था। मेघ कुषकों के देव थे। सस्कृत-साहित्य मे उन्हे वार-वार देव

१. ४-१-४८, पृ० ६० तथा ८-४-११, पृ० ४८०।

२. ८-४-१३, पु० ४८१।

३. ८-२-१, पृ० ३३१ तथा १-४-४७, पृ० २८९।

४. तिर्लः सह माषान् वपति । तिर्लैमिश्रीकृत्य माषा उप्यन्ते ।—-२-३-१९, पू० ४२१ ।

५. यदा तु खलु कस्यचिन्मायवीजावाप उपस्थितस्तदर्थं च क्षेत्रमुपाजितं तत्रान्यदिष किञ्चिदुप्यते यदि भविष्यति ।—-२-३-१९, पृ० ४२१ ।

E. 8-3-88 1

<sup>9. 8-3-83</sup> I

८. ४-३-४५ ।

९. वैदिक इण्डेक्स भाग १, पृ० १८२।

कहा है। पानो के लिए वर्षा ही मुख्य आधार थी, इसलिए भाष्य मे एक व्यक्ति कहता है कि यदि देव वरस गया, तो धान हो जायेंगे। इस पर दूसरा कहता है कि इस वाक्य मे मुघार की आवश्यकता है। यो कहो कि पानी बरसा, तो समझो धान हो गये। बरसे हुए पानी की माप किसान अपने ढग से करते थे। कपडे भीगने भर को वरस गया, गी के खुर का गड्ढा भरने भर को वरसा, चूहे के बिल भरने योग्य वरसा, या हल के कूँड-भर वरसा, इस तरह के उल्लेख भाष्य और काशिका मे मिलते है।

नदियों से भी सिचाई करने की प्रथा थी। हो सकता है, कुल्या नदियों से निकाली जाती हो। तालावों से तो निकाली ही जाती थी। कुछ नदियों के तट खेती के योग्य होते थे। नदी-तट पर वोई गई फसल आज के समान तव भी नदी से ही सीची जाती होगी, इसीलिए, भायकार ने शालि को देविका-मूल कहा है। देविका (नदी) के तट पर वोये जाने से ही यह नाम पड़ा था।

सिंचाई का तीसरा साघन था छोटी-छोटी नहरे, जिन्हे कुल्या कहते थे। गहरे गहरे या कुएँ खोदकर, नालियाँ और नहरे बनाकर उनसे सिंचाई का काम लिया जाता था। भाष्यकार ने कहा है कि शालि (घान) के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं। उनसे पानी पिया जाता है, स्नान किया जाता है और घान सीचे जाते है। तालाबो को बाँधकर उनके पानी से सिंचाई की व्यवस्था शासन भी करता था। गिरनार के सुदर्शन तडाग का निर्माण तो मौर्यकाल में ही हो गया था।

कुएँ सिंचाई के प्रमुख साघन थे। सबसे अधिक सिंचाई कुओ से होती थी। वापी और कुएँ प्रत्येक गाँव में होते ही थे। सिंचाई के लिए छोटे-छोटे कुएँ भी आवश्यकतानुसार बना लिये जाते थे। शकन्यु और कर्कन्यु का उल्लेख भाष्य में हुआ है। विपाशा के दोनो ओर के किनारों के कुओ का उल्लेख पाणिनि ने किया है। प्रत्येक गाँव में कुछ लोग सिंचाई का काम करने में निपुण होते थे। ये लोग 'मृति' पर काम करते रहे होगे। इनके कामों में कुल्याओं का प्रणयन और कूप खनन भी था। भाष्य में एक ऐसे गाँव की ओर सकेत है, जिसे छोडकर सेचक लोग चले गये हैं। कूप-खनन को लेकर कूप-खानकन्याय ही वन गया था। कुआँ खोदता हुआ आदमी यद्यपि मिट्टी और धूल से ढक जाता है, किन्तु कुएँ में पानी निकल आने पर उसे वह सुविधा प्राप्त हो जाती है

१. देवश्चेद्वृष्टो सम्पत्स्यन्ते शालय इति। स उच्यते मैवं वोचः। सम्पन्नाः शालय इत्येवं बृहि।—३-३-१३३, पृ० ३२४।

२. चेलक्नोपं वृष्टो देवः ।---३-४-३३, पृ० ३६० ।

३. गोष्पद वृष्टो देवः।---४-३-३२, पृ० ३६०।

४. ४-३-३२ काशिका।

५. वही।

इ. ७-३-१, पृ० १७१ ।

७. ८-३-६५, पू० ४५० ।

कि घूळ-मिट्टी का दोष तो दूर ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य वहुत-सा कल्याण होता है। इसी को कूपलानकन्याय कहते थे। इस कथन मे अन्य 'वहुत-सा कल्याण' यह कथन सिचाई की कोर ही सकेत करता है। आमों के सीचे जाने का उल्लेख भी भाष्य मे मिलता है। वाविष्यो से सिचाई का काम किया जाता होगा। उदकोदवन. , वारित्रम् और खण्डिकादिगण मे पठित युग-वरत्रा से पता चलता है कि भाष्य-काल मे वैलो के सहारे रहट से पानी निकालकर सीचने की प्रथा थी। युग-वरत्रा जुए मे वंघी हुई रस्सी या वरत को कहते है। उदकोदवन वालटी का दूसरा नाम है। गोचमं, उष्ट्राजिन आदि का उपयोग पानी सीचने के लिए होना सम्भावित है। 'रस्सी कुएँ से ऊपर खीचता है' आदि कथन केवल रस्सी से पानी खीचने का वोघ कराते है। दिक्षणापथ मे तालावो की अधिकता थी। वहाँ वड़े तालावो को सरसी कहते थे। ये सरसियाँ आज के समान तव भी सिचाई का साधन थी।

कभी-कभी वर्षा के वादल साथ नहीं देते थे। कुएँ, वावड़ी, तडाग सव सूखने लगते थे। पर्जन्य महोघा होते हुए भी करुणा-जल की वर्षा नहीं करते थे। भाष्य मे एक स्थान पर केवल त्रिगर्त्त छोडकर शेष चारों ओर वर्षा होने की चर्चा है। "ऐसी स्थिति में लोग वर्षा के लिए पूजा-पाठ करते थे। भाष्य मे जप के वाद पा साकत्य की सहिता "के पाठ के वाद वर्षा का होना वतलाया गया है।

इस प्रकार सीचने से उपज कई गुनी वढ जाती है। भाष्य मे कहा है कि घान का एक भी वीज फल-फूलकर अच्छी तरह पक गया, तो कृषक को सम्पन्न बना देता है<sup>१३</sup>।

१. शाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते, ताम्यश्च पानीयं पीयते, उपस्पृश्यते शालयश्च भाव्यन्ते ।— १-३-१२ पृ० ५४ तथा १-१-२३, पृ० २१२; कूपं खनन् यद्यपि मृदा पांसुभिश्चावकीणों भवित सोऽप्तु सञ्जातासु तत एव तं गुणं समासादयित येन स दोषो निर्हण्यते भूयसा चाम्युद्ये योगो भवित।—आ० १, पृ० २४।

२. आ० १, पू० ३१।

३. आ० १, पृ० १९ ।

४. ३-३-१२३, पृ० ३१८।

५. ५-१-२, पु० २९४।

६. १-३-२८, पृ० ६५ ।

७. १-१-१९, पृ० १९० ।

८. ४-३-२५, पु० २३१।

९. ५-४-१३१, पृ० ५११।

१०. ८-१-५, पूर २७०।

११. जपमनु प्रावर्षत्।—-२-३-८ का० तथा शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्।—-१-४-८४, पृ० २०० ।

१२. वही।

१३. एको न्नीहः सम्पन्नः सुभिक्षं करोति ।—-१-२-५८, पृ० ५५८।

खेतों की रक्षा—खेतो की रखवाली कृषि का महत्त्वपूर्ण अग है। भाष्य में कई स्वानों पर पत्तुओ द्वारा खेतो के खाये जाने की चर्चा है। शालि-क्षेत्रों में पत्तु अविक नहीं जाते थे, किन्तु जी, उरद और गेहूँ के लहलहें खेत उनके लिए विशेष आकर्षक होते है। वैलगाड़ी या हल में जुते हुए वैल भी पास के खेत में मुँह मार देते हैं। फसल को चार स्थानों से हानि का डर रहता था—चोर, पालतू पत्तु, वन्य पत्तु और पक्षी। पिक्षयों से खेत को वचाने के लिए खेतों में चचा (घास का आदमी) खंडे किये जाते थे, जिनके डर से पक्षी, सियार, मृग आदि नहीं आते थे। जन-पानारण में यह विश्वास था कि वृक्षों में जीव होता है और हरी वनस्पति को हानि पहुँचाना जीव-हिंसा है। यह घारणा भी पालतू पत्तुओं से खेतों की रक्षा में सहायक थी। राज्य की ओर से भी कडाई वरती जाती थी और खेतों में पत्तु छोड़नेवालों को कडा दण्ड दिया जाता था। पशुपालक उरद के खेतों से गाय-वैलों को दूर रखता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि गायें खेत में गई, तो घाल्य का नाश होगा। इसमें अधर्म भी है और राजदण्ड का भय भी। फिर भी, मृग, नील गाय आदि आरण्यक प्राणी तो खेत खा ही जाते थे। चचा का भय घीरे-घीरे कम हो जाता था, किन्तु कोई-कोई उनके डर से घान्य वोना वन्द नहीं करता था। उनकी रक्षा के लिए रखवाले नियुक्त कर दिये जाते थे। भाष्य में यवपाल का नाम आया है। धे

दैवी आपत्तियों से रक्षा के क्या साघन थे, यह तो मालूम नहीं है, किन्तु अनुभव के आधार पर क्रुपक भावी विपत्तियों का पूर्वानुमान अवस्य कर लेते थे और समय रहते उनके लिए तैयारी कर लेते थे। उदाहरणार्थ, वे जानते थे कि बादल उनये और किपलवर्णा विजली कौबी, तो तेज वायु चलेगी। यदि लाल कौध हुई, तो तेज बूप निकलेगी। पीली कीब फसल के लिए हितकर होती है। किन्तु, यदि कौबती विजली का रग सफेद हुआ, तो दुर्भिक्ष पडता है।

काटना—पकी फसल की कटनी को लवन, लाव या अभिलाव कहते थे और काटनेवाले को लावक। जब फसल बहुत पक जाती थी, तब उसे 'अवदयलाव्य' कहते थे।' काटने के लिए एक पेत मे बहुत-से लोग जुटा दिये जाते थे, जिससे सारा खेत एक ही दिन मे कट जाय।' काटने वाले कुछ तो भाग या अश भृति के रूप मे लेकर काटते थे और कुछ बदले मे कटवाने के लिए

१. वहलिहो गीः।---१-१-४७, पृ० २९१।

२. १-१-५२, पृ० ५५५।

३ सावेम्यो गा वारयति । पश्यस्यय यदीमा गावस्तत्र गच्छिति ध्रुव सस्यविनाकः। सस्यविनाकोऽचर्म. राजभय च ।---१-४-२७, पृ० १६४ तथा १-४-५२, पृ० १८३।

४. न च मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते ।---१-१-३९, पृ० २५३ ।

५. ६-२-७८।

६. वाताय कपिला विद्युदातपायातिकोहिनी। पोता भवति सस्याय दुर्भिक्षाय सिता भवेत् ॥—-२-३-१३, पृ० ४१७।

७. १-१-३, पृ० ११७ तया आ० २, वा० ७ तया १-१-५०, पृ० ३०५।

८ १-३-३६, पू० ६०।

काटते थे। भाष्य में इन दोनों प्रकारों का कथन है। कुछ वान्य काटे जाते थे और कुछ जड़ से उखाडे जाते थे। की काटे जाते थे। किमी वाले काटकर काण्ड वाद मे भी काट लिये जाते थे। किमी उडद-मंग जह से उखाड़े जाते थे। काटने का काम हँसिये से किया जाता था, जिसे प्राच्य प्रदेश मे दाति और उत्तरप्रदेश मे दात्र कहते थे। ' अन्न के समान शरकाण्ड' अ। दि भी काटे जाते थे, जो छप्पर बनाने के काम आते थे। खेत काटने से जो वालें या दाने भूमि पर गिर जाते थे, उन्हें सिल या कण कहते थे। 'इन कणो को बीनने का नाम उञ्छ था। 'प्रदेशों के अपने लवन का ढग भी भिन्न था। कोई सीघे काटता और छून घान्य को एक पक्ति मे रखता था। कही एक-एक क्यारी को काटने की प्रथा थी। भद्र जनपद के लोग लून घान्य को अन्यवस्थित फेंकते जाते थे। 1° ईख, अरहर या अन्य कड़ी फ सल को 'स्तम्बल्न' से काटते थे। " यह गडास या उसके जैसा औजार होता था। कभी-कभी लोहे की छड़ें मारकर भी ये खेत गिरा दिये जाते थे। हो सकता है, यह कुल्हाड़ी-जैसा कोई बीजार हो। इसे स्तम्बन्ना, स्तम्बहेति या स्तम्बहनी कहते थे। काटा हुआ घान्य पूलों में बाँघकर एकत्र किया जाता था। 13 कटी हुई फसल बड़े-बड़े ढेरों में एकत्र कर दी जाती थी। एकत्र किये हुए घान्य की गो आदि की आकृतियाँ वना दी जाती थी, जिन्हे घान्यगव कहते थे। इसी प्रकार, तुणादि भी काटकर पहचानने के लिए सिहादि की आकृति मे एकत्र कर दिये जाते थे, जो तुण-सिंह कहलाते थे। "

खल्य-कटने के वाद सारी फसल एक स्थान मे एकत्र की जाती थी। कटी फसल को खल और उसके स्थान को खल्य कहते थे। " खल्य स्थान का अपभ्रश रूप खिलहान आज भी प्रचलित है। खल्य का अर्थ खल के लिए उपयोगी होता है। खलो के समृह को खल्या या खलिनी कहते थे। १५ गाँव के सब या अधिकाश किसान अपनी सारी फसल एक ही खल्य मे रखते थे। खल्य

१. १-३-३६, पृ० ६०।

<sup>7. 7-3-60,</sup> go 8461

३. वही ।

४. ३-२-१, पु० २०४।

५. ४-४-८८ का०। ६. आ० १. पु० २१।

७. ३-२-१, पूर २०४।

८. ४-४-३२, काशिका ।

९. १-४-३, पु० १३१।

१०. उपस्कारं मद्रका लूनन्ति।---६-१४०, प० १९०:

११. ३-३.८३, पु० ३१० ।

१२. २-४-३०, पु० ४७६ ।

१३. ६-२-७२ काशिका ।

१४. ५-१-७ 1

१५. ४-२-५०, पु० १८४ ।

स्थान प्रत्येक गाँव का निश्चित रहता था। सारी फसल एकत्र रखने मे सुरक्षा की सुविवा रहती थी। कुछ घान्यो का अवहनन होता था। अवहनन के लिए उलूखल रहते थे। शेष को वैले द्वारा गाहन किया जाता था। उत्तर भारत मे आज भी इस किया को गाहना ही कहते हैं। गाहते समय घान्य को वार-वार पलटना होता है, जिससे नीचे दवा हुआ घान्य ऊपर आकर कट सके और छोटा-छोटा भुस वन सके। पलटने की यह किया लकडी से वने एक विशेष सावन से की जाती है, जिसमे अगुली की आकृति की तीन या पाँच लकडियाँ लगी रहती हैं। इसे द्वगुल (यदि दो लकडियाँ हो), अगुल या पचागुल दारु कहते थे।

निष्पाव—गाही हुई फसल सैलायी जाती थी। सैलाने की किया निष्पाव कहलाती थी। निष्पाव वायु अथवा वहें शूपी के सहारे होता था। राशि छोटी हुई, तो शूपी से काम चल जाता था, अन्यथा वायु मे भूसा जड़ाना पड़ता था। वान फटकने का काम भी शूप-निष्पाव ही कहलाता था। फटकने के वाद घानो एव अन्य घान्यों की राशि लगा दी जाती थी। कमी-कभी घान्य-राशियों का परिणाम सी-सी हजार खारी तक होता था। तिल और तण्डुलों के ढेर का भाष्य में उल्लेख है। तिण्डुल तो उल्लूखल में अवहनन द्वारा ही तैयार किये जाते होंगे। निष्पाव भी भृति पर आदमी नियुक्त करके अथवा वदले में करवा देने के आश्वासन पर कराया जाता था। देवरत का वान्य लोग सैला रहे हैं, परस्पर एक दूसरे का निष्पाव कर रहे हैं—ये कथन भाष्य में आये हैं। इसी प्रकार खल में पड़े हुए जी, भुस कटे हुए जी, भुस नष्ट हुए तथा नष्ट होते हुए जी और भुस के लिए निपातन द्वारा निष्पन्न अब्द भाष्य में आये हैं। सहतयव, सिह्नयमाण यन, सहतवुर और सिह्नयमाण वुस का भी भाष्यमें उल्लेख है। ये समस्त शब्द खल की क्रिमंत प्रक्रियाओं के स्वक है, जो यह स्पष्ट करते हैं कि अन्न की राशि एकत्र कर लेने के बाद भूसा एकत्र किया जाता था। 'खले वुसम्' उस स्थित की ओर इंगित करता है, जिसमें भूसा खलिहान में ही पड़ा रह गया है।

कभी-कभी साधनहीन निर्घन के लिए यह कठिन हो जाता था कि वह सारी फसल के कट-कर गाहे जाने और सैलाने तक प्रतीक्षा करे। घर मे अन्न की कमी उसे वीच-बीच मे क्षेत से थोडा-थोडा घान्य काट लेने को बाध्य केंरती थी। वह थोडा-बहुत अनाज काटकर घर ले आता और

१. २-१-३६, पू० २८८।

२. ५-४-११४, काशिका ।

३. ३-३-२०, पु० २९९।

४. ३-३-२०, पृ० २९८, ९९।

५. ५-१-५८ पृ० ३२७।

६. ३-३-२०, पू० ३८९।

७. देवदत्तस्य घान्यं व्यतिपुवते ।---१-३-१४, पृ० ५७ ।

८. १-३-१६, पू० ६० ।

९. २-१-१७, पु० २७५ ।

१०. वही ।

वहाँ पीट-पाटकर अनाज निकाल लेता और काण्ड, पुआल आदि अलग डाल देता था। पेर्हू, जौ आदि के काण्डो के क्षुण्ण अश वृस कहलाते थे। शालि और पलाश के भुस को तुष कहते थे और उसके पुआल को पलाल।

इस प्रकार समस्त प्रक्रियाएँ ठीक-ठीक हो गईँ, तो खेत मे मारी हुई एक कुदाली भी सैकडो खारी अन्न दे जाती थी ।

उपज-भाष्यकार ने दो प्रकार की फसलो की चर्चा की है-कुप्टपच्य और अक्रष्ट-पच्य। उन्होंने कहा है कि जुते खेत मे स्वय ही अन्न पकता है, अर्थात् विना वोये ही कुछ घान्य उग आते है, वे क्रुप्टपच्य कहलाते हैं। विना जुती भूमि पर अपने-आप उगने और पकनेवाले अन्न अक्रष्टपच्य कहलाते हैं। जैसे नीवार, कुकनी, सावां आदि। जिस अन्न के पैदा होने की सम्भावना जुती भूमि मे हो, अर्थात् जो वोकर उगाया जा सकता हो, उसे क्रुप्टपाक्य कहते हैं। इनमे खाद्यान, दालें, तन्तुवृक्ष (इक्षुनौ), तैलवृक्ष, मसाले और सुगन्यवृक्ष (चन्दन भी), फल, सिल्य और लाक्षा--ये उपजें प्रमुख थी।

चोहि—यह यहीं की भूमि का अन्न था। डी कैण्डोले का विचार है कि न्नीहि चीन में २००० वी० सी० में पैदा किया जाता था। लिआल (Lyall) के मत से अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में न्नीहि की खेती होती रही है। अन्य देशों में इसके नाम भारतीय नाम के आधार पर रखें गये थे। उदाहरणार्थ, फारसी में विरिञ्जी, अरबी में अरुज, ग्रीक में ओर्याज। खेतों की उपज में न्नीहि का स्थान प्रमुख था। न्नीहि छोटा धान है, जो बरसात का अन्त होते होते तक पक जाता था। इसके लिए वाहरी पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती थी। वर्षा का ही पानी न्नीहि के लिए पर्यान्त होता है। न्नीहि की उपज भी प्रति वीषे पर्याप्त होती थी। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि यदि न्नीहि ठीक प्रकार पक गये, तो सुभिक्ष कर देता है। इसीलिए, न्नीहि जनसाधारण का अन्न था। घर में न्नीहि का होना सम्पन्नता का परिचायक था। न्नीहिमान् और त्रहुनीहि सम्पन्नता का तथा अन्नीहि निर्धनता का चिन्न था। न्नीहि के ही चावल धार्मिक कार्यों में व्यवहृत होते थे। न्नीहि के दो भेद हैं। एक में तुप या भूसी को अलग कर देने के बाद लाल चावल निकलता है और दूसरे में सफेद। आज भी थे भेद उत्तर भारत में पाये जाते है। न्नीहि का ही एक भेद पष्टिक होता है। यह साठ दिन में पक जाता है। इस प्रकार यह नाम सार्थक है। यो मूँग भी साठ दिन में पक जाती है, पर उसे पर्टिक नहीं कहें। 'वास्तव में पष्टिक जालि पहले विशेषण

१. अवश्यं कश्चिदन्नार्थो शालिकलापं सतृणं सपछालमाहरति नान्तरीयकत्वात्। स यावदादेयं तावदादाय तुषपलालान्युत्सृजति ।—४-१-९२, पृ० ११५।

३. कृष्टे पच्यन्ते स्वयमेवकृष्टपच्याक्च मे अकृष्टपच्याक्च मे। यो हि कृष्टे वक्तव्यः कृष्टपाक्यः स भवति।——३-१-११४, पृ० १८९।

४. वष्ठिकाः वष्ठिरात्रेण पच्यन्ते ।---५-१-९० ।

५. वही, तथा वष्ठिके संज्ञाग्रहणं कर्तेव्यम् । मृद्गा अपि हि वष्ठिरात्रेण पन्यन्ते तत्र मा-भूत्।—५-१-९०, पृ० ३४०।

के रूप मे प्रयुक्त होता था। बाद मे वह सज्ञा वन गया। मुद्ग का परिचय पष्ठिक के बाद होने के कारण घान के लिए यह शब्द पहले ही रूढ हो गया। भाष्य मे ब्रीहि को स्तम्बकरिकहा है, क्योंकि उनमे वडी-वडी वालो के गुच्छे (मजरी) लटकते है। वीहि की ही एक जाति महाबीह होती थी। <sup>3</sup>काशिकाकार ने नीवार और हायन को ब्रीहि का ही भेद माना है। <sup>3</sup> जल को छोड़कर बढ़ने के कारण ब्रीहि को हायन कहते थे । प्रीप्म मे वोये जाने के कारण वीहि ग्रैष्म अन्न कहलाता था। वीहि पहले भारत के आग्नेय भाग मे ही होता था, इसीलिए ऋग्वेद मे इसका उल्लेख नहीं है। तैत्तिरीय सहिता में अवस्य सफेद और काले चावल की वुलना की है।

शालि-शालि वडी जाति का बान होता है। इसे रोपा जाता है। श्रावण मे इसकी पौच लगाई जाती है और अगहन मे यह काटा जाता है। इसलिए उन्हे जारद कहते थे। पर्याप्त वर्पा न होने पर शालि को सीचने की आवश्यकता होती थी। इसीलिए, शालि नीची भूमि गर, तालाव या नदी के निचले किनारे पर, जहाँ पानी भरा रहता हो, वोये जाते थे। इन्ही के लिए भाष्यकार ने कुल्या बनाने की बात कही है। शालि की जड़े मिट्टी मे गहरी जाती थी। पतजिल ने इसीलिए इन्हें न्यग्रीय-मूल, अर्थात् नीचे की ओर जडें फैलानेवाले कहा है।" शालि में लाल छिलकेवालो की एक विशिष्ट जाति होती थां। किसी-किसी गाँव मे लाल शालि की ही उपज विशेष होती थी। वालि की और भी वहुत-सी किस्मे थी। मगध मे विशेष प्रकार के शालि उत्पन्न होते थे। एक स्थान पर भाष्य में कहा है, 'हम वे ही शालि खा रहे हैं, जो मगब में खाते थे।" शालि का भात मास के साथ भी खाया जाता था। " केवल वृत-काल मे शालि-मास-भोजन अवस्य वर्जित था। मूँग के साथ खाने की प्रथा तो सामान्य थी। " सम्भव है, लाल चावल को ही पाटिल कहते हो। डाँ० वा० श० अग्रवाल के अनुसार 'पाटलानि मूलानि का' पाटल इसी पाटिल से बना हुआ विशेषण है। पाटल-मूल गाजर के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ख्व भरी हुई बालों के शालि या घान्य को सस्यक कहते थे। <sup>११</sup>

१. स्तम्बकरि ब्रीहिः।---३-२-२४, पु० २१४।

२. ६-२-३८।

३. हायना नाम बीहयः जहत्युस्कमिति कृत्वा ।---३-१-१४८ काशिका ।

४ ४-३-४३ काशिका।

५. ३-३-४८ काशिका।

६. ४-३-४३ का०।

U. 8-3-831

८. ७-३-१, पु० १७२।

९. २-१-६९, प्० ३२३।

१०. आ० २, पू० ४४।

११. आ० १, पू० १९।

१२. ४-३-१५५, पू० २६५।

शालि को कूटकर तण्डुल तैयार किये जाते थे। कूटने की यह किया अवहनन कहलाती थी। भाष्यकार ने कहा है कि शालि कोठों में भरे हों, तो भी उनके खाने के लिए पहले अवहनन की आवश्यकता होती है। इससे यह भी पता चलता है कि सम्पन्न सस्य को भरने के लिए कृपक कोठियाँ और खत्तियाँ बनाते थे। कूटकर इकट्ठा किया हुआ चावल तण्डुल-निचाय कहलाता था। निचाय बनाने के पहले शूप-निष्पाव द्वारा तुप अलग कर दिये जाते थे। थे तुष आग जलाने के काम आते थे। तुप की अग्नि बहुत तेज होती है और टिकती भी है। जाडे के दिनों में अलाव लगाने में इसका उत्तम उपयोग होता है। तुप की अग्नि को मुर्मुर कहते थे। "

तण्डुल की राशि को विधितक कहते थे। भाष्य मे कहा है कि 'एक चावल भूख मिटाने मे असमर्थ होता है' किन्तु उनका समुदाय विधितक समर्थ होता है।' वडी घान्य-राशि का सालकार वर्णन करते हुए एक स्थान पर उसकी तुलना विग्व्य से की है। इसमे विन्व्य की कम ऊँचाई और विधितक के महत्त्व, दोनो की ओर लक्ष्य है।'

यव—यव अन्नो में शालि के बाद ही आता है। महत्त्व एव व्याप की दृष्टि से भी उसका स्थान द्वितीय है। भाष्य ने सम्भवत महत्त्व और उपज के क्षेत्र की व्यापकता के अनुसार ही व्रीहि, यव, माप, मुद्ग, तिल ये पाँच घान्य गिनाये हैं। इनमें पूर्व-पूर्व अन्न उत्तर की अपेक्षा अविक महत्त्व के हैं। शालि बीहि में ही समाविष्ट हैं। इनमें यव रवी की और बीहि खरीफ की फसल है। यव यज्ञादि में आहुति के काम आते थे। जत में यवागू खाने की प्रथा थी। यवागू जौ से तैयार की जाती थी। जौ के सत्तू वनते थे, जो भोजन के महत्त्वपूर्ण घटक थे। सम्भव है, चावल के भी सत्तू वनाये जाते हो। इसीलिए बहुयवमत्त देज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अयवक दिखता का धोतक था। मुं अर्थ उजीनर जनपदो में यव की उपज खूब होती थी। आधिक दिखता का घोतक था। मुं अर्थ प्राचित्र वात्त है तो दोनो जगह है की मुं के समान जी है, अर्थात् है तो दोनो जगह है और नही है तो दोनो जगह नहीं है। इससे केवल तात्कालिक उपज के विषय में कोई निश्चित वात नहीं मालूम होती। हाँ, यव दोनो स्थानो में खूव बोये जाते थे, यह सकेत अवश्य मिलता है।

१. अवश्यं खत्विप कोष्ठगतेष्विप शालिष्ववहननादीनि प्रतीक्ष्याणि।——३-३-१३३, पृ० ३२५।

२. ३-३-२०, पु० २९९ ।

३. ३-३-२० पु० २९९ ।

४. ८-२-७२, पू० ३८० ।

५. १-२-४५, वृ० ५३५ ।

६. विन्थ्यो वर्षितकम्।---१-४-२४, पृ० १६२।

७. सक्तच्या घानाः।---५-१-२, पू० २९५ ।

८. ४-१-१, पू० १३ ।

<sup>9. 8-8-34,</sup> go 86 1

१०. उज्ञीनरवन्मद्रेषु ययाः। सन्ति न सन्तीति ।——४-१-९०, पृ० ११० ।

खराव जो को यवानी कहते थे। वैल और मृग जो का खेत खूव खाते थे। वैलो को ही यह फसल ढोनी भी होती थी। यवक जो का एक भेद था। सम्भवत, यह आकार मे छोटा होता था। इसी को आज जई कहते है। जो का भुस तैयार होता था, जिसके खिलहान मे पडे रहने की चर्चा पीछे हो चुकी है। जो रवी की अन्य सब फसल वो जाने के वाद अन्त मे, हेमन्त मे वोये जाते थे। रवी का बोना शर्र्पाणमा से प्रारम्भ हो जाता था। यव का वाप अन्त मे होता था। ग्रीष्म मे जो पकते थे। डॉ० वा० श० अग्रवाल के मत से जी श्रावणी पूर्णिमा को बोये जाते थे। आजकल और शिशिर मे बोये तथा वसन्त के आरम्भ मे काटे जाते हैं। इस वृष्टि से उक्त समय मे लगभग दो मास का अन्तर पडता है।

भाष्य मे अयव और सुयव शब्द आये हैं, जो सम्भवत उस प्रदेशों के लिए हैं, जिनमे यव नहीं होता था या खूव होता था। यव के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इस वात से भाष्यकार परिचित थे। चण्ट हुए यव के लिए 'पूनयव' शब्द का व्यवहार होता था। रे

जी को पुरानी फारसी मे यओ (Yao) कहते थे। यव विश्व की प्राचीनतम उपजो मे से है। ऋग्वेद मे भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान् यव को सामान्य अन्न मानते हैं। जौ गेहूँ आदि का भी वाचक था।

गोधूम—गोधूम का उल्लेख भाष्य मे प्रत्यक्षत नहीं हुआ है। केवल गणपाठ में यह शब्द मिलता है। श्रीनारायणचन्द्र वन्द्योपाघ्याय (एकानामिक लाइफ ऐण्ड प्रोग्नेस इन ऐनिशयेण्ट इण्डिया, पृ०५१) गेहूँ का इतिहास वैदिक काल तक पुराना मानते हैं। डे कैण्डोले (De Candolle) प्रागैतिहासिक काल के विश्व के सभी सम्यता-केन्द्रों में गेहूँ की उपज स्वीकार करते हैं। हियर (Heer) को स्विट्जरलेण्ड के झील-वासियों के खण्डहरों में गेहूँ मिले थे। ३४०० ई० पूर्व के मिल्ली पिरामिडों में भी गेहूँ मिले थे। भाषावैज्ञानिक खोज के आधार पर भी विश्व के सभी प्राचीन राष्ट्रों में गेहूँ का अस्तित्व सिद्ध होता है। भारत में गेहूँ का प्रचार, सम्भवत, आयों के आगमन के साथ हुआ था। फिर, यह आश्चर्य की वात है कि प्राचीन सम्कृत-ग्रन्थों में गेहूँ का उल्लेख वहुत कम मिलता है। मैत्रायणी (१-२-८) तथा वाजसनेयी (१८-१२, १९-२२) सिहताओं में गोधूम शब्द प्रायः बहुवचन में आया है और वहाँ इसे शालि और यव से पृथक् माना है। शतपथ (५-२-१-६) ब्राह्मण में एक वचन में भी गोधूम का प्रयोग हुआ है।

१. ४-१-४९, पू० ६३ ।

२. १-१-३९, पृ० २५३ ।

३. ५-२-३ ।

४. ४-३-४८, पू० २३५ ।

५. ४-३-४४ काशिका ।

६. ४-३-४३ काशिका।

७. इण्डिया ऐस नोन टु पाणिनि, पृ० २०७।

८. ५-४-५०, पु० ४९५ तथा ६-२-१०८, पु० २७८ ।

९. ८-४-४४, पु० ३६२

अणु—अणु का उल्लेख पाणिनि ने (५-२-४) किया है, जिसमे ज्वार और वाजरा दोनों सिम्मिलित है? इसके लिए ब्रीहि की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती थी। भाष्यकार ने अलग से अणु की चर्ची नहीं की है, यद्यपि उसकी कृषि आदिम काल से होती आई है। अणु के अनेक भेद हैं, जिनमें कुछ के विषय में यह निश्चित नहीं है कि उनका मूल स्थान भारत ही है।

माप—प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार की दाले भारत मे उत्पन्न की जा रही है, यद्यपि यह वल्पूर्वेक नहीं कहा जा सकता कि इनका मूल स्थान भारत ही था। इतना तो निविवाद है कि ऋग्वेद को छोडकर शेष सिहताओं के समय उनकी पैदावार होती थी। ऋगितर सिहताओं में मुद्ग, माष मसूर और कुलत्य का उत्लेख मिलता है।

जी के बाद माप का स्थान था। माप जारदी पूणिमा या उसके आस-पास वोये जाते थे। उन्हें तिलों के साथ मिलाकर भी वोते थे। पशुओं से उनकी रखवाली करनी पड़ती थी, जिसका उल्लेख पीछे हो चुका है। राजमाथ भी माप का एक भेद था। इसके लिए विशेष उर्वर खेत की आवश्यकता होती थी। वे हर खेत में नहीं पनपते थे। मापों का लाव नहीं, उन्मूलन होता था। माप को विद्वान् (शर्षजह'ं भी कहते थे, क्योंकि वे शरीर में वायु उत्पन्न करते हैं।

मूंग--- मृद्ग मूँग का नाम था। मृद्क भी माप के समान सूप के काम आते थे। इनके वोने और काटने का समय माप से कुछ पहले होता है, इसीलिए मृद्ग को ज्ञारदक कहा है। ये दोनो घान्य आजकल खरीफ की फसल के साथ श्रावण के प्रारम्भ मे वो दिये जाते है और कार्त्तिक मे काट लिये जाते हैं। मृद्ग, जैसा पहले कहा जा चुका है, साठ दिन मे पक जाते थे। शालि के मुद्ग के साथ खाये जाने का उल्लेख भी पीछे हो चुका है। मृद्ग भी मृत्य घान्य है; क्योंकि यह भी जड से उखाडा जाता था, काटा नहीं जाता था।

तिल-भारत की अपनी उपज है। अति प्राचीन काल से इसकी खेती की जाती रही है। अयर्ववेद (२-८-३, १८-३-६९) में वार-बार तिल का उल्लेख है। अन्य सहिताओं में भी तिल की चर्चा है। ऐतिहासिक काल के प्रारम्भ से इसका निर्यात होता रहा है।

तिल का स्थान उपर्युक्त खाद्याचों के बाद सर्वाधिक महत्त्व का था। तिल के दो भेद थे-कृष्ण और खेत। कुछ खेत काले तिलों के लिए ही विशेष उपयुक्त होते है। किसी-किसी

१. वाट: एकानामिक प्रोडक्ट्स ऑफ् इण्डिया, पु० १०३२ ।

२. ४-१-४८, पू० ६० ।

३. ४-३-४५ काशिका ।

४. २-३-१९३, पू० ४२१ ।

५. ५-१-२०, पृ० ३१२।

६. ३-२-२८, पृ० २१५ ।

<sup>6. 8-3-50</sup> l

८. ४-४-८८ काशिका।

<sup>9. 7-8-46,</sup> To 383 1

१०. ५-१-२०, पू० ३१२।

तिल के पेड मे फली नहीं लगती और लगी भी, तो उसमें दाने नहीं पडते। दानों के स्थान पर काला मल रहता है। ऐसे तिलों को तिलिंपज या तिलपेज कहते थे। वैदिक भापा में ऐसे तिलों के लिए तिलिंपज शब्द का प्रयोग हुआ है। ये शब्द ऐसे तिलों के लिए भी प्रयुक्त होते थे, जिनमें तेल नहीं निकलता, क्योंकि वे मीतर से सूखे होते हैं। उच्छिति और सृति परिमाणविशेष के द्योतक थे। भाष्य में एक तिलोच्छिति तथा दो सृतियों का उल्लेख मिलता है। उच्छिति शब्द सामान्यतया राशि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तिल से तेल निकाला जाता था। तेल पेरनेवाले कोल्हू को तिलिंपीडनी कहते थे। तेल निकालने के बाद बची हुई खली था ढेप को तिलक्ट कहते थे। तेल पेरनेवाले तेली की सज्ञा तिलन्तुद थी। पारम्म में तिल के ही विकार को तेल कहते थे। वाद में उपचारात् सर्षप, इगुदी आदि के विकार को भी तेल कहने लगे। विरे-वीरे तैल प्रत्यय मान लिया गया और तिल-तैल प्रयोग भी प्रचलित हो गया। भाष्यकार ने एक स्थान पर तिलों को काकगुह कहा है। कोओं से सँभालकर न रखा, तो खेत में वे ही उसे समाप्त कर दें। वास्तव में अन्य तेलों के लिए तैल शब्द का प्रयोग औपचारिक ही है। भाष्यकार ने कहा है कि तैल शब्द प्रत्यय है, विकार अर्थ में प्रसिद्ध तैल शब्द उससे विलक्तुल भिन्न है। इसलिए, 'तिल-तैल' प्रयोग भी ठीक है।

सर्षप—सर्षप की खेती सहिता-काल के अन्त मे होने लगी थी। इसका सर्वप्रथम उल्लेख छान्दोग्य० (३-१४-३), षड्विंश ब्राह्मण (५-२) तथा शाखायन श्रौतसू० (४-१५-८) मे मिलता है। सर्षप सरसो का नाम है। इसके बग, लहटा, राई आदि भेद आज भी प्रचलित है। भाष्यकार छोटी और वडी दो प्रकार की सरसो से प्रचलित थे। " पीत या गौर सर्षप का भी उन्हें ज्ञान था।

मधूक—इसके भैषज्य गुणो की चर्चा सुश्रुत, चरक तथा अन्य ग्रन्थो मे मिलती है। इससे तैयार की हई सरा को मधु कहते थे।

गर्मुत---गर्मुत मटर का एक भेद था। जो विना वोये ही उत्पन्न हो जाता था। तैत्तिरीय (२-४-४) तथा मैत्रायणीय (२-२-४) सहिताओ मे गर्मुत और गार्मुत का उल्लेख मिलता है। काठक-सहिता मे भी गर्मुत से वनाई हुई वस्तु को गार्मुत कहा है। साध्यकार ने सारघ मधु

१. ४-२-३६, पु० १७७ ।

२. ३-३-१, पू० २९८।

३. १-३-११, पु० ४६ ।

४. ३-३-१२६ ।

<sup>4. 4-7-79 1</sup> 

६, ३-२-२८।

७. ५-२-२९, पु० ३७६ ।

८. ३-२-५, पु० २१० ।

९. तैलशब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्यः। प्रकृत्यन्तरं तैलशब्दो विकारे वर्तते। एवं च कृत्वा तिलतैलमित्यपि सिद्ध भवति।—५-२-२९, पृ० ३७६ ।

१०. ५-३-५५, प्० ४४५।

के साथ गार्मुत और पौत्तिक का उल्लेख किया है', जिससे प्रतीत होता है कि ये तीनो मधु भी थे।

उमा—उमा या अल्सी की गणना भी तैल-वीजो के अन्तर्गत है। उमा के तेल का व्यवहार पतजिल के समय मे कितना और किस प्रकार होता था, कहा नहीं जा सकता। भाष्य मे उमा का उल्लेख है, किन्तु उमा-तैल का नहीं। फिर भी, उमा का तेल निकाला जाता था, यह अनुमान सरलता से किया जा सकता है; क्योंकि उमा-कट (अल्सी की खली) जब्द भाष्य मे व्यवहृत हुआ है।

अत्य उपजें—इनके अतिरिक्त अलावू (लौकी), कर्कन्यू (जगली वेर) उपयोग में आते थे। एक स्थान पर अलावूकट शब्द भी आया है। भाष्य में अलावू , तिल, उमा और भगा के सार निकले हुए भाग के लिए इन शब्दों के आगे कटच् प्रत्यय का विवान मिलता है, जिससे इन चारों के सार निकाले जाने और उससे वची हुई ढेप के उपयोग और व्यवहार का ज्ञान होता है। इन चारों की ढेप का स्वतत्र महत्त्व रहा है। साथ ही भगा का स्वतन्त्र वार्तिक में उल्लेख भी इस वात का धोतक है कि भगाकट शब्द का प्रचलन वाद में ही प्रारम्भ हुआ था।

सूत्र ४-३-१३६ के भाष्य मे विल्वादिगण के अन्तर्गत गवेधुका शब्द के पाठ पर भी विचार किया गया है। गवेधुका चने या मटर (Coix barbata) को कहते थे। इसी विल्वादिगण मे उपर्युक्त वान्यों के अतिरिक्त मसूर और गोधूम का उल्लेख है।

भङ्गा—अन्नों के अतिरिक्त कृषि की उपजों मे सन का महत्त्व वहुत अविक था। सन को भाष्य मे भगा कहा है और उसे घान्यों मे परिगणित किया है। भाष्य मे इस वात पर विचार किया गया है कि जमा और भगा को घान्य माना जाय या नहीं। तैंतिरीयसहिता (चमक ४-७-४) के 'वीह्यश्च में' आदि प्रकरण मे जो १२ घान्य गिनायें गये हैं, उनमे उमा और भगा सम्मिलित नहीं है। पताजिल ने इस विषय पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि भले ही अन्यत्र इनकी गणना घान्यों मे न न्नी गई हो, फिर भी ये घान्य है। घान्य शब्द घिवि घातु से बना है, जिसका अयं है प्रसन्न करता। और घान्यों के समान उमा और भगा भी कृषकों को आनन्दित करते हैं, इसलिए इन्हें भी धान्य मानना चाहिए अथवा सन को सम्मिलित कर सत्रह घान्य होते हैं। इन सत्रह घान्यों मे पाँच मुख्य, छह उपस्कारक या सहायक, तीन तृणधान्य और तीन अर्थकर हैं। वास्तव मे खाद्य और अर्थकर इन दोनो प्रकार के घान्यों मे इन सव का समावेश हो जाता है। उमा और

१. ४-३-११६, पु० २५० ।

२. ५-२-२९. पु० ३७५ ।

३. ४-१-६६, पृ० ७६ तथा ६-३-६१, पृ० ३३९ ।

४. वही ।

५. ५-२-२९, पृ० ३७५ ।

६. ४३-१३६, पू० २६१ ।

७. घिनोतेर्घान्यम्। एते चापि धिनुतः। अथवा शणसप्त दशानि धान्यानि।—-५-२-४, पू० ३६९।

भगा अर्थेकर घान्य हैं। भाष्यकार ने जमाकट के साथ ही भगाकट की भी चर्चा की है। उन्होंने सन की फली का भी नामोल्लेख किया है। सन रस्सी (रज्जु) और कपडा दोनों के काम आता था।

कार्पास—यह भारत की अपनी मिट्टी का उपज है और यही से शेष विश्व मे फैली है। इसका सबसे वड़ा प्रमाण यह है कि निश्व के सभी पुरातन राष्ट्रों ने कपास का नाम भारत से ही उचार लिया है। सस्कृत कार्पास से ही हिन्नू का कपास (Kapas) वना। वुक ऑफ् ईस्थर (esther) में इस शब्द का प्रयोग हरित खूँटी के लिए हुआ है। ग्रीक और लैटिन में इस शब्द का रूप कार्पासोस (carpasos) या कार्वासोस (carbasos) हो गया। ग्रीक में सबसे पहले कपास का उल्लेख तेसियस (Ktesias) ने तथा वाद में थियोफेरटस (Theophrastus) और हेरोडोटस (Herodotus) ने किया है। उन्होंने इसे वृक्षोणी (Wool of tree) कहा है, जिससे उनकी एतद्विषयक अनिभन्नता प्रकट होती है। विश्व में अन्यत्र कही इसकी खेती का प्रमाण नहीं मिलता। चीन में सर्वप्रथम १३वी ईसवी शताब्दी में कपास बोई गई थी। मिल में भी कपास की खेती नहीं होती थी। लैसेन ने (Lassen) एक वार ममी (Munmy) वस्त्रों के कार्पासीय होने की कल्पना की थी। किन्तु, इस विषय के विशेषझ श्रीयामसन (Thomposan) ने उनका खण्डन कर दिया। रें

भारत में कार्पास का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन श्रीतसूत्र (६-४-१७) में मिलता है। वैदिक साहित्य में इस शब्द का अनुल्लेख इस वात का द्योतक है कि उस समय तक आर्य लोग दक्षिण या पूर्व कार्पासोत्पादक क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाये थे।

भाष्यकार ने अनेक वार कार्पास का उल्लेख किया है। उन्होंने कार्पास की मृदुता की ।भी चर्चा की है।

कपास की उपज पर्याप्त मात्रा में होती थी। भाष्य में न केवल कार्पास का, अपितु वस्त्र वनाने तक की सारी प्रक्रियाओं का उल्लेख है। कपास पीजनी या ओटनी चाहिए, यह वे जानते थे। कपास की मृदुता को उन्होंने उपमान भी वनाया है। हिल्की होने के कारण वह तुला पर बहुत चढ़ती है। लोहे के वाट की तुलना में तुला पर छसकी ऊँचाई और विस्तार कही अधिक होते हैं, यह वात भाष्यकार ने वतलाई है।

इसु--इक्षु की उपज भी काफी होती थी। इक्षु की प्रचुरता के स्थान, इक्षु ढोने की

१. जर्नल ऑफ् रॉयल ऐशियाटिक सोसामटी ।--१८९८, पू० २५० से ।

२. ४-१-५५, पु० ७० ।

३. वही तथा २-४-२ काशिका।

४. ७-२-४४, पु० १३१।

५. इह समाने वर्णाण परिणाहे चान्यसुलाग्रं भवति लोहस्यान्यस्कार्पासानाम् ।---५-१-११९, पृ० ३५४ ।

६. ४-२-७५, पु० १९४।

गाडी' और इक्षु-क्षाकी' (इक्षु का खेत) का उल्लेख भाष्य में मिलता है। इनके अतिरिक्त गुड़ की चर्चा वार-वार आई है।' गुडधाना जो इसका बहुत प्रिय और प्रचलित भोजन जान पड़ता है, विना गुड के वन ही नहीं सकता था। गुड खाने की स्वतन्त्र चर्चा भी है। शर्करा का भी प्रचार था, जो ईख की खेती व्यापक परिणाम में किये जाने का प्रमाण है।

मूलक मूली, गाजर वादि पदार्थ भी खाद्य के घटक मे थे। इनकी उपज का भी पता भाष्य से चलता है।

कुस्तुम्बुरु-कुस्तुम्बुरु धनिये को कहते थे। इन सबकी गणना शाक के अन्तर्गत है। भाष्य मे शाकिन् और पलालिन् का उल्लेख हुआ है। ये वड़े शाक या वडे पलाल के बोधक थे।

हरिद्रा—हरिद्रा की खेती भारत मे बहुत प्राचीन काल से होती आई है। अौर यही से वह अन्य देशों मे फैली है। सस्कृत से फारसी मे जाकर यह अलहदं वन गई।

द्राक्षा—द्राक्षा ईसा-पूर्व सातवी शती मे भी उत्पन्न की जाती थी। किपशा की द्राक्षा अत्यन्त प्रसिद्ध थी। वाट (Walt) के अनुसार भारत के पाँच मधुर पौधों में इक्षु और द्राक्षा मुख्य थे। इक्षु का उल्लेख अथर्ववेद (१-३४-५) तक में मिलता है। इक्षु से शकरा बनाने की प्रथा बहुत पुरानी है। अरवी का शकर, लेटिन का सक्करम् (Succharum) फैच का मुके (Sucre) और इगलिश का सुगर (Sugar) शकरा से ही बना है।

शण—शण का उपयोग रस्सी वनाने के लिए होता था। यह भी भारत की अपनी उपज थी। अथर्ववेद (२-४-५) में इसे आरण्य कहा है। शतपथ-ब्राह्मण (३-२-१-२) तथा अन्य सूत्र-ग्रन्थों में शण का उल्लेख है। शण और उमा (क्षौम) वैदिक काल से ही कृषि की उपज में सम्मिलत थे। "वाट (Walt) ने पृ० ७२०-२१ पर इसका उल्लेख किया है। सुश्रुतसिहता में भी उमा था अलसी के तेल की भैषज्य उपयोगिता का प्रतिपादन है।

पिप्पली—भाष्य में पिप्पली और अवंपिप्पली शब्द आये हैं। " लैंसेन ने ग्रीक पेपेरी (peperi) और लैंटिन पिपेर (piper) को संस्कृत पिप्पली का ही अपश्रश रूप माना है।

१. ८-४-८, पु० ४७९।

२. ५-२-२९, पृ० ३७६।

३. १-४-५०, पु० १७४।

४. ५-२-१०५, पृ० ४१६।

५. ४-१-४८, पु० ६१।

६. ४-३-१६६, पु० २७२।

<sup>9. £-8-88\$ 1</sup> 

८. ४-२-२, पू० १६६।

९. ५-२-१०२, पु० ४१४।

१० ५-२-४, पृ० ३६९

११. १-२-४४, पृ० ५२४ तमा सुपिप्पला कोवधीस्कृषि ।—-६-१-८६, पृ० १३३ ।

बहुत प्राचीन काल से दक्षिण भारत के पिंचमी किनारे पर इसकी खेती की जाती रही है। मिलियो तथा हिन्नू लोगो को पिपली का ज्ञान नहीं था। पाक्चात्य लोगो को द्रविड व्यापारियो द्वारा इसका पता चला। यह भारत से निर्यात होनेवाली महत्त्वपूर्ण वस्तु थी, जिससे भारत को वडा आर्थिक लाभ होता था। प्लिनी के अनुसार एक पौण्ड पीपल के लिए १५ दीनार मिलते थे। अलेरिक (Alaric) ने रोम के घेरे को दृढ करने के लिए सोने और चाँदी के साथ ३००० पौण्ड पीपल माँगी थी।

श्रुंगवेर---श्रुगवेर या अदरक भारत की मूल उपज थी। यही से इसका प्रचार अन्य देशों में हुआ। अरबी जजबुल (Janjabul) तथा ग्रीक जिजिवेर (Zingiber) को कुछ लोग श्रुगवेर शब्द का मूल द्रविड रूप मानते हैं और कुछ लोग इसे सस्कृत श्रुग तथा द्रविड वेर की खिचडी से बना हुआ ठहराते हैं। भाष्यकार ने श्रुगवेर का स्वाद गुड का ठीक विरोधी और कटु वतलाया है।

केसर--पाणिनि के किसरादि गण में केसर, नलद, नरद आदि शब्द आये हैं। केसर का मूल स्थान कुछ लोग दक्षिण-पश्चिम यूरोप मानते हैं। भारत में इसका उत्पादन कश्मीर तक सीमित रहा है। सुश्रुतसहिता तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में कुकुम का उल्लेख मिलता है।

नलद—नलद या जटामासी वारहो महीने रहनेवाला पर्वतीय तृण था। वहाँ से वह देश के अन्य भागो मे फैला। वैदिक साहित्य तक मे इसका उल्लेख मिलता है। चिकित्सा-शास्त्र के ग्रन्थों मे वार-वार इसका उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद मे आप्रृगि, अराटकी और तीक्ष्णप्रृगि (सुगिवत द्रव्य) के साथ नलद या नलदि नाम आया है। नरद भी नलद के समान ही सुगन्वित एव खस की जाति का तृण था, जो भारत से रोम के वाजारों को भेजा जाता था और वहाँ प्रति पौण्ड ४० से ७५ दीनार (Denaric) तक के भाव विकता था। नरद का प्रतिदिन के अवलेखों मे प्रमुख स्थान था।

रामायण और चरकसिंहता तक मे उल्लिखित लवंग शब्द भाष्य मे नहीं मिलता और न एला की ही चर्चा भाष्य मे हुई है।

तृषा—सामान्य तृणों में खर, मूँज और काण्ड खेत की मेड पर या परती भूमि में उत्पन्न कर लिये जाते थे। शरकाण्ड के दो भाग होते है— बार और काण्ड। बार (खर) घर छाने के काम में आते थे और काण्ड (डण्टी) का प्रयोग छप्पर में लकड़ी के स्थान पर किया जाता रहा है। बारकाण्ड की अपरिपक्त अवस्था में उससे मूँज निकाली जाती थी। इसी मूँज की मेखला वनती थी, जिसे मौज-मेखला कहते थे। यज्ञोपवीत-सस्कार के समय ब्रह्मचारी को मूँज की मेखला पहनाई जाती थी। कार्पास-सूत्र के यज्ञोपवीत के प्रचलन से पूर्व मींज घारण की ही प्रथा थी। महाराष्ट्र में आज भी उपनयन को मूँज ही कहते है। कडी हुई, अर्थात् काण्ड निकाली हुई मूँज

१. स्काफे: पेरिप्लस, पु० २१३ से।

२. प्लिनी, १२-१४।

३. गिबन डिक्लाइन एण्ड फॉल, अध्याय ३१।

४. ८-४-८, पु० ४७९ ।

को विपूप कहते थे। काण्डों के लाव में परिश्रम और समय दोनों अधिक लगते थे। पतंजिल ने काण्डलाव का पृथक् उल्लेख भी किया है। काण्ड और शर के वड़े-बड़े पूल वाँवे जाते थे। इनकी दुलाई का उल्लेख अपर हुआ ही है।

शर और भुस आग सूलगाने के काम आते थे। ये आग को शीघ्र पकड्ते हैं।

खाद—कृषि के लिए खाद अत्यावश्यक है। यह कृषि का खाद्य है। चिरकाल से गोवर का उपयोग खाद के लिए होता आया है। भाष्य में गोमय कद कई वार आया है। आरण्य गोमय आईगोमय और शुष्कगोमय का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। उन्हें ज्ञात था कि गोलोम और अविलोम मिट्टी में मिलाने से उससे दूर्वा उत्पन्न होती हैं और गोवर (विशेषत. मैंस के गोवर) से विच्छू पैदा होते हैं।

<sup>₹- ₹-</sup>१-१७ ।

<sup>₹. ₹.₹-</sup>१।

३. २-१-३३, पू० २८५।

४. ३-२-२४, पुर २१४।

५. गोमपाद्वृश्चिको जायते ।--१-४-३०, पृ० १६६।

६. गोलोमाविलोमयोर्द्बा जायन्ते। अपकामन्ति तास्तेम्यः।—बही ।

#### अध्याय २

## वन-सम्पत्ति

बन का अर्थ--भाष्य में विभिष्ट और मामान्य दोनों हपो में वन का उल्लेख हुआ है। सामान्य वन के विषय मे यत्र-तत्र जो चर्चा है, उसमे वनजीवन-सम्बन्धी बहुत-सी मामग्री प्राप्त होती है। यया---आरण्यक मार्ग, आरण्यक विहार (मठ या आमोद-प्रमोद), आरण्यक मनुष्य, आरण्यक हस्ती, आरण्यक गोमय (गोवर) और आरण्यक पुष्प । इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि अरण्य पूर्णत निजंन नहीं थे। उनमें मनुष्य रहते थे। वन नवया अगम्य भी नहीं थे। लोग उनमें होकर आते-जाते थे। विहार, मनोविनोद, आमेट आदि के लिए वनो का अमण साघारण बात थी। वनो से पकडकर हाथी नगरो मे लाये जाते थे और वहाँ प्रशिक्षित किये जाते थे। बढे अरण्य को अरण्यानी कहते थे। अरण्यानी अगोप्पद कही जाती थी,क्योंकि उसमे गो के सचार की सम्भावना तक नहीं होती थी। <sup>र</sup> वैदिक इण्डेक्स (१-३३) के अनुसार ऋग्वेद मे अरण्य शब्द ग्राम और कृष्य भूमि के विरोध मे आया है, जिसमे त्रोर छिपते थे और मुनि निवास करते थे। उसमे अरण्यानी का प्रयोग वन-देवता के लिए हुआ है। पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं— ग्राम्य और आरण्य। माप्यकार यह जानते थे। वन्य पुष्प अपेक्षाकृत छोटे आकार के एव कम गन्यवाले होते होंगे। पत्नी वन मे ही आनन्दित रहते हैं। सघन हरीतिमा का उन्मुक्त मादक वातावरण उनके प्राणों में उल्लास और कण्ड में मद्युरिमा उडेल देता है। पछी किसी कारण से वन छोडकर वस्ती मे वा भी गया, तो भी उसका मन वन की ओर उडता रहता है। भाष्य मे कहा है कि 'कोकिल वन-गुल्म का स्मरण करता है या वन-गुल्म स्वय कोकिल का स्मरण करता है।" एक स्थान पर वनराजि को लक्ष्य कर उसे कोस भर तक रमणीय कहा है।" कोई प्रिय अतिथि जब वापस लौटता या या कोई आत्मीय जन परदेश जाता या, तब लोग वन की सीमा प्रारम्भ होने तक उसे मेजने जाते थे या उदक-स्थान तक भेजकर लौट आते थे। अधिक-से-अधिक द्वितीय या तृतीय वन-श्रेणी तक साथ जाने की प्रथा थी। वन वृक्ष-समूह को कहते थे। वनगुल्म

१. ४-२-१२९, प्० ४१६।

२. ४-२-१०४, पु० २०४।

३. ४-१-४९, पु० ६३।

४. अगोष्पदान्यरण्यानि।---६-१-१४५, पृ० १९१।

५. १-३-६७, पु० ८७।

६, २-३-५, प० ४०९।

७. लोके आवनान्तादोदकान्तात् प्रियं पान्यमनुवजेत् । हितीयं तृतीयं च वनान्तमुदकान्तं धाऽनुवजित ।---१-४-५६, पृ० १८७ ।

अर्थ मे भी केवल वन शब्द का प्रयोग होता था, यह आवश्यक नहीं था कि वन कोस-दो कोस तक फैला ही हो। वाग और वगीचे तक वन कहलाते थे। इसलिए वस्ती से वाहर की झाडियाँ और एकत्र वृक्ष-समूह सामान्यतया वन वाच्य था। वन का पर्यायवाची अरण्य शब्द, जो अरणि-(पारस्परिक रगड से आग उत्पन्न करनेवाली लकडी) से वना है, इस वात का द्योतक है कि प्राचीन काल मे वन एक वृक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता था। 'वन-गुल्म' शब्द भी, जिसका उल्लेख उभर हुआ है, इसी कथन की पुष्टि करता है। ऋग्वेद मे भी वन शब्द का प्रयोग वृक्ष-अर्थ मे मिलता है। आगे चलकर जब वन वृक्ष-समूह का वोद्यक वन गया, तव द्योर-द्योरे उसमे समूह अर्थ का प्राधान्य होता गया और वृक्ष अर्थ गौण पड गया। तव तृण, लता, वीर्च तर सभी का समूह वन कहलाने लगा। इसीलिए 'कमलवन' प्रयोग भी ग्राह्य हो गया। वस्ती से दूर होने के कारण लाक्षणिक रूप मे वन का अर्थ परदेश या दूर प्रदेश भी था। गुल्म अर्थ मे क्षुपाग्न शब्द का भी प्रयोग हुआ है। '

अनेक बनो के समुदाय को कुण्ड कहते थे। भाष्य मे कहा है— 'कुण्डादि के उदात्त करने मे उनके समुदाय का ग्रहण करना चाहिए। यदि कुण्ड शब्द वन-समुदाय का बोघक हो, तभी उदात्तत्व होगा। 'यहाँ बनो से तात्पर्य है गुल्म।

वृक्ष—पतजिल ने वन शब्द का प्रयोग दो अर्थो मे किया है—(१) प्राकृतिक रूप से विकसित तृण, लता-तृण आदि के समूह, यथा खलतिक वन, शिरीप-वन। इनकी वृद्धि और विस्तार मे मानव-प्रयत्न अपेक्षित नही था। (२) मनुष्य द्वारा रोपे और सरक्षित किये गये उपवन; यथा आग्रवन, कदलीवन। इन्हे रोपकर, नियमित सीचकर सरक्षित करना पडता था। भाष्य मे चारो और से काटो का घेरा बनाकर वृक्षो की रक्षा का उल्लेख किया गया है। विस्तार की दृष्टि से गुल्म, वन, अरण्य और अरण्यानी उत्तरोत्तर वडे थे।

वृक्षादि सम्पत्ति भी कई भागों में विभाजित थी। वृक्षों में पुप्प और फल दोनों होते हैं। वनस्पित शब्द उन बडे-बडे तस्त्रों के लिए प्रयुक्त होता था, जिनमें फल आते थे। ओपिव शब्द का प्रयोग छोटे पीघों और जडी-बृटियों के लिए होता था, जिनमें फल नहीं होते। फैलने या पौडने-बाली छोटी-छोटी वनस्पित लता, वल्लरी, वर्तित या वीस्घ कहलाती थी। इसके फैलाव या झुरमुट को अवतान कहते थे। इर्वा, खर, शर, तिमिर आदि फल-फूल एव विछी घास-जैसी तृणराशि इसमें थी। 'विभापीषिववनस्पत्तिम्य '(८-४-६)में पाणिनि ने भी औपिव और वनस्पति में भेद किया है। काशिकाकार ने औपिव का उदाहरण दूर्वावणम्, मूर्घावणम् तथा वनस्पति का शिरीप-वणम्, वदरीवणम् दिया है। इस सूत्र में उन्होंने देवदारु-वन, भद्रदारु-वन, इरिका-वन तथा भिरिका-

१. ऋग्० ७-१-१९ ।

२. १-१-५०, पूर ३०१।

३. परिवारयन्ति कण्टकैर्वक्षम् ।---३-१-८७, पृ० १५५ ।

४. ३-१-१४0 पुo १९९

५. फली वनस्पतिर्ह्मेयो वृक्षाः पुष्पफलोपगाः। ओषध्यः फलपाकान्ता लतागुरमाञ्च बीरुषः॥—८-४-६ काशिका। ३५

वन का भी नाम-प्रहण प्रत्युदाहरण के रूप मे किया है। पाणिनि ने भी 'पाककर्णपर्णपुष्पमूलकल वालोत्तरपदाच्च' (४-१-६४) सूत्र वृक्ष के प्राय सभी अगो का परिगणन कर दिया है। वृक्षो की सूखी लकडी को सुपिर' कहते थे।

वृक्षों के नाम वैज्ञानिक आघार पर रखे गये थे। वृक्षों के नाम उनके मूल, तनों, पत्तों, शाखाओं, फूल एवं फल के आघार पर निव्चित किये गये थे। वे सब सार्थक होते थे। पुष्पों और फलों के नाम वृक्षों के आघार पर होते थे। जो नाम वृक्ष का होता था, वहीं उसके फल और फूल का। उदाहरणार्थ, वृक्ष भी कदली और फल भी कदली कहलाता था। फल नपुसर्कालग होता था, वृक्ष भले ही पुल्लिंग हो। लिंग-भेद द्वारा ही सामान्यतया फल और वृक्ष में भेद किया जाता था। यथा आम्र (वृक्ष) पुल्लिंग है, किन्तु आम्र (फल) नपुसर्कालिंग। इसके अपवाद भी यदा-कदा मिलते थे, यथा कदली। भाष्यकार ने फलार्थ में होनेवाले प्रत्यय के लुक् की व्यवंता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि वृद्ध का परिणाम फल में होता है। वृद्ध की ही चरम परिणित फल में है। वृक्ष और उसके अवयवों का भाष्यकार ने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि चलनेवाला वृक्ष अपने अवयवों के साथ ही चलता है। वृक्ष कहने पर एक शब्द मुनाई देता है। वृक्ष अकारान्त है और सकार प्रत्यय है। उससे एक अर्थ का भी बोच होता है और वह यह कि वह एक है और उसमें जड, तने, फल और पत्ते है। भाष्यकार ने वृक्षों के दो मुख्य भेद किये हैं— जीरी और कण्डकों।

बुक्षों में निम्नलिखित के नाम महाभाष्य में आये हैं-

स्यग्रोध (Ficus indica)—यह वट का दूसरा नाम है। न्यग्रोध झीरीवृझों के अन्तर्गत है। इसकी जड़े नीचे की ओर फैलती हैं और जटाएँ भी निम्नगा होती हैं। जटाएँ नीचे की ओर फैलकर वृक्ष का रूप लेती जाती हैं, इसीलिए इसका नाम न्यग्रोध है, अर्थात् नीचे की ओर फैलनेवाला। इसके पत्ते वड़े और मोटे होते हैं। इसे अवरोहवान्, झीरी और पृतुपर्ण कहा है।

प्लक्ष ( Ficus infectoria )—प्लक्ष मी न्यग्रीय के समान क्षीरीवृक्ष है। इसकी भी प्रवृत्ति न्यग्रीय के समान नीचे की ओर फैलने की है। भाष्यकार ने प्लक्ष की व्युत्पत्ति पर गका करते हुए कहा है कि यदि क्षरण (दुग्य-लाव) के कारण इसका नाम प्लक्ष माना जाय, तो न्यग्रीय को भी प्लक्ष कहना चाहिए; क्योंकि दूव तो न्यग्रीय से भी निकलता है और यदि नीचे की ओर फैलने के कारण वट का नाम न्यग्रीय हो, तो प्लक्ष का भी नाम न्यग्रीय होना चाहिए, क्योंकि प्लक्ष

१. ५-२-१०७ ।

२. वृक्ष इत्युक्ते किचच्छन्दः श्रूयते वृक्षशन्दो अकारान्तः सकारश्च प्रत्ययः अर्थोऽपि किश्चिद् गम्यते मूलस्कन्वफलपलाशवानेकत्वं च ।---१-२-४५, पृ० ५३३ ।

३. ५-२-९४, पृ० ४०९।

४. २-२-२९, पृ० ३८३।

५. ये क्षीरिणोऽवरोहवन्त. पृथुपर्णास्ते न्यग्रोधाः ।—१-१-५६, पृ० ३४२ ।

भी नीचे की ओर फैलता है। इसिलिए, ये शब्द वृक्ष-विशेष के लिए रूढ मानने चाहिए। भाष्य मे प्राय प्लक्ष और त्यग्नोघ का उल्लेख साथ-साथ ही हुआ है। एक स्थान पर कहा है कि प्लक्ष भी द्व्यर्थक है और त्यग्नोघ भी। अर्थात्, इनका एक अर्थ रूढ है और एक व्युत्पत्ति-जन्य। प्लक्ष का फल भी त्यग्नोघ के समान छोटा-सा होता है। इसे पाकर कहते हैं।

खिदर (Acocia catechu)—यह कत्ये का वृक्ष है। इसकी चर्चा भी प्राय प्लक्ष और न्यग्रोध के साथ ही मिलती है। इसके तनों की लकडी सफेद रग की होती है और पत्ते छोटे-छोटे होते हैं। खिदर मे काँटे होते हैं। इसकी लकडी वहुत कडी होती है। जलाने पर इसके कोयले खूव वहकते है। इसीलिए, भाष्यकार ने इनकी उपमा तुरन्त बने हुए सुवर्ण-कुडलो से दी है। खिदर से ही खैर या कत्था तैयार होता है, जिसका उपयोग पान के साथ तथा औपच के रूप मे होता है। इसे खिदरसार कहते हैं। खिदर की लकडी यज्ञ-स्तम्भ या यज्ञयूप के ऊपर अँग्ठी के आकार का चपाल बनाने के काम आती थी।

पलाझ (Butea frondosa)—पलाझ या टेसू प्राचीन काल से अति प्रसिद्ध तथा उपयोगी वृक्ष रहा है। उसके पत्ते तथा लकडी दोनों का उपयोग घामिक कृत्यों में होता है। यज्ञ में पलाश की सिमधाएँ काम आती है। प्लक्ष-नयप्रोध के साथ पलाश का उल्लेख भाष्य में अनेक बार हुआ है। विष्ठ माणव (विद्यार्थी) पलाश का ही दण्ड साथ रखते थे। यो पलाश शब्द का व्यवहार पण अर्थ में भी होता था। भेड-वकरी पालनेवाले पलाश-चयन करते थे। पलाश शब्द के लिए एक औजार होता था, जिसे पलाशशातन कहते थे। यह हैंसिया या इसके समान होता होगा। पलाश में पत्ते अधिक होते है और वे ही विशेष काम में आते है। इसलिए लाक्षणिक रूप से पलाश शब्द वाद में पलाश-पत्र के अतिरिक्त सामान्य पण अर्थ में व्यवहृत होने लगा। पलाश में फूल बहुत लाल होते है। मानों उन्होंने, झट्टा ने, अपने हाथ से रैगा हो। ध

१. २-२-२९, पु० ३८३ ।

२. ५-३-७२, पू० ४७०।

३. २-१-१, पु० २५७।

४. खिंदरवर्वुरौ गौरकाण्डौ सूक्ष्मपणीं। ततः पश्चादाह कण्टकवान खिंदर इति :—— १-१-४६, पृ० २८३

५. आ० १, पू० १६

६. इ-इ-१७, पु० २९५

७. ५-१-२, पु० २९६ ।

८. ४-३-१५५, प्० २६६ ।

<sup>9. 7-8-8, 40 240 1</sup> 

१०. ३-३-१२६, प्० ३१९।

११. २-२-८, पृ० ३४२ ।

१२. २-२-२४, पु० ३५७ ।

१३. देवरक्ताः किंशुकाः।---३-१-७९, पृ० १३९।

मास्त्र ने स्थानरा पट्ने का पन पनार का गृह उन्चारण कर सकता भी माना है।

बर्बुर-निते की समेदी एवं पनी की छोटाई में बर्बुर कदिर के समान ही होता है। अन्तर इतना है कि कदिर में कोटे होने हैं. किन्तु बर्बुर में नहीं। बर्बुर ओप्रधि-वर्ग के बुलों में है।

शमी (Presopios Spicigera Momesa Suma,—ामी की लकड़ी दहुन कड़ी होती है। प्राचीन कोगों का विचार था कि शमी में अपने रहती है। शमी उद्योगित प्राचीनत करने के बाम जाती थी। शमी का छोड़ा वृक्ष शमीर कहकाना था। शमी में उसक्ष हुई दन्तु शमीड कही हाड़ी थीं, जिसे शामील या शामीली (मंबीक) भी कहने थे।

वंश-न्यार और हुए हे माय आध्यवार ने वंश का उल्लेख किया है। वंभ के कारे लड्डे को कंपन्तस्य कहते थे। बड़ी-मी बस्तु में छोडा-मा कार लेने के अर्थ में एक-एए बहावत ही कल पड़ी थी-वंशन्तस्य में लड्डा कींबना। वश वृत्त हैं और वेणु उसका कारत।

शिरोप (Anacia Sirissa)—यह शीमम का एक मेद हैं, वर्षीप यह उनने बहुत बड़ा होता है। मिरीय के बुझ बड़ी मंख्या से गाँवों के पास पाये जाते थे। बाज भी गाँवों के कितारे नितों और बागों की मेड़ी पर मिरीय रोदने की प्रया है। प्राचीन लोग बुझों में भी जीव मानते थे और बनने मामान्य प्राणि-क्रियाओं का दर्शन करने थे। बन्होंने शिरीय को मीते हुए देखा था।

हात (Vatica Robusta)—मान् वन्नी नकही के लिए प्रसिद्ध है। यह वहन मन्दूर और दिकाल होती है। बाल के वृक्ष सुर्य-के-सुर्य एक साथ वन के नय मे उगने हैं। " माध्यवार है हाललान (Asa Foetida) का भी उल्लेख किया है।" शाल के आयान पर व्यक्तियों के हालगुज आदि नाम रखे जाने का पना भाष्य में चलना है।"

शिक्षपा (Delbergia Sissoo)-शीमम ना नाम है।"यह जैंचा वृक्ष अपनी मणडी

१. ब्याट १ पूट हर ।

२. विदिस्बर्बुरयो. इदिरबर्बुरी गौरकाण्डौ सूक्ष्मवर्णी। ततः परचावाह । वण्डकपति गरिर इति ।—१-१-४६. पुरु २८३ ।

इ. ५-३-८८. पुट ४७६ ।

४. ६-२-८२ पुर २७४ ।

<sup>4.</sup> Y-2-5Y2 1

६ १-१-१३ ५० १८० ।

मोज्य महनो वंतस्त्रस्वास्त्रद्वाष्ट्रव्यते ।—जा० २. पृ० ५२।

८. १-२-५१, पुर ५५० ।

९. हे-१-७ ए० हेट १

१०. १-१-१, पृत ९२ ।

११. ३-३-१७ युक २९५ ।

루구, 우-१-१, 달리 독다 l

**१३, २-१-५७, प० ३१८)** 

की मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। कभी-कभी शिशपा इतना ऊँचा वढ़ जाता है कि आकाश चूमने लगता है। वक्ष से भिन्न अन्य किसी वस्तु का नाम शिशपा नहीं होता।

पीलु (Gereya Arborea or Salvadora Persica)—एक विशेष वृक्ष का नाम है। कुछ लोग खजूर को ही पीलु मानते है। पीलु का फल भी पीलु कहा जाता था। यद्यपि वृक्ष पुँक्लिंग, किन्तु फल नपुंसकॉलंग होता है। जिस मौसम में पीलु फकते थे। उसे पीलुकुण कहते थे। पीलु के मूल के पास दी हुई वस्तु या किया हुआ काम पैलुमूल होता है।

सप्तपर्ण (Alstmonia Scholaris)--इसमे सात-सात पत्तो के गुच्छे होते हैं। यह भी क्षीरीवृक्ष है। इसका दुग्य वहुत सुगन्यित होता है।

कारस्कर—यह एक जहरीला पौवा होता है, जो बोषिष के रूप में काम आता है। देववार (Pinus Devadru)—देववार को सरल भी कहते है; क्योंकि यह सीधा ऊपर की ओर वढता है। देववार की लकडी यज-सिम्बाओं के काम आती थी। देववार चीड (Pinus Longifolia) का एक भेद है। यह वहुत लम्बा होता है। इसकी लकडी काटकर वहुत-से अन्य कामों में भी लाई जाती है। भाप्य में देववार-वन का उल्लेख है। देववार देव-वृक्ष माना जाता था। मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्प-वृक्ष और हरिचन्दन ये पाँच देववृक्ष गिने जाते थे। इसी प्रकार अक्वरय आदि सात ब्रह्मवृक्ष कहे जाते थे। देववार की लकड़ी देववास कही जाती थी। रि

विभीतक—इसके सकवच फलों का उपभोग होता था। इसकी लकड़ी का यज्ञयूप भी वनता है, जिसे वैभीतक कहते थे। १९

चन्दन—चन्दन अपनी गन्य के लिए प्रसिद्ध है। १२ पर यह गन्य तीव्र नहीं होती। १० ऋषभ—यह एक विशिष्ट ओपयीय वनस्पति है। यह नदी के किनारे अधिक होती है

१. ५-१-२, पू० २९७ ।

२. ५-१-२, पृ० २९७ ।

३. ७-१-७४, पू० ७२।

४. ५-१-९७, पृ० ३४४ ।

५. पर्वणि पर्वणि सप्तपर्णान्यस्य सप्तपर्णः ।---८-१-१, पृ० २६० ।

६. ६-१-१५७, पु० १९४ ।

७. ३-१-९७, पृ० १८० ।

C. C-8-E, TO 80C 1

९. सप्तकाः देववृक्षाः ।---५-५८, पृ० ३२६ ।

१०. ४-३-१३६।

११. ५-१-२, पू० २९६।

१२. २-२-८, पृ० ३४३।

१३. २-२-८, पू० ३४३ ।

और कगार के ढाहने में सहायक का काम करती है। सम्भवत इसकी जड़ें कूल में दरार पैदा कर देती है। भाष्य में प्रचुर ऋषभवाले वन का उल्लेख मिलता है।

कंक--आम का एक भेद है।

कुरर (Capparis Aphylta)—वृक्षविशेष। भाष्य में कहा है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। पत्ता नहीं, कक या कुरर का पत्ता गिरता है। कक और कुरर पक्षी भी होते हैं। उनके पख को लेकर भी सन्देह होता है।

रूर—एक फलवान् वृक्ष है, जिसकी लकडी की शम्या (एक यज्ञपात्र) वनाई जाती थी। इससे खूँटी या वैल के जुये में किनारे पर डाली हुई लकडी, जो वैल को जुये से वाहर निकल जाने से रोकती है, वनती थी।

आम—यह फलवृक्ष है। आम्र के फल को भी आम्र कहते है। सेवा-सिंचन द्वारा आम्र के पेड वडे हो पाते है। फलो के लिए आम्र सेवा चाहते थे। भाष्य में 'एक पन्य दो काज' के अर्थ में एक कहावत दी है': 'आम भी सिंच गये और पितर भी प्रसन्न हो गये।' इसे द्विगत हेतु कंहते है। इससे अनुमान होता है कि लोग दैनिक तर्पण आम्र के आलवाल में कर लेते थे। आम्र के वगीचे गाँवों के चारों ओर लगाने की प्रथा थी और आज भी है।' एक स्थान पर कहा है कि आम के पेड गाँव के पूर्व की ओर है। 'पूछे खेत की कहें खिलहान की' इस अर्थ में आम्र को लेकर एक कहावत' चल पड़ी थी—'पूछी आम की कही कोविदार की'। आम्रफल से वनी हुई खाद्य-पेय वस्तुओं को आम्रमय कहते थे। व्यक्तियों के नाम तक आम्र के आघार पर रखे जाते थे। यथा आम्रगुप्त, शालगुप्त। इनकी सन्तान 'आम्रगुप्तायनि' कहलाती थी।'

कदली(Musa Sapientum)—कदली का फल तो उपयोगी है ही, उसका स्तम्म पुण्य कार्यों में काम आता था। कदलीस्तम्भ काटना दूषित नहीं माना जाता था।

वदरी—वदरी का फल वदर कहलाता था। <sup>११</sup> वेर खाने का प्रचार प्राचीन भारत में अधिक मालूम होता है। द्रोण-भर वदर एकत्र कर रखे जाने की चर्चा एक स्थान पर उदाहरण रूप में आई है। <sup>१२</sup> इतना ही नहीं, लोग वेरो को सुखाकर पेटियो और पिटारियों में रखते थे।

१. ऋषमं कुलमुद्रजम्, ऋषमं कुलमुद्वहम् ।---१-४-८०, पृ० १९९ ।

२. १-४-६०, पु० १९१ ।

३: १-४-२३, पृ० १५५ ।

४. २-१-१, पृ० २५८ ।

५. आम्राक्च सिक्ताः पितरक्च प्रीणिताः ।---८-२-३, पृ० ३१६ ।

६. १-१-५६, पृ० ३४२ ।

७. आस्रान् पृष्टः कोविदारानाचक्षते ।---१-२-४५, पृ० ५३२ ।

८. ४-३-१५६, पू० २६९ ।

९. १-१-१, पृ० ९२ ।

१०. सा० २, पृ० ४८ ।

११. २-२-५, पृ० ३३६ ।

१२. वही ।

ाप्यकार ने तद्गुणता का उदाहरण देते हुए कहा है कि वेरो की पिटारी में कोई ताँवे की कटोरी 7 पात्र रख दिया जाय, तो वह भी वेरो से भरा हला दिखने लगेगा।

बदर का वृक्ष वदरी कहलाता था। इसमे नन्हे-नन्हे काँटे होते है। यह मधुर फलवाला कि है। भाष्यकार ने बदरी की परिभाषा उक्त प्रकार से दी है। वदरी से बनी वस्तु वादर होती है।  $^{3}$ 

विल्व—विल्व की गणना फल और औप व दोनो प्रकार के वृक्षों में है। विल्व का फल भी विल्व (नपुं०) कहलाता है। विल्व से वनी वस्तु या उसके अवयव को वैल्व या विल्वमय उहते है। जिस भूमि में विल्व के पेड लगाये जाते थे, उसे विल्वकीय कहते थे। विल्वकीय से ावार्य में विल्वक शब्द वनता है। वैल्वक विल्व-भूमि में उत्पन्न किसी भी वृक्षलता आदि को उह सकते है। विल्व-वृक्षों का समूह विल्व-वन होता है और उसमें रहनेवाल वैल्ववन। विल्व-वन होता है और उसमें रहनेवाल वैल्ववन।

किपत्थ-यह ओषधि-वर्ग का वृक्ष है। किपत्थ का रस ओपिंघ के काम आता था। ' पिप्पल (Ficus religiosa)--यह प्लक्ष न्यग्रोध-वर्ग का क्षीरीवृक्ष है।

कटुवदरी-एक पीघे का नाम है। भाष्य मे एक ग्राम का उल्लेख है, जिसका नाम कटुवदरी के समीप होने के कारण कटुवदरी हो गया था।

हरीतकी—यह ओपिब-वर्ग की वनस्पति है। इसके फल भी हरीतकी कहलाते है। वाडिम—फलवृक्ष है। इसके फल भी दाडिम (नपुं०) कहलाते थे। ध

आमलकी—आमलकी का फल आमलक होता है। "आमलकी आदि के (Embbia Myrabalan) के फल पकने पर लाल और पीले पड जाते है। "फिर भी, वे आमलक और वदर ही रहते है। आमलकी से उत्पन्न फल या अन्य वस्तुओं के लिए आमलकीज गव्द आया है। "वदर और आमलक का उल्लेख कई बार साथ-साथ हुआ है।"

१. बदरपिटके रिक्तको लोहकंसस्तद्गुण उपलभ्यते ।---१-२-३०,पृ०५०३।

२. वदरी सूक्ष्मकण्टका मघुरा वृक्ष इति ।--१-२-५२, पृ० ४४५ ।

३. ६-४-१५३, पू० ४९१ तया ४-३-१३६, पू० २६१ तया ४-३-१४३, पू० २६३।

४. ६-४-१५३, मृ० ४९१ ।

५. ४-२-५२, पूर्व १९४ ।

६. ४-३-१५५, पृ० २६६ ।

७. आ० २, पृ० ६६ ।

८. १-२-५१, पृ० ५५० ।

९. १-२-५२ पृ० ५५५ ।

१०. १-१-१, पू० ९४ ।

११. १-१-५८ तथा आमलकादीनां फलानां रक्तादयः पीतादयञ्च गुणाः प्रादुर्भवन्त्यामलकं बदर्गमत्येय भवति ।—-५-१-११९, पृ० ३५५ ।

१२. वही ।

१३. ६-२-८२, पृ० २७४।

१४. २-४-१२, go ४६६ 1

जम्बू-जामुन को कहते थे। इसका फल भी जम्बू कहा जाता था।

पियाली (Peper Langum)—यीपल के वृक्ष और फली दोनो को पियाली कहते थे। पियाली का आमा भाग अर्वेषियाली कहलाता था।

उदुम्बर—उदुम्बर या गूलर का फल लाल होता है। भाष्य मे कहा है कि उदुम्बर में लाल फल पकता है। इसीलिए, तॉवे के लोटे को मी उदुम्बरवर्ण कहा है। यह साम्य उदुम्बर फल के रग से ही है।

शृंगवेर—अदरक का पुराना नान शृंगवेर था। यही शब्द मोठ के लिए भी प्रयुक्त होता था। इसका स्वाद तीखा कड़ुआ होता है।  $^{\text{b}}$ 

कोशातकी (Trichosanthes diocca or Luffa ocutangulla or Luffa Pentendra)—चतूरे का दूसरा नाम है। इसके फल को भी कोशातकी या कोशातिका कहते हैं।

गुग्गुलू—जोपिव-वृक्ष है। इसका गोद जोपिव-रूप मे व्यवहृत होता है।
मबू—महुए का वृक्ष है। इसे मबूक भी कहते हैं। इसके फल उपयोगी होते हैं।
नीली—यह भी लोपिव वनस्पति है। इसकी खेती की प्रया रही है।
कोविदार (Bohinia veriegata)—एक स्वर्गिक वृक्ष।

ताल—संस्कृत-साहित्य में ताल वृष्ट (ताड़) जानतालीय न्याय ने कारण अनर हो गया है। न्याक अकर वैटा कि ताल अचानक गिर गया वैति न्यारण न होते हुए भी उनमें नारण-कार्य-माव दिखने लगा। वास्तव में दोनों न्याओं में कोई सन्वन्य नहीं है।

पनस—कटहल को पनस कहते हैं, जो शाक के कान आता है। भाष्यकार ने पनस को पकाने की बात कही है। 'र पनस का फल भी पनस (नपु॰) होता है।

१- ४-१-११९, पू० १३८ ।

२. १-२-४४ पृ० ५२४।

३. १-२-७२, पु० ६०६ ।

४. तस्मादुदुम्बरः सलोहितं फर्ल पच्यते ।---३-१-८७, पृ० १५४ ।

५. बा० १, पु० ५।

६. न हि गुड इत्युक्त मधुरत्वं गम्यते शृङ्गवेरमिति वा नदुकत्वम्।---२-१-१, पृ० २५३।

७. ५-३-७२, पू० ४६९ ।

८. ४-१-७१, पृ० ७७ ।

९. ४-१-७१, यू० ७७।

१०. ४-१-४२, पृ० ५५ ।

११. १-२-४५, पृ० ५३२।

१२. ५-३-१०६, पू० ४८० ।

१३. १-१-७ पु० १५४।

**१४. ५-१-२, वृ० २९६** ।

तुम्बृह—(Cariander or Dioshyros Embryoptens) धनियाँ को कहते है। इसका फल भी तुम्बृह कहलाता है।

त्रपुस-फलविशेष। दही और त्रपुस एक साथ खाने से ज्वर अवश्य वढ जाता है। भाष्य-कार ने दिंघ और त्रपुस को प्रत्यक्ष ज्वर कहा है। र

कुवली—एक विशेष प्रकार की स्वादिष्ठ वेरी या मकोय होती है। कुवली से बनी वस्तु को कौवल कहते है।  $^{\circ}$ 

अलावू—लौकी और कद्दू का पुराना नाम है। इसका फल अलावू कहा जाता था। कर्कन्यु—जगली वेरी (झरवेरी) के झाड को कहते थे। इसका फल भी कर्कन्यु (नपु०) कहा जाता था। काठक स० (१२-१०) मैत्रा० स० (३-११-२) के अनुसार कुवल और वदर भी इसी श्रेणी के है।

दृन्मु-यह भी एक फलवृक्ष की संज्ञा थी।

पीलु-फलवान् वृक्ष है। महाभारत के अनुसार शारकोट तथा पजाब मे पीलु-वृक्षो का आधिक्य था।

उपर्युक्त सूची के अन्तर्गत विना फलवाले एव फलवान् वृक्ष, कुछ लताएँ, जो ओविध के काम आती हैं, एव कुछ वनस्पित भी आ गये हैं। इनमे दो प्रकार के वृक्ष आये है। एक वे, जो दारु द्वारा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अर्थ-व्यवस्था के स्थायी अग हैं। इनकी लकडी भवन आदि के निर्माण का मुख्य सावन है। दूसरे प्रकार के वृक्ष वे हैं, जो फलों के द्वारा वहुत कुछ खाद्य पदार्थों की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार देश की उपज मे वृद्धि करते हैं। वे भी प्रत्यक्षरूपेण राष्ट्र की अर्थ-सम्पत्ति के अग हैं।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लताएँ है, जो या तो वृक्षों के सहारे वढती है या कभी-कभी स्वतन्त्र रूप से फैलती है। इनमें कुछ फलवती हैं और कुछ केवल पुष्पमयी। कुछ उभयिवहीन हो सकती है। नीचे भाष्य में वर्णित लताओं, मूलो एव पुष्पों की सूची प्रस्तुत की जाती है।

द्राक्षा—यह लता-वर्ग के अन्तर्गत है। द्राक्षा मघुरफला होती है। भाष्यकार ने द्राक्षा को गुडकल्पा कहा है।

विम्ब—इसका फल लाल होता है। ओष्ट की लाली का सुप्रसिद्ध र्जपमान विम्ब है।

१. १-१-४७, पू० २९० ।

२. दिवत्रपुत्रसं प्रत्यक्षो ज्वरः ।---१-१-५९, पृ० ३८५ ।

३. ४-३-१५६, पू० २६९ ।

४. ६-३-३१, पृ० ३३९ ।

५. वही

६. वही।

७. ५-३-६७, पु० ४६१।

८. ६-१-९४, पृ० १५१।

सुवर्चला—सूर्यमुखी को कहते हैं। इसका पुप्प पूर्वाभिमुख ही रहता है। भाष्यकार ने कहा है कि सुवर्चला सदा सूर्य के पीछे-पीछे घूमती है।

उत्पल-कमल का एक नाम है। इसके पुष्प माला के रूप में भी घारण किये जाते थे। जाज भी ग्राम-कन्याएँ पुष्करणियों से उत्पल तोडकर उनकी मालाएँ वनाकर पहनती हैं। कमल के नाल को विस कहते हैं। विस पानी में पड़ा-पड़ा अपने-आप बढ़ता रहता है। विस वहूत कोमल होता है और जलने पर उसके विकार नहीं दिखाई देते। मृणाल और विस के मूल की मृणाल और विस ही आख्या थी। प

मिल्लका—मिल्लका जूही का प्राचीन नाम है। यह सुगन्वित पुष्पोवाली रुता है। भाष्य ने अविखिली मिल्लिका की कलियों की चर्चा की है। मिल्लिका के पुष्प को भी मिल्लिका ही कहते थे।

चस्पक— चस्पक के पुष्प की गन्च मल्लिका से भी तीव्र होती है। चस्पा लता है और चस्पक पुष्प। विना खिली चस्पा की कली को चस्पक-पुट कहते हैं।

सत्पुष्पा, प्राक्षुष्पा, काण्डपुष्पा, प्रान्तपुष्पा, शतपुष्पा (सौंक), एकपुष्पा वे पुष्पवती लताओं के विशिष्ट नाम हैं या उनके वर्ग। " इनमें प्रत्येक नाम सार्थक हैं। सत्पुष्पा सुन्दर पुष्पोंवाली लता है। प्राक्षुष्पा में पुष्पों की सामान्य ऋतु में अन्य लताओं से पहले फल आते हैं। काण्ड-पुष्पा की डालों पर ही फूल लगते हैं—पनस के फलों के समान। वृन्त पर फूल नहीं लगते। कुछ लताओं में ऊपरी किनारे पर भी पुष्प आते हैं। किसी की एक साथ शत-शत पुष्पों से गोंद भर जाती हैं और किसी में केवल एक ही फूल खिलता है।

करवीर-करवीर पूप्पनान् होता है। इसके पुष्प को भी करवीर कहते थे।"

संप्रला—सफला, भस्त्राफला, अजिनफला, पिण्डफला, शणफला और त्रिफला में अतिम को छोड़कर शेष विभिष्ट लताओं के नाम हैं। सफला श्रेष्ठ फलवाली, भस्त्राफला बड़े घोँकनी जैसे फलवाली, अजिनफला चिपटे छिलके के फलवाली, पिण्डफला सम्भवतः पिण्डखजूर, शणफला सन और त्रिफला ऑवले, हरड और बहेडे का नाम है। <sup>१९</sup>

१. सुबर्चला आदित्यमनुपर्येति ।---३-१-७, पृ० ३०।

२. १-१-७२, पु० ४५५ ।

३. १-१-५०, पूर ३०७।

४. आसीनं वर्षते विसम्।---३-२-१२६, पृ० ३६५ ।

५. ३-२-१२३, पृ० २५७।

६. ४-३-१६६, पू० २७२।

७. २-१-१, पु० २४० ।

८. ४-३-१६६, पूर २७२ ।

९. २-१-१, पृ० २४०।।

१०. ४-१-६४, पुर ७४ ।

११. ४-३-१६६, पु० २७२ ।

१२. ४-१-६४, पु० ७४।

पलाण्डु--प्याज का संस्कृत नाम है। पलाण्डु का प्रचार उच्च वर्णों मे नही था। तामस भोजन मे इसकी गणना थी, यद्यपि यह खाद्य माना जाता था।

मूलक-मूली के लिए प्रयुक्त हुआ है। मूली काटकर खाई जाती थी। उसके साथ अन्य भोज्य पदार्थों का योग रहता था। वाटल-मूल, सम्भव है, गाजर को कहते हो। वि

पाटलि—पाटिल के मूल का प्रयोग होता था। इसके मूल की पाटल कहते थे। पाटिल शब्द विल्वादिगण (४-३-१३६) मे परिगणित है। पाटल-मूल लाल बान को भी कहते थे। भाष्य मे पाटल-मूलो का उल्लेख है।

फैलनेवाली लताओं का वृक्ष से स्वतन्त्र अस्तित्व है। वृक्ष को काट दिया जाय, तो भी लता का कुछ विगड़ता नहीं। हेमन्त में जय लताओं और वृक्षों के पत्ते झड जाते हैं, तब उन्हें प्रपलाश कहते थे।

तृणों में निम्नलिखित का उल्लेख भाष्य में मिलता है--

पूतीक--तृणो में पूतीक का प्रयोग सोम के अभाव में यज्ञादि कर्मकाण्डो में होता था। इसे विछाकर लोग सोते भी थे। "

नड्वल-नड्वल के रस से पाँवों में महावर का काम लिया जाता था।

इषीक—इषीक एक तृण जाति है, जिससे सीके निकालकर झाड वनती है। शतपय मे डपीक से वने शूर्प का उल्लेख है।

मुंजेषीक—यह इपीक से बडी जाति की होती है। '' इससे छप्पर छाये जाते है। वडी जाति की इपीक का प्रयोग पतली लकडी (शरकाण्ड) के रूप मे होता है। कढी हुई मूँज को विपूय कहते थे।'' इसी से मूँज निकालकर रस्सी बनाई जाती है। शरादिगण (४-३-१४४) में शर, दर्म, सोम, बल्बज का परिगणन किया है।'' दर्म और दर्मकाण्ड का उल्लेख कई बार मिलता है। दर्म के बन पर्याप्त मात्रा मे थे। इन बनो के समुदाय को कुण्ड कहते थे। भाष्य मे दर्मकुण्ड का

१. २-२-३६, पू० ३९२ ।

२. ४-१-४८, पू० ६१।

३. ४-३-१६६, पू० २७२।

४. १-२-६४, पूर् ५९७।

<sup>4.</sup> १-४-१, पo १०७ 1

६. १-१-५६, पु० ३४१।

७. ३-२-११०, पृ० २४५ ।

C. १-१-49, 40 364 1

९. १-१-७२, पूर ४५५ ।

१०. वही।

११. ३-१-११७ ।

१२. ४-३-१४४।

उल्लेख आया है। फूल जाने पर इपीको से रुई-जैसा घुआँ निकलता है। मूंज निकालने पर शिक्य (सीकें) शेष रह जाती हैं। र

वत्वज—तृण जाति है, जिससे रस्सी वनती है। भाष्यकार ने कहा है कि एक वल्वज बाँघने मे असमर्थ होता है, किन्तु उनके समूह से बनी हुई रस्सी बाँघ सकती है।

वीरण--यह तृण है, जिससे चटाई वनाई जाती थी।

तृणोलपम्-पानी की घास होती है। ' उलप जल को कहते हैं। '

दूर्वा---मगल-पूजन आदि के काम आती है। दूर्वा पडी-पडी बढती रहती है।"

इनके अतिरिक्त कुछ, काण, घर वर्घ, शीर्य बादि का भी उल्लेख मिलता है, जिनसे सव परिचित हैं। वार्झी रज्जु वर्घ्न की बनी होती थी।

१. ६-२-१३५, पृ० २८१ तथा ६-२-१३६, पृ० २८१ ।

२. ४-३-१५१ का०।

इ. १-२-४५, पृ० ५३५ ।

४. १-४-८७, पु० १९८ ।

५. १-२-७५, पृ० ६०८ ।

६. वही ।

७. इ-२-१२६, पृ० ३६५ ।

८. ४-३-१५१ काशिका।

## अध्याय ३

# पशु-पक्षी

वर्गीकरण—महाभाष्य मे उल्लिखित प्राणियो को, वर्णन की सुविवा के लिए पाँच भागो में विभक्त किया जा सकता है—प्राम्य, आरण्य, जलीय, शकुित और क्षुद्र जन्तु। सूत्रकार और भाष्यकार दोनो ने भिन्न-भिन्न अवसरो पर सुविवानुसार भिन्न दृष्टिकोणो से उनका वर्गीकरण किया है। एक स्थान पर उन्होंने पचनख प्राणियो की एक श्रेणी मानी है। अन्यत्र सहज विरोध- वाले जीवो के एक पृथक् वर्ग की ओर सकेत किया है। एक स्थान पर गवाञ्व, गवाविक, गवैडक प्रभृति पशु एक साथ परिगणित किये गये हैं। मृग, शकुन्त और क्षुद्र जन्तु ये वर्ग भी देखने को मिलते है। इनके अतिरिक्त पगु, शकुनि मृग जैसी श्रेणियाँ भी मिलती है। किन्तु, भाष्यकार या सूत्रकार के ये वर्ग किसी विशेष वैज्ञानिक आधार पर नहीं, प्रत्युत प्रयोग-सिद्धि की सुविधा पर आश्रित है।

ग्राम्य पशु—प्राम्य पशुओ मे गौ, अश्व, अज, अवि, उष्ट्र, कुक्कुट, खर, महिप, श्वा और शूकर पालतू थे। ग्रामो के कृषि-प्रघान होने के कारण इन पशुओ की उपयोगिता सर्वाधिक थी। इनमे कुछ तो कृषि के अविभाज्य अग थे और शेप उसके सहायक। ग्राम्य पशुओ मे भी गो का महत्त्व सर्वाधिक था।

गो—गो शब्द का व्यवहार गाय और वैल दोनो के लिए होता था। गो सम्पत्ति और समृद्धि की सूचक थी। भाष्य मे कहा है कि देवदत्त घनी है, क्यों कि उसके पास गो, अश्व और हिरण्य है। परिवारों मे, विशेषत बाह्मण-परिवारों मेन केवल गाय, अपितु वैल भी पालने की प्रया थी। उपाच्यायो एव गुरुओं को श्रद्ध की प्रतीक गाय भेट में दी जाती थी। गाय पालनेवाले सम्भान की दृष्टि से देखे जाते थे। गोमान् परिवार या व्यक्ति से प्रेम करने के लिए स्वतन्त्र किया का प्रयोग

१. आ० १, पू० ११ ।

२. २-४-९, पु० ४६४ ।

३. २-४-११, पु० ४६६ ।

४. २-४-१२, यु० ४६६ ।

५. सा० १, पृ० १।

६. देवदत्तस्य गावोऽदवा हिरण्यं च। आढ्यो वैधवेयः ।—१-३-९, पृ० २८ ।

७. ७-१-७२, पु० ६२, ६४ ।

८. १-४-३२, पृ० १६७ ।

९. ७-२-९८, पृ० १५१ ।

मिलता है। किसी-किसी परिवार के पास सैकड़ों, सहस्रो गार्वे होनी थीं। भाष्यकार ने उझ-हरन के रूप में बार-बार और अनेक उबाहरणों के बीच सर्वप्रथम गाय का उल्लेख दिया है।

गों के बंगों एवं वर्गों के विषय में प्रध्न करते हुए माध्य में कहा गया है कि 'क्या सान्ता, लंगूल, कन्टुद लंगर विषाण गों शब्द का अर्थ है अथना शुक्ता, नीला, पीला, काला, किरला या कपोती रंग गो नव्य का अर्थ है?'' चित्र या सबल रंग की गामों और दैलों का उल्लेख भी अनेत्र बार हुआ है।' गामों के स्तन-भाग को लक्ष्म कहते थे। ये लक्ष्म खूब भरे-भरे, घट के समान होते थे।' एक स्थान पर कहा है कि जो व्यक्ति गाय को नहीं पहचानता, उसे गाय की सबिय या कान पकड़कर कोई वतलाना है कि यह गाय है।' भाष्य में बड़े-बड़े और सामान्य चित्ते (पृष्त्) कार्यों गौ का उल्लेख हैं '। स्थान-भेट में पतंजिल के मनय में गाय को गावी, गोगी, गोपोतिलका लाट लनेक नानों से पुकारा जाता था।'

गाय के विभिन्न नाम—आयू-मेट से गाय के अनेक भेट थे। विश्वया को वत्सवरी, गर्भवती होने योग्य गाय को उपसरी," प्रयम-गर्भा को उपसरी, पहली वार ब्याई हुई को गृष्टि" चून-गर्भा को बेहत्", बाजकल ने व्यानेवाली को अद्यव्यीना", दूस देती हुई को मेनू , बह नास पहले ब्याई हुई को वष्ट्रयंगी तथा कैंची जाति की गृष्टि को महागृष्टि कहते थे।" गिरबी रखी गई गाय वेनूष्या कही जाती थी।"

१. ७-१-७०. पूर्व ६०१

२. २-१-५१, पृ० ३०५ तया ५-२-११८, पृ०४१९।

३. झ(० १, पु० १ ।

४. कि तर्हि सास्नालाङ्गलकहुदविषाण्ययंत्त्पं स शन्त्वः? नेत्याह। यत्तर्हि तच्छुक्ली नीलः कृष्णः कपिलः कपोत इति म शन्दः ।—आ० १, पृ० १ ।

५. १-१-५६, पृ० ३५०।

इ. इ-१-२८ पृत ५६ तया ४-१-२५, पृत ४७ ।

७. १-१-१, पू० १०१ ।

८ का० १, पू० ३ ।

९. झा० १. पृ ५ ।

१०. ३-१-१०४।

११. ३-३-७१।

१२. २-१-६५।

१३. ५-२-१३।

१४. २-१-६५।

१५. वही।

१६. वही।

१७. ६-२-३८, पुट २५८।

१८. ४-२-८९. पृ० २५८ ।

कुछ गायें प्रतिवर्ष जननेवाली होती हैं और कुछ तीसरे वर्ष। प्रतिवर्ष जननेवाली गाय तीसरे वर्ष जननेवाली से अच्छी मानी जाती थी। प्रसूति मे वछड़े की अपेक्षा विखया का महत्त्व अधिक था। ऐसा माल्म होता है कि जितनी भूमि कृपि के उपयोग मे आती थी, उसके लिए बैलों की सख्या पर्याप्त थी। वे मँहगे दामो पर नहीं विकते थे। उसकी तूलना में गायों की सख्या कम रही होगी। यज्ञादि कर्मकाण्डो एव दैनन्दिन की आवश्यकताओं की पृत्ति के लिए घी और दूघ की आवश्यकता अधिक थी। विशेषत उन परिवारों में जो कृपिजीवी नहीं थे। वैल की अपेक्षा गाय का मृत्य अधिक था, इसीलिए भाष्यकार ने वछड़ा जननेवाली गाय की अपेक्षा विख्या जननेवाली गाय को श्रष्ठ माना है।

गव्य---गायो से प्राप्त होनेवाली वस्तुएँ गव्य कहलाती थो। दूव को पिलाने के वाद वछडो को बाँच दिया जाता था। शेप दूच पालक अपने उपयोग के लिए निकाल लेता था। कालिदास ने 'पीतप्रतिबद्धवत्सा' तथा 'वत्सस्य होमार्थविवेश्च शेपम्' द्वारा इसे सूचित किया है। र इन गायों के ऐन कूँड़े और घड़े के समान होते थे। दूब दूहने के लिए उपयोग में आनेवाला पात्र 'गोदोहन' कहलाता था। दूव को गोदोह कहते थे। दूव दहने की किया भी गोदोह कहलाती थी।

जिस समय दूथ दुहा जाता था, वह काल 'तिष्ठद्गु' कहलाता था, <sup>र</sup> क्योंकि इस समय दूध दुहाने के लिए गार्थे स्थिर खड़ी रहती हैं। तैत्तिरीयसहिता (७-५-३-१) के अनुसार प्रात., सगद और साय ये तीन दोहन-काल है। तैत्तिरीयसहिता (१-४-९-२) के अनुसार वे तीन वार चरने जाती थी। कुछ लोगो के मत से मध्य मे वे सगविनी मे ठहरती थी। यह श्रान्ति सगव का अर्थ न समझने के कारण हुई है। दूच के लिए गाय ही पाली जाती थी। दुग्य का अर्थ ही गोडुग्य होता था। माहिष पय. का उल्लेख भाष्य मे कही भी नहीं मिलता, यद्यपि गोकुल', गोक्षीर और गोपाल की चर्चा पुन-पुन आई है। गायों में कृष्णा अविक दुवार होती है, इस वात से भाष्यकार परिचित थे।

दुग्व से दिघ एव दिव से तक और मन्खन तैयार होता है। दिघ का प्रयोग दैनन्दिन भोजन में बहुत होता था। भाष्य में दिव के साथ भात खाने की चर्चा वार वार आई है।° तक के लिए भाष्यकार ने मधित और उदिखत् शब्दो का प्रयोग अधिकतर किया है। मठ्ठा वेचकर

१. गौरियं या समासमा विजायते । गोतरेयं या समासमा विजायते स्त्री वत्सा च।— ५-३-५५, पृ० ४४५ ।

२. रघुवंश, सर्ग २।

३. ३-२-१२३, पृ० ३१८।

४. २-१-१७, पु० २७४ ।

५. १-२-४८ पु० ५४५ ।

६. गोपु कृष्णा बहुक्षीरा। कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरतमा ।—४-३-४२, पृ० ४२३।

७. १-१-४७, पु० २८७ ।

कुछ लोग जीविका चलाते थे। इन लोगो को माथितिक कहते थे<sup>1</sup>। मक्खन के लिए हैयगबीन शब्द का व्यवहार होता था। उसी से घृत तैयार किया जाता था। घृत आयुर्वेधंक माना जाता है। इसीलिए घी आयु है, इस प्रकार का वाक्य प्रयुक्त होता था। इससे स्पष्ट है कि गाय भारतीय 'परिवार का विभिष्ट अग वन गई थी। इसी कारण गृहस्थ-भोजन मे अग्रविल गाय के लिए निकालते थे।

गोचारक—चेनुओ का समूह घैनुक कहलाता था। ' ग्वाले घैनुक को चराने के लिए नियुक्त थे। ये गाँव-भर की गायो को एक साथ चराने ले जाते थे और सन्ध्या के समय गिनकर उन्हें वापस कर जाते थे। ' इसके लिए उन्हें प्रत्येक घर से मासिक या पाण्मासिक वृत्ति मिलती थी। वछडे घर पर रह जाते थे और सध्या के समय वाहर चरकर जाने के वाद वछडे तथा गाय इकट्ठे वांघ दिये जाते थे। ' गाय चरानेवाला ग्वाला गोपालक या आगवीन कहा जाता था।' जो गायो या वैलो को चराने आदि के लिए उनके पीछे रहता या चलता था, उस गोपालक को अनुगवीन कहते थे। आगवीन गायो के लिए उत्तरे पीछे रहता या। उसे सावधान रहना पडता था, क्योंकि लोग अर्जन, क्रय, भिक्षण या अपहरण द्वारा, जैसे भी हो, गायें प्राप्त करने का यत्न किया करते थे।' गाय सपत्ति का अग थी, इसलिए जिस गाँव या प्रदेश मे अधिक गायें होती थी, वह भाग्यवान् माना जाता था।' जिस प्रदेश मे गायें चरती-धूमती रहती थी, उसे गोष्पद कहते थे। जहाँ गाये नहीं जाती या पहुँचती थी, उसे अगोप्पद कहते थे। अगोप्पद शब्द घने अरण्यो के लिए व्यवहृत होता था। प्रमाण अर्थ मे भी गोप्पद शब्द का प्रयोग होता था, जैसे गोष्पद क्षेत्र या गोष्पद भर वर्ष। यहाँ गोष्पद शब्द छोटाई या अल्पता का वोधक था।

गोष्ठ—गायो के वाँघने के स्थान को ब्रज कहते थे। ये वाडे थे। यो ४-३-३५ सूत्र मे इसके लिए गोस्थान और गोशाल<sup>११</sup> शब्द भी आये है। गोशाल के समान अश्वशाला भी पृथक् होती थी। वछडो को वाँघने का स्थान अलग रहता था,जिसे वत्सशाला कहते थे।<sup>१२</sup> जिस स्थान

१. ५-३-८३, यू० ४७४।

२. ह्योगोदोहस्य विकारः हैयंगवीनं घृतम् ।---५-२-२३, पृ० ३७३ ।

३. १-१-५९, पृ० ३८५ ।

४. ४-१-८५, पु० ९५ ।

५. ४-२-५५, पृ० १८२ ।

६. १-३-६७, पु० ८७ ।

७. गावो दिवसं चरितवत्या यो यस्याः प्रसबो भवति तेन सह शेरते।—-१-१-५०, पृ० ३०९

८. आ तस्य गोः प्रतिदानात् कर्मकारी आगवीनः कर्मकरः ।---५-२-१४, पृ० ३७१।

९. २-१-५१, पृ० २९८ ।

१०. ५-१-११९, पृ० ३५५।

११. ४-३-३५।

१२, ४-३-३६।

पर पहले गाये वैँवती रही हो, किन्तु वाद मे अन्य उपयोग मे आने लगा हो, उसे गोप्ठीन कहते थे। विस्कर लौटने के वाद गाय जहाँ वाँची जाती है, उस स्थान को गोप्ठ कहते थे। विस्निति यह स्थान साधारण पशु-शाला का वोधक वन गया और गोशाला को गोप्ठ एव भेड वाँवने के स्थान को अविगोष्ठ कहने लगे। चीरे-चीरे कुछ स्वतन्त्र शब्द जव प्रत्यय वन गये, तव स्थान-वोधन के लिए कटच्, पटच् और गोयुग प्रत्यय प्रयुक्त होने लगे। और इस प्रकार, अविकट, उप्ट्रकट, अविपट, उप्ट्रगोयुग, सरगोयुग तत्तत्सम्बन्धी स्थानो के वोधक शब्द वन गये।

पशु-पक्षी

भाष्यकार को ज्ञात था कि बिख्या रूप, रग, आकृति, दुवारपन आदि अन्य गुणों में अपनी माता के समान होती है। प्राय. देखा जाता है कि जो गाये प्रतिवर्ष जननेवाली होती है, उनकी सन्तान भी प्रतिवर्ष जनती है। वे जानते थे कि पुरोवात (पूर्वी हवा) गायो के गर्भ-घारण की प्रेरक होती है। इस काल में ये प्राय. गर्भिणी हो जाती है। प्रतिवर्ष जननेवाली गाय को समासमीना कहते थे। भैथुनेच्छा के कारण जब गाय वैल के लिए रँभाती थीं, तब उसके लिए एक विशिष्ट कियापद का प्रयोग होता था 'वृषस्पति'। वहीं गाय यदि विना मैथुनेच्छा के वैल की सगति चाहती, तो उसके लिए 'वृषीयित' कियापद का प्रयोग होता,था। "

अक या लक्षण—गाये जब चरने के लिए छोड़ी जाती हैं, तब बछड़े भी जनके साथ जाने के लिए आकुल हो उठते हैं। 'चरते समय खो जाने के डर से एव अन्यदा चोरी आदि से बचाने के लिए पालक गायों के शरीर पर विशिष्ट चिह्न बना देते थे। गाय-वैल स्व या सम्पत्ति के अग थे। हर व्यक्ति अधिक-से-अधिक परिमाण में उनके समाहार का इच्छुक रहता था और यह समाहार या स्व चार प्रकार से ही प्राप्त किया जा सकता था—क्रय, अपहरण, भिक्षण और विनिमय से। प्रथम और चतुर्थ के लिए नकद धन या अन्य वस्तु चाहिए थी, और तृतीय के लिए योग्यता या अहंता। द्वितीय ही सरल हो सकता था। 'एतदर्थ वे उनके सीगो को रेंग देते या छील देते थे। कभी किसी विशिष्ट स्थान को जलाकर दाग देते थे। कभी पूँछ के बाल काट देते थे। कभी गले में विशेष रग की रस्सी या घटी बाँच देते थे। इस प्रकार दगी हुई गाय अन्यों के बीच में सरलता से पहचानी जा सकती थी। इस प्रकार दागी गई गाये अकित कहलाती थी।' अकित शब्द

१. ५-२-१८।

२. ५-२-२९, पू० ३७५ ।

३. वही ।

४. मातृकं गाऽत्रोनुहरन्ते ।---१-३-२१, पू० ६२ ।

५. ६-१-५५. का० ।

६. ५-२-१२, पू० ३७१।

७. ७-१-५१, पू० ४९ ।

८. ६-४-१६, पृ० ३८१ ।

<sup>े</sup>९. समाहरण समाहारः। कः पुनर्गवां समाहारः? यसर्जनं ऋषणं भिक्षणमपहरणं वार ।----२-५१, पृरु २९८।

१०. अङ्किता गाव इत्युच्यन्तेऽन्यान्यो गोभ्यः प्रकाश्यन्ते । अचतेरेकोऽकश्च प्रकाशनम्।—— ८-२-४८, पृ० ३६७ ।

अच् घातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाशन। प्रकाशन के लिए कान या जघा मे विशेष चिह्न बनाने की प्रया अधिक थी। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि गाय की जघा या कान पर बनाया हुआ चिह्न उस गाय का ही विशेषक होता है, सम्पूर्ण गोमण्डल का नहीं। अक या लक्षण का उल्लेख ऋग्वेद (६-२८-३) तथा मैत्रायणीय सहिता (४-२-९) मे भी मिलता है।

बैलो का कथ-विकय भी चलता ही था। विकय के लिए उपस्थित वैल को 'पृथ्यगव' कहते थे। वैलो के अच्छे-वुरे लक्षणो की पहचान करने मे निपुण लोग, जिन्हे 'गौलक्षणिक' कहते थे, बैलों की परीक्षा कर उनका मूल्य निर्घारित करते थे। वैलों की परीक्षा कर उनका मूल्य निर्घारित करते थे। वैलों को तथा अरवो को नियमित रूप से नमक दिया जाता था, जिसका परिमाण निश्चित था। इस आघार पर गोलवण और अश्वलवण शब्द ही निश्चित परिमाण-वोध के लिए रूढ (सज्ञा) वन गये। वे

बैल-गाय के वछडे वत्स कहलाते थे। थोडे वत्स को वत्सतर कहते थे। युवा बैल को उक्ष और उससे वडे अघेड उम्र के वैल को उक्षतर कहते थे। सशक्त वैल को ऋषभ कहते थे, किन्तु जव वह दुवंल हो जाता था, तव उसे ऋपमतर कहते थे। जो वछडा आगे चलकर श्रेष्ठ बैल वननेवाला होता था, उसे आर्पम्य कहते थे। वत्स पहले दम्य और फिर वलीवर्द वनता है। वस्य अवस्था को प्राप्त होने पर वत्स जुए मे जोता जाता था। घीरे-घीरे उसे गाडी और हल खीचने मे प्रशिक्षित किया जाता था। साधारण वैल केवल गाडी के कीम आते थे। अच्छे बैल वे माने जाते थे, जो गाडी और हल दोनो मे काम आयें। वैल रथ भी खीचते थे। प्रदेशों मे होने-वाली विशेष नस्लों के आधार पर वैलों की योग्यता और मूल्य निर्घारित किये जाते थे। कच्छ, रकु और साल्व के वैल विशेष प्रसिद्ध जान पडते है। काशिकाकार ने उनका पृथक् उल्लेख किया है। इन प्रदेशों के वैल प्राय कमश काच्छ, राकव या राकवायण और साल्वक कहे जाते थे। वडी जाति के वैल की सज्ञा महोक्ष थी और वृद्ध की वृद्धोक्ष। वही जाते जो है, उन्हें सम्बद्ध कहते

१. गोः सक्यिन कर्णे वा कृतं लिङ्ग गोरेव विशेषक भवति न तु गोमण्डलस्य ।----१-३-६२ पृ० ८१ ।

र. ६-२-४२, यू० २५९।

३. ४-२-६०, पृ० १८७ ।

४. ६-२-४, का० ।

५. ५-३-९१, पृ० ४७६ तथा ५-३-९१ का०।

६. ५-१-१३, पृ० ३०५ तथा ५-१-१४।

७. १-१-१ पु०, १०५।

८. गौरय शकट वहति। गोतरोऽयं यः शकटं वहतिसीरंच।—५-३-५५, पृ० ४४५

९. २-२-२४, पु० ३३६ ।

१०. ४-२-१०० तथा ४-२-१३४ तथा ४-२-१३६।

११. ५-४-७८, पूर ५०४ ।

थे। सम्बद्ध बैलो को 'समुख्टक' भी कहते थे। समुख्टको में परस्पर वडा प्रेम होता है। वे एक दूसरो को देखकर रैंभाते हैं और स्नेह-प्रदर्शनार्थ शब्द करते हैं, इस वात की ओर भी भाष्यकार की दृष्टि गई थी। गोयूक्त जुते बैलो की जोडी, अर्थात् युग्म को कहते थे।

वडे होने पर वैल वाँघकर रखे जाते थे। मारक या चचल वैलो को प्राय विधया कर दिया जाता था। विधया वैल विध्वका कहे जाते थे, शिष वलीवर्द। यह वात ग्राम्य वैलो पर ही लागू होती थी। आरण्य वैलो को पकड़ना सम्भव नही था। साँड भी नही पकड़े जा सकते थे। उनका विधया बनाना कैसे होता है फिर सवारी या विकी की तो बात ही नहीं उठती। उद्घुण्ड वैल तीन-तीन रस्सियो से वाँचे जाते थे और जोर से दहाड़ते थे। एक रस्सी उनके गले मे और दो दाई बाई ओर नाथ मे वाँघी जाती थी। नये-नये उक्षा यौवन मद मे उच्छूबल हो जाते है और रस्सी तुड़ाकर इघर-उघर भागते फिरते है। जोतने पर गाडी इघर-उघर ले जाते है। ऐसे वैलो के गले मे एक लम्बी भारी लकड़ी वाँघी जाती थी, जो दौड़ते समय उनकी टाँगो मे लगती थी। यह लकड़ी प्रासग कहलाती थी और इसे सयक्त वैल प्रासग्य।

वैलो के वडे-बडे सीगो को विश्वकट भी कहते थे और ऐसे सीगोवाले वैल की भी विशाल या विश्वकट सजा थी। अनन्द मे मग्न वैल की दहाड को अपस्किरण कहते थे। अनन्द मे कि विशे के दिनों में ठण्ड से वचाने के लिए उनपर झूले या मोटे प्रवारक डाले जाते थे। जिन वैलो पर झूले नहीं पडती थी, वे मारे ठण्ड के ठिटुरकर दुवले हो जाते थे। भाष्यकार का यह कथन विशेष ठण्डे प्रदेश यथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश या पजाव के विषय मे अधिक लागू होता है।

गोपालक—वैल भी गायो के समान एक साथ चरने जाते थे। गाँव का ग्वाला एक साथ सारे वैलो को चराने ले जाता था। वैल एक साथ ही एक डण्डे से हाँके जाते थे। भाष्यकार ने अविकारसूत्र की उपमा एक-दण्ड-प्रघट्टित गोयूथ से दी है। रि अरण्य मे ग्वाले एक जगह बैठे

१. सम्बद्धाविमौ दम्यावित्युच्येते यान्यन्योन्यं न जिहीतः।—-२-१, पृ० २४३।

२. यान्येतानि गोयुक्तकानि संघुष्टकानि भवन्ति तान्यन्योन्यं पश्यन्ति शब्दं कुर्वन्ति ।—— १-१-५०, पृ० ३०९ ।

३. १-२-७२, प्० ६०९ ।

४. १-२-५२, प्० ५५५ ।

<sup>4.</sup> १-२-७२, पूर ६०९ १

६. १-२-७३, पु० ६०९।

७. आ० १, पृ० ६।

८. ६-१-१६१, पूर २०४।

९. ५-२-२८, पृ० ३७४।

१०. ६-१-१४२, पु० १९० ।

११. गीरिवाकृतनोक्षारः प्रायेण किक्षिरे क्रुकाः ।---३-३-२१, पृ० ३०२ ।

१२. गोर्यूयवदधिकाराः। तद्यया गोयूयमेकदण्डप्रघट्टित सर्वं समं घोषं गन्छित। ---४-२-७०, पृ० १९४।

गपशप किया करते थे और पशु स्वतन्त्र चरा करते थे। गाय, वैरु और वकरियाँ एक साथ चरा करती थी। सहसा किसी ग्वाले का घ्यान पशुओ की ओर जाता, तो साथियो से पूछ वैठता. कोई वैलो की भी रखवाली कर रहा है या नहीं। खोई गायो को ढँढनेवाली किया अनुपदी कहलाती थी। गाय-वैल स्वतन्त्र वातावरण मे पृंछें उठाकर खेलते या भागते थे। कुछ लोग जलाने के लिए और कुछ खाद के लिए जगल से गोवर बीन लाते थे। जगल मे गोवर (गोमय) पटा पड़ा रहता होगा। 'गोवर जलाये जाने की चर्चा भाष्य मे है। अर्द्ध और गुप्क गोमय की पथक-पथक चर्चा होने से गोवर के उपले वनाये जाने का भी सकेत मिलता है।"

वैलो के विशेषण-वैल रथ खीचने, जए मे जुतने आदि के काम आते थे, इसका उल्लेख ऊपर हुआ है। कभी-कभी दो रथ एक दूसरे में जोड़ दिये जाते होंगे और वैलो की एक ही जोड़ी उसे खीच लेती होगी। भाष्यकार ने ऐसे वैल को, जो दो रथ ढो रहा हो, द्विरथ्य कहा है ? जो वैल दो रथो को एक साथ खीचने की शक्ति रखता था या खीचा करता था, उसे द्विरय कहते थे। भाष्यकार रथ, युग (जुला) और प्रासग का वहन करनेवाले वैल के लिए कमश रथ्य, युग्य और प्रासग्य शब्दों की निप्पत्ति करने के वाद कहा है कि ढोने या खीचने के अर्थ मे रथ, शकट, हल और सीर से प्रत्यय करने के लिए अलग सूत्रोल्लेख की आवश्यकता नही, क्योंकि 'तस्येदम्' से ही काम चल जायगा । फिर इसका उत्तर देते हुए कहा है कि शब्दो मे अन्तर है, इसलिए पृथक् प्रत्यय-विद्यान की आवश्यकता हुई, क्योंकि 'रथ खीचता है' और 'रथ को खीचनेवाला' दोनो एक ही बात नही है। जो दो रथ खीचता है, उसे द्विरथ्य कहते हैं और जो दो रथ खीचने के योग्य होता है, वह द्विरय कहलाता है। शक्ति और कार्य के अनुसार बैलो के लिए पृथक्-पृथक् विशेषणो का व्यवहार होता था। जैसे घुर्य, घौरेय, सर्वघुरीण, एकघुरीण या एकघुर, शांकट, हालिक, सैरिक, रथ्य, युग्य, द्विरथ्य, द्विरय आदि। ये नाम जोडी के साथ या अकेले जुतनेवाले, गाडी, हल, रथ आदि में चलनेवाले, युग (जुए) में जोते जानेवाले दो रथो के खीचनेवाले आदि बैलो के लिए प्रयुक्त होते थे।

लाल बैल को लोहित, काले को कृष्ण और सफेद बैल को क्वेत कहते थे। विना बैल शब्द का प्रयोग किये केवल 'लोहितो घावति, कृष्णो घावति' का अर्थ भी क्रमश 'लाल वैल दौडता है,

१ १-२-७२, प्० ६७८।

२. १-२-५८, पु० ५५९

<sup>3. 4-7-901</sup> 

४. १-३-६७ प० ८६।

५. ८-४-३८, पृ० ४९४ ।

इ. ४-३-१५५, प्० २६६।

७ ४-२-१२९, प्० २१६

८. अन्यो हि शब्दो रथ वहत्यन्यो रयस्य वोढेति। हो रयौ वहति स द्विरथ्यः। यो हयो रथयोर्वोहा स द्विरयः।--४-४-६, पृ० २८४।

९. ४-४-७७ से ८१ तक तया वही काशिका।

नाला वैल दीडता है, यही होता था। भाष्यकार ने कहा है कि शब्द सर्वत्र नियत-विषय देखे जाते है। वैल लाल हो और घोडा भी, तो वैल को लोहित कहते हैं और घोडे को शोण। इसी प्रकार काले और सफेद वैल को कमश कृष्ण और श्वेत कहते हैं, किन्तु घोडे को हेम और कर्क। कृष्ण वृषभ का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है। व

रथ और हल मे चलते वैल मार्ग के पास खडी फसल मे मुँह मार देते ही है। यह वात भी भाष्यकार की दृष्टि से छुपी न थी। वैलो को हाँकनेवाले या उन्हे वैठाने, उठाने, अर्थात् उनकी परिचर्या करनेवालो को कमका गोसारिथ और गोसाद या गोसादि कहते थे। र

अश्व—गो और वृप के वाद सर्वाधिक उपयोगी पणु अश्व था। वह सवारी के काम तो आता ही था, रथ भी खीचता था। अश्व और वृप दोनी रथ मे जोते जाते थे। रथ मे कई घोडे एक साथ जुतते थे, इसलिए साधारण घोडे की अपेक्षा उसकी गित तींत्र होती थी। साधारण अञ्च दिन मे चार योजन चलता था और अच्छी नस्ल का अश्व आठ योजन। पदाति की अपेक्षा आध्विक कम समय मे मार्ग तय कर लेता था और आव्विक की अपेक्षा रिवक। जितना मार्ग सामान्य अश्व एक दिन मे चल लेता था, उसे आव्वीन अच्चा कहते थे। सामान्य अश्व चार योजन और अच्छा घोडा आठ योजन प्रतिदिन चलता था। घोड़े के सवार को अश्ववार या अञ्चपाल कहते थे। अश्ववो से युवत (जुता हुआ) रथ अश्व-रथ कहलाता था। अश्व युद्ध मे भी काम आते थे। शिक्षित अश्व हाथी को पराजित कर सकते थे। अश्वरय तो सग्राम का अनिवार्य अंग था। वैलो द्वारा चलाया जानेवाला रथ गो-रथ कहलाता था। इसी प्रकार उष्ट्ररथ और गर्दभरथ भी होते थे। अश्व का सवार अश्वरोह शे और साईस अश्ववार थे। अश्ववाल कहलाता था और रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहे थे। अश्ववाल कहलाता था और रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहे थे। अश्ववाल कहलाता था और रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहलाता था और रथ के सवार को रियक कहते थे। अश्ववाल कहलाता था और साईस अश्ववार कहते थे। भी

१. २-२-२९, पु० ३८४।

२. १-१-४, पु० १३७ ।

३. ६-१-४७, पु० २९१।

४. १.२-४१ काशिका।

५. अश्वोऽय यश्चत्वारि योजनानि गच्छति । अश्वतरोऽयं योऽष्टौ योजनानि गच्छति ।—— ५-३-५-५५, पृ० ४४६ ।

६. १-१-७०, पु० ४४५ ।

<sup>4-7-89 1</sup> 

८. ८-२-१८, पु० ३४२।

९. २-१-३४, पु० २८७।

१०. १-१-७२, पृ० ४४७ ।

११. ४-३-१२०, पु० २५१।

१२. १-३-२५, पु० ६४।

१३, ८२-१८, पृ० ३४२।

१४. १-३-२५, प० ६४।

१५. १-१-३, पृ० १०९।

घोडी की 'वडवा' कहते थे।' उसके लिए ह्यी शब्द भी प्रचलित था। घोडे बैल या गाय के ठीक विपरीत पिता के रूप्गुणानुसारी होते है। वे चचल होते ही हैं। सरलता से उन पर वैठी सवारी गिर सकती है; क्योंकि वे छोटी-छोटी बात से चौक उठते है। वैद्यी घोडियाँ रस्सी तुडाकर भाग खडी होती हैं। 'वडवा नीले रग की भी पाई जाती थी। 'वडवा जिससे गाभिन होती थी, वह (वडवा का पुसहचर) वाडवेय कहा जाता था। वृष्य शब्द प्राय सभी पशुओं के 'नर' के लिए रूढ हो गया था। लाल अश्व को शोण, काले अश्व को हेम और सफेद घोडे को कर्क कहते थे। भाषा मे अश्व पर आश्रित एक प्रयोग ही चल पडता था— 'नप्टाश्वदग्घरथवत्', अर्थात् मेरे घोडे खो गये और तुम्हारा रथ टूट गया। मेरा रथ और तुम्हारे अश्व मिलाकर काम चल सकता है। 'गर्म घारण की इच्छा से जब घोडी घोडे के लिए हीसती थी, तव 'अश्वस्यित वडवा' प्रयोग होता था। कामेच्छा के अतिरिक्त यों ही साहचर्य के लिए इच्छा करने पर 'अश्वीयति' प्रयोग होता था।

सिन्धु-प्रदेश के घोडे प्रसिद्ध थे। इसिलए घोडे का सामान्य नाम ही सैन्धव हो गया था। शि शरारती घोडो के अण्डकीप कुटवाकर उन्हें भी बैलो के समान विधया कर दिया जाता था। ऐसे घोडे वधी अश्व कहलाते थे। शिअश्व को किशोर भी कहते थे। भि

अश्वतर—घोडी (बडवा) और गर्दभ के सयोग से अश्वतर या अश्वतरी की उत्पत्ति होती है। अश्वतर भार ढोने के काम आते है। <sup>11</sup> अश्वतर का उल्लेख अथर्व मे और उसके बाद खूब है। वे शकट खीचते थे। <sup>12</sup>

गज---राजा तथा अन्य धनी-मानी लोग गज पालते थे। गज तो द्विप भी कहलाते थे, '' क्योंकि वह मुख तथा सूँड दो-दो स्थानो से पी सकता है। गज के अन्य नामो मे 'स्तम्बेरम' भी ''

१. २-४-१२, पु० ४६८।

२. ४-१-६३, पृ० ७४।

३. पैतृकमक्वा अनुहरन्ते ।—-१-३-२१, पृ० ६२।

४. १-४-२४, पृ० १६१।

५. ४-१-२७, पृ० ४७।

६. ४-१-४२, पृ० ५५।

७. ४-१-१२० पृ० १४२।

८. १-१-५०, पृ० ३१३।

९. ७१-५१, पृ० ४९ ।

१०. १-१-४ २७४।

११. ६-२-९१, पृ० २७५ ।

१२. ५-३-९१, पृ० ४७६।

१३. १-२-६५, पूर ५९८ ।

१४. वैदिक इण्डेक्स, १-४३।

१५. ३-२-४, पु० २०९।

१६. ३-२-१३, पृ० २११।

एक था; क्यों कि हाथी स्तम्ब (वृक्ष-गुल्म) में रमण का प्रेमी होता है। स्तम्ब खूंटे या खम्भों को भी कहते थे, जिसमें हाथी का पाँव जजीर से बाँधा जाता था। हाथी का एक नाम मिलगम' था; क्यों कि उसकी चाल बड़ी नियमित और मन्थर होती है। गजो का समूह गजता और हस्तियों का समूह हास्तिक कहलाता था। हाथी पाललू होते थे और जगली भी। जगली हाथी को आरण्य गज कहते थे। हिमालय की तलहटी हाथियों के लिए प्रसिद्ध थी। इसी उपत्यका से पालने के लिए हाथी पकड़कर लाये जाते थे। हस्तिपक उन्हे प्रशिक्षण देकर चलना सिखलाते थे। सवारी के लिए हाथी बैठ जाता और आरोहक उसपर चढ़ लेते थे। युद्ध का तो वह अनिवायं अग था ही। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि हाथी और मशक का सिन्नक समान है, यद्यपि हाथी मे प्राणित्व की मात्रा विशेष है। इश्वी-दाँत सदा से ही लोगों के आकर्षण के विषय रहे है। दाँतों के लिए लोग हाथी का वध करते थे।

हाथी को जो कुछ उडद बादि अस खाने को दिया जाता था, उसे हस्तिविद्या कहते थे। किं ऊँचाई या गहराई नापने (उन्मान) के लिए हस्ती प्रतिमान था। हाथी-वरावर गहराई की वस्तु हस्तिद्वयस या हस्तिमात्र कही जाती थी। "हाथी जब कभी स्तम्ब से खुल जाता, तब नगर मे हाहाकार मचा देता था। लोगो को खूँदता-कुचलता सडको पर घूमता था, जैसा कि मालती-माघव मे वर्णित हुआ है। "

उष्ट्र—उप्ट्र माल ढोने और सवारी के काम आता था। वह गाडी मे भी जोता जाता था। रथ बीचता था। ऊँट वॉबने का स्थान उप्ट्रगोष्ठ कहा जाता था। पै पतजिल ने कहा है कि उपमान या सादृश्य के कारण कभी-कभी वस्तुओं का कोई नाम प्रचलित हो जाता है। मूलत गो बाँघने के स्थान को गोष्ठ कहते थे। बाद मे किसी भी पशु के रहने का स्थान गोष्ठ कहलाने लगा। इसी प्रकार, दो वैलो की जोडी को गोयुग कहते थे। बाद मे उपचारात् ऊँटो की जोडी भी उप्ट्र-गोयुग कही जाने लगी। ऊँटो का समूह उष्ट्रकट कहा जाता था। स्था

१. ३-२-३८, पृ० २१६।

२. ४-२-२३।

इ. ४-१-१, पु० १० ।

४. ४-२-१२९, पु० २१६ ।

५. ५-२-९४, पृ० ४०८ ।

६. १-३-६७, पू० १५ ।

७ : हस्तिमज्ञकयोस्तुल्यः सन्निकर्षः प्राणिभूयस्त्व तु ।---१-४-१०९, पृ० २१८ ।

८. २-३-३६, पू० ४३१ ।

<sup>9. 7-7-34 40 7691</sup> 

१०. ४-१-१, पु० १०।

११. नगरघातो हस्ती ।---३-२-५३, पृ० २१९।

१२. ४-३-१२०, पू० २५१।

१३. ५-२-२९, पृ० ३७५।

बैंको के समान ऊँटों को भी नमक दिया जाता था। नमक की उच्छा होने पर बैंको के समान ऊँट भी मिट्टी चाटने लगता है। ऊँट की इस कामना के लिए सस्कृत में एक विशिष्ट कियापद 'लवणस्यित' का प्रयोग होता है। उष्ट्र-सर, उष्ट्र-गर्दम, उष्ट्र-करम और 'नाश्वो न गर्दम' आदि प्रयोगों में उष्ट्र और गर्दम का वार-वार साथ-साथ उल्लेख होने से अनुमान होता है कि इन दोनों पशुओं का उपयोग-साम्य या साहचर्य था। ऊँट के चालक को उष्ट्रप्रणाय कहते थे। उँ उँ के अग उपमानों का काम देते रहें हैं। ऊँट के समान लम्बी गरदनवाले उष्ट्रप्रीव और उष्ट्र जैसे मुखवाले उष्ट्रमुख कहे जाते थे। इसी प्रकार, खरमुख भी होते थे। उँटों का बैठना भी आसन का एक प्रकार था। वैंटने की यह मुद्रा उष्ट्रासिका कहलाती थी। सम्भवत ,सादृष्य के कारण ही ऊँची गरदनवाली घटी (माप) उष्ट्रिका कही जाती थी। अथान्न के समान ऊँट की खाल भी उपयोग में आती थी। कहा नहीं जा सकता कि किस प्रकार इसका उपयोग होता था। ऊँट को करभ भी कहते थे। उसे स्थूखला में बाँचकर रखा जाता था। वास्तव में यह स्थूखलावती रस्सी ही होती थी, जो नकेल के रूप में उसे पहनाई जाती है। ऊँट के सवार था सईस को उष्ट्रसादि कहते थे। उपट्रदेश में मिलते थे या बहुत पहले ही वाहर से भारत में लाये गये थे। वैदिक काल तक में हम उन्हें बोझ ढोते और शकट खीचते पाते है। सं

- गर्दभ—उष्ट्र के समान खर भी भार-वहन एव शकट-वहन के लिए पाला जाता था। उसका उल्लेख प्राय उष्ट्र के साथ हुआ है। ४-३-१२० सूत्र के भाष्य में गदर्भ द्वारा खींचे जाने-वाले शकट को गदर्भ नाम दिया है। रख को भी गार्दभ कहा है। इससे अनुमान होता है कि खच्चर या गर्दभ रख में भी जोते जाते थे। ऊँचे स्वर से चिल्लाने के कारण इसे (ख = छिद्र +र = चाला) खर कहने लगे थे। गर्दभ मुख्य रूप से भार ढोंने के काम आते थे। १९ खर पालने की प्रथा के आधिक्य का पता गोस्थान, गोशाल और अक्वस्थान के समान (४-३-३५) सूत्र में खरशाल के उल्लेख से चलता है। गाँवों में प्रत्येक प्रकार के पशुओं के बाँघने के लिए शालाएँ रहती थी, जिसका अपभ्रश रूप 'सार' आज भी प्रचलित है। घुडसार का 'सार' भी इसी शाला का अपभ्रश है। गंधे पर सवारी

१. ७-१५१, पृ० ४९ ।

२. ३-२-१, पृ० २०१।

इ. १-१६३, पु० ४०७।

४. १-१-७०, पु० ४४२।

५. ३-१-६७, ० १२६ ।

६. वही।

७. ४-१-३, पृ० २२ ।

८. ४-३-६०, पु० २३८।

९. ५-२-७९, पु० २९९।

१०. ६-२-४०।

११. अथर्व० २०, १२७-१३२ ।

१२. ८-३-३३, पु० ३५४।

भी की जाती थी। र गयो की जोडी को खरगोयुग कहते थे। र एक स्थान पर भाष्य मे गर्दभ के कापाय रग के कानो का उल्लेख मिलता है। भूरे रग के गयो की स्वतन्त्र नस्ल की चर्चा एक स्थान पर है। खर आरण्यक भी होते थे। यह तो निर्विवाद है कि खर आज के समान अस्पृक्य नहीं था। गर्दभ के दो पाँवो के कापाय (गेरुआ) रग का उल्लेख भी मिलता है।

महिष—महिष और महिपी पतजिल-युग में विशेष लोकप्रिय नहीं थे। सारे देश में उन्हें पालने की प्रया नहीं जान पडती। वे प्राय अरक्यों में रहते थे। आज भी भारत के किसी भाग में उनका उपयोग होता है और किसी में नहीं। तहण मैसो को, जिनके सीग निकल रहे हो, कटाह कहते थे।

अजा और अवि—अजा को कुपक लोग घन मानते थे। भाष्यकार ने कहा है कि देवदत्त के पास अजा और अवि-धन है। यह नहीं कह सकते कि किसके पास अजा-धन है और किसके पास अवि-धन। इन दोनों को घन में गिनने का कारण भी था। प्रारम्भ में अविकाश मारतीय किसान भेड-वकरियाँ पालते थे। वैदिक काल में ये सम्पत्ति मानी जाती थी, इसलिए इनके पालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। गान्धार और पहणीं की ऊनवाली भेडों का उल्लेख ऋग्वेद में वारवार मिलता है। बाद में हिमालय-प्रदेश ऊर्णा का प्रमुख स्रोत वन गया। भेड़ों और वकरियों का प्रमुख उपयोग ऊन और मास प्राप्त करना ही था।

गो के बाद सर्वसाघारण के सर्वाधिक उपयोग का प्राणी अजा थी। हाथी, अरुव आदि को सब लोग नहीं पाल पाते थे। अजा दूध देती थी। वर्ष में बहुत सारे वच्चे देती थी। बकरे का मास खाया जाता था। उसके चमडे मजक आदि के काम आते थे। इसीलिए, अज और अबि को धन कहा है। अबि का उन और मास दोनो काम में आते थे। जिस खेत में वे रात-भर बैंठ जाती, वह खाद पाने के कारण अधिक उपजाऊ हो जाता था। यज्ञों में भी वकरे की विल दो जाती थी। गों और अज दोनों यज्ञ में बिल किये जाते थे। अज को वर्कर भी कहते थे। अज अनेक शफवाला प्राणी है। इस प्रकार, भाष्यकार ने प्राणियों के द्विशफ और अनेकशफ ये वर्ग भी बतलाये है। अज छोटा पशु है। उसे आते-जाते लोग अपने साथ एक गाँव

१. ६-२-५0 €

२. ५-२-२९, पू० ३७६।

३. काषायी गर्दभस्य कणी ।--४-२-२, पृ० १६६ ।

४. २-१-६९ पृ० ३२३।

५. १-१-२२, पृ० २०६ तथा ४-२-८७, पृ० १९६।

६. अजाविधनो देवदत्तयज्ञदत्ती न ज्ञायते कस्याजाधनं कस्यावय इति ---१-१-४६,

७. गौरनुवच्योऽजोग्नियोमीयः।—४-१-९२, पृ० ११५ ।

८. वही।

९. १-२-६५, पृ० ५९८।

१०. १-२-७३, पूर ६०९।

से दूसरे गाँव ले जाया करते थे। अज-विल की चर्चा तो अनेक स्थानो पर है। एक स्थल पर इन्द्र और अग्नि को छाग की हिव देने का उल्लेख है। अज और मेढे का साथ उल्लेख भी मिलता है। महात्र वडे वकरे का वाचक था और उरभ्ने भेढे का। भाष्यकार ने अलोमिका एडका का उल्लेख किया है। उन काट लेने के वाद भेड अलोमिका हो जाती है। उन काटनेवाले व्यक्ति को अविलवन कहते थे। ऋग्वेद मे अवि का वार-वार उल्लेख है। वाद मे उसका उल्लेख अज के साथ समस्त पद मे प्राय मिलता है। वृक इनका सबसे वडा शत्रु था। सोमरस छानने की चालनी भेड की उन की वनी थी। गान्वार की भेड उन के लिए प्रसिद्ध थी। डॉ॰ पिशल के मत से पर्षणी (रावी या इरावती) नाम ही परुष् से वनी होने के कारण पडा था ।

अवि का मास भी वकरे के समान खाया जाता था। अवि के मास को आविक कहते थे। आविक शब्द की व्युत्पत्ति आविक शब्द से मानी है। अज ऊँची-नीची किसी भी जगह पर जा सकता है। इसलिए, मानव-दुर्गम सँकरे मार्ग को अजपथ कहते थें। कुछ लोग भेड-वकरी खरीदने-वेचने का व्यवसाय करते थे और उसी से गुजारा करते थे। तौत्विल इसी प्रकार के व्यवसायी, थे इसलिए उनका नाम ही अत्रा-तौत्विल पड गया था।

भाष्यकार ने 'अजाकृपाणीय' शब्द का उल्लेख किया है।', जो अजा और कृपाण-सम्बन्धी किसी कहानी की ओर सकेत करता है। वकरें के चर्म का उपयोग अनेक प्रकार से होता था।" भेड का दूघ भी व्यवहार में आता था। भेड के दूघ को अविसोढ, अविदूस या अविमरीस कहते थे। ' भेडे जब एक दूसरी से सटी हुई सहस्रों की सख्या में खेत में बैठ जाती थी तब ऐसा लगता था, जैसे खेत में इंबेत वस्त्र विद्या हुआ हो। इसीलिए भेडों के इस प्रकार बैठने को अविषट और भेडों के समूह को अविकट कहते थे। ' भेडों के बैठने या

१. १-४-५१, पृ० १७९।

२. इन्द्राग्निस्यां छागं हिवर्वपां भेदः प्रस्थित प्रेष्य ।---२-३-६१, पृ० ४४८।

इ. २-४-१२, पू० ४६७।

४. २-३-५०, पु० ४४२।

५. ३-३-१२६।

६. वै० इण्डे० १-४१।

७. अवेर्मांसिमिति विगृह्याविकशब्दाबुत्पत्तिर्भविष्यत्याविकिमिति ।——४-१-८८, पु० १०२ ।

८. ३-१-१४, पृ० ५४।

९. २-१-६९, पृ० ३३०।

१०. २-१-३, पू० २६७।

११. १-१-१ पृ० ९४।

१२. ४-२-३६, पु० १७७ ।

१३. यथा नानाद्रव्याणां संघातः कट एवमवयः संहता अविकटः। यथा पटः प्रस्तीर्ण एवमवयः प्रस्तीर्णा अविपटः ।—५-२-२९, पृ० ३७६।

रहने का स्थान अविगोष्ठ कहलाता था।' अजा के लिए हितकर वस्तु को अजथ्या कहते थे।'

रोमन्य—ये सब पशु रोमन्यकारी है। एक साथ भोजन निगलकर बाद मे घीरे-घीरे उसे चवाने की किया रोमन्य कहलाती है। भाष्यकार ने ३-१-१५ सूत्र के भाष्य मे रोमन्य की व्याख्या की है। उद्गीण या अवगीण का मन्य करना रोमन्य कहलाता है; किन्तु उसमे हनु मी चलना चाहिए। पशु के लिए 'रोमन्यायते' ऐसा प्रयोग होता है, किन्तु कीट के लिए नही। कीट के लिए 'रोमन्य वर्त्तयति' ऐसा ही प्रयोग इष्ट है। यदि अवगीण (अपानमार्ग से वाहर निकला हुआ पदार्थ) का मन्य भी रोमन्य माना जाता है, तो कीट की अवगीण-मन्यकिया भी रोमन्य मानी जायगी और उसके लिए भी 'रोमन्यायते' प्रयोग होने लगेगा। 'हनु चलने' कह देने पर कीट की मन्य-किया रोमन्य मे नही आती, क्योंकि उसमे हनु चलन नही होता। 'काशिक। मे पश्चग के लिए अष्टम शब्द का प्रयोग किया गया है। 'मानपश्चर्जयो कन्लुको च' (५-३-५१) की व्याख्या मे 'अष्टम: पश्चन्नसमो भाग' कहा है।

श्वा—कुत्ता मानव का बडा पुराना मित्र है। कुट्-कुट् करने के कारण इसे कुर्कुर भी कहते थे। " ऊँची नस्ल के कुत्ते को कौलेयक कहते थे।" वह खेतों में फसल की रक्षा करता था। इक्षु के खेतों को श्रुगाल के खाने से बचाता था; क्योंकि कुत्ते और श्रुगाल का शाश्वितक विरोध है। "भाष्य-कार कुत्ते की प्रकृति से परिचित थे। उन्होंने कहा है कि जब कुत्ता आश्रय-स्थान की तलाश में होता है, तब वह कूँ-कूँ करता है।" वे इस बात से भी अवगत थे कि स्वा और वराह की शत्रुता जन्मजात होती है। इस शत्रुता को श्वावराहिका कहते थे। " कुत्तों के रहने के लिए भी कुछ घरों में पृथक् दरवे बना दिये जाते थे, यह सकेत गोष्ठश्व से प्राप्त होता है। " ये श्वगोष्ठ वे लोग वनवाते थे, जो व्यवसाय के रूप में कुत्ते पालने का काम करते थे। ये लोग श्वापणिक कहलाते थे। " श्वापणिक लोग निश्चित धन लेकर उपयोग के लिए कुत्ते देते थे। मृगया के लिए आखेटक लोग श्वापणिकों को साथ ले जाते थे। राजाओं के अपने निजी श्वापणिक होते थे। पागल या अवाञ्चित कुत्ते मरवा दिये जाते थे।" कुत्ता तडप-तडफर वडी वेचैनी से मरता है, इसलिए श्वधात या 'कृत्ते

१. ५-२-२९, पृ० ३७५।

२. ६-३-३५, पृ० ३२२।।

३. उद्गीर्णस्य वावगीर्णस्य मन्यो, रोमन्यः। यद्येवं हनुचलन इति वक्तव्यमिहमाभूत् कीटो रोमन्यं वर्तयित ।----३-१-१५, पृ० ५५ ।

४. ८-२-१ पृ० ३१२ तथा ८-२-७८, पृ० ३८०।

५. ४-२-९६, पूठ २०२।

६. २-४-१२, यु० ४६७।

७. १-३-२१, पृ० ६२ तथा ६-१-४२, पृ० १९०।

८. ४-२-१०४. पू० २१०।

९. ४-२-७७, पृ० ५०४।

१०. ७-३-८, पु० १७७।

११. ३-१-१०८, पृ० १८५।

की मौत' एक मुहावरा भी वन गया था। मरने के वाद कुत्ते सडक पर घसीटते हुए लाये जाते थे। यह उपेक्षा और अपमान की भावना भी 'कुत्ते की मौत' मे सिन्निविष्ट है। भाष्यकार ने वृपल को श्वधात्य कहा है।' कुत्ते अपराधियों के वध करने के काम मे भी लाये जाते थे। कभी-कभी नगर या गाँव की किसी गली में बहुत-से कुत्ते एकत्र होकर भूँकते थे, जिससे वहाँ से निकलना कठिन हो जाता था। कुछ लोग कुत्ते का मास भी खाते थे। ये लोग निम्नतम श्रेणी के थे। कुत्ते को लोग प्यार से एखते थे, पुचकारते थे। एक स्थान पर 'कुत्ते को चाटनेवाला थूक रहा है।' ऐसा उल्लेख है। कुत्ते जब मरने को होते है, तब एकान्त में जाकर पड जाते हैं। उनकी आँखें सूजी और ऊपर चढी हो जाती हैं।' इवा को लेकर व्याकरण में एक न्याय भी चल पडा था कि जैसे पूँछ काट लेने पर भी कुत्ता अक्व या गधा नहीं वन जाता, अपितु कुत्ता ही रहता है, वैसे ही एक माग के नप्ट हो जाने पर भी पदार्थ वहीं रहता है, दूसरा नहीं वन जाता।' कुत्तों को मारने या घायल करनेवाली सेही को क्वावित् कहते थे और उसके मास आदि को शौयाविव।" भाष्यकार ने क्व-भित्तका का उल्लेख किया है। सम्भवत, यह लुहार की धौकनी रहीं होगी, जो चमडे की बनती थी।

मार्जीर—मार्जीर ग्राम्य प्राणी है। जो पाला भी जाता या और अपालित भी बस्ती में रहता था। भाष्यकार ने इसका मुख्यकार्य चूहे मारना बतलाया है। भोटा विडाल स्थूलीतु कहलाता था। विडाल काले और घट्येदार भी होते है। इन्हें क्रमश कालक और पुष्पक कहते थे। "

कुक्कुट---कुक्कुट पालने की प्रथा भी बड़ी प्राचीन है। पाणिनि में स्वरों में हस्व, दीर्ष और प्लुत की पहचान के लिए कुक्कुट के स्वर का ही आश्रय लिया गया है। प्रभूष का मास भी खाया जाता था, यद्यपि ग्राम्य कुक्कुट अभक्ष्य था। विक्कुक्कुट के अण्डो का वार-वार उल्लेख होने से अनुमान होता है कि कुक्कुट के अण्डे खाये जाते होगे। प्रमूर्ण भूख लगने पर कुट्-कुट् करता है,

१. ३-१-१०७, पु० १८४।

२. ४-१-१३, पू० ३४।

इ. ३-१-१३४, पृ० १९७।

४. ६-१-६४, पृ० ८८।

५. इवानः खल्विप मुमूर्षेव एकान्तशीलाः शूनाक्षाञ्च भवन्ति ।—३-१-७ पृ०२९ ।

६. क्वा कर्णे वा पुच्छे वा छिन्ने क्वैव भवति नाक्वो न गर्दभः।---१-१-५६, पृ० ३३९। '

७. ४-३-१५६, पृ० २७०।

८. ७-३-८, वा० ३।

९. ३-२-८४, पृ० २३४।

१०. ६-१-९४, पृ० १५१ ।

११. ६-१-१५८, पृ० १९५।

१२. १-२-२७।

१३. आ० १, पृ० ११ ।

१४. ६-३-४२, पृ० ३२७ ।

इस ओर भी भाष्यकार की दृष्टि गई थी। नजाने कितने सहस्र वर्षों से कुक्कुट प्रातर्जागरण में लोगों की सहायता करता रहा है। भाष्यकार ने एक चरण उद्धृत किया है—'सुन्दरि, मुर्गे बोलने लगे। सवेरा हो चला।'' कुक्कुट के पाँव हारिद्र (पीले) रग के होते हैं।

शूकर—शूकर पालित भी होते थे और आरण्यक भी। पालित शूकर मास तथा वालों के लिए उपयोग मे आते थे। शूकर के मास मे चर्ची विशेष होती है। ग्राम्य शूकर का मास अभक्ष्य माना जाता था। वाल निकालने के लिए शूकर को बाँच लेते थे, फिर उसका एक-एक वाल खीचकर उखाडते थे। ध

## आरण्य पशु

मृग-आरण्यक पशुओं को हम दो भागो मे वाँट सकते है-तृगान्नभोजी तथा मासभक्षी। अमासभिक्षयो मे मृग मुख्य है। भाष्यकार ने उसे वातमज , अर्थात् वायु के समान शी प्रगामी कहा है। मृगो की अनेक जातियाँ थी। ऋष्य भी एक भेद था, जिसकी मादा को रोहित कहते थे। चमड़ी पर दागवाले पशु, जिन मे हिरन भी सिम्मिलित है, चमंतिल कहलाते थे। चमंतिल मृग की पीठ पर चकत्ते रहते है। काले मृग को कृष्ण सारग कहते थे। और, मृग भी मृग की एक जाति थी। इसकी पीठ पर सफेद चकत्ते रहते थे। चमरी उस मृग को कहते थे, जिसकी पूँछ का चमर बनाया जाता था। चमर के लिए चमरी का शिकार किया जाता था। देश प्रकार पुष्कलक का वय किया जाता था। द्वीपी भी मृग का भेद था, जिसका चमं अति सुन्दर होता था। द्वीपी का आखेट चमं के लिए किया जाता था। किया जाता था। मृगया का विषय होने के कारण ही इसका नाम मृग पडा। रु अगैर पृत्यत् जाति के मृगों का उल्लेख भी भाष्यकार ने किया है। प

१. अपस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी ।---६-१-१४२, प्० १९०।

२. वरतन्, सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः ।---१-३-४८, पृ० ६७ ।

३. हारिद्रौ कुक्कुटस्य पादौ ।---४-२-२, पृ० १६६ ।

४. बा० १, पु० ११।

५. सिता पाद्येन शूकरी ।---८-२-४४, पू० ३६२ ।

६. ३-२-२८, पृ० २१५ ।

७. ६-३-३४, पू० ३१८ ।

८. ८-२-८, पु० ३३४।

९. २-१-६९, यु० ३२० ।

१०. २-१-६९, पु० ३२५ ।

११. केशेषु चमरों हन्ति।---२-३-३६, पृ० ४३१।

१२. सोम्नि पुष्कलको हतः।—वही।

१३. चर्मणि द्वीपिनं हन्ति ।----२-३-३६, पृ० ४३१ ।

१४. २-४-१२, पू० ४६६ ।

पृपत् घव्वेदार मृग थे। हरित और हरिण जाति की स्त्री हरिणी, रोहित की रोहिणी कही जाती थी। मृगी के दूघ से भाष्यकार परिचित जान पडते हैं। मृगी का क्षीर 'मृगक्षीर' कहलाता था। मृगी की जाति का पुमान् मार्गार कहा गया है। मृगतृष्णा शब्द के निर्माण मे मृग ही कारण रहा है। प्यासे मृग वालू मे भागते हुए सूर्य की तेज किरणो को पानी की घारा मान लेते है, यद्यपि वह वहाँ नहीं होती। अध्यय मे हरिण की एक जाति न्यकु भी वतलाई गई है।

मृग जी के खेत चर जाते थे। इसलिए, खेतो की रक्षा के लिए कृपको को सदा सजग रहना पडता था। फिर भी, यह नहीं होता था कि मृगो के डर से जी ही न बोये जायें।

गवय—अन्य अमासभोजी वन्य पशुओ मे गवय का उल्लेख भाष्य मे हुआ है। गवय गाय के समान होता है और गाय को देखकर गवय को सरलता से पहचाना जा सकता है।

नीली गाय—नीली गी गाय के समान ही होती है। यह आरण्य होती है और हिरन के समान भागती है। भीले रंग की सामान्य गाय 'नीला गी' कहलाती थी।

शृगाल—श्रुगाल को कोष्टु भी कहते थे। इसका स्त्रीलिंग रूप कीष्टी होता है। भाष्य भे मे श्रुगाल के 'हुआ-हुआ' करने का उल्लेख है। भश्रुगाल का कुत्ते से सहज वैर होता है। भश्रुगाल

र. १-२-६४, पु० ५७३ ।

२. ६-३-४२, पृ० ३२७।

३. ४-१-१२०, पू० १४२ ।

४. मृगतृष्णावत्। यथा हि मृगास्तृषिता अतः भाराः पश्यन्ति न च ताः सन्ति।— ४-१-३, पृ० १७।

५. १-२-७, पृ० ६८ ।

६. न च मृगाः सन्तीति यथा नोप्यन्ते ।---१-१-३९, पृ० २५३।

७. गौरिव गवयः। यस्य गवयो निर्कातः स्याद्गौरनिर्कातः तेन कर्तव्य स्यात् गवय इह गौरिति।---२-१-५५, पृ० ३०८।

८. ४-१-४२, पृ० ५५ ।

९. ३-१-१२३, पृ० १९१ ।

१०. ५-२-११५, पृ० ४१८ ।

११. १-१-५७, पु० ३५२।

१२. ४-१-४८, पू० ६० १

१३. ७-१-९६, पृ० ९२।

१४. १-३-२१, पृ० ६२।

१५. २-४-१२, पृ० ४६७ १

को भरुज भी कहते थे।' 'प्रुगालो का कल्याण वन मे ही है।  $^3$  वस्ती मे लोग उन्हें मार डालते है, किन्तु यदि वन मे उचित आहार न मिला, तो वे कुक हो जाते है।

वृक —पतजिल ने वृक का उल्लेख वार-बार िकया है। वृक से लोग वहुत डरा करते थे। वृक गाँवो की झाडियों में रहते थे और भेड-वकरियाँ उठा ले जाते थे। वे प्राय आदमी पर भी चोट करते थे। यह भाष्य में विखरे अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है। 'तुम्हे पापशील वृक न पकड सकें" यह आशीर्वचन भी इस ओर सकेत करता है। वृक का भय वन में होकर यात्रा करनेवालों को विशेष रहता था। जो चतुर होते थे, वे पहले ही सोच लेते थे कि यदि वृक ने मुझे देख लिया, तो मृत्यु निश्चित है, अत वे उस ओर जाते ही नहीं थे। वृक का स्त्रीलिंग वृकी होता है। अध्याति की वृकी को वृकित कहते थे। 'वृक वहुत चालाक प्राणी होता है। वह छिपकर तिरछा देखता है और चुपके-चुपके पीछ से आकर आक्रमण करता है। इसी कारण 'वृक के समान देखनेवाला' 'वृक के समान वचक' ये विशेषण भी व्यवहार में थे। '

श्चल्यक—जल्यक आरण्यक पशु है, जिसके गरीर पर रोमो के स्थान पर कॉटे रहते है। पच पचनखों में भी इसकी गणना है। शल्यक के कॉटे इतने तीक्ष्ण होते हैं कि कुत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड सकता, उलटे वहीं कुत्ते को चेथ डालती है। कुत्ते को घायल करनेवाली होने के कारण ही उसे ज्वावित् कहते हैं।" ज्वावित् का मास गौवाविय कहलाता है।

शश—आरण्यक वराह, महिष और कुक्कुट का उल्लेख ऊपर हो चुका है। लोम और नख-वाले ये गल्यक, श्रृगाल, सिंह, कुत्ता आदि पशु अपवित्र माने जाते थे और इनका स्पर्ग कर गुद्ध होने का विचान था। " आखेट-पशुओं में गश महत्त्वपूर्ण था। उसका उल्लेख भी एक स्थान पर हुआ है।

ऋस—ऋक्ष हिंस्रक पशु है। इसे ऋक्षक भी कहते हैं।  $^{17}$  भाष्यकार ने ऋच्छक शब्द का भी व्यवहार किया है, जिसका अर्थ स्पष्ट है।  $^{16}$ 

```
१. १-१-४७, पु० २८८ ।
```

२. ७-१-९६, पृ० ९२ ।

३. १-४-२ पृ० १२७।

४. वही।

५. मा त्वा वृका अयायवौ विदन् ।---३-१-८, पृ० ३४ ।

६. य एव मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति यदिमां वृकाः पश्यन्ति ध्रुवं में मृत्यु-रिति । संबुद्ध्या सन्त्राप्य निवर्त्तते ।---१-४-२७, पृ० १६२ ।

७. ६-३-३५, पू० ३२२ ।

८. वही।

९. वृकवञ्ची, वृक्तप्रेक्षी ।—६-२-८०, पृ० २७३।

१०. आ० १, पृ० ४० तथा ४-३-१५६, पृ० २७० ।

११- लोमनलं स्पृष्ट्वा शौचं कर्तव्यम् ।—आ० २, पृ० ६२ ।

१२. आ० १, पृ० ३२।

१३. ७-३-४५, पृ० १८९ ।

१४. १-४-६०, पु० १९१ ।

जल-जीव---नऋ और ग्राह<sup>र</sup> जल के भयकर मासाहारी जीव है।

गोघा—जलीय जीवो मे मकर आर नक के बाद गोघा का स्थान है। गोघा के पुमान् को गौघेर कहते थे। एक स्थान पर कहा है कि गोघा सर्प जाति की नहीं होती। केवल सरक-सरककर चलने के कारण ही उसे अहि नहीं कह सकते।

कच्छप---कच्छ (दलदल) से पीने के कारण इसे कच्छप कहते है। कच्छप के स्त्री-लिंग को कच्छपी या डुली कहते थे।

मण्डूक---मण्डूक उछल-उछलकर चलते हैं। व्याकरण मे 'अविकार' भी इसी प्रकार चलते हैं। वीच मे सूत्रो को छोडकर वे मण्डूक की तरह अगले सूत्र मे अनुवृत्त होते हैं।

मत्स्य — मत्स्य भोजन के काम आते थे और आते है। तालाव से जो कोई मछली पकड़ कर लाता था, वह काँटो-सहित पूरा-पूरा ले आता था और घर मे लाकर उनके काँटे साफ करता था और उन्हे टुकडे-टुकडे करता था। मत्स्य का एक भेद 'विसार' भी होता है। तिमिगिल भी मत्स्य को कहते है, जो तिमि (वडे आकार की मछली) को निगल लेती है। तिमिगिलगिल तिमिगल को भी निगल लेती है। मछली जलजीव है। जब वह चलती है, तब पानी और वह दोनो साथ-साथ चलते दिखते है। मत्स्य का स्त्रीलिंग रूप मत्सी होता है। मत्स्य का शिकार करनेवाला मात्स्यिक कहलाता था। इसी प्रकार मत्स्य के विशेष प्रकार, शफर और शकुल का शिकार करनेवाले को शाफरिक और शाकुलिक कहते है। मीन का शिकारी मैनिक कहा जाता था। "

पक्षी—पक्षी को शकुनि भी कहते है और शकुन्त भी। भाष्यकार ने कहा है कि पसी तेज चलने के कारण आगे से उडते ही दूर पीछे दिखाई देते है। <sup>१२</sup>

काक-पक्षियों में काक सबसे घूर्त होता है। काक की सन्तान भी काक कही जाती है।

१. ६-३-७५।

२. ७-४-४१, पू० २३५ ।

३. ४-१-१२०, पृ० १४२ ।

४. निह गोधा सर्पन्ती सर्पणादेवाहिर्भवति ।---१-२३, पृ० २१२।

५. ३-२-४, पू० २०९ ।

**<sup>े</sup> ६. ६-३-३४, पृ० ३१७**।

७. मण्डूकप्लुतयोऽधिकाराः । यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वदिधिकाराः ।—— १-१-३, पृ० ११२ ।

८. १-१-३९, पू० ५१६।

९. ६-३-७०, पृ० ३४७।

१०. ८-३-७२, पू० ४५३ ।

११. ४-१-६३, पृ० ७४ तथा १-१-६८, पृ० ४३५ ।

१२. ज्ञकुनय आज्ञुगामित्वात् पुरस्ताद्वत्पतिताः पञ्चाद्दृश्यन्ते ।—आ० २, पृ० ४२।

१३. १-१-४५, पू० २७८ ।

काक का स्त्रीलिंग रूप काकी होता है। काक का कार्ष्य प्रसिद्ध है। काक और उल्लूक का सहज वैर है। इसकी आघार मानकर पचतन्त्र के 'काकोलूकीय' तन्त्र की रचना हुई है। भाष्य ने काकोलूकम् को शाश्वितिक विरोध के उदाहरण के रूप मे ग्रहण किया है। कौए की वोली को वाश कहते थे। एक स्थान पर भाष्यकार ने विरोधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि 'कौआ वोल गया, इसलिए अधिकार की निवृत्ति नहीं हो जाया करती।' काक कभी-कभी वाज के समान दुवककर चोट करता है। इसलिए, 'कौआ श्येन के समान आचरण करता है, यह उदाहरण भाष्यकार ने किया है। काकतालीयन्याय (काकस्यागमन तालस्य च पतनम्) काक को आधार मानकर ही सस्कृत मे चल पडा था।'

क्येन—क्येन का उल्लेख भाष्यकार ने प्राय काक के साथ ही किया है। क्येन की सन्तान भी क्येन ही कही जाती थी। क्येन के समान पैरवाले को क्येनपाद् कहते थे। क्येन छोटी-छोटी चिडियो का शिकार करता है। वह वटेर को मार डालता है।

कपोत—कपोत शरद् को प्यार करता है और उत्सुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा करता है। यह मासाहारियो के भोजन का अग रहा होगा या औषध-रूप मे उसका शोरवा दिया जाता होगा, जो 'कापोत रस' इस कथन से स्पष्ट है। ' कपोतो के समूह को कापोत कहते थे। ' कपोत की सन्तान कापोति कहलाती थी। '

मयूर—मयूर को भाष्यकार ने व्यसक(धूर्त्तं) कहा है।  $^{14}$  मयूर का नृत्त तो सुविदित ही है।  $^{14}$  मयूर और मयूरी साथ-साथ नृत्य करते है।  $^{14}$  मयूर अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए नाचता है। मयूरी को कृकवाकु भी कहते थे।  $^{14}$  जिस ऋतु मे मयूर विशेष नाचते है, उसे कलापी काल कहते थे।  $^{14}$  मयूरी की पूँछ कवर होती है।  $^{14}$ 

कोकिल—वनगुल्म के भीतर विहार करनेवाली कोयल यदि वन से विछुड जाय, तो उसका स्मरण करेगी ही। <sup>१९</sup> वसन्त ऋतु को अवकोकिल कहते थे, क्योकि उसमे कोयल विशेष रूप

१४. २-३-६७,

१५. प्रियां मयूरः प्रतिनर्ततीति--पृ०

१६. ४-१-६६, पू० ७६ ।

१७. ४-३-४८, पू० २३५ ।

१८. ४-१-५५, पृ० ६९ ।

१९. १-३-६७, पु० ८७ ।

५३४, ७-३-८७, पूर २१२।

१. ६-३-४२, पृ० ३२८।

२. २-२-८ पृ० ३४३ ।

३. २-४-१२, पू० ४६७ ।

४. ३-१-८, पूर्व ३९ ।

५. २-१-३, पृ० २६७ ।

६. १-१-४५, पृ० २७८।

७. १-१-५७, पृ० ३५३।

८. ६-१-४८, पृ० ७९।

९. कपोत. शरद पश्पशाते।--७-३-८७, पृ० २१२।

१०. ४-३-१५५, पृ० २६७।

११. ४-२-३९, पू० १७८।

१२. ४-१-९०, पृ० १०९।

१३. २-१-७२, पृ० ३३०।

से बोलती थी। कोिकल की बोली को अवकोश कहा है। उसे व्याहृत भी कहते थे। स्त्री-कोिकल को पिकी कहते थे।

हंस—हस सस्कृत के साहित्यकारो एव तार्किको का प्रिय और आदर्श रहा है। भाष्य मे स्त्री-हस को वरटा कहा हे। हस शब्द हन् घातु से बना है, जिसका अर्थ है मार्ग का हनन (गमन) करनेवाला। भाष्यकार ने जल के समीपवासी होने की दृष्टि से हस-चक्रदाक को एक साथ द्वन्द्वैकत्व के उदाहरण के रूप मे रखा है। भ

श्राश्चनी--भाष्य मे शश्चनी नामक शकुनि का भी उल्लेख मिलता है।"

उलूक---उलूक का उल्लेख केवल काक के शाश्वितक विरोधी के रूप मे हुआ है। उल्लू की बोली भयकर होती हे। शाला की आकृति उलूक के पख के समान और सेना की व्यूह-रचना उलूक की पूंछ के समान की जाती थी। "

वक---वक-समूह को वलाका कहते थे। वलाका जब आकाश मे उडती है, तब उसकी शुक्लता दर्शनीय होती है।'' वलाका सूर्य को उद्देश कर उडती है।''

चक्रवाक—यह जलीय पक्षी नदी के किनारे रहता है।<sup>१३</sup> चक्रवाकी को कोकी भी कहते है।<sup>१४</sup>

दार्वाघाट—लक्किड-फोड को दार्वाघाट कहते थे। यह लकडी में छेद करता है। 14 शुक-शुकी का उल्लेख केवल एक स्थान पर हुआ है। 14 शुक की चर्चा खण्डिक और उल्कूक के साथ आई है। 10

१. अवनुष्टः कोक्लियाऽवकोकिलो वसन्तः ।---२-२-१८, पृ० ३५० ।

२. २-३-६७, पू० ४५३।

३. ४-१-६३, पु० ७४।

४. हंसस्य वरटा योषित् ।—६-३-३४, पृ० ३१८ ।

५. हन्तेहँसः हन्त्यध्वानमिति ।---६-१-१३, पृ० ४३ ।

६. २-४-१२, पृ० ४६६।

७. ३-२-५३, पृ० २१९ ।

८. २-४-१२, पृ० ४६७ ।

९. ४-२-४५, पृ० १८१ ।

१०. ४-१-५५, पृ० ६९।।

११. २-२-८, पृ० ३४३।

१२. १-१-५८, पू० ३७६।

१३. २-४-१२, पू० ४६६ ।

१४. ४-१-६३, पू० ७४ ।

१५. ३-२-४९, पृ० २१८ ।

१६. ४-१-६३, वृ० ७४ ।

१७. ४-२-४५, पू० १८१ ।

चटका-छोटी चिडिया गौरैया को कहते हैं। चटक के अपत्य को चाटकेर कहते थे। सुपर्ण-गरुड का दूसरा नाम सुपर्ण है, जो पखो की सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है। काँच-कीच का उल्लेख कोकिल के साथ हुआ है। यह रामायण का प्रेरक पक्षी हंस-

जातीय है। अंगारक-अगारक विशेष पक्षी का नाम है। सम्मवत. यह नाम उनके लाल या काले

वर्ण के कारण पड़ा है। इनकी स्त्रियो को कालिक कहते थे।

कृकवाकु-मुर्गी का दूसरा नाम है।

कर्पिजल-चकोर को कर्पिजल भी कहते थे। वकोर का अपत्य कपिजलि कहलाता था। कुररी-बाज की जाति का मत्स्यभोजी पक्षी है।

किकिदीवी-यह नीलकण्ठ है, जिसे चाप भी कहते थे। किकि नारिकेल वृक्ष का नाम है। उसपर विशेष रहने या क्रीडा करने के कारण किकिदीवी नाम पडा जान पडता है।

गृघ-गृघ्र मासाहारी पक्षी है। गृघ्र-सम्बन्धी वस्तु को गार्घ्न कहते है। 1° कंक-सारस पक्षी का नाम था। "इसके पख वाण के अग्रमाग मे लगाये जाते थे। र्वातका--छोटा-सा पक्षी वटेर, जिसे क्येन झपट लेता है।<sup>१३</sup>

विष्कर और विकिर पक्षी का सामान्य नाम है। १३ पखो के कारण ही पक्षी संज्ञा वनी है। पखों के मूल को पक्षति कहते थे। <sup>१४</sup>

क्षद्र जन्तु--इनके अतिरिक्त अनेक क्षुद्र जन्तुओं के नाम यत्र-तत्र भाष्य मे आये हैं। उनके मत से जो प्राणी कुचल देने पर भी न मरें, वे क्षुद्र माने जाने चाहिए । किन्तु, क्षुद्र जन्तु की यह परिभाषा मान लेने पर मच्छर, जूँ आदि क्षुद्र जन्तुओ की परिघि मे न जा सकेंगे। इसलिए, उन्होंने अस्थिनिहीन जन्तुओ को स्दूर माना । जिनमे अपना रक्त नहीं होता एव सहस्रो की सख्या

१. ४-१-१२८, पू० १४२ ।

२. ४-१-६३, पृ० ७४।

३. ४-१-१४, पू० ३८ ।

४. ४-१-१२०, पू० १४२ ।

५. अङ्गारका नाम शकुनयः। तेषां कालिकाः स्त्रियः।—६३-३४, पृ० ३१८ ।

६. ४-१-६६ पृ० ७६।

७. ४-१-९०, पूर १०९ १

८. ४-१-९३, प्० १२५ ।

९. ४-२-४५, पू० १८१।

१०. ४-३-१५६, पू० २६९ ।

११. १-४-२३, पु० १५५ ।

१२. ६-१-४८, वृ० ७९ ।

१३. निष्किरः शकुनौ विकिरो वेति वक्तव्यम् ।---६-१-१५०, पृ० १९२।

१४. ५-२-२५, पू० ३७३

मे मारने पर भी मनुष्य पाप का भागी न वने, वे क्षुद्र जन्तु माने जाने चाहिए। सबसे सीबी परिभाषा यह है कि नकुल (नेवले) के आंकार तक के प्राणी क्षुद्र जन्तु होते है। भाष्य मे निम्नलिखित क्षुद्र जन्तुओं के नाम आये हैं—

नकुल---नकुल का उल्लेख सर्प के शास्त्रतिक विरोधी के रूप मे हुआ है। नकुल गरम स्यान पर एक क्षण भी नहीं टिकता। काक-उलूक, स्वा-वराह और सर्प-नकुल जन्मजात शत्रु होते हैं। इसी बात को लेकर अस्थिर व्यक्ति के व्यवहार के लिए अवतप्ते नकुलस्थितम्' कहावत चल पड़ी थी।

सर्प—सर्प चिरकाल से मनुष्यों का घातक रहा है। प्रतिवर्ष हजारो मृत्युएँ सर्प के काटवे से होती थी। 'सर्प द्वारा मारा हुआ' कहकर भाष्यकार ने इस ओर सकेत किया है। 'सर्प वल्मीक में रहता है। 'काले साँप को कृष्णसर्प कहते थे। काले रंग का हर साँप कृष्णसर्प नहीं कहलाता था। जहाँ जाति न वतलानी हो, केवल काले रंग का कोई भी साँप हो, वहाँ समास न होकर 'कृष्ण सर्प 'ऐसा प्रयोग होता था। इसीलिए, काले साँप (जाति) वाला वल्मीक इस अर्थ में 'कृष्णसर्पवान् वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पों वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पों वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पों वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पों वल्मीक ' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पों वल्मीक ' प्रयोग होता था

साँप सरकता चलता है, इसीलिए उसका नाम 'सर्प' पडा है। उसकी चाल को सृप्त कहते थे। गाँव के पास या बीच मे सर्पण के चिह्न देखकर लोग साँप निकलने का अनुमान करते थे। साँप जब कोघ मे होता है, तब फन उठाकर फ़ुफकारता है। इस अवस्था मे सर्प को 'ओजायमान' कहते थे। 'साँप को मारना बुरा नहीं माना जाता था। साँप के फन को दींव कहते थे।'

वृश्चिक — वृश्चिक को साड भी कहते थे। साड का अर्थ है अड (डक)-सहित। १ वृश्चिक को मणिपुच्छी और विषपुच्छी भी कहते थे। ११

१. क्षोत्तव्या जन्तवः (क्षुद्रजन्तवः)। यद्येवं यूकालिक्षम् कीटिपिपीलिकिमिति न सिघ्यति। एवं तर्ह्यंनस्थिकाः क्षुद्रजन्तवः अथवा येषां स्वं शोणितं नास्ति ते क्षुद्रजन्तवः अथवा येषामासहस्रादञ्जलिनं पूर्यते ते क्षुद्रजन्तवः। अथवा नकुलपर्यन्ताः क्षुद्रजन्तवः।—-२-४-८, पृ० ४६४।

२. ४-२-१०४, पू० २१० ।

३. अवतप्ते नकुलस्थित त एतत् ।---१-४-१३ पृ० १४३ ।

४. २-१-३२, पु० २८५ ।

५. २-१-६९, पू० ३२३ ।

६. जात्यात्राभिसम्बन्धः क्रियते । कृष्णसर्यो नाम सर्वजातिः साऽस्मिन् वल्मीकेऽस्ति । यवा ह्यन्तरेण जातितद्वतःभिसम्बन्धः क्रियते कृष्णसर्यो बल्मीक इत्येव तदा भविष्यति ।—--२-१-६९, पृ० ३२६।

७. २-३-६७, पृ० ४५४ ।

८. ३-१-११, पृ० ४५ ।

९. ७-३-१०९, पू० २१७ ।

१०. ८-३-५६, पूर ४३९ ।

११. ४-१-५५, पृ० ६९ ।

मषिक-नकुल सर्प का और सर्प मुषिक का शत्रु है। मूपिक को आखु और मार्जार को आखुहा कहते थे। मुपिका का पुमान मौषिकार कहलाता था।

शलम-शलम को पतग कहते थे। विटियाँ इन्हें खीचकर विल में ले जाती और भक्ष्य वनाती है।

मकड़ी-इसे तन्तुवाय भी कहते थे; क्योंकि यह तन्तुओं से जाले बनाती है। पिपीलिका—चीटी पतग का मुख खा जाती है, ऐसा एक स्थान पर उल्लेख है। मिक्का---मिक्का से भाष्यकार का तात्पर्य मधुमक्ली से है। भाक्षिक मधु की सज्ञा है। इसे गार्मुत भी कहते थे।

यूका-जूं बहुत छोटा कीडा है। केशो से निकली यूका का उल्लेख भाष्य मे है। लिक्का--यह यूका के अण्डे के सद्श होती है। इसकी चर्चा क्षुद्रजन्तु के विवेचन मे आ ही गई है। भाष्य मे उल्लिखित जन्तुओ मे यह क्षुद्रतम है।

कपर वर्णित जीवो मे पालतू प्राणी तो निश्चित ही भारत के आर्थिक जीवन के अग थे। आरण्यक पशुओं ने कुछ फसल को चरकर, कुछ आहार का अग वनकर और कुछ पालतू पशुओ के भक्षक के रूप मे आर्थिक जीवन को प्रभावित करते थे। पक्षियों में कुछ मास द्वारा आहार के अश ये या जन-जीवन मे सहचर या मित्र का काम देते थे। जलीय जन्तुओ मे मस्स्य भोजन का अग था। इनमे अनेक जन्तुओं का चर्म उपयोग मे आता था। क्षुद्र जन्तुओं मे भी उन्ही का उल्लेख हुआ है जो या तो मारक या पीडक थे या दैनन्दिन सम्पर्क से आते थे।

पञ्चनख---पाँच नखवाले पशुओं मे पाँच को शास्त्र ने भक्ष्य माना था। ये थे ---शशक, शत्यक, खड्गी, कूर्म और गोघ। ग्रामशूकर और ग्रामकुक्कुट असक्य थे। आरण्य शूकर और कुक्कुट भक्ष्य माने जाते थे।

१. ४-१-१२०, पृ० १४२ ।

२. ३-२-४, पूर २०९।

३. ६-२-७७ का०।

४. व्यावदते पिपोलिकाः पतङ्गमुखम् ।---१-३-२०, पृ० ६१ ।

५. ४-३-११६, पू० २४९।

६. निष्केशी यूका ।---४-१-५४, पृ० ६९ ।

७. पञ्च पञ्चनला भस्याः। अभक्यो ग्रामकुक्कुटः, अभक्यो ग्रामशूकरः।— आ० १, पुरु ११ १

#### अध्याय ४

## शिल्प

क्षेत्र और उद्देश्य-भाष्यकार ने पाणिनि के समान कला और कौशल दोनो के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया है। उनके शिल्पी की श्रेणी मे एक ओर गायक, गाथक आदि आते हैं', तो दूसरी ओर वाद्यों में निपूण ताल देनेवाले वादक। मार्दगिक, पैठरिक, माड्डुकिक, झार्झरिक और दार्दिक भी शिल्पी है अोर पाणिष, ताडच भी। खनक, रजक, कूम्भकार, तन्तवाय, और नापित भी शिल्पी है। जिनका शिल्प मुदग है, उनके लिए प्रयुक्त होनेवाले मार्वैगिक शब्द की निष्पत्ति पर शका करते हुए उन्होने कहा है कि शिल्प के कारण वादक को मार्दंगिक कहा जाय. तो कुम्हार को पहले मार्वीगक कहना चाहिए, क्योंकि मृदग का मुख्य शिल्पी वहीं है। इस शका के समाघान के लिए उन्होंने शिल्प का अर्थ 'शिल्प के समान शिल्प' माना है, जिससे कुम्हार के समान ही मृदग का जो अन्य शिल्पी (वादक )है, उसके लिए भी मार्दिगिक शब्द का व्यवहार हो सकता है। जो वात मार्दिंगिक के विषय में है. वही वात पैठरिक, वैणिक, पाणविक, झार्झरिक आदि के विषय मे कही जा सकती है। इसी प्रकार, एक जुलाहे की अपेक्षा अधिक अच्छे मसाले से घोकर अधिक शुक्ल वस्त्र उत्पन्न करनेवाले जुलाहे के शिल्प की प्रशसा की गई है। ' एक वार दाढी-मूँछ वनवाकर और वाल कटवाकर कभी-कभी लोग फिर से क्षौर कराने बैठ जाते थे। इसका कारण उनके आर्थिक सामर्थ्य की विशेषता या शिल्पी (नाई) की अधिक योग्यता ही थी। इस प्रकार, पतजिल के शिल्प का क्षेत्र हाथ से काम करने मे चतुर नाई से लेकर वादक, नर्त्तक और गायक तक है। शिल्पियों की अपने कार्य में प्रवृत्ति शिल्प की उपासना के लिए नहीं थी। वे अपनी उन्नति के लिए

१. ३-१-१४५, १४६, १४७ तथा ४-४-४५, ४६।

२. ३-२-५५ ।

३. ४-४-४५ ।

४. ३-१-१४५ I

५. ६-२-७६ ।

**६. ६-२-६२ 1** 

७. कि यस्य मृदङ्गः शिल्प समार्देङ्गिकः? कि चातः? कुम्भकारे प्राप्नोति। एक तह् युंत्तरपद लोपो द्राटक्यः। शिल्पमिव शिल्पम्। मृदङ्गवादन शिल्पमस्य मार्देङ्गिकः, पैठरिकः,।—४-४-५५, पृ० २८०।

८. ५-३-५५, पु० ४४६ ।

९. ६-१-१२७, पृ० १८० ।

कार्य करते थे। अच्छी कृति से उनका उद्देश्य होता था पारिश्रमिक और नये प्रशसक ग्राहक पाना।

गायक, वादक, पाणिघ और ताडघ के अतिरिक्त भाष्य मे निम्नलिखित शिल्पियो का उल्लेख है---

कुलाल—भारतीय प्रामो में मिट्टी के पात्रो का चलन वहुत अधिक रहा है। घट तो अधि-काश मिट्टी के होते थे। घट बनाने के कारण कुलाल को कुम्भकार कहते थे। कुलाल के लिए कुम्भकार नाम का ही प्रचलन अधिक था। रें जिसे घट की आवश्यकता होती, वह कुम्हार के घर जाकर घट बनाने का आदेश देता। रें कुम्हार गीली मिट्टी का पिण्ड लेता। पिण्ड को तोड-मोड-कर छोटे-चडे घट बनाना चाहता, तो गीली मिट्टी से छोटी बड़ी कुडियाँ या नादे तैयार करता था। प चडे-चडे मटके चतुर कुलाल ही बना सकता था, जिसे महाकुम्भकार कहते थे। वह मिट्टी के खिलीने -बनाता था, वाद्यो के साँचे और बाद्यो का मिट्टी से बना भाग तैयार करता था। खाने के लिए कटोरियाँ (शराव), जो यज्ञ के भी काम आती थीं, कुम्हार बनाता था। यजार्थ छोटी घटियाँ उसी से प्राप्त होती थी। प घट और घटी मिट्टी के दो पृथक् पिण्डो से बनाई जाती थी, जो कपाल कहलाती थी। कुलाल के बनाये पात्रो को कीलालक कहते थे। वे

तक्षा—तक्षा ग्राम-जीवन का अति महत्त्वपूर्ण अग था। वह हल की मूठे, तथा अन्य काष्ठ-भाग वनाता था। ' लकडी छीलता और उससे कपाट तथा छत मे डालने की कडी तैयार करता था। ' कृषि की उपज ढोनेवाली तथा सवारी के काम आनेवाली गाडियो का निर्माण तक्षा के भरोसे था। ' यज्ञ के लिए आवस्यक यूप भी वही छीलता था। ' छीलने, तराशने का काम करने के

१. ३-१-२६, पु० ७७ ।

२. १-३-३, पू० २३।

३. आ० १, पु० १७ ।

४. मृत् क्याचिदाकृत्या युक्ता पिण्डो भवति । पिण्डाकृतिमृपमृद्य घटिकाः क्रियन्ते । घटिकाकृतिमृपमृद्य कुण्डिकाः क्रियन्ते ।—आ० १, प० १६ ।

५. ३-१-९२, पू० १६७ ।

E. 8-8-381

७. ४-४-५५, व० २८० ।

८. १-१-७२, पु० ४४७।

९. ६-४-१००, पूर ४५४ १

१०. १-१-४४, पृ० २५९ ।

११. बा॰ १, पु॰ १९।

१२. ४-३-११६, पु० २५० ।

१३. ८-२-६, यू० ३२७ (

१४. ७-१-७२, पु० ६४ I

१५. २-३-५, पू० ४०८।

१६. ७-१-३९, पु० ४४।

कारण ही उसे तक्षा कहते थे। तक्षा के साघनों में भाष्यकार ने वाशी (वसूला) का उल्लेख किया है। काशिकाकार ने भिदादिगण में शस्त्री के रूप में आरा का उल्लेख किया है। शस्त्री से भिन्न अर्थ में आरा के स्थान पर अर्ति शब्द प्रचलित था। यह आरा वर्द्ध का प्रचलित आरा था। तक्षा यूप और शकटादि के लिए अलग-अलग काष्ठ-खण्ड तैयार कर लेता था। शकट के अनेक अग होते हैं— चक्र, नेमि, आर, नाभि, धू, अक्ष। तक्षा सवको अलग-अलग वनाकर उनका सयोजन करता था। ध

रथकार—रथकार का काम और कठिन था। रथकार तक्षा से अलग होते थे, जो मुख्यत रथ बनाने का ही काम करते थे। रथ दोनो प्रकार के बनते थे—चलते समय शब्द करनेवाले और नि शब्द कलनेवाले। "श्विक करतेवाले। (रथों) मे श्रोनाभिराम व्विन की व्यवस्था की जाती थी। वैठनेवालों के आराम के लिए कपड़े, चमड़े या सफेद कम्बल रथों पर मढ़ दिये जाने थे। "रथकारता स्वतन्त्र व्यवसाय था। रथकार साघारण तक्षा से ऊँची कोटि का होता था। उसे कुल्हाडी हाथ मे लेकर ऐसे वड़े वृक्ष की लकड़ी काटनी होती थी। "ते के योग्य हो, क्योंकि रथ के पहिये बहुत मजबूत होते थे। कि शिशपा का वृक्ष इसके लिए विशेष उपयुक्त माना जाता था। "चतुर रथकार को नागरक रथकार कहते थे। "नागरक शब्द प्रावीण्य का बोवक था।

तक्षा चाहे साधारण हो या रथकार, दो प्रकार के होते थे— ग्रामतक्ष और कौटतक्ष।"
ग्रामतक्ष गाँव के सभी निवासियों का काम करता था। वह उनके घर पर जाकर भी टूट-फूट
ठीक करता था। इसके लिए उसे वर्ष मे एक या दो बार फसल तैयार होने पर एक निश्चित अन

१. ३-१-७६ तथा २-१-३६, पृ० २९२।

२. ४-१-३, पू० १८ ।

इ. ३-३-१०४, का०।

४. २-१-३६ पू० २९२।

५. ३-२-१७१, पृ० २७८ ।

६. वही।

७. यदेव हि तन्मण्डलचकाणां मण्डलचक तन्नम्यभित्युच्यते—नाभिरिवनम्यभिति ।—५-१-२, प० २९६ ।

८. ५-४-७४, पूर ५०२ ।

९. १-२-४५, पृ० ५३५।

१०. ८-१-३०, पू० २८७।

११. ४-२-१० ।

१२. ४-१-३, पृ० १८।

१३. ५-४-७४, पू० ५०२।

१४. ५-१-२, पू० २९७ ।

१५. ४-२-१२८, काशिका।

१६. ५-४-९५ ।

राशि मिलती थी। कीटतक्ष स्वतन्त्र व्यवसाय करता था। वह अपने घर वैठकर काम करता था और किये काम के लिए उचित मूल्य लेता था। राजतक्ष अपना स्वतन्त्र व्यवसाय नहीं कर पाता था। राजकर्म मे प्रवृत्त होने पर उसे न अपने व्यवसाय के लिए अवकाश था और न अधिकार। रे राजतक्ष होना गौरव की वात मानी जाती थी। प्रत्येक गाँव में तक्षा का एक घर होता ही था। किसी-किसी ग्राम मे दस-पाँच घर भी होते थे। रे

लकडी छीलते समय वढई जिस काष्ठ पर रखकर अन्य काष्ठ छीलता है, उसे उद्धन कहते थे। तक्षा की सन्तान को ताक्ष्ण या ताक्षण्य कहते थे। तक्षण प्रयोग उत्तर मे ही प्रचलित था।

घनुष्कार—चनुर्युद्ध का प्रचलन होने के कारण घनुविद्या शिक्षा का महत्वपूर्ण अग थी। गाँवों में लोग वाण चलाने का अभ्यास करते थे। एतदर्थ कुछ लोग घनुष बनाने का ही काम करते थे, जो घनुष्कार कहलाते थे। ध

अयस्कार—भाष्य मे तक्षा के साथ ही अयस्कार का उल्लेख मिलता है। वास्तव मे एक दूसरे के पूरक होने के कारण आज भी लोहार-बढ़ई साथ-साथ याद किये जाते है। राजस्थान से निकली हुई <u>यायावर जाति 'लुहार-बढ़ई' आज भी दोनो साथ काम करती है</u>। अयस्कार को अयस्कृत् भी कहा है। कुटिलिका (सँडसी) से पकडकर लोहे को पीटने के कारण जसे कौटिलिक भी कहते थे। प

तक्षा के समान अयस्कार भी कृषि के लिए आवश्यक अौजार वनाता, हल के फाल पीटकर नुकीले करता एव कील-कॉट वनाता था। 'रज्जु या अयस् (लोहे) के तार से वंवा हुआ काष्ठ खीचा जाता है'' ऐसा उल्लेख भाष्य मे हुआ है। 'लोहे के तार या श्रुखला से कील मे जुडा हुआ, अर्थात् श्रुखला से खूँटे मे वँवा हुआ, पशु उससे सम्बद्ध माना जायगा'', यह कथन भी एक स्थान पर मिलता है। इससे स्पष्ट है कि लोहे के तारो, श्रुखलाओं (लम्बी जजीरों) और कीलो तथा पशुओं के बाँवने के काम आनेवाले खूँटो का प्रचलन गाँवों में था, यद्यपि रज्जु और शकु का भी प्रयोग होता

१. पुरुषोऽयं परकर्नणि प्रवर्तमानः स्वयं कर्म जहाति । तद्यथा तक्षा राजकर्मणि प्रवर्तमानः स्वयं कर्म जहाति ।—--२-१, पृ० २३९ ।

२. २-४-३०, पृ० ४७६।

<sup>3. 3-3-60 1</sup> 

४. ४-१-१५३, पु० १४९।

५. १-३-३१, पृ० ६२।

६. ३-२-२१।

<sup>4. 2-8-901</sup> 

८. ६-३-९१, पृ० ३५५ ।

<sup>9. 8-8-961</sup> 

१०. ८-३-३७, पु० ४२२।

११- २-१-१, पु० २४३।

था। परशु लकडी काटने के काम आता था। यह प्रतिदिन के न्यवहार की वस्तु थी। शंकुला (सरीता) , कुल्हाडी (इध्म-प्रवश्चन), हैंसिया (पलाश-शातन), दरात तथा अन्य इसी प्रकार की साधारण न्यवहार की वस्तुएँ अयस्कृत् बनाता था। कीलो की चर्चा तो अनेक स्थानो पर मिलती है। ध

लुहार का मुख्य साघन था भस्त्रा (घोकनी), जो चर्म की रहती थी। इसी से हवा करके वह अगिन प्रज्वलित रखता था। लोहे को तपाकर वह अगोघन से पीटता था। दुर्घन और कुटिलिका' उसके दूसरे सहायक औजार थे।

कर्मार--कर्मार शब्द का व्यवहार लुहार और ठठेरा दोनो के लिए होता था। "इसका काम गृहोपयोगी धानु-पात्र बनाना था। 'छोटी-बडी सब नाप की स्थालियाँ (बटलोइयाँ), भगोने, कटोरियाँ, लोटे और घड़े कर्मार बनाता था। ' घड़े लोहे के भी बनते थे।' घटी ताँव की भी बनती थी।' पूजा-पात्र प्राय ताँव के बनते थे। लौह शब्द का प्रयोग ताँव के लिए होता था। लोह कसको का व्यवहार खूब था।' लौहपात्र काँसे के पात्रो से श्रेष्ठ माने जाते थे।

कमीर की सन्तान कामीयायणि कहलाती थी।

मूर्त्तिकार—मूर्त्तिकार की गणना भी कर्मारो मे होनी चाहिए । मूर्त्तिकार घातु को पिघला-कर साँचो द्वारा मूर्त्तियाँ ढालते थे । ये मूर्त्तियाँ भीतर से पोली रहती थी और अग्नि द्वारा भीतर से गरमकर साफ की जा सकती थी । " मूर्त्तियाँ प्राय पशुओ की होती थी । अश्व की प्रतिकृति

<sup>.,</sup> १ ५-१-२ पृ० २९४।

२. १-४-२३, पृ० १५६।

<sup>.</sup> इ. २-१-१, पृ० २२७।

४. २-२-८, पू० ३२४।

५. २-१-३२, पू० २८५।

६. २-२-६, पृ० ३३९।।

७. ७-३-४७, पू० १९१ ।

८. ३-३-८२ ।

९. ४-४-१८ ।

१०. ३-३-८२ ।

११. ४-१-१५५, पू० १५० ।

<sup>-</sup> १२. १-४-२३, पू० १५६ ।

१३. ४-१-१, पू० ११ ।

१४. बा॰ १, पृ॰ ५ ।

१५. १-३-१, पृ० १४ ।

१६. ४-१-१५५, पू० १५० 1

१७. शोभनां मूर्ति सुषिरामग्निरन्तः प्रविश्य दहति।—आ० १, पृ० १० ।

मूर्त्ति को अञ्चक कहते थे।' देव-पूजा के लिए भी मूर्तियाँ ढाली जाती थी। इन्हें वेचने की प्रथा नहीं थी। ये पुजारियों की जीविका का साधन थी। बाद में मीर्य लोगों ने मूर्त्तियाँ वनाकर जनका पण्य (विकय) प्रारम्भ किया। पण्यार्थ वनाई जानेवाली मूर्त्तियाँ जिस देवता की होती थी, उसके आगे 'क' प्रत्यय का प्रयोग होता था। जैसे शिवक, स्कन्दक। विना विकय की मूर्तियाँ सम्बद्ध देवताओं के नाम से ही पुकारी जाती थी।' हो सकता है, मौर्यो द्वारा निर्मित मूर्त्तियाँ पत्यर की हो। इस विषय में निर्विवाद रूप से कुछ कहना कठिन है। फिर भी, इतना स्पष्ट है कि मूर्तियाँ और खिलौने वालु, प्रस्तर एव मिट्टी तीनों के वनते थे। वालु की मूर्तियाँ कर्मारी का ही एक वर्ग ढालता था। मिट्टी की मूर्तियाँ और खिलौने गौण रूप से कुम्भकार वनाते रहे होगे। प्रस्तर की मूर्तियों के निर्माताओं का पृथक् शिलिपवर्ग था।

सुवर्णकार—महाभाष्य मे सुवर्ण और सुवर्णालंकारों का वार-वार उल्लेख हुआ है। इससे पता चलता है कि सिक्को तथा आभूषणों के रूप मे सुवर्ण का खूव प्रयोग होता था। सुवर्ण के आभूषणादि सुवर्णकार वनाता था। सुनार की छोटी-सी भट्ठी होती थी। वह कुटिलिका (संइसी) से पकड़कर भट्ठी मे सोने को तपाता और पीटता था। आवश्यकतानुसार वह सुवर्ण को एक या अविक वार तपाता था। एक वार तपाने की किया के लिए कहा जाता था 'निष्टपित सुवर्ण सुवर्णकार',' किन्तु वार-वार तपाने के लिए 'निस्तपित' प्रयोग होता था।' अधिक तपाने के लिए 'उत्तपित' किया का व्यवहार होता था।' भाष्य मे अगद, किरीट, कुण्डल, रुचक, स्वस्तिक आदि अनेक आभरणों के नाम आये हैं।' एक स्थान पर कहा है कि पिण्ड-रूप मे सुवर्ण की एक आकृति होती है। पिण्ड-रूप को मिटाकर उसके रुचक वनाये जाते हैं। रुचकों को गलाकर उनसे कटक वना लिये जाते हैं। कटकों को वदलकर उनके स्वस्तिक वनाये जाते हैं। फिर, उसी सुवर्ण-पिण्ड को दूसरी आकृति में वदल दें, तो उसके खिदर के दहकते कोयलों के समान कुण्डल वन जाते हैं।'

खनक—पाणिनि के किल्पिनि ष्वृत् (३-१-१४५) सूत्र पर शाकटायन का वात्तिक है—
'नृतिखनिरिङ्जिम्यइति वक्तव्यम्'। इस वार्त्तिक के अनुसार निष्पन्न होनेवाला 'खनक' शब्द
शिल्पी का वोवक था। यह वात इससे और भी स्पष्ट है कि काशिकाकार ने 'ठमायस्थानेम्य.'
(४-३-७५) मूत्र के उदाहरणे मे 'आकरिकम्' को भी सगृहीत किया है और आकर को आय-स्थान, अर्थात् राज्य को कर देनेवाला स्थान माना है। अवक्रय' (४-४-५०) की व्याख्या मे यह वात और स्पष्ट हुई है। अवक्रय उस कर को कहते थे, जिसे चुकाने के वाद वस्तु वाजार मे ले जाकर

१. ८-३-१०२ ।

२. वही।

<sup>₹.</sup> ८-३-१०२ ।

४. १-३-२७, पू० ६४ ।

५. अंगदी, कुण्डली, किरीटी—विचित्राभरण ईवृशो देवदत्त इति ।—१-३-२, पृ० १८ ।

६. सुवणं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति । पिण्डोकृतिमुपमूद्य रुवकाः क्रियन्ते । रुवकाकृतिमुपमूद्य रुवकाः क्रियन्ते । रुवकाकृतिमुपमूद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । पुनरावृक्तः सुवर्णः पिण्डः पुनरपरयाऽकृत्या युक्तः खदिराङ्गारसवर्णं कुण्डले भवतः ।—आ० १, प० १६ ।

वेचने की छूट प्राप्त हो सके। यहाँ भी आकरिक का उ्ल्लेख है। इससे यह निविवाद है कि खदानो से घातु और रत्न खोद निकालने का काम पर्याप्त मात्रा मे होता था और आकर राज्य की आय के अच्छे स्रोत थे।

आकर से खोदकर निकाली हुई घातुओं में हिरण्य का उल्लेख अनेक बार मिलता है।' विना साफ किये हुए जातरूप हाटक का भी बार-बार उल्लेख हुआ है।' रजत, सीसा, लोहा और अयस् भी साघारण व्यवहार में आते थे।' त्रपु (टीन) को तो भाष्यकार ने जतु के साथ बार-बार स्मरण किया है।' कांसे का उल्लेख कर्मार के प्रसग में हो चुका है।' इन कच्ची घातुओं का शोधन कर अयस्कार, कर्मार और सुवर्णकार उपयोग करते थे।

खनक घातुओं के अतिरिक्त रत्न भी निकालते थे। भाष्य मे मणियों का उल्लेख कई प्रसगों पर हुआ है। लोहितक लाल को कहते थे। मणि अर्थ मे लोहित (रक्त) शब्द से कन् प्रत्यय होकर यह जब्द निष्पन्न हुआ है। पन्ना या मरकत मणि के लिए सस्यक शब्द का व्यवहार होता था। भाष्यकार ने मणि को जतघार कहा है। यह नाम सैकड़ों किरणों से प्रकाशित होने के कारण पड़ा होगा। जीवादप्ट्र भी एक विशिष्ट मणि का नाम था। वैदूर्य नाम तो सस्कृत साहित्य मे सुपरिचित है। यह विदूर पर्वत से प्राप्त होती थी। विदूर का दूसरा नाम वालवायथा। वैयाकरण लोग वालवाय को विदूर कहते थे। कुछ लोगों के मत से वालवाय और विदूर दो अलग स्थानों के नाम थे। वैदूर्य मणि वालवाय मे उत्पन्न होती थी और विदूर मे साफ की जाती थी। मणियाँ प्रस्तर से निकलती हैं, इसलिए उन्हें आश्म भी कहा जाता था। ने

रजक—ऊपर कहा जा चुका है कि शिल्पिन ष्वुन् (३-१-१४५)सूत्र के वार्त्तिक 'नृति-खिनरिञ्जिम्य इति वक्तव्यम्' मे रजक की गणना भी शिल्पियो मे की गई है। अन्यत्र भी भाष्यकार ने कपडे रँगने का स्पष्ट उल्लेख किया है।'' एक अन्य स्थान पर रजक, रजन और रज शब्दो की निष्पत्ति उन्होने वतलाई है।'' इससे यह तो साफ ही मालूम होता है कि भाष्यकार के समय मे

रे. ५-२-६५, पु० ३९६ ।

२. ४-४-१५३।

<sup>3. 8-3-9081</sup> 

४. १-१-४७, पृ० २९०।

५. ८-२-३, पू० ३१७।

६. १-१-२७, पृ० २२८ ।

७. ५-४-३०।

८. ५-२-६८ ।

९. ६-१-११५, पृ० १७४ ।

१०. ७-३-८, पृ० १७७ ।

११. वालवायात् प्रभवति विदूरे सस्क्रियते ।—४-३-८४, पृ० २४२ ।

१२. ६-४-११४, पू० ४८३ ।

१३. ६-४-२४, पू० ४०७।

१४. ६-४-२४, पु० ४०८।

कपडे रँगनेवालो का एक स्वतन्त्र शिल्प था और कुछ लोगो की जीविका इसी पर निर्भर थी।

वस्त्र जिस रग से रँगा जाता था, उसी के नाम से भुकारा जाता था। ' उदाहरणार्थ- कपाय से रँग वस्त्र को कापाय कहते थे। लाख, रोचना, 'शकल, कर्दम, 'नीली, 'पीत, 'हरिद्रा और महारजन' से वस्त्र के रँगे जाने का वर्णन भाष्यकार ने किया है। इन रगो से रँगे गये वस्त्र कमश लाक्षिक रौचिनक, शाकलिक, कार्दमिक, नीलक, पीतक, हारिद्र और महारजन कहे जाते थे। लाझा को जातु भी कहते थे। जातु से रँगे वस्त्र की सज्ञा थी जातुप। 'रोचना हरताल का दूसरा नाम था। शकल टूटे हुए मिट्टी के पात्रो के टुकडे होते थे। कर्दम (तालाव के नीचे की मिट्टी) से वस्त्र रँगने की प्रथा आज भी उत्तरप्रदेश मे उत्तर-पश्चिमी ग्रामो मे पाई जाती है। इसका रग नीला-काला मिश्रित-सा आता है। डाँ० वा० श० अग्रवाल का यह अनुमान है कि कर्दम मोटे कपडे की पहली घुलाई के उपयोग मे आती रही होगी। 'लाल रग का भी प्रचार काफी था। ऋत्विक् लोग लाल रग की पगडी बाँघते थे। 'महाराष्ट्र और निमाड मे आज भी लाल पगडी बाँघने की प्रया है। लाल रग के जीतिरक्त वार्निश में भी होता था। कोई-कोई रग सरलता से ही वस्त्र पर चटकीला उत्तरता है। ऐसे ही वस्त्र को लक्ष्य कर एक स्थान पर कहा गया है कि वस्त्र अपने-आप ही रँग गया। 'क्षी-कमी एक वस्त्र के मिन्न-भिन्न-भागो को अलग-अलग रगो से रँगते थे। ये वस्त्र चित्रवासस कहलाते थे।'

तन्तुवाय—तन्तुवाय का उल्लेख भाष्य मे राजक के साथ मिलता है। " तन्तुवाय वस्त्र वनाते थे। घर-घर मे सूत कातने की प्रथा थी। कता हुआ सूत तन्तुवाय को दे दिया जाता था। तन्तुवाय स्वय भी सूत तैयार करते होगे, किन्तु भाष्य मे तन्तुवाय के घर जाकर उसे सूत देकर

<sup>2. 8-2-2 1</sup> 

२. ४-२-२।

३. वही, पृ० १६६।

४. वही ।

५. वही ।

६. वही, पु० १६६।

७. ३-१-१, मृ० ५ 1

८. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३१।

९. लोहितोष्णीया ऋत्विजः प्रचरन्ति।--१-१-२७, पु० २२०।

१०. ५-४-३२।

११. ५-४-३३ ।

१२. ३-१-९०, पू० १५७ ।

१३, १-१-२७, पू० २२० ।

१४. २-४-१०, पु० ४६५ ।

वस्त्र बुनवाने की चर्चा है। कोई तन्तुवाय को सूत देकर कहता है कि इसकी घोती बुन दो। तन्तु-वाय सोचना है कि यदि घोती है, तो बुनने की क्या आवश्यकता? और यदि बुनना है, तो घोती नहीं हो सकती। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मुझे सूत्र को इस प्रकार बुनना है कि बुनने पर इसका नाम शाटक हो जाय। इसकी शाटक सज्ञा अभी होनेवाली है, है नहीं।'

चुनाई के साधन—तन्तुवाय के तुरी-वेमा को, जिसपर यह वस्त्र वुनता था, आवाय कहते थे। उसका वेमा तन्त्र कहलाता था। जिससे वह बुने हुए सूत को संघन करता जाता था, उस (Shutlla) की सज्ञा थी प्रवाणि, अर्थात् जिससे बुना जाय। यह तन्तुवाय की शलाका थी, ऐसा काशिका से कहा है। तन्तुवाय पहले सूत को उतना लम्बा-चौडा फैला लेता था, जितना लम्बा-चौडा वस्त्र उसे बुनना हो। इसे तन्त्र को आस्तीर्ण करना कहते थे। वाद मे वह चौडाई मे सूत पिरोता जाता था। प्रवाणि से बुनकर तुरन्त हटाया गया वस्त्र निष्प्रवाणि कहलाता था। कम्बल की बुनाई का प्रकार भी यही था। इसलिए, कम्बल को निष्प्रवाणि कहा जा सकता था। तन्त्र पर से हटाया हुआ, अर्थात् तुरन्त बुनकर उतारा हुआ वस्त्र तन्त्रक कहा जाता था। तन्त्रक और निष्प्रवाणि दोनो वस्त्रो का अर्थ होता था, तुरन्त बुने हुए वस्त्र।

घुलाई के मसाले— बुनने के बाद तन्तुवाय वस्त्रों को मसाले से घोते थे, जिससे मटमैं ले सूत के वस्त्र भी शुक्ल हो जाते थे। शुक्लता में भी अन्तर होता था। भाष्यकार ने वस्त्र के शुक्ल और शुक्लतर ये भेद किये हैं। शुक्लता और सूत के अन्तर से वस्त्रों के अर्घ्य में भी अन्तर रहता था। "वरावर लम्बाई और चौडाई होने पर भी काशी में वने वस्त्र का मूल्य मथुरा में वने वस्त्र से भिन्न रहता था। इसका कारण वस्त्रों का गुण-भेद था। वनानेवाले जुलाहे घौत को दूसरे मसाले से घोते थे, शैफालिक को दूसरे से और माध्यमिक को तीसरे से। इस प्रकार वे किसी वस्त्र शैफालिक को दूसरें से और माध्यमिक को तीसरे से। इस प्रकार वे, किसी वस्त्र को शुद्ध घौत बना देते थे, किसी को शैफालिक और किसी को माध्यमिक। वस्त्रों के मूल्य-भेद का यही कारण न था। उनकी सूक्ष्मता की तरतमवत्ता भी मूल्य के

१ १-१४५, पृ० २८० ।

२. ३-३-१२२ ।

<sup>3. 4-7-00 1</sup> 

<sup>8. 4-8-8</sup>E0 1

५. आस्तीर्णं तन्त्रम्, प्रीतितन्त्रम् ।—१-४-५४, पू० १८४ ।

६. वही ।

७. ५-४-१६०, काशिका ।

८. तन्त्रादिचरापहृतः तन्त्रकः पटः तन्त्रकः प्रावारः । प्रत्यग्रो नव उच्यते ।—-५-२-७०, काञिका ।

९. १-१-११, पृ० १७६ ।

१०. ५-३-५५, पूर ४५२।

अपक्योत्कर्षं का कारण होती थी। सूक्ष्मता का दायित्व सूत्र या तन्तु कातनेवाले पर निर्भर रहता था।

रेशम के वस्त्र—कार्पास-वस्त्र के अतिरिक्त तन्तुवाय रेगम के भी वस्त्र वनाते थे। भाष्यकार ने इन्हें क्षीम वस्त्र कहा है। ये क्षुमा से वनते थे। वस्त्र कींग्य भी होते थे। भाष्यकार ने वतलाया है कि कोश से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कींग्रेय कहते हैं। यो ये कोश में नहीं उत्पन्न होते, अपितु कोश के विकार होते हैं। यो तो घूल भी कौंश्रेय से होती है। कोश को जला दो, तो उसकी घूल भी कौंश का ही विकार मानी जायगी। कोश में उत्पन्न माने, तो रेगम का कींडा भी तो कोश में ही रहता है, फिर भी कींडे या चूल या भस्म के लिए लोक में कौंग्रेय का प्रयोग न होकर वस्त्र के लिए ही होता है।

भारत मे क्षीम के प्रारम्भ का पता लगाना कठिन है। चीन में रेगम के कीडे २७वी वी॰ सी॰ शती में पाले जाते थे। कुछ इतिहासनिदों के अनुसार खोटन के राजकुमार के साथ एक चीनी राजकुमारी का निवाह हुआ था और वह चीन से चोरी-चोरी रेगम के कीडे तथा शहत्त्व का पौषा ले आई थी। कुछ विद्वानों के मत से भारत में रेशम का आगमन छठी वी॰ सी॰ में भारत-चीन सम्बन्धों के परिणामस्वरूप हुआ, यद्यपि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत के पूर्वीय भाग में रेशम के कीडों के अनेक भेद पहले से ही विद्यमान थे।

भारत में ७वी वी० सी० से रेशम का पर्याप्त प्रचार था। अर्यशास्त्र मे भारतीय रेशम के साथ चीनपट्ट और चीनभूमिज रेशम का भी उल्लेख है।

और्ण वस्त्र—कम्बल या ऊर्णा के वस्त्र बनानेवालों को भी तन्तुवाय ही कहना चाहिए, यद्यपि कम्बल या ऊनी वस्त्र वनानेवालों का एक स्वतन्त्र वर्ग था। सूती वस्त्र सूत्र से वनते थे। कती हुए ऊन के तागे के लिए तन्तु का व्यवहार होता था। इस प्रकार, गुद्ध अभिवार्थ की दृष्टि से तन्तुवाय इन्हीं को कहना चाहिए। भाष्यकार ने कहा भी है—एक तन्तु त्वचा की रक्षा नहीं कर सकता, किन्तु उनका समुदाय रूप कम्बल कर सकता है।"

कम्बल--कम्बल सफेद रंग के बनते थे। काले या पाटल भी वनते होगे। गुक्ल कम्बल का उल्लेख भाष्यकार ने कई बार किया है। यो तो कम्बल भिन्न-भिन्न आयाम और विस्तार के वनते थे तथा उनकी मोटाई और वजन मे अन्तर रहताथा, किन्तु एक विशेष प्रकार के कम्बलों का प्रचलन अधिक था, जिनकी लम्बाई-चीड़ाई और वजन निश्चित था। थे निश्चित परिमाण के कम्बल बाजार मे अधिक मिलते थे। सामान्य कम्बल कहने से इन्हीं का बोब होताथा। यद्यपि

१. इहास्यापि सुस्माणि वस्त्राण्यस्थापि लक्ष्माणि वस्त्राणीति परत्वादातिज्ञायिकः प्राप्नोति—सूक्ष्म वस्त्रतराद्यर्थः—-५-३-५५, पृ० ४५२।

२. ८-३-३७, पू० ४२२।

३. कीशस्य विकारः कीशेयम्। न ह्यदः कोशे सम्भवति। कि तर्हि कोशस्यादो विकारः—मस्मापिकोशस्य विकारः।—४-३-४२, पु० २३४।

४. १-२-४५, पु० ५३५।

५. १-२-६९, पृ० ६०३।

सामान्य परिमाण के तथा दूसरे विकय-योग्य कम्वलो को पण्यकम्बल ही कहते थे, फिर भी दोनो अर्थो मे प्रयुक्त इस शब्द के उच्चारण मे अन्तर था। सामान्य कम्बल, जिसका औसत वजन १०० पल या ५ सेर रहता था, उच्चारण मे पूर्वपद प्रकृति-स्वर रहताथा, किन्तु अन्य पण्यकम्बलो के उच्चारण मे समासान्तोदात्त बोला जाता था। पूर्व-पद प्रकृति-स्वरवाला 'पण्यकम्बल' शब्द सज्ञा वन गया था। विश्वत परिमाण के इस कम्बल मे लगनेवाली ऊन का वजन भी सज्ञा वन गया था। इसे कम्बल्य ऊर्णा कहते थे। कम्बल्य शब्द १०० पल ऊन का पर्यायवाची वन गया था। उससे भिन्न परिणाम के कम्बल मे काम आनेवाली ऊर्णा को कम्बलोय कहा जाता था। उससे भिन्न परिणाम के कम्बल मे काम आनेवाली ऊर्णा को कम्बलोय कहा जाता था। कम्बल्य शब्द परिमाण की संज्ञा वन गया था। कम्बल्य से कथ-विकय का काम चलता था। यथा, दो कम्बल्यो से खरीदी वस्तु द्विकम्बल्य कही जाती थी।

पाण्डुकम्बल—कभी-कभी देशविशेष में वनने एवं प्रसिद्धि पा जाने के कारण वहाँ के कम्बलों का नाम उस प्रदेश के नाम पर चल पड़ता था। उदाहरणार्थ रंकु-प्रदेश में वने कम्बल राक्षव कहलाते थें। इसी प्रकार, पाण्डुकम्बल में विशिष्ट कम्बलों का नाम पड गया था, जो पाण्डु रंग के तो होते ही थे, किन्तु पाण्डु रंग के साधारण कम्बल न थे। डॉ॰ वा॰ दा॰ अप्रवाल के अनुसार ये उड्डीयान या स्वात घाटी में बनाये जाते थे और वहाँ से देश-भर में निर्यात होते थे। ये बहुमूल्य थे और काशिका के अनुसार राजास्तरण के काम आते थे। रयो के आसनास्तरणों के रूप में इनका प्रयोग होता था। रयो का अन्तर्भाग सामान्यतया तीन वस्तुओं ते महा जाता था—वस्त्र, चर्म और कम्बल। सामान्य कम्बल से महा हुआ रथ काम्बल ए कहलाता था, किन्तु पाण्डु कम्बल से महे हुए रथ का वैशिष्ट्य-सूचन के लिए उसे पाण्डुकम्बली कहते थे। सामान्य कम्बल के ऊपर इसका महत्त्व प्रतिपादन करने के लिए ही इसे राजास्तरण कहा जाता था। इसकी किनारी रंगीन होती थी।

डॉ॰ अग्रवाल ने कम्बल की प्रावार और वर्णका नामक दो जातियाँ और मानी हैं, पर वास्तव में ये कम्बल के भेद नहीं थे। प्रावार या प्रवर ऊनी, सूती या रेशमी किसी भी प्रकार की चादर को कहते थे, जो उसके निष्पादक सूत्र 'वृणोतेराच्छादने' (३-३-५४) से स्पष्ट है। यदि यह शब्द सज्ञा होता, तो इसी अर्थ में द्वितीय शब्द प्रवर न बनता, क्योंकि सज्ञा शब्द रूड होते है। 'तन्त्रादिचरापहृते' (५-२-७०) सूत्र के काशिकोदाहरण 'तान्त्रक पट, तान्त्रक प्रवार.'

१. पण्यकम्बलः संज्ञायामिति वक्तव्यं यो हि पणितव्यः कम्बलः पण्यकम्बलः एवासौ भवति। ६-२-४२, पृ० २५९।

२. ५-१-३, पु० २९७।

३. ४-२-१०० काशिका ।

४. ४-२-११, पू० १७१।

५. ४-२-१०, पृ० १७०।

इ. ४-२-११, पृ० १७१।

७. पाण्डुकम्बले शब्दो राजास्तरणस्य वर्णकम्बलस्य वाचकः—४-२-११ का०।

८. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३२।

में पट से पृथक् प्रावार का उल्लेख उसके तान्तव होने मे प्रमाण नही माना जा सकता। वर्णका किसी भी ऊनी कपड़े को कह सकते हैं। उसका कम्बल होना आवश्यक नहीं है, विशिष्ट जाति का कम्बल होना तो दूर की वात है। केवल तान्तव (तन्तु से बना हुआ) अर्थ में वर्णका गब्द प्रयुक्त होता था। उज्जी से बने वस्त्र की साधारणतया और्ण या और्णक कहते थे।

इस प्रकार, तन्तुवाय भारतीय आधिक जीवन का अनिवार्य और प्रमुख अग था। वह अपने तन्त्रों का स्वामी होता था और आधिक दृष्टि से जन्नत था। तन्तुवाय के जिल्प में प्रति-योगिता के कारण पतजिल-काल में पर्याप्त प्रगति हुई जान पडती है। यहाँतक कि काशी, मथुरा, मध्यमिका (चित्तौड) के वस्त्र अपने जिल्प-वैशिष्ट्य के कारण अलग-अलग पहचाने जा सकते थे। इस प्रतियोगिता के कारण ही वस्त्रों के रूप, रग और सूक्ष्मतादि गुणों में पर्याप्त उन्नति परि-लक्षित होती है।

तन्तुवाय की सन्तान तान्तुवाय्य कहलाती थी। उत्तर मे तान्तुवायि शब्द का प्रचलन था। इसी प्रकार, अयस्कार के अपत्य को आयस्करि, लोहकार के पुत्र को लौहकारि और नापित की सन्तान को नापितायनि कहकर पुकारा जाता था। र

चर्मकार — चर्मकार मरे पशुओं का चर्म उघेड़ता, उसे कमाकर मुलायम वनाता और उससे आवश्यक वस्तुएँ तैयार करता था। आई चर्म तथा रक्तिमिश्चित चर्म को वह व्यवहार में लाता था। ' निकार में मारे हुए पशुओं का ताजा चमडा प्रचुरता से प्राप्त हो जाता था; क्यों कि शिकार की प्रथा पत्जिल काल तक खूव थी। चर्मकार, वार्घा (वद्धी), नध्नी (नद्धी), वर्शा (वरता), कोश (तलवार आदि के म्यान) सनगृ (चर्म-वस्तु), छिंद (आवरण) और उपानत् (जूते) वनाता था। इनके लिए प्रयुक्त होनेवाले चर्म की सज्ञा भाष्यकार ने वार्घ (वार्घा) वारत्र (वरता), सनगव्य (सनगृ) छिंदिषेय (छिंद) और औपानह्य (उपानह्,) वतलाई है। चमछे के तलवार के स्थान या रथ को चार्मकोश कहते थे। ' रथकार के बैठने का भाग चमड़े से मढ़ा जाता था। ऐसे रथ को चार्मण कहते थे। ' उपानह् चमडे और लकड़ी दोनो के

१. ७-३-४५, पृ० १९०।

२. ४-३-१५८।

३. ४-१-१५२, पू० १५३।

४. ४-१-१५८, पूर्व १५३।

५. ७-१-३९, यू० ४४।

E. 4-8-841

७. वही।

८. ५-१-२, पृ० २९४, २९५।

९. वही।

१०. वही।

११. ६-४-१५४, पू० ४८३।

१२. ४-२-१० का०।

वनते थे। ' चर्मकार पैर की नाप लेकर जूता तैयार करता था, जिसे अनुपदीन कहते थे। कुछ चर्म-कार जूते की तली मे गत्ता, लकडी या अन्य ऐसी वस्तु भर देते थे। कुछ जूते केवल चर्म के बनते थे, जो सर्वचर्मीण कहे जाते थे। सर्वचर्म का अर्थ यहाँ पूरा या समूचा चमडा नही है। इसलिए, सर्व-चर्मीण का अर्थ विना काटे हुए समूचे चमडे से बनी हुई वस्तु नही है। यह काश्विकाकार ने स्पष्ट किया है। सर्वचर्मीण के स्थान पर सार्वचर्मीण पद का भी व्यवहार हो सकता था।

नगरकार—भाष्य मे एकाघिक वार नगरकार शब्द का प्रयोग हुआ है, जो सम्भवतः यन्त्री के अर्थ मे आया है। जिस प्रकार भाष्य मे वास्तु-कला के अगो की चर्चा है, उससे यह तो सकेत मिलता ही है कि वास्तु-विद्या के विशारदो की सख्या देश मे पर्याप्त रही होगी। उन्होंने वास्तुकर्म के अगो को वास्तव्य कहा है और वास्तु का स्वतन्त्र उल्लेख भी किया है। एक स्थान पर सूत्रग्रह की भी चर्चा है, जो राज या मिस्त्री का वोघक है। यदा-कदा सूत्र पकडनेवाले के लिए सूत्रग्रह का प्रयोग होता था। सूत्रग्रह सज्ञा शब्द है। नगरकार का उल्लेख हर वार कुम्भकार के साथ होने से यह अनुमान होता है कि नगरकार शब्द का प्रयोग मिस्त्री या राज (massion) के लिए ही हुआ है।

कटकार—कट और कटकार शब्दों का प्रयोग महाभाष्य में जिस प्रचुरता से हुआ है, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि कटकारों की एक स्वतन्त्र श्रेणी चटाइयाँ बुनने का ही व्यवसाय करती थी। लोग काश, तृण या पुलाल के पूल इन्हें देते थे और कट बुनवा लेते थे। वीरण की चटाइयाँ अच्छी वनती थी। इसके साधन थे रज्जु, कील और पूल। इनसे काटकर मोटी, पतली, छोटी, वडी, वजनी, हल्की, साधारण और चित्रमय दर्शनीय चटाइयाँ बनाते थे। इससे प्रतीत होता है कि कट का व्यवसाय शिल्प का स्वरूप प्रहण कर चुका था। भाष्यकार ने एक स्थान पर कट को वेणी-सा सुन्दर कहा है , जिसका तात्पर्य मुलायम, चिकने और सरलता से मुडकर तह वन जानेवाले कट से है। यह नाम सनम् (पहले) गु(गो) = गोचर्म से वने होने के कारण पडा था।

१. ५-१-१४।

२. ५-२-९ काशिका।

३. ५-२-५ काशिका।

४. १-१-३९, पू० २४७।

५. ३-१-९६, पृ० १८०।

६. सूत्रे च घार्ये थें ग्रहेरुपसंख्यानम् सूत्रग्रहः। घार्येऽथं इति किमर्थम् ? यो हि सूत्रं गृह णाति सूत्रग्राहः स भवति ।---३-२-९, पू० २११।

७. १-३-३, पृ० २३ तथा १-१-३९, पृ० २४७।

८. ३-१-९२, पृ० ६८।

९. सुकण्टकराणि वीरणानि।--१-४-८०, पृ० १९८।

१०. सन्नद्धं रज्जुकीलकपूल-पाणिं दृष्ट्वा त इच्छा गम्यते।---३-१-७, पृ० २९।

११. २-३-१, पृ० ३९८।

१२. ३-२-१०२, पूर २३९।

एक स्थान पर कहा है कि जो कट बनाना चाहता है, वह कहता नहीं फिरता कि मैं कट बनाने जा रहा हूँ। उसे रस्सी, कीलें, और पूल लिये कुछ करने को उद्यत देखकर उसकी इच्छा का पता चल जाता है। छोटी चटाई को कटी कहते थे। साधारण चटाई के लिए तृणों के दो पूलों की आवश्यकता होती थी।

रज्जुकार—रज्जु वनाना भी शिल्प था। मूँज को मोटा-पतला बटना, शण आदि को मोटा या सूक्ष्म कातना, ऐठना और दोहरा, तेहरा या चौलड मिलाना कौशल की अपेक्षा करता था। भाष्य मे इसके सकेत यत्र-तत्र मिलते हैं।

आर्क्षिक — आर्क्षिक लोग भी स्वतन्त्र व्यवसायी जान पडते हैं। आर्क्षक लोग सुवर्ण-परीक्षा में निपुण होते थे। गाँव में बन्धक रखे जानेवाले, आभूषणार्थं काम में आनेवाले तथा क्रय-विकय में व्यवहृत होनेवाले सुवर्णं की परीक्षा के लिए आर्क्षिक को बुलाया जाता था, जो कुछ पारिश्रमिक लेकर सुवर्णं की परीक्षा करता था। आर्क्षक और आर्क्षिक के भेद को स्पष्ट जानना आवश्यक है। डॉ० वा० श० अग्रवाल ने दोनों को एक मान लिया है। आर्क्षक साधारण सुवर्णकार है, जो अपने व्यवसाय के अग के रूप में सुवर्णं परीक्षा में भी निपुण होता था, किन्तु आकर्षिक की जीविका का सहारा यही था। वह लोगों के घर जाकर काम करता था।

राजिक्तल्पी—आजकल राजवैद्यों के समान पतजिल-काल में भी कुशलता व्यक्त करने के लिए शिल्पी लोग अपने नाम के पूर्व राज शब्द का व्यवहार करते थे। जैसे राजनापित, राजकुलल । यह कर्मवारय समास-युक्त पदथा। इसका अर्थ राजा का नापित नहीं समझना चाहिए। राज शब्द श्रेष्ठ वाची है। इसका ठीक विरोधी शब्द ग्राम-नापित या ग्राम-कुलाल था।

जीविका के अन्य साधन—जीविका के कुछ अन्य भी महत्त्वपूर्ण साधन थे, यद्यपि वे शिल्प की कोटि मे नहीं आते। आसुतीवल भभके से शराव खीचता और वेचता था। यहीं उसकी जीविका का साधन था। कुछ लोग शिकार खेलकर और वेचकर जीविकार्जन करते थे। इनमें मैनिक' मुख्य थे। ये लोग जाल रखते थे और उससे मछलियाँ पकडते थे। पक्षी फाँसने के लिए भी जाल का प्रयोग होता था। जाल को आनाय भी कहते थे।'पक्षी पकड़कर उन्हें वेचनेवाले व्याघ

१. ३-१-७, पू० २९।

२. ३-१-९२, पृ० १६८ तथा ६-१-८४, पृ० ११५।

३. १-१-४४, पू० २७५।

<sup>8. 4-5-681</sup> 

५. ४-२-९।

६. इण्डिया एज नोन दु पाणिनि, पृ० २३५।

७. ६-२-६३।

८. ६-२-६२।

९. ५-२-११२।

१०. १-१-६८, पृ० ४३५।

११. ३-३-१२४, पू० ३१९।

होते थे। मीनो की विशेष जातियों के नाम पर भी इनके नाम एख दिये जाते थे; जैसे शाफरिक, शाकुिक। सामान्यतया ये मात्स्यिक मैनिक, पाक्षिक या मार्गिक आदि कहलाते थे। अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने के कारण ही इनका यहाँ उल्लेख किया गया है, यद्यपि ये शिल्पी की कोटि में नहीं आते।

शिल्पियों की सत्या देश में अधिक थी। ऐसा शायद ही कोई गाँव होगा, जिसमें अधस्कार, वर्धिक (बढई), कुलाल, नापित और रजक न रहते हो। नागेश ने इनका परिगणन किया है।

सामान्य शिल्पी को कारु कहते थे। उसके लिए 'कारि' शब्द का भी प्रयोग मिलता है।

<sup>2.</sup> ४-४-३५1

२. ब्राह्मण ग्राम आनीयतासित्युच्यते तत्र चावरतः पञ्चकारुको भवति।—-१-१-४८, पृ० २९५।

३. ४-१-१५२।

४. वही।

### अध्याय ५

## व्यापार और वाणिज्य

व्यवहार और वाणिज्य—महाभाष्य मे ज्यापार, वाणिज्य तथा लेन-देन के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ है। सौ या हजार रुपये का लेन-देन करने के अर्थ मे 'शतस्य व्यवहरति' या 'सहस्रस्य व्यवहरति' का प्रयोग होता था। यो पण् वातु भी इसी अर्थ मे प्रयुक्त होती थी, किन्तु उसका अर्थ अपेक्षाकृत सकुचित था और 'शतस्य पणते' से यही समझा जाता था कि व्यक्ति सौ रुपये की वस्तु खरीदता या वेचता है।' खरीदने के अर्थ मे क्य, वेचने के अर्थ मे विकय और दोनों के सयुक्त अर्थ मे क्य-विकय शब्द प्रचलित था और व्यापारी का-विकयिक कहलाते थे। व्यवहार का जो व्यापक अर्थ था, उसके लिए वाणिज्य कव्द था और वाणिज्य करनेवाले के लिए वाणिज।' इससे कुछ सकुचित अर्थ मे विणक् शब्द प्रचलित था, जिसका सावारण अर्थ था व्यापारी। विणक् और लुला का सवव अविच्छेद्य-सा माना जाता था। इसीलिए, एक स्थान पर विणज् शब्द से तत्सम्बन्धी तुला-सूत्र का ग्रहण किया गया है। जिस रस्सी को 'पकड़कर तराजू उठाई जाती है, उसे तुला-प्रग्रह कहते थे। तुला-प्रग्रह को लेकर घूमनेवाले या उससे जीविका कमानेवाले सामान्यतया विणक् और यदा-कदा कोई दूसरे भी होते थे। इससे यह भी पता चलता है कि व्यापार या वाणिज्य अनिवार्य रूप से विणक् (जाति) के ही हाथ मे नही था।' हाँ, बाह्मण लोग विणक्यवसाय मे कम प्रवृत्त होते थे। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि उरद के समान काले आदमी को दूकान मे वैठा देखकर कोई नही समझेगा कि यह ब्राह्मण है।'

वाणिजो की श्रेणियाँ—वाणिजो के नाम या श्रेणियाँ दो आघारो पर थी—एक उनके वाणिज्य के स्थान के नाम पर और दूसरे वाणिज्य की वस्तु के नाम पर। अन्तरप्रान्तीय (और तत्कालीन भाषा का प्रयोग करें, तो अन्तरराष्ट्रीय) वाणिज्य के प्रमाण भाष्य में मिलते हैं, यद्यपि भारत से वाहर माल के आने-जाने का पता हमें नहीं चलता। पश्चिमी तट पर वाणिज्य की सीमा

१. २-३-५७ काशिका।

२. ४-४-१३ काशिका।

३. ६-२-१३।

४. .... विणजाम् विणक्सम्बन्धेन च तुलासूत्रं लक्ष्यते न तु विणजस्तन्त्रम् । तुला प्रगह्यते येन सूत्रेण स शब्दार्यः । तुलाप्रग्राहेण चरति तुलाप्रग्राहेण चरति विणगन्यो वा ।—— २-३-५२ काशिका ।

५. नह्यं कालं मायराशिवर्णमापणे आसीनं दृष्टवाऽध्यवस्यत्यं ब्राह्मण इति ।---२-२-६,

भगुकच्छ जान पडती है। भद्र, कश्मीर, गान्वार आदि मे जाकर व्यापार करने का उल्लेख काशिका में स्पष्ट है। सम्बद्ध पाणिनि-सूत्र भी अन्य प्रदेश में जाकर वाणिज्य करने की बात कहता है और इस आघार पर वाणिज्यों की श्रेणियाँ निश्चित करता है। यथा-मद्भवाणिज काश्मीरवाणिज। वस्तुओ के आघार पर अश्ववाणिज, गोवाणिज आदि नाम उनका वाणिज्य करनेवालों के पड जाते थे। वशकठिन (वन-सम्पत्ति या वाँस) का व्यवहार (व्यापार) करने-बाले को वशकठिनिक, वर्ध्न या तण-विशेष का व्यवहार करनेवाले को वर्धकठिनिक और खनिज द्रव्यों के व्यापारी को प्रास्तरिक कहते थे। पाणिनि ने सस्थान शब्द का भी प्रयोग किया है सस्यान, व्यापार-सघो को कहते थे। उनके सदस्य के रूप मे व्यापार करनेवाले की सज्ञा सास्थानिक थी।

सार्य-भाष्य मे सार्थिक का भी उल्लेख है। काशिकाकार 'तदगच्छित पिथ दूतयो' (४-३-८५) के प्रत्यदाहरण के रूप मे सूच्न जानेवाले सार्थ का उल्लेख किया है। सार्थ वनाकर चलनेवाले साथिक होते थे। यात्रा मे विशेषत व्यापार-सम्बन्धी यात्रा मे सार्थवहन का बहुत महत्त्व था। यदि कोई अकेला भी चल पडा, तो कान्तार आने पर एक जाता था और किसी सार्थ मे सम्मिलित हो जाता था। कान्तार निकल जाने पर वह फिर सार्थ छोडकर स्वतन्त्र चले लगता था।<sup>४</sup> चोर और बटमार मार्गो के किनारे छिपकर बैठ जाते थे और अकेले-दुकेले निकलने-बाले वर्णिको को लूट लेते थे। इसीलिए, चोर को पारिपन्थिक कहते थे।' इससे, कान्तारों मे लूट-पाट का भय वना रहता था, यह बात स्पष्ट है। सार्थ का उद्देश्य ही लूट-पाट से बचना था। कभी कोई सार्थ से विछुड जाता था। क्योंकि, सार्थवाह रात्रि के विश्राम-काल को छोडकर अन्यदा चलते रहते थे। उन्हें लम्बी यात्रा तय करनी रहती थी। इस प्रकार सतत और साध चलनेवाले वणिकों को 'अपरस्पर' सार्थ कहते थे। "केवल सार्थ वनाकर चलनेवाले सातत्य-विरहित सार्थ के लिए 'अपरपर' विशेषण का प्रयोग होता था। कमी-कमी कई सार्थ एक स्थान पर ही आकर ठहर जाते और रात विताते थे। कभी-कभी किसी विशेष सकट-स्थल मे अनायास ही अनेक अपरिचित व्यापारियो का सार्थ वन जाता था। सार्थों के पड़ाव के स्थान प्राय निश्चित रहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि एक प्रतिश्रय में टिकनेवाले अनेक सार्थ सर्वेर उठकर अपने-अपने गन्तव्य स्थान को चल पडते हैं और उनमे कोई सम्बन्ध नही होता।

१. ६-२-१३ का०।

२. ४-४-७२ का०।

<sup>3.</sup> ४-४-२ ।

४. कड़िचतकान्तारे समुपस्थिते सार्थमुपादत्ते। स यदा निष्कान्तारीभूतो भवति तदा सोर्यं जहाति।--१-१-७४, प्० ४६३।

५. ४-४-३६।

६. १-१-२४, पृ० १६१।

७. ६-१-१४४ <u>१</u>

८. साथिकानामेकप्रतिश्रय उषितानां प्रातब्त्याय प्रतिष्ठमानानां न कश्चित् परस्परं सम्बन्धो भवति।---२-२४, पृ० ३७०)।

पण्य-अपर कहा जा चुका है कि व्यापार के लिए व्यवहृत (वि+अव+ह) तथा ण्दोनो घातुओं का प्रयोग होता था। यद्यपि पण् का क्षेत्र सञ्जीकत था। पण् का प्रयोग साघारण ्र्वारा राष्ट्रण राज्या राज्या विवी जाते योग्य वस्तु पण्य कहलाती थी। जो व्यक्ति पण्य का काम करता था, उसके नाम अनेक बार पण्य वस्तुओं के आधार पर निञ्चित किये जाते थे। यथा, अपूर कहकर पुकारते थे। किन होगो का पण्य सहस्र था, वे अश्ववाणिज और जिनका पण्य गो था, वे गोवाणिज कहे जाते थे। जिस स्थान पर खरीद-विकी की जाती थी, उसका नाम आपण होता जानानन नए जात न (नाय रचार ने प्रत्येतार्थं रखी जाती थी, उसे कम्प्य कहते थे। विक्रयार्थं रखी हुई था। जो वस्तु दुकान पर प्रदर्शनार्थं रखी जाती थी, उसे कम्प्य कहते थे। वस्तु को ही कल्प कहते थे। अन्य (केतल्य) अर्थ मे केय शब्द का व्यवहार होता था। ह हकान पर की हुआ विणक् एक वस्तु को तोलकर उसका हिसाव कर लेता था, तब प्रथम ग्राहक से निवृत्त हो जाने के बाद हुसरे के लिए कोई बस्तु तोलता था। विदी हुई वस्तु कीत होती थी और मूल के आवार पर उसके विशेष प्रयुक्त होते थे। यथा यो सी से खरीबी हुई द्विशताः निष्क से खरीबी हुई नेष्किक, दो भूषे अन्न से खरीबी हुई हिशूषं और उससे खरीबी हुई वस्तु हिशोषिक, गण्या हुर गण्या प्रतिक है कार्पापणिक, है अस्तु है कस्तु है कमश्च. आर्थिक, कार्पापणिक, है अर्थ, कार्पापणिक, कार्योपणि, अर्थ, कार्योपणि, कार्योपण ۲ ;;

सत्याकरण-मूल्यवान् वस्तुएँ यथा पशु आदि खरीदने के लिए पहले वयाना या साई अध्यर्घ सीर्वाणक रे और द्विशातमान कही जाती थी। देने की प्रथा थी। ग्राहक आपणिक को ऋषेच्छा का प्रमाण देने के लिए दो-एक रुपये पहले देता था, तब मोल-भाव करता था। वह निविचत मूल्य पर सौदा तय करके अपने बचन की विश्वास्यता के प्रतीक-रूप थोडी-सी राजि, जो प्राय दो एक कार्पापण होती थी, देता था। केप धन वाद मे दिया जाता था। साई के केने के बाद आपिणक या विणक् उस वस्तु को अन्य किसी के हाथ नहीं वेच सकता या, भले ही वाद मे उसे वस्तु का मूल्य अधिक मिलता हो। इस किया को 'सत्यापयित' कहरे

بجير

7 :1': "

أنهكة إمر

१. ३-१-१०१।

२. ४-४-५१ क्ता०।

३. ६-२-१३ का०।

४. <sub>व-व-११९,</sub> बही।

५. ६-१-८२, पृ० ११२।

६. वही।

७. ३-१-११ काशिका।

८. ५-१-१९, पृ० ३०७।

९. ५-१-२०, पृ० ३१२।

१०. ५-१-२५, पृ० ३१६।

११. वही।

१२. ५-१-२९, पृ<sub>० ३</sub>१९।

१३. वही।

थे, जिसका अर्थ था वात पक्की करना।' साई लेने की किया को 'सत्याकरोति' कहते थे। काशिका-कार ने भाण्ड के सत्याकरण का उल्लेख किया है। सत्यकार की यह प्रधा कय-विकय के अतिरिक्त श्रमिकादि को नियुक्त करने में भी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है। जो श्रमिक एक मालिक के लिए साई ने लेता है, वह उसके लिए पक्का हो जाता है।

पण्य वस्तुएँ---पण्य वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी जिनका उल्लेख माध्य मे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, वे ये हैं---

खाद्यात्र--गुड़, मूर्ग, जौ, सब प्रकार के अन्न', दालें, हैयगबीन (घी), दही, उदिवत्, कुल्माप, अपूप, शप्कुली, मीदक, फाण्ट', सर्पप, लवण', मांस'।

शाक-शाक" तथा दाडिम", द्राक्षा", विल्व (४-३-१३६), वदर आदि फल।

पैय—मिथत ', मद्य', मुरा, मैरेय' , गुड या महुए से वनाई हुई एक प्रकार की जाता थी। आसुत' (ममके से खीची या चुआई हुई जराव), कापिशायन' (अगूर से वनी जराव, जो उत्तरी अफगानिस्तान के कापिशी प्रदेश से आती थी)।

१. ३-१-२५, पृ० ६५ ।

२. ५-४-६६।

३. ५-४-६६ का०।

४. ६-३-७०, पृ० ३४६।

५. ४-४-१०३

६. ३-२-९३, पृ० २३६।

७. ५-२-२३, पू० ३७३।

८. ४-४-५१ का०।

९. आ० २, पू० ६२।

१०. ४-४-५२।

११. ६-२-१२८।

१२. वही।

१३, १-२-४५, पृ० ५२७।

१४. ४-२-९८, पृ० २०३।

१५. ५-३-८३, पृ० ४७४।

१६. ३-१-१०१

१७. २-२-२९, पृ० ३७९ तया ६-२-७० का०।

१८. ४-२-२५।

१९. ५-२-११२।

२०. ४-२-९८, पु० २०३।

वस्त्र-कौशेय', औम या औमक' (Linen), औणं या और्णक', मगार (पटसन) से बने वस्त्र कार्पासिक' (सूती), इनके विशेष प्रकार यथा उपसन्धान', आच्छादन', बृहतिका', प्रावार, शाटी", शाटक", कम्बल", पाण्डुकम्बल", पण्यकम्बल" तथा कौशेय, उमा, कर्णा, मगा, कार्पास", तूल' आदि।

सुगन्ध-किशर<sup>14</sup>, नरद, नलद, सुमगल, तगर, गुगगुलु, उशीर, हरिद्रा, शलालु<sup>14</sup>, चन्दन १७, इन वस्तुओ को बेचनेवाला आपणिक भी सुगन्ध कहलाता था। १८

अलंकार-सोने-चाँदी के आभूपण तथा काँणका, ललाटिका ", रुचक, कुण्डल, स्वस्तिक, कटक", अगद<sup>श</sup>, किरीट आदि तथा लोहतिक<sup>22</sup>, सस्यक<sup>24</sup>, वैदूर्य<sup>34</sup> आदि मणियाँ।

संगीत-सामग्री-वाद्य यथा मङ्डुक,<sup>२५</sup> झर्झर (कमशः मृदंग तथा मेँजीरा), वीणा<sup>२६</sup>, मुरज, पणव ", पिठर (खँजडी), भेरी र आदि।

म्रितयाँ-प्रतिकृतियाँ मिट्टी अथवा धातु की वनी, यया अश्वकादि र तथा शिवक, स्कन्दक, विशाखक आदि मूर्त्तियां। 1°

माल्य-मालाएँ तथा पूष्प उत्पलादि।"

४२

राग-सव प्रकार के रग, यथा नीली ", लाक्षा, रोचना, पीता, हरिद्रा, महारजन ", कापाय आदि।

चर्म-सब प्रकार के अजिन रें तथा द्वीपी (चीता) व्याघ्र रें (वाघ) उष्ट्रें, सिंह आदि

| १. ४-३-४२, पृ० २३४।        | १९. ४-३-६५।              |
|----------------------------|--------------------------|
| २. ४-३-१५८।                | २०. आ० १, पृ० १६।        |
| ३. वही।                    | २१: १-३-२, पृ० १८।       |
| ४. ७-४-४४, यु० १३१।        | २२. ५-४-३०, पृ० ४९०।     |
| ५. १-१-३६ का०।             | २३. ५-२-६८।              |
| ६. ४-३-१४३।                | २४. ४-३-८४, पू० २४२।     |
| ७. ५-४-६ <sub>।</sub>      | 74. 8-8-481              |
| ८. १-१-३६, पृ० २३८।        | २६. ३-३-६५।              |
| ९. वहो।                    | २७. ४-४-५५, पृ० २८०।     |
| १०. ४-२-११ तया ४-१-२२ का०। | २८. १-१-७०, पु० ४४५।     |
| ११. वही।                   | २९. ५-३-९६।              |
| १२. ६-२-४२, पु० २५९।       | ३०. ५-३-९९, पृ० ४७९।     |
| १३. ४-३-१३६।               | <b>३१. ६-३-६५</b> ३      |
| १४. ३-१-२५।                | ३२. ४-१-४२, पृ० ५५ १     |
| १५. ४-४-५३।                | ३३. ४-२-२, पू० १६६, १६७। |
| १६. ४-४-५४।                | 58. 4-5-6681             |
| १७. २-२-८, पृ० ३४३।        | ३५. ४-२-१२।              |
| १८. ५-४-१३५, पृ० ५११।      | ३६. ४-३-६०, पृ० २३८।     |
|                            |                          |

कें चर्म, जो रथादि पर मढ़ने के काम भी आते थे, चमड़े की बनी कुष्पियां या कुनुप', चमड़े से बने जूते<sup>र</sup>, नधी<sup>र</sup>, वाधी<sup>र</sup>, वरता, सनगु, छदि आदि वस्तुएँ तथा तलवार के म्यान आदि'।

पान—मिट्टी तथा बातु के पात्र—अमत्र', घट, घटी', शराव', कपाल' तथा कास्यपात्र-पात्रियां'', स्थाली'', पिठर आदि तथा अन्न, तेल आदि वस्तुएँ भरने के पात्र—बोरे, आवषन तथा गोणी'<sup>1</sup>, जुतुप, उप्ट्रिका आदि।

पशु—चैल (गो<sup>।।</sup>), अक्व, हाथी, साल्व<sup>1</sup>, के प्रसिद्ध बैल, काबुल के घोडे<sup>1</sup>, भेड वकरियाँ ', ऊँट' आदि।

ओजार—दात्र'', कुशी'', युग³', अक्ष³', खिनत्र³³, अरित्र³', तन्त्र³', प्रवाणि³', हल³' अभी।'".

घातु और घातु-निर्मित वस्तुएँ—लोहे की श्रृप्तला () पशु वाँघने के काम बाती थी, अय. मूल (तील-मांटे), लोहे के तार (श्रृक्ता ), छोटी कांटियाँ हिंदम (श्रृक्ता ही), पलाशशातन आदि लोहे की चीजे तथा सोना-वाँदी, लोहा (ताँवा ), ताँवा , सीसा, टीन आदि घातुएँ, चुम्वक (तथा अन्य पदार्थ, यथा जतु (लाय), जिसका व्यापार काफी विस्तृत था। लाक्षा का प्रचार भारत में बहुत था। लाक्षा का उल्लेख सर्वप्रथम अथवंवेद में मिलता है। सूत्र-साहित्य में तो लाक्षा को वार-वार चर्चा है। घातुओं से वने अस्त्र—शक्ति ", यिष्ट और उसकी मूँठ,

१. ५-३-८९। २. ५-१-१४। ३. ३-२-१८२। ४. ५-१-२, पु० २९४। ५. ६-४-१४४, पू० ४८३। ६. ४-२-१४। ७. ३-२-९, प्० २११। ८. १-१-७२, पृ० ४४७। ९. ४-१-८८, पु० १०१। १०. ४-२-३, पू० ३१७। ११. १-४-१०१, पू० २०८। १२. ४-१-८२। १३. ६-२-१३ का०। १४. ४-२-१३६। १५. ६-२-४२, पृ० २५८। ृ १६, २-१-६९, पु० ३३०। १७. ४-२-६०, पू० २३८। १८. ३-२-१८२। ,

१९. ४-१-४२ का०।

२०. ४-४-७६। 28. E-3-8081 २२. ३-२-१८४। २३. वही। 78. 4-7-601 २५. ६-४-१६०। २६. ३-१-२६, पू० ३। २७. ४-४-२। २८. ५-२.७९, पू० ३९९। २९. ५-२-७६, पू० ३९९। ३०. १-१-४९, पू० २९८। ३१. २-१-१, पू० २२७। ३२. २-२-६, पु० ३३९ ३३. २-२-८, पृ० ३४२ ३४. ३-१-७, पू० ३० ३५. ४-३-१३८। ३६. ३-१-७, पृ० ३०। ३७. ४-४-९५, पू० २८१।

्लागल (हल का फाल), अकुश, तोमर, धनुष-वाण (लोहे की फाल वाले<sup>1</sup>) असि<sup>र</sup>, परशु<sup>1</sup>, आदि, लोहे के घड़े<sup>र</sup> तथा अन्य पात्र।

तुला—तराजू, तौलने के बाट, परिमाण आदि, जिनका उल्लेख सम्बद्ध प्रकरण में किया गया है।

वाहन—शकट', शकटी', रथ', नौका'। तेल वेचना वृरा माना जाता था। '' मांस वेचना भी वर्जित' था, किन्तु तेल के बीज, सरसो, तिल तथा मांस के सावनभूत पशु बेचने पर प्रतिबन्ध न था। सोम का विकय भी शास्त्र-वर्जित मानता था। '' धान्य-विकय पर प्रतिबन्ध न था। मथित बेचना कुछ लोगो का नियमित व्यवसाय था। '' थे लोग माथितिक कहे जाते थे।

इनके अतिरिक्त दैनन्दिन आवश्यकता की और बहुत-सी वस्तुएँ थी, जैसे दृषद् ( चक्की) सूची $^{14}$  (सूई)। इस प्रकार की वस्तुएँ उदाहरण-रूप मे भाष्य मे यत्र-तत्र विखरी है।

कय-विकय—पण्य-व्यवहार दो प्रकार से होता था—वस्तुओं का मूल्य सिक्कों के स्थम में देकर या वदले में दूसरी वस्तु देकर। प्रथम विधि को क्रय और द्वितीय को अपिमत्य कहते थे। "अपिमत्य द्वारा ली हुई वस्तु आपिमत्यक कहलाती थी। भाष्यकार ने माष (ताम्रमुद्रा), कार्षापण (राजतमुद्रा) और निष्क एव सुवर्ण से खरीदी हुई वस्तुओं के अनेक उदाहरण दिये हैं। छोटी-छोटी चीजे, जैसे सक्तु, मिथत आदि माष से खरीदी जाती थी। भाष्यकार ने एक स्थान पर आपणीय सक्तुओं के आढक का उल्लेख किया है। "उन्होंने द्विद्रोणार्थ द्वव्य से घान्य; पंच पश्चर्य हिरण्य से पशु और सहस्र हिरण्यों से कश्चों के क्रय का उल्लेख किया है। घान्य पशुओं और अश्चों का क्रय से पशु और सहस्र हिरण्यों से कश्चों के क्रय का उल्लेख किया है। घान्य पशुओं और अश्चों का क्रय सुवर्ण-मुद्रा से भी होता था। "निष्क से कीत वस्तु को नैष्किक कहते थे।" सौ निष्क या कार्षापण द्वारा खरीदे हुए अश्च को शितक या शत्य कहते थे। " सौ कार्षापण की सौ घोतियाँ विकती थी। इस माव से खरीदी हुई घोतियों को शत्य कहते थे "। पाँच (कार्षापण से खरीदी वस्तु की पंचक सज्ञा होती थी। " बीस और तीस (कार्षापण) से ली हुई वस्तु विश्वक

१. ३-२-९, पु० २१०।

२. १-४-१, पु० १०९।

३. १-४-२३,पु० १५६।

४. ४-१-१, पू० ११।

<sup>4. 8-8-881</sup> 

६. १-१-१, पू० १०२।

७. ८-१-३०, पू० २८८।

८. वही।

९. १-१-१, पू० १०२।

१०. तेलं न विकेतव्यम्, मांसं न विकेतव्यम् इति व्यपवृक्तं च न विकीयतेऽव्यपवृक्तं च गावश्च सर्पपाश्च विकीयन्ते।—आ० २, पृ० ६२ ।

११. वही।

१२. ३-२-९३, पू० २३६।

१३. ६-३-३५, पु० ३२४।

१४. २-३-३०, पु० २५४।

१५. २-१-२, पृ० २६४।

१६. ४-४-२१।

१७. २-१-१, पु० २३०।

१८. २-३-१८, पू० ४२०।

१९. ५-१-२०, पृ० ३११ ।

२०. ५-१-२१, पू० ३१३।

२१. वही।

२२. ५-१-२२।

और त्रिशक कहीं जाती थी, किन्तु यदि वह सज्ञावाची हुई, तो उसे विशतिक, त्रिशत्क कहते थे। इसी प्रकार अर्घ (कार्षापण), कार्षापण, शतमान, विशतिक, सहस्र, सुवर्ण, कार्किणी, शाण, पण, पाद, माष आदि मुद्राओं से नकद कय-विकय के उदाहरण भाष्यकार ने प्रचुर सख्या मे दिये हैं।

विनिसय—विनिसय में अन्त का प्रयोग ही मुख्यत होता था। दो सूप, तीन सूप या अधिक अन देकर वस्तुएँ खरीदने की प्रथा साधारण थी। मुद्ग और माध देकर वस्तुएँ खरीदी की प्रथा साधारण थी। मुद्ग और माध देकर वस्तुएँ खरीदी जाती थी। कस (कटोराः) भर अनाज से कीत वस्तु कसिक कही जाती थी। इसी प्रकार, बदले में खट्वां, बैल, अक्व, कोष्ट्रीं, वस्त्र आदि देकर एक शिल्पी या क्रुपक दूसरे शिल्पी या क्रुपक से वस्तुएँ वदल लेता था। पाँच-दस खट्वा देकर खरीदी वस्तु, पाँच कोष्ट्रियों को देकर कीत रथ एक मूल्य देकर एक बैल, अन्य (अधिक या दूसराः) देकर दो बैल और अन्य देकर तीन बैल खरीदने की चर्चा भाष्य में मिलती हैं। "पाँच गाय या बैल देकर वदले में खरीदी हुई वस्तु (बडा बैल, भृमि, बाग) आदि को पचगु कहते थे। "

परमगोपुच्छ-भाष्यकार ने परमगोपुच्छ देकर खरीदी हुई वस्सु को पारमगोपुच्छिक कहा है। विश्व गोपुच्छ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। डॉ० मण्डारकर ने इसे गोपुच्छ का ही और डॉ० वा० श० अग्रवाल ने गो का बोधक माना है। मुझे डॉ० मण्डारकर का मत उचित जान पडता है। तैत्तिरीय सहिता (७-५-९) में भूमिदुन्तुभि का वर्णन है, जो आग्नीघ्र-मण्डप में एक गङ्ढे पर आईचर्म फैलाकर गोपुच्छ से बजाई जाती थी। ये बनानेवाले गोपुच्छ जिस व्यक्ति से खरीदे जाते थे, उसे बदले में जो वस्तु दी जाती थी, वह गोपुच्छिक कहलाती थी और परम-गोपुच्छ देकर खरीदी हुई वस्तु को पारमगोपुच्छिक कहते थे। भाष्यकार के समय में जबकि यशो का प्रचार वढ गया था, इस प्रकार के लेन-देन की सभावना की जा सकती है। गोष्ट अतिथि भी होते थे, जिनके मद्युपकं के लिए गाय या विष्या मारी जाती थी। इन गोपुच्छो का क्यार्थ

१. ५-१-२६ पु०, ३१५ ।

<sup>&#</sup>x27; २. ५-१-२९, पृ० ३१९ तथा ५-१-३२ तथा वही । पृ० ३२० तथा ५-१-३४, ३५ ।

३. ५-१-३७, पु० ३२१।

४. वही।

<sup>4. 4-8-241</sup> 

६. ४-१-३, पू० २६।

७. ४-१-५०, पृ० ६४।

८. १-९६, पू० ८६।

९. आतश्चाभिज्ञा अन्येन हि वस्नेनैकाङ्गा क्रीणन्त्यन्येन द्वावन्येन त्रीन् ।---१-१-३६, पुठ २४२ ।

१०. वही।

११. १-२-४४, पु० ५२५।

१२. ५-१-२०, पु० ३११।

१३. इस सूचना के लिए मैं संगीताचार्य प० ओकारनाथ ठाकुर का कृतज्ञ हूँ। —ले०

व्यवहार सभव है। ५-१-२७ सूत्र मे पाणिनि ने वसन से भी वस्तु खरीदने का उल्लेख किया है। वसन से खरीदी वस्तु को वासन कहते थे। आजकल हिन्दीभाशी प्रामों मे, जहाँ पुराने कपडों से वरतन खरीदने की प्रथा है, वासन शब्द का व्यवहार वरतनों के लिए होता है। सम्भवतः, प्रारम्भ मे पुराने वस्त्र देकर खरीदे गये पात्रों के लिए ही वासन शब्द का प्रयोग होता था। धीरे-घीरे इसका प्रयोग सामान्य रूप से हर वरतन के लिए होने लगा।

जिस वस्तु का मूल्य सौ (कार्पापण) होता था, उसे शत्य या शतिक कहते थे। इसी प्रकार सहस्र (कार्पापण) मूल्यवाली वस्तु साहस्र कही जाती थी। जो वस्तु सौ की होती थी, सौ कार्पापण उसका वस्त कहा जाता था। काशिकाकार ने तो १-२-४९ और १-२-५० सूत्रों में सची और शब्कूली देकर वस्तु खरीदने का उल्लेख किया है।

इनके अतिरिक्त अजिल, प्रस्थ, गोणि, खारी और आचिर्त (घान्य-परिमाण) से वस्तुएँ खरीदने का उल्लेख भी भाष्य मे प्राप्त होता है। पचनौ और दशनौ पाँच तथा दस नावो से विनिमय की ओर सकेत करते है। पुरानी नावें (जो काम मे नही आती) को वेचकर बदले में किसी वस्तु के खरीदने से आशय हो सकता है या इतनी ही नावो मे भरी हुई विकेय वस्तुओं के बदले दूसरा माल खरीदा जाता होगा। विदेशी माल का इस प्रकार विनिमय द्वारा खरीदा जाना अधिक सभावित है। यह भी हो सकता है कि तक्षा नावे बनाकर बेच देते हो और वदले मे कोई मूल्यवान वस्तु ले लेते हो।

तिमान—वस्तु-विनिमय का बहुत सुन्दर उदाहरण 'सख्याया गुणस्य निमाने मयट्' (५-२-४७) सूत्र के भाष्य में मिलता है। यदि कोई प्रथमान्त पद गुण (भाग, या वस्तु का अश) के निमान (मूल्य) के रूप में वर्तमान हो और सख्यावाची भी हो, तो उससे 'इसका' इस पष्ठयर्थ में भयट् प्रत्यय होता है। उदाहरणार्थ, जी के दो भाग जिस उदिवत् के निमान या मूल्य होते, उस उदिवत् (मठ्ठे) को द्विमय उदिवत् कहते थे। इस प्रत्यय के लिए आवश्यक था कि जिस वस्तु का मूल्य वताना हो, उसका नाम एक हो और उसके मूल्य-स्वरूप जो वस्तु दी जाय, वह एक से अधिक भाग हो। इसलिए, यव के दो भाग यदि तीन भाग उदिवत् का मूल्य हो, तो मयट् प्रत्यय नही होता और 'द्वौ भागी यवाना त्रय उदिवत्.' ऐसा वाक्य ही रहता है। इस सूत्र मे दो वाते महत्त्वपूणे हैं—प्रयम तो निमान कव्य मूल्य का वाचक था और जिससे गुण (वस्तु) के भाग या अश का मूल्य आंका जाय, उसे निमान कहते थे। जिसको देने पर कोई वस्तु मिले, वह निमान और जो वस्तु मिले, वह निमेय। दूसरे विनिमय-योग्य वस्तुओ मे कीन किससे कितने गुने मूल्य की है, यह निर्वारण कर इयोढे, दूने, तिगुने के हिसाव से वस्तु-रूप मूल्य लेकर वस्तुएँ वेचने की प्रया थी। घर के काम की छोटो-मोटो वस्तुएँ इसी प्रकार तोलकर वेची जाती थी। यह प्रया आज भी गाँवो मे चली आती हैं।

१- शतमहंति शत्यः शतिकः साहलः। यः शतमहंति शतं तस्य बस्नो भवति--५-१९, पृ० ३०९।

२. येनाधिगम्यते तन्निमानं यदिधगम्यते ।—तन्निमेयम् आदि—५-२-४७, पृ० ३८५-८७।

मूल्य और लान—किसी वस्तु की वास्तविक लागन को मूल कहने' ये, करांत् मूल कह क्यय था, जो किसी वस्तु को विक्रय के योग्य तैयार करने या तर्य प्राप्त करने पर अन्त था। व्यापारी उस पर लाभ मिलाकर जो (धन) प्राप्त करना चाहना था उसे मूल्य कहते थे। स्प्र प्रकार मूल का नाम काम था। बय्वा मूल्य नहते थे। स्प्र प्रकार मूल को लागत का नाम मूल्य था और मूल्य—मूल का नाम लाभ था। बय्वा मूल्य-साम मूल (वस्तु की लागत) होता था। लागत के अतिरिक्त प्राप्त राधि को लाभ कहने थे। लिम वस्तु में जितना लाभ प्राप्त होता, उसी नाम पर वस्तु को पुकारने की भी प्रया थी। उदाहरणार्थ जिम वस्तु पर पाँच रुपया लाभ निलता, उसे पचक कहते थे। इसी प्रकार सप्तक लय्दन, नवक दान आदि विजेपण बसते थे। सागिक, अधिक का उत्लेख भी भाष्य में निलता है। पचक लाहि विशेपण समवत प्रतिशत लाभ को वृष्टि में रखकर निश्चित किये जाते थे। समभव है, प्रनिवन्तु लाभ की ओर भाष्यकार की दृष्टि हो। अर्च और भाग काषांपण के लिए ज्वांग ग्रह्य प्रमूक हुआ है। मूल से आनाम्य या अभिभवनीय को मूल्य कहते थे। प्रादिकों की उत्पत्ति का लाए मूल होता है। मूल्य के द्वारा उसे लिभभूत किया जाता है। मूल्य कूल को स्नुण बनाता है। रूप प्रकार प्रमूल के बरावर या मूल्य कहलाता था, जिसका अर्व था उपादान के जरावर परिस्पार्य वाला।

विस्तक—लाम के लिए कय-विकय करनेवाले और जीविका के लिए उनपर निर्मन रहनेवाले जिस प्रकार करिक, विकयिक या कथिकथिक कहलाते थे, उमी प्रकार करने के सहारे जीविका उपाणित करनेवालों को विस्तिक कहले थे। वस्त का अर्थ हुआ—विकी से प्राप्त होनेवाले लाम से जीनेवाला। इस प्रकार, कप-विक्रिक और विस्तिक पर्यायवाची होने चाहिए थे, किन्तु उनमें अस्तर था। विस्तिक विकी के लिए विसी को नियुक्त कर देता था अथवा रुपया लगाकर किसी को हुकान या ज्यापार करा देता था। दूकान पर विक्रय करनेवाला एक निश्चित रकम पाता था। उसका खर्च निकालकर रोप लाम विस्त्र लेना था। इस प्रकार वन लगा देने के बाद कथ-विक्रय स्वय न करके केवल 'लाम का उपभोग करनेवाले विस्तिक कहलाते थे। कभी-कभी चिस्तिक व्यापार के लिए एक निश्चित घनराति किसी को देकर लाम में अपना भाग तय कर लेते थे। यह वन कभी नाझेदारी के रूप में दस पाँच व्यापारियों के माझे के व्यापार में लगा दिया जाता था और कभी विनी एक ही व्यागारी की वैत्तिक (Fmancer) के रूप में दे दिया जाता था और उन पर हीनेवाले लाम में अपना था। यह प्रया वर्तमान कम्पनियों के समान थी, जो नेवर सरी तय कर लिया जाता था। यह प्रया वर्तमान कम्पनियों के समान थी, जो नेवर सरी दे दिया जाता था और उन पर हीनेवाले लाम में अपना अरा तय कर लिया जाता था। यह प्रया वर्तमान कम्पनियों के स्वयार यी, जो नेवर सरी दे दिया जाता था और उन पर हीनेवाले लाम में अपना अरा तय कर लिया जाता था। यह प्रया वर्तमान कम्पनियों के स्वयार यी, जो नेवर सरी दे दिया जाता था और उन पर हीनेवाले लाम में अपना अरा तय कर लिया जाता था। यह प्रया वर्तमान कम्पनियों के समान थी, जो नेवर सरी दे विषय जाता था और उन पर हीनेवाले लाम यी, जो नेवर सरी देव स्व

<sup>2.</sup> ४-४-९१1

<sup>7. 4-8-80, 8</sup>C, 88 1

३. वही ।

४. मूलेनानान्यमिमवनीयनपदादीनामृत्यतिकारणं मूलं तेन तदीननवने देशीष्टियते। मूल्यं हि सगुणं मून्तं फरोति। मूलेन समो मूल्यः पटः। उपादानेन समानफन इत्ययं।—-४-४९१ फाशिका।

<sup>4.</sup> Y-Y-931

वालों को लाभ का अश वितरित कर देती है। उदाहरणार्थ—लाभ में से पाँच वस्न या भाग पाने-वाला विस्तिकपचक कहलाता था। यामीण वसनी शब्द जो कपड़े की सिली हुई और लम्बी, कमर में बाँबी जानेवाली रुपयों की बैली के लिए व्यवहार में आता है, वस्त से सम्बद्ध है। व्यापारी माल की विकी का वन उसमें रखते हैं और सुरक्षा की वृष्टि से कमर में बाँघ लेते है।

द्वव्यक-पाणिनि ने द्रव्यक का भी उल्लेख किया है। द्रव्य को एक स्थान से देशान्तर को ले जानेवाला, उठाकर रखने या ढोनेवाला और उत्पन्न करनेवाला द्रव्यक कहलाता था। पाणिनि ने इन कियाओं के लिए क्रमशः हरति, वहति आवहति का प्रयोग किया है और काशिकाकार ने इनका अर्थ स्पष्ट किया है। काशिका के अनुसार परदेश को द्रव्य ले जानेवाले की द्रव्यक सज्जा होती है। पाणिनि के 'तद्धरित वहत्यावहति भाराद वगादिस्य' सूत्र से यह भी पता चलता है कि द्रव्यक वश (वांस), कूटज (Holarrhena antidy senterica), वल्वज (Eleusine indica) ( वंबई ), मूल, अक्ष ( वुरी ), स्यूणा ( लट्ठे ) अश्मन् ( पत्यर ), अश्न, इस् और खट्वादि ले जाते थे। इनमे कुछ द्रव्य अवश्य ही विकी के लिए ले जाये जाते होगे। काशिकाकार ने हरित का अर्थ चुराना भी स्वीकार किया है। लाभाग लेकर दूसरे देश को जानेवाला, उसे चुरानेवाला, लेकर वारण करनेवाला और उत्पन्न करने या कमानेवाला वस्निक था। द्रव्य वैचकर लाभ कमानेवाला और उसे लेकर घर लौटनेवाला द्रव्यक भी वस्निक कहा जाता या। वस्निक और द्रव्यक का यह अन्तर स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है। डाँ० अग्रवाल ने एक स्थान से रवाना होने की स्थिति को हरति, मध्य स्थिति को वहति और पहुँचने की स्थिति को आवहति मानते हए व्यापारार्थं वज्ञादि को परदेश ले जानेवाले को द्रव्यक और उन्ही स्थितियो से गुजरते हए मल्य (लाभ-सहित) लेकर लौटनेवाले उसी व्यक्ति को वस्निक माना है। <sup>१</sup> किन्तु, इस कल्पना का आधार उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। हरति प्रतिक्रियाओं से तो यह व्वनि नहीं निकलती।

व्यापार-मार्ग-मद्द, कश्मीर और गान्धारादि देशों में जाकर व्यापार करने की चर्चा पीछे हो चुकी है। द्रव्यक लोग दूर-दूर देशों में माल ले जाते थे और वास्निक के रूप में थैली मरक्तर लौटते थे। यह तभी सम्भव था, जब यात्रा के सरल साधन उपलब्ब हो। महामाष्य दूर-दूर प्रदेशों को जानेवाले लम्बे मार्गों का उल्लेख करता है। पाणिनि ने पियक और पथक में अन्तर किया है। पियक साधारण यात्री को कहते थे, किन्तु पथक कुशल यात्री की सज्ञा थी। कुछ लोग वराबर यात्रा किया करते थे। उनका व्यवसाय यही रहता था। ये लोग पान्य होते थे। पान्य

<sup>2. 4-2-41</sup> 

<sup>₹. 4-8-481</sup> 

३. हरति देशान्तर प्रापयित चोरयित वा। वहत्युत्सिप्य घारयित। आवहति उत्पा-वयित।—५-१-५० काशिका।

४. इण्डिया एज नोन टू पाणिनि, पु० २४१।

<sup>4. 4-8-041</sup> 

E. 4-7-E31

<sup>9. 4-8-0</sup>E 1

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

नगरों में होकर निकलता था। देश के सभी प्रसिद्ध नगर मार्गो द्वारा एक दूसरे से जुडे हुए थे।

पथ-भेद---सब मार्ग एक-से नहीं थे। कोई अधिक चौडे थे कोई कम। कोई सीघे थे और कोई चक्करदार। कोई मैदान से होकर जाते थे और कोई कान्तार से होकर। भाष्यकार ने इनके भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं। उदाहरणार्थ, वारिपथ (जलमार्ग), जिनमे नौका द्वारा व्यापार होता था, जगलपथ, स्थलपथ, कान्तारपथ और अजपथ। अजपथ इतने सँकरे तथा चढाव-उतार के होते थे कि उनपर अज ही चल सकते थे। वकरे-वकरियाँ दुर्गम-से-दुर्गम स्थलो पर जा सकते है। अजपथ नाम सँकरेपन तथा दुर्गमता की दृष्टि मे रखकर दिया गया था। इसमे एक साथ दो व्यक्ति नहीं चल सकते थे। शकुपथ ढलवे होते थे। इन मार्गों से जानेवाले व्यक्ति का तथा लाई गई वस्तु का नाम इन्हीं के आधार पर होता था। यथा वारिपथिक, जानल-पथिक, स्थालपथिक, कान्तारपथिक, आजपथिक और शाकुपथिक। कान्तार-पथ सम्मवत साकत से कौशाम्बी, उज्जैन, विदिशा, पण्डरपुर होते हुए भृगुकच्छ तक जानेवाले प्रसिद्ध व्यापार-मार्ग का नाम होगा। हो सकता है, वन मे होकर जानेवाले मार्ग की यह सामान्य सज्ञा हो। मिर्च और महुए स्थल-पथ से लाये जाते थे, इसलिए इन्हे स्थालपथ कहते थे।

'देवपथादिम्यश्च' (५-३-१००) सूत्र में सूत्रकार ने देवपथ का भी उल्लेख किया है और आदि में पूर्वोक्त पथो के अतिरिक्त रथपथ, करिपथ, राजपथ, सिह्पथ और हसपथ को भी परिगणित किया है। रथपथ का ही दूसरा नाम रथ्या था। करिपथ खुले मार्ग होते थे, जिनके कपर वृक्षों की डाले झुकी नहीं रहती थी। राजपथ ज्ञासन द्वारा निर्मित पक्के मार्ग थे। हसपथ अब्द आकाश के लिए व्यवहृत होता था। देवपथ का अर्थ कैंचा आकाशीय मार्ग था। वाद में लाक्षणिक रूप से उसका प्रयोग रक्षा-दुर्ग के सबसे कैंचे भाग था प्राकार के कपर के मार्ग के लिए होने लगा।

मार्ग-व्यवस्था मौर्यों के समय मे ही उन्नत हो चुकी थी। कौटिल्य (अनु० पृ० ५०) के अनुसार सडके वनवाना राजा के प्रमुख कर्त्तव्यों मे एक था। मैगास्थनीज के अनुसार हर दस विरामों (stages) के बाद सडकों के किनारे दूरी-दर्शक तथा मार्ग-निर्देशक पत्थर लगे थे। िल्लनी के अनुसार इस मार्ग की दूरी तथा पडाव इस प्रकार थे—

१ वेटो (Bocto) और डियोग्नेटस (Diognetus) नामक सिकन्दर के सर्ने अधि-कारियो द्वारा पुष्करावती (Peukeloatis) से व्यास (Hyphasis) तक नापी गई दूरी (क) पुष्करावती से तक्षशिला—६० मील, (ख) पुष्करावती से वितस्ता या झेलम तक-१२० मील, (ग) पुष्करावती से व्यास तक-३२० मील थी।

१. ५-१-७७, पृ० ३३८।

२. वही।

३. ५-१-६, पृ० २९८।

४. अयंशास्त्र, अधि० २, ४० ३।

५- प्लिनी, १-६-२१।

<sup>¥</sup>ξ

२ व्यास से गंगा के मुहाने तक सेल्यूक्स निकेटर (Selcukos Nikator) द्वारा मापी गई दूरी-(क) व्यास से हेसीड्स (Hesydrus) तक १६८ मील, (ख) हेसीड्स से यमुना तक १६० मील, (ग) यमुना से गंगा तक ११२ मील, और (ख) गंगा से रामगंगा (Rhodaphe) तक ११९ मील थी।

इस समय नी-वाणिज्य खूव उन्नत था। 'नावो द्विगो ' (५-४-९९) सूत्र अनेक नावो के समाहार (समूह) का सूचक है। उक्त सूक्त पर काशिकाकार ने द्विनावधन, पञ्चनाविष्य, पञ्चिमनीभि कीत पञ्चनी,, दशनी आदि जो उदाहरण दिये हैं, वे इस बात के प्रमाण है कि स्थल-क्यापार के समान वारिपथ से होनेवाला क्यापार भी दूर-दूर प्रदेशो तक वढ़ी मात्रा में चलता था। बढ़े क्यापारी पाँच-पाँच सी तक नावे रखते थे, जिन्हे वे या तो वाहन-शुक्क लेकर माल ढोने के लिए देते थे या स्वय उनसे माल का यातायात करते थे। भाष्यकार ने जो पाँच सी उडुपो और पाँच सौ फलको के तीर्ण होने का उल्लेख किया है, वह भी इस बात का पोपक है।'

शुल्क--राज्य व्यापार पर कर लेता था, जिसे शुल्क कहते थे। एतदर्थ, राज्य की ओर से शुल्क-शालाएँ वनी थी, जो वर्त्तमान तटकर गृहों और चुगी-नाकों के समान रही होगी। इनका अधिकारी श्रोल्कशालिक होता था, जो निश्चित वस्तुओं पर नियत परिमाण में शुल्क वसूल करता था। कर देने के बाद ही कोई वस्तु विकय के लिए अहंता-प्राप्त मानी जाती थी। अहंता प्राप्त करने की इस किया को अवक्रय कहते थे। अवक्रय राज्य की आय का साधन था। इसीलिए, शुल्क-शालाएँ आय-स्थानों में गिनी जाती थी। वे नगर में विकी के लिए जानेवाली वस्तुओं पर कर वसूल करती थी। इसके अतिरिक्त आपण-कर, आकर-कर तथा गुल्म-कर लेने की भी व्यवस्था थी। ये कर घम्यं माने जाते थे। शुल्क जवतक व्यापारी पर भार न वन जाय, तवतक धम्यं माना जाता था। केवल दो शत्तें थी। एक यह कि वह लोकपीडक न हो और दूसरे शास्त्र द्वारा निश्चित सीमा का अतिक्रमण न करे। वस्तुओं के विशेषण कई बार उन पर लगनेवाले कर के अनुसार भी प्रयुक्त होते थे।

लोक में शुल्क को कार भी कहते थे। " कार और देय में अन्तर था। " देय ऐच्छिक कर्तव्य

१. एच० जी० रालिन्सन: इण्टरकोर्स बिटवीन इण्डिया एण्ड दि वेस्टर्न वर्ल्ड, पू० ६४।

२. ५-१-५९, पू० ३३३।

इ. ५-१-४७, पु० ३२३।

४. ४-३-७५ काशिका।

५. अवकीणीतेऽनेनेत्यवक्रयः पिण्डकं उच्यते । शुल्कशालायाः अवक्रयः शौल्कशालिकः, नन्वक्रयोऽपि घम्यंमेव ? नैतदस्ति लोकपीडया घर्मातिक्रमेणाप्यवक्रयोभवति—४-४-५० काशिका।

६ ४-३-७५ काशिका।

७. ४-४-५० काशिका।

८. वही।

९. ५-१-४७, पू० ३२३।

१०. ६-३-१०, पूर्व ३०३।

११. ६-३-१० काशिका।

या और कार अनिवार्य। भारत के पूर्वीय प्रदेश में लगनेवाले कुछ विशिष्ट करों का सकेत 'कारनाम्नि च प्राचा हलादी' (६-३-१०) सूत्र से मिलता है। भाष्यकार ने इस प्रकार के करों में
एक ज्यापारिक कर 'अविकटोरण' का उल्लेख किया है।' भेड़ों के समूह पर एक उरण या मेढा
कर-स्वरूप देना पडता था। इसके अतिरिक्त अव्यापारिक प्राच्यकरों में 'सूपे शाण' (प्रत्येक
चूल्हें पर एक शाण) 'दृषदि माषक' (प्रति चक्की एक माष), 'हले द्विपिदका' (प्रति हल दो पाद
कार्पापण) 'नदी दोहनी' (प्रतिनाव एक कुण्डी दूघ नाव्य कर), 'मुकुटे कार्षापण' (प्रति व्यक्ति या
प्रति सिर एक कार्पापण) का उल्लेख काशिकाकार ने किया है। यूथ-पशु अप्राच्य कर था, जिसमें
प्रति पश्यूथ एक पशु कर-स्वरूप लिया जाता था। ये कर नियमित नहीं थे। मुकुटे कार्पापण,
दृषदि माषक एव हले द्विपदिका या हले त्रिपदिका आकस्मिक आवश्यकताओं के अवसर पर लगाये
जाते थे। आजतक गाँव में आवश्यक अवसरों पर इसी प्रकार सामाजिक या स्थानीय शासकीय
कर लगाये जाने की प्रथा रही है।

स्पष्ट है कि चुंगी या उत्पादन-शुल्क प्रायः वस्तु या पदार्थ के रूप मे लिया जाता था, मुद्रा के रूप मे नहीं। हाँ, बड़े उत्पादनों पर या तो प्रतिशत निश्चित या या मुद्राएँ नियत थी।

१. ६-३-१०, पु० ३०३।

२. वही, काशिका।

### अध्याय ६

# तौल, माप और नाप

परिमाण और सस्या—तौल, माप और नाप की परिभाषा करते हुए भाष्यकार ने किन्हीं प्रचलित क्लोको की पक्तियाँ उद्धत की है —

कब्वमान किलोन्मानं परिमाण तु सर्वतः । आयागस्तु प्रमाण स्यात् सस्या वाह्या तु सर्वतः ॥१॥ भेदभात्र ब्रवीत्येपा नैया मान कुतब्चन ।—५-१-१९, पृ० ३०८

और इसपर टीका करते हुए वतलाया है कि ऊच्चे या ऊपर उठाकर जिससे इयंता मालूम की जाती है, उसे उन्मान कहते हैं। चारों ओर से जिससे भार मालूम किया जाय, उसे परिमाण कहते हैं, क्योंकि परिमाण में परि का अर्थ हैं 'सब ओर सें'।' लम्बाई, विस्तार या फैलाव मालूम करने का नाम प्रमाण है।' सख्या इन तीनों से भिन्न है। वह केवल दो वस्तुओं का अन्तर वतलाती है, मान नहीं। यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि सीक जैसी छोटी-से-छोटी वस्तु से लेकर अपरिमाण पदार्थ तक के भेद-मान का ज्ञान सख्या से होता है। उदाहरण के लिए दो जगह सेर-सेर भर अन्न रखिए। उसका अन्तर न तो उन्मान से मालूम होगा, न परिमाण से; क्योंकि प्रस्थ के पात्र में भरने से उनकी ऊँचाई, लम्बाई और चौडाई वरावर हो आयेगी। प्रमाण भी उनका अन्तर नहीं बता सकता। केवल सख्या से उनका अन्तर मालूम होगा, क्योंकि दोनों प्रस्थों के दानों की सच्या में अन्तर होगा।' भाष्य की इस परिभाषा के अनुसार तुला से तोलना उन्मान, सब ओर से अर्वात् किसी पात्रादि में भर कर भार मालूम करना परिमाण और गहराई लम्बाई बादि की नाप का नाम प्रमाण था।

शब्दों के अर्थ दो प्रकार के होते थे-रूढ और लोक-प्रचलित। शास्त्रज्ञ लोग प्रकरणा-नुसार शब्दों का प्रयोग रूढ अर्थ में करते थे। सामान्य लोगों में उनका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता या। परिमाण शब्द की भी यही स्थिति थी, इसीलिए पाणिनि-सूत्रों में उसका प्रयोग दोनो प्रकार से देखा जा सकता है। कही तो परिमाण के अर्थ में सख्या अन्तर्भूत हैं और कालवाचक भी और कही

१. ऊर्घ्वं यन्मीयते तदुन्मानम्।---५-१९, पृ० ३०८।

२. वही।

३. आयामिववसायां प्रमाणमित्येतद् भवति। —वही।

४. वही ।

५. ३-३-२०।

६. ४-३-१५६, पृ० २३८।

दोनो उसकी सीमा से वाहर हैं। उदाहरणार्थ, सव वासुओ से घन् प्रत्यय करनेवाले 'परिमाणाख्याया सर्वेम्य.' (३-३-२०), तथा विकारादि अर्थों मे ठक् प्रत्यय करनेवाले 'कीतवत् परिमाणात्' (४-३-१५६) आदि सूत्रों में परिमाण से सख्या का भी प्रहण होता है; किन्तु 'तदहेति' अर्थ मे ठक् प्रत्यय का विधान करनेवाले 'आर्हादगोपुन्छसंख्यापरिमाणाहुक् (५-१-१९) सूत्र मे परिमाण से सख्या का वोव नहीं होता। इसीलिए, इस सूत्र में सख्या का पृथक् उल्लेख किया गया है। इस सूत्र का भाष्य करते हुए पतजिल ने कहा है—'सख्या का उल्लेख पृथक् क्यों किया है? सख्या भी तो परिमाण है। परिमाण का निराकरण करने से सख्या का निराकरण स्वतः हो जायगा। यदि यह वात है, तो सख्या का पृथक् उल्लेख इस वात को जापित करता है कि सख्या अन्य वस्तु है तथा परिमाण अन्य वस्तु । इसका फल 'अपरिमाणविस्ताचितकम्बलेम्यों न तिद्धतलुकि' (५-१-१९) सूत्र में स्पष्ट दिखाई पडता है। इसमें अपरिमाण कहने से अन्य परिमाणवोचक शब्दों का तो विख्कार होता है, किन्तु सख्या का नहीं। फलतः, दो सौ से कीत (स्त्री॰) वस्तु दिशता या त्रिशता ही कहलाती है। नहीं तो इनमें भी डीप् प्रत्यय का निपेष नहोता और द्यादकी आदि के समान दिशती, त्रिशती रूप होने लगते।' यह सिद्धान्त स्थिर करने के वाद भाष्यकार ने उन सब किनाइयों का समाधान किया है, जो सख्या को परिमाण से भिन्न मानने के कारण उत्पन्न होती है।' जीपक न हो, तो भी यह वात न्यायसिद्ध है कि सख्या के वह वा वस्तुओं में अन्तर वतलाती है।'

परिमाण शब्द तथा संख्या शब्द पदार्थ की निविचत इयत्ता का बोध कराते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम पाँच या सात कहते है, नब उनसे पाँच या सात सख्यावाले पदार्थ या पदार्थों का बोध होता है, न उससे कुछ कम और न कुछ अधिक का। इसी प्रकार द्रोण, खारी या आढक न अपने से कम और न अधिक के बोधक होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनसे यथेच्छ वस्तु का बोध किया जा सकता है। जाति शब्द तथा गुण शब्द इसी प्रकार के हैं। तैल, धृत कहने से खारी भर तैल या घृत का ग्रहण हो सकता है और द्रोण-भर का भी। इसी प्रकार शुक्ल, नील, पीत, हिमालय जैसे महान् पदार्थ के लिए भी व्यवहृत हो सकता है और वटबीज के लिए भी। परिमाण और सख्या निश्चित इयता के ज्ञापन के लिए हैं।

इयत्ता मापन के दो प्रकार थे। एक तराजू पर तोलकर और दूसरे किसी खाली पात्र मे भरकर। लम्बाई की माप दण्ड आदि लम्बी वस्तुओ से की जाती थी। जिनसे इयत्ता मापी जाती थी, उन्हें मान कहते थे। मान का काम अनिज्ञांत वस्तु का निज्ञांन कराना था।

१. ५-१-१९, पूर ३०७।

२. वही।

३. न्यायसिद्धमेवैतत्। भेदमात्रं संख्याऽऽह।—५-१-१९, पृ० ३०८।

४. इह केचिच्छन्दा उनतपरिमाणानामर्थानां वाचका भवन्ति च एते सख्याशन्दाः परिमाणशन्दाश्च । पञ्च सप्तेत्येकानामन्यपायेन न् भवन्ति । द्रोणः खार्याद्वकिति नैवाधिके भवन्ति । नेचिद् यावदेव तद् भवति तावदेवाहुर्य एते जातिशन्दा गुणशन्दाश्च ।—
१-१-७२, पृ० ४५१

५. मानं हि नामानिर्जातार्यमुपादीयते निर्जातमर्यं ज्ञास्यामीति १-२-१-५५, पृ० ३०८।

उन्मान-नुला या नराजु पर तोलने को उन्मान कहते थे; क्योंकि इसमे वस्नू को उन्ने उठाकर उसका भार मालुम किया जाता था। तुला मे मिमन वस्तु तुन्य कही जानी थी। जिस रम्मी को पकडकर नुका ऊपर उठाई जानी थी, उसे प्रग्रह या प्रग्राह कहते थे। कुछ लोग तोलने-मापने का व्यवसाय करने थे, जिन्हें माना कहने थे। वुला मान का अनिवार्य मायन थी, क्योंकि अप तो निश्चित मान के पात्रों में भरकर मापा जा मकता था। कपान और लोहे का मापना सम्भव नहीं था। समान वजन के होने पर भी दोनों पटायों की आकृति या आकार में बटा अन्तर होता है। समान आकृति के इन पदार्थों के भार में अन्तर होता है। काशिका के उल्लेख में पना चलता है कि नन्द राजाओं में में किमी ने सारे देश में समान मानी का प्रचलन किया था। डसके पूर्व निय-निय स्थानों ने निय-भिय मान प्रचलित रहे होगे।

पत्रजिल ने मान को दीवय, अर्थात काष्ठ का बना कहा है। यह क्यन आयाम नापने-वाले दण्टादि तया अन्न की माप करनेवाले प्रस्य, द्रोण आदि के विषय में सत्य है। तोलने के बाट काप्ठ के नहीं होते थे, क्योंकि वे पानी में भीगकर अविक भारी हो सकते थे, फट सकते थे या मरलता में खण्डित हो सकते थे। अर्थशास्त्र ने इमीलिए अयोमय (लोहे के) तया मागव-मेकलादि पर्वनो के पत्थरों (कच्चे पत्थर के नहीं) से बने प्रतिमानो (वाटों) का निर्देश किया है। लोहे बार पत्यर के मान न तो पानी मे फूलकर भारी हो सकते हैं बार न सूखकर हल्के। इस प्रकार के न फूलने और न सूखनेवाले मान और भी किसी पदार्य के बनाये जा सकते थे। सूत्रकार ने हु (काष्ठ) से बननेवाले दो बब्दो ब्रब्य और दुवय का अन्तर स्पष्ट किया है। प्रयम द्रु के सामान्य अवयव या विकार के लिए प्रयुक्त होता है और द्वितीय विकार-विशेष मे मान के लिए। उन्मानी ये निम्नलिखित का उल्लेख भाष्य में मिलता है-

माप--यह तोल का छोटा वाट था। कृष्णल इससे भी छोटा होता था, जिसका वजन एक ग्रेन ने कुछ विविक था। माप का वजन कार्पापण का <sub>मैंदू</sub> भाग होता था। उरद की सावारण फली में १६ दाने होने से और १६ माप का कार्यापण होता था। इसलिए, उरद को भी माप कहने लगे। कार्पापण के भार में स्थान-भेद से अन्तर अवब्य होता था, किन्तु माप का वजन सर्वत्र

१. १-१-९, पु० १५८।

२, ३-३-५२ का०।

३. १-२-६४, पू० ३७२।

४. ५-१-११९, पू० ३५४।

५. ५-२-१४ तया २-४-२१ काशिका।

प्रतिमानान्ययोगयानि मागवमेकलशैलमयानि यानिवानोदकप्रगोहान्यां वृद्धिम् गच्छेयुरुप्पेन वा ह्रासम्।-अर्वज्ञास्त्र, सवि० २, अ० १८।

७. ३-४-१६१ तया ६२।

८. पुराकल्प एतदासीत्, षोडशमापाः कार्पापणं पोडशफलाव्य माषशंबद्यः। १-२-६४, पुर ५९८।

समान था। माष 'मीड माने' घात से बना है, जिसका अर्थ है वजन मालूम करना।' माष सोना तोलने के काम आता था और पाँच कृष्णल के बराबर होता था। चाँदी का माप २ रत्ती के वरावर था।

शाण-शाण का भार महाभारत मे है शतमान या १२है रत्ती वतलाया है। पतंजिल-काल मे शाण ४ माशे का मान था। माष के समान यह सिक्का भी था। इतने ही वजन का ढला हुआ सूवर्ण सिक्के के रूप मे व्यवहृत होता था। भाष्यकार के समय में सिक्को में अन्य घातूओं का मिश्रण नहीं होता था और प्रत्येक सिक्का शुद्ध घातु रहता था। इसलिए, तोल, मान और सिक्के वरावर रहते थे। शाण का अवंभाग भी सिक्के के रूप मे व्यवहृत था, जिसे शाणार्घ कहते थे। भाष्य के अव्यर्धशाण से निष्पन्न रूप इस कथन की पुष्टि करते है।

विस्त-सूवर्ण तोलने का मान था, जो अस्सी रत्ती के बरावर था। ऐसा लगता है कि कार्पापण और निष्क के समान विस्त भी कही-कही सामान्य से वडा व्यवहृत होता था। भाष्य मे विस्त के साथ परमविस्त का उल्लेख इस वात का प्रमाण है। रेविस्त को विद्वानो ने सुवर्ण, कर्प और अक्ष का पर्याय माना है। इसलिए, इसका वजन भी उन्हीं के वरावर रहा होगा। निम्नलिखित मान उन्मान और परिमाण दोनो थे। ये तराजु से तोलने के बाट भी थे और मापने के पात्र भी। मापने के पात्र लकडी के भी बनाये जाते थे और समचतुर्भाग जिख होते थे, अर्थात् इनकी ऊँचाई सब ओर से समान होती थी" और इनकी गहराई इतनी होती थी कि निश्चित उन्मान भर अन्न समा सके। महाराष्ट्र तथा वस्वई मे अभी तक पाव, सेर, पायली (५ सेर) पात्र-रूप में भी प्रचलित है। ये लोहे के होते है।

कुडव---कुडव वन्नादि तोलने और मापने का बाट तथा पात्र था। यह प्रस्थ का चतुर्याका होता था। पात्र कुडव चार अंगुल चौडा और इतना ही गहरा होता था। इसमे १२ तोला या मृद्ठी-भर-अन्न समाता था। कही-कही इसे १३।। घन अगुल गहरा और कही ६४ घन अगुल गहरा वतलाया है। कही-कही इसकी गहराई १॥ अगुल और लम्बाई-चौड़ाई तीन-तीन अगुल मिलती है, जिसमे ३२ तोलक या २ प्रसृति भर अन्न समाता था । सामान्यतया कुडव अजिल के वरावर होता था और उसका पर्यायवाची थी।

मुष्टि---मुप्टि भी परिमाण-बोघक थी। बार्ज्ज्वियसंहिता के अनुसार इसका वजन एक पल था। अर्थशास्त्र ने पल का परिमाण १० घरण माना है। भाष्यकार ने मुप्टि का उल्लेख परिमाण के रूप में किया है। उन्होंने 'सिम मुप्टी' (३-३-३६) सूत्र के भाष्य में कहा है, यह सूत्र ब्यर्थ है; क्योंकि मुब्टि के परिमाणवाचक होने के कारण 'परिमाणाख्यायां सर्वेम्य.' (३-३-२०)

१. १-२-६४, पु० ५९७।

२. ५-१-३६, पु० ३२०।

३. १-१-७२, पृ० ४५२।

४. शुष्कसारदारमयं सम चतुर्भागशिखं मानं कारपेत्।—अर्थं०, अधि०२, अ०१९।

५. ५-२-३७, पु० ३७९।

६. दशघारणिकं पलम्-अर्थे०, अधि० २, स० १९।

सूत्र में ही घत्र् प्रत्यय हो सकता है।" मुष्टि नाम मृट्ठी में समाने भर अन्न-परिमाण के आधार पर दिया गया जान पड़ता है। अंजिल, जूर्प आदि परिमाणों के विषय में भी यही वात कही जा सकती है। मुष्टि नाम का कोई स्वतन्त्र मान या पात्र था, इसमें सन्देह है।

प्रस्य—पह निश्चय ही मान भी था और परिमाण-पात्र भी। यह चार कुडव या अजिल (लगभग ५ छटाँक) के वरावर होता था। भाष्यकार ने प्रस्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि इसमें घान्य समाते हैं। इसमें इसके मापक मात्र होने की पुष्टि होती है। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि प्रस्य समानाकृति होता है। प्रस्य-भर अन्न यदि दो जगह रख दिया जाय, तो समानाकार होने के कारण उन्मान, परिमाण या प्रमाण इनमें किसी भी प्रकार से अन्तर नहीं मालूम होगा।

द्रोण—चार प्रस्य का एक आढक होता था। भाष्यकार ने अन्न-परिमाण के रूप में आढक का उल्लेख किया हैं । इसे पायली (५ सेर) कहते हैं।

द्रोण—चार आडक या पसेरी का एक द्रोण होता था। इस प्रकार, इसका वजन वर्तमान वीम मेर के वरावर था। कौटिल्य ने दशवरण का एक पल और १८७॥ पल (अन्नमाप) का एक द्रोण माना है। सामान्यतया १०२४ मुप्टि=२०० पल=१६ पुष्कल=४ आडक=१ द्रोण प्रचिलत परिमाण थे। सम्भवत., द्रोण पात्र या द्रोण मान के कम ऊँचेपन को लेकर ही नाटी स्त्री के लिए द्रोणी शब्द विशेषण के रूप में चल पड़ा। माप्यकार ने इसी अर्थ में द्रोणीमार्थ (नाटी पत्नीवाला) शब्द का प्रयोग किया है। अन्न के अतिरिक्त अन्य भी कई वस्तुओं का मान इन पात्रों से मालूम किया जाता था। वेरों की तोल भी परिमाण-पात्रों से की जाती थी। आज भी दिलण मारत में वेरों की विकी इन्हीं मापक पात्रों में भरकर होती है।

खारी—चारी का परिमाण ३ द्रोण या १॥ जूर्प से १८ द्रोण तक मिलता है। यह भेद स्थान-कृत है। जैमे, १२० तोले के ४० सेर से ८० तोले के मेर के १४ सेर तक के मन आज भी देज मे प्रचलित हैं। कही-कही खारी ४६ गोणी की वतलाई गई है। अर्थजास्त्र मे खारी का परिमाण १६ द्रोण और चरकसहिता मे ४ द्रोण वतलाया है। अन्न की वडी-वडी राजियाँ खारी से मापी जाती थी। भाष्यकार ने यत और सहस्र खारी की बन्नराजियों की चर्ची

१. ३-३-३६, पु० ३०३।

२. प्रतिष्ठन्ते अस्मिन्निति घान्यानि प्रस्यः—३-३-५८, पृ० ३०८।

प्रस्यस्य च समानाकृतेर्न कुतिञ्चिद् विशेषो गम्यते न चोन्मानतो न परिमाणतो न प्रमाणतः—-५-१-१९, पृ० ३०८ ।

४. १-१-७२, पृ० ४५१।

५. विश्वतितालिको भारः, दशघारणिकं पलम्, सप्ताशीतिपल शतमर्घपल च व्यावहारिकम् (द्रोणः), षोडशं द्रोणा. खारी, विश्वति द्रोणिकः कुम्भः, कुम्मैर्दशिभर्वहः—अर्थ॰, अधि॰ २, अ॰ १९ ॥

६. ६-१, पृ० ३१२।

७. २-२-५, पृ० ३३६।

८. सर्पं, शा॰, अधि॰ २, स॰ १९।

की है। वारी से कीत वस्तु खारीक कहलाती थी। इसी प्रकार, अध्यर्व खारीक, दिखारीक आदि उन वस्तुओं को कहते थे, जो डेढ या दो खारी परिमाण से कीत की गई हो। प्राच्य प्रदेशों के लोग दो खारियों को दिखार और अर्धखारी को अर्घखार भी वोलते थे। इससे पता चलता है कि प्राच्य लोगों में खारी को खार वोलने की प्रया थी।

अन्नराशि प्राय खारी से तौली जाती थी। भाष्यकार ने कहा है कि एक कुदालक से सैंकड़ो खारी अन्न उपजाया जाता है। यह कथन भूमि की उर्वरता की ओर भी सकेत करता है। खारी को अध्टिका भी कहते थे।

भाष्य मे द्रोण, आढक और खारी का उल्लेख अनेक वार साथ-साथ हुआ है। खारी, परिमाणिविशेष था, मानपात्र, सम्भवत, नहीं था। द्रोण, खारी आढक तीनों को भाष्यकार ने अक्त परिमाण कहा है। इससे इतना स्पष्ट है कि ये तोनों निश्चित परिमाण थे। एस स्थान पर द्रोण और आढक का साथ उल्लेख करते हुए भाष्य मे कहा है कि अर्च है तृतीय जिसमें (दो मे), ऐसे २॥ द्रोणों को 'अर्चतृतीय द्रोण' कह सकते हैं; क्योंकि जिस शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए हो सकता है, उसका उस समुदाय के अवयव के लिए भी हो सकता है। इसीलिए, ई द्रोण को भी द्रोण कहना उचित है। किन्तु, यह वात उसी अवयव के लिए ही, जो उस समुदाय का अवश्य घटक हो। दो द्रोण और आवे आढक को 'अर्घतृतीय द्रोण' नहीं कहते, क्योंकि आढक द्रोण का आवश्यक घटक नहीं है, उलटे आढक द्रोण का घटक है। व्रोण खारी का एक अवयव था, इसीलिए खारी मे एक द्रोण अधिक है या खारी मे द्रोण अधिक है या खारी मे द्रोण अध्वक के कथन सगत माने जाते थे। '

परिमाण के आधार पर पात्रों के नाम—इन परिमाणों के आधार पर भोजन पकाने के पात्रों तथा खेतों के दाम पड जाते थे। उदाहरणार्थ—जिस पात्र में एक द्वोण चावल पक सकते थे, उस स्थाली को द्रोणी या द्रोणिकी कहते थे। इसी प्रकार, आढक से आढकीना, द्व्याढकीना, आचितीना (आचित=परिमाणिवशेप), पात्रीणा (पात्र=परिमाणिवशेप) या द्व्याढिककी, आढिककी, आचितकी, पात्रिकी, अथवा द्वयाढकी, द्वयाचिता, द्विपात्री, द्विपात्रीणा, द्वयाचितीना अथवा । दो कुल्लि (परिमाणिवशेप) भर चावल या कोई अन्न जिसमें पक सके, उसे दिकुलिजिकी,

१. ५-१-५८, पृ० ३२७।

२. ५-१-३३, पृ० ३२०।

३. ५-४-१०१।

४. एकेन जुदालकेन खारीसहस्रम्---२-१-६९, पृ० ३२५।

५. ७-३-४५, पु० १९०।

६. १-१-७२, पु० ४५१।

७. २-२-२४, वृ० ३७१ ।

८. ५-१-५२, पु० ३२५।

९. ५-१-५३।

१०. ५-१-५५, पू० ३२५।

द्विकुलिजीना, द्विकुलिजा, द्वैकुलिजिकी कहते थे। प्रस्य, कुडव, खारी-भर अन्न जिनमे पक सके, जन्हे कमका प्रास्थिक, कौडविक एव खारीक कहते थे। ये ही शब्द उन पात्रों के लिए भी प्रयुक्त होते थे, जिनमे उक्त परिमाणों का अन्न या अन्य चीजे समा सके। जिन खेतों में प्रस्य, द्रोण, खारी या पात्र भर वीज दोया जाता था, उन्हें कमश प्रास्थिक, द्रौणिक खारीक और पात्रिक कहते थे।

कंस—घरेलू व्यवहार का पात्र था। लोटे और कटोरी कांसे के वनते थे और कास्य-पात्र कहलाते थे। कस व्यवहार का पात्र जान पडता है, जिसका आकार निश्चित होगा, किन्तु चरक मे कंस का जो परिमाण दिया है, उससे यह साघारण पात्र नहीं, परिमाणिवशेष मालूम होता है। ८ प्रस्थ या २ आढक का एक कस होता था। कस से कीत वस्तु को कासिक कहते थे।

मन्य—मन्य का उल्लेख पाणिनि ने 'कसमन्यशूर्पपाय्यकाण्डिहिगी' (६-२-१२२) सूत्र मे किया है। यह परिमाणवाचक है, किन्तु इसका निश्चित परिमाण वतलाना कठिन है। कस और शूर्प के वीच उल्लेख होने से सम्भव है, इन दोनो के बीच का हो। मन्य मटके के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, जिसका आकार मठ्ठा विलोने के मटके के बरावर हो।

त्रूपं—जूपं दो द्रोण के बराबर होता था। दो शूपं अन्न से कीत वस्तु हिशूपं और तीन से कीत त्रिशूपं कही जाती थी। भाष्य के उदाहरणों से प्रतीत होता है कि शूपं का प्रचलन लेन-देन मे बहुत अधिक था। अर्बशूपं का भी निश्चित परिमाण था और वह भी कय-विकय मे प्रयुक्त होता था। डेढ शूपं से कीत वस्तु अध्यधं शूपं और साढे चार शूपं से कीत वस्तु अधंपचम शूपं कही जाती थी। हिशूपं (दो शूपों से कीत) वस्तु से खरीदी हुई वस्तु को द्विशौषिक, इसी प्रकार त्रिशौषिक कहते थे।

कुम्भ — कुम्भ और उष्ट्रिका परिमाण थे और प्रतिकाण्ड या प्रतिदण्ड वापवीज निश्चित करने मे सहायक थे। भाष्यकार ने माष-कुम्भ-वाप और ब्रीहि-कुम्भ-वाप क्षेत्रों का उल्लेख किया है। इन खेतों में कुम्भ पर माप या ब्रीहि का बीज पडता था। उष्ट्रिका नाम ऊँट के समान ऊँची या लम्बी गरदन होने के कारण रखा गया था। दस कुम्भों को वह भी कहते थे। " कुम्भ २० द्रोण के वरावर होता था। कुम्भी इससे बहुत छोटी, सम्भवत घडे के वरावर होती थी"

11

१. ५-१-५२ तथा ५४।

२. ५-१-४५ तथा ४६।

३. ३-१-३, पृ० १८।

४. अध्याल्ढो द्रोणः खार्याम् अविको द्रोणः खार्याम्—५-२-७३, पृ० ३९८।

५. ५-१-२०, पु० ३१२।

६. १-२-२३, पु० २१३।

७. ५-१-२०, पूर ३१२।

८. ४-१-३, पू० २२।

९. ८-४-१३, पू० ४८१।

१०. अर्थज्ञा०, अधि० २, अ० १९।

११, १-३-७, पु० २७।

श्रोत्रिय की निर्धनता प्रकट करने के लिए भाष्यकार ने उसे कुम्भीवान्य कहा है। पाँच उष्ट्रकाओं का एक घट होता था। घट, कुम्म, कलश पर्यायवाची थे। कुम्म और कुम्भी लोहे के बनते थे।

गोणी—चरण के अनुसार गोणी और खारी पर्यायवाची है। गोणी छोटी बोरी को कहते हैं। मामूळी टट्टू पर दो गोणी आर छादकर विनये अनाज बेचने निकलते है। गोणी अन्न-परिमाण होता है। इनकी माप आज भी वरावर होती है। सम्भवत. एक टट्टू पर लदी दो गोणियो के वोझ की गोणी भर अन्न को गोणी कहते थे। इसी प्रकार पाँच या दस गोणी भर अन्न पचगोणी या दशगोणि कहा जाता था। "

भार—एक वार मे स्वस्य मनुष्य जितना वोझ ले जा सकता था, उसे भार कहते थे। भार ८००० कर्ष या २॥ मन का होता था। अर्यशास्त्र मे २० तुला = १ भार वतलाया गया है। जुला १०० पल की होती थी। यह परिमाण तराजू से एक वार मे तोले गये वजन (५ सेर) के लिए था। इस प्रकार की भार २॥ मन का ही सिद्ध होता है। भार एक व्यक्ति द्वारा ले जाये जाने योग्य (काँवर द्वारा) वजन को कहते थे। यह वात भाष्य मे उल्लिखत भारवाह तथा भारहार शब्दों से भी पुष्ट होती है। भारवाह को ब्यावसायिक लोग वशभार या वाल्वजभार ले जानेवाले वाशभारिक या वाल्वजभारिक कहने थे। ये कर्मकर श्रेणी के होते थे, जिनका काम भार को एक ग्राम से दूसरे ग्राम पहुँचाना होता था। महाभार भार से वहुत वहा था, यद्यपि इसका वजन निश्चित रूप से नहीं वतलाया जा सकता। पाणिनि-सूत्र ६-२-३८ मे महाभार का जल्लेख है।

आचित—आचित एक गाड़ी भार को कहते थे, जो १० भार या २५ मन के बरावर होता था। सम्भवतः, इसी का नाम महाभार था। आचित भार भी सामान्य और विशेष भेद से दो प्रकार का होता था। विशेष भार को परमाचित कहते थे। यह अन्तर छोटी-वड़ी गाडी के भेद के कारण था। जो आचितो से फीत वस्तु को द्याचित, द्याचिता (स्त्री०) कहते थे। इसी प्रकार दिपरमाचिता भी प्रयोग होता था। जिसमे आचित भर वस्तु समा जाये, उसे आचितीन कहते थे।

पात्र, कुलिज, पाय्य, पष्ठक, कम्बल्य, पंचलोहित और पचकपाल भी परिमाण थे। पात्र भर बीज बोने योग्य सेत या पात्र भर अन्न समाने या पका सकने योग्य स्थाली या पात्र को कमनाः

१. पञ्चानामुब्द्रिकाणां पूरणो घटः---५-२-४८. पू० ३८७ ।

<sup>7. 8-8-8,</sup> go 801

३. १-२-५०, पू० ५४९।

४. वही ।

५. अर्थे०, ज्ञा०, अधि० २, स० १९ ।

६. ३-२-१, पू० २०१।

<sup>10. 4-8-40 1</sup> 

८. १-१-७२, पु० ४५२।

<sup>9. 4-8-431</sup> 

पात्रिक पुत्र पात्रीणा कहते थे। इसी प्रकार, दो कुल्जि अन्न रखने या पकाने योग्य पात्र हिक्लि-जिकी<sup>8</sup>, त्रिकुलिजिकी, द्विकुलिजिकीना या द्विकुलिजा कहलाता था। चरक ने पात्र को आटक का पर्याय माना है। पाय्य वर्त्तमान पायली (वस्वई), पाई (पजाव), प्या (पश्चिमोत्तर-प्रदेश) का प्राचीन नाम जान पडता है। षष्ठक अन्न के षष्ठाश राज-कर मापने का पात्र जान पडता है, जो द्रोणादि मे से कोई हो सकता है। कम्बल्य सर्वाधिक प्रचलित परिमाण के कम्बल मे लगनेवाली ऊन का परिमाण (पाँच सेर) था। पचलोहित से कीत वस्तु पाचलोहितिक और पचकपाल से कीत वस्तु पाचकापालिक कही जाती थी। इनका वास्तविक परिमाण क्या था, निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता।

प्रमाण--भाष्यकार के अनुसार आयाम, अर्थात् लम्बाई की माप को प्रमाण कहते हैं। यद्यपि, अब्टाच्यायी मे एकाव स्थानो पर इसके अपवाद मिलते हैं′, जिनमे प्रमाण मे वजन या सख्या को भी सम्मिलित कर लिया गया है, फिर भी सामान्यत प्रमाण का प्रयोग उपर्युक्त अर्थ में ही हुआ है।

लम्बाई की माप लकडी से वने मापको से की जाती थी, जिन्हे द्रुवय कहते थें, किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य साघनो द्वारा भी लम्बाई मापी जाती थी। भाष्य मे आयाम के निम्न-

लिखित प्रमाणो का उल्लेख मिलता है।

अंगुलि—यह निम्नतम प्रमाण-बोधक थी। अगुलि से भी छोटा मापक यव था, तो भी उसका प्रयोग व्यवहार मे कम होता था। पाणिनि ने प्रमाण-रूप मे अगुलि का उल्लेख किया है।<sup>।</sup> अगुल्जि 🖁 इच के बराबर थी । प्राचीन ग्रन्थकार ८ यव≔एक अगुल्जि मानते थे । इस प्रकार, यव सबसे छोटा प्रमाण था और अगुलि उसके बाद।

दिष्टि—अंगूठे और तर्जनी को फैलाकर नापने से उनके मध्य की जोलम्वाई होती है, उसे दिष्टि कहते थे। <sup>११</sup> इसे मराठी मे टीच कहते है, जो परिमाण का ही वोघक है। दिष्टि को प्रादेश भी कहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि संत्रह सामिधेनी ऋचाएँ पढकर समिवाएँ रखी जाती है किन्तु एक ही वार सत्रह प्रादेश भर लम्बी समिघाएँ नही रख दी जाती।<sup>१९</sup>

१. ५-१-५२ तथा ५४।

२. ५-१-४५ तथा ४६।

इ. ५-१-५५, पृ० ३२५ ।

४. ३-१-१२९, पू० १९४।

<sup>4. 4-3-481</sup> 

६. ५-३-३, पु० ९२७।

७. ५-१-२८, पु० ३१८।

८. ६-२-४० तमा ६-२-१२।

९. ४-२-१६२।

१०. ५-४-८६।

११. ६-२-१, प्र २५०।

१२. सप्तदश प्रादेशमात्रो राश्वत्थीः समिघोऽभ्यादघीतेति न सप्तदश प्रादेशमात्र काष्ठ-' मभ्याधीयते--आ० २, पृ० ६२ ।

#### ताल, माप आर नाप

वितस्ति—वितस्ति' का प्रमाण वारह अगुल था। इसी से कीत में केत में केत क्षेत्र अगुल्ठ और द्विगुनी को फैलाने से मध्य की लम्बाई वितस्ति या वाल्यिन होती हैं वार्तिक में तथा अन्य सूत्रों के भाष्य में उदाहरण रूप से विधिट' और विटिन्स क्षेत्र के या वाल्य सूत्रों के भाष्य में उदाहरण रूप से विधिट' और विटिन्स के लम्बी वस्तु को द्विविद्य आप त्रिवित्तित कहने थे। इसे क्षेत्र अग्राण के लिए ही भाष्य में त्रिविधिट, द्विविधिट' और विधिट-मात्र करने के क्षेत्र के स्वयं सूत्रकार ने 'विधिटवितस्त्योदन '(६-२-३१) में इस प्रमाणवीदन करने के विधिट-मात्र के लग्भग प्रमाणवाली वस्तु को विधिट-मात्र के राज्य के क्षेत्र के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को विधिट-मात्र के राज्य के क्षेत्र के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को विधिट-मात्र के राज्य के क्षेत्र के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को विधिट-मात्र के राज्य के क्षेत्र के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को विधिट-मात्र के राज्य के क्षेत्र के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को विधिट-मात्र के राज्य के क्षेत्र के क्षेत्र के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को विधिट-मात्र के राज्य के क्षेत्र के क्षेत्र के स्विधिट-मात्र के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को विधिट-मात्र के स्विधिट-मात्र के स्विधिट-मात्र के स्विधिट-मात्र के स्विधिट के स्विध

अरित-कुछ लोगों के मत से मुठ्ठी बन्द हस्त को कर्न कर्ने हैं। होती थी। भाष्य मे पवारित, वशारित का उल्लेख हैं। क्रिक्ट समियाएँ यज्ञकुण्ड मे रखी जाती है। पर म्हिक्ट के स्वित जाती। इससे यह स्पष्ट है सिमवा के न्या के कोहती था। ऋषेव (८-८०-८) तथा एन्ट क्रिक्ट है। कोहती से अयुल्य श्माग तक का प्रमाण अरिक्ट

शम या हस्त-दो वितस्ति को शम या हरू कर्ड हैं द्विशम और त्रिशम कही जाती थी। लगभग एक कर क्यां कर्

दण्ड-चार शम या हस्त का एक दण्ड होता म

१. ६-२-१, पृ० २५०।

२. वही।

<sup>₹.</sup> ५-२-३७, दृः ३८८ ८

४. वही ।

५ वही।

६. वही

s. २-१-५, रू: ::

ムのロンボブ

٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

وم. <del>ور</del>

Property.

पात्रिक' एव पात्रीणा कहते थे। इसी प्रकार, दो कुलिज अन्न रखने या पकाने योग्य पात्र हिकुलि-जिकी', त्रिकुलिजिकी, हिकुलिजिकीना या हिकुलिजा कहलाता था। चरक ने पात्र को आहक का पर्याय माना है। पाय्य वर्त्तमान पायली (वम्बई), पाई (पजाव), प्या (पिक्सोत्तर-प्रदेश) का प्राचीन नाम जान पडता है। वष्ठक अन्न के पष्ठाश राज-कर मापने का पात्र जान पहता है, वो द्रोणादि मे से कोई हो सकता है। कम्बल्य सर्वाधिक प्रचलित परिमाण के कम्बल मे लगतेवाली कन का परिमाण (पाँच सेर) था। पचलोहित से कीत वस्तु पाचलोहितिक और पचकपाल से कीत वस्तु पाचकापालिक कही जाती थी। इनका वास्तविक परिमाण क्या था, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

प्रमाण---भाष्यकार के अनुसार आयाम, अर्थात् लम्बाई की माप को प्रमाण कहते हैं। यद्यपि, अष्टाच्यायी मे एकाघ स्थानो पर इसके अपवाद मिलते हैं, जिनमे प्रमाण मे वजन या सखा को भी सम्मिलित कर लिया गया है, फिर भी सामान्यत प्रमाण का प्रयोग उपर्युक्त वर्थ मेही हुआ है।

लम्बाई की माप लकडी से बने मापको से की जाती थी, जिन्हे द्रुवय कहते थे, कि इनके अतिरिक्त अन्य साघनो द्वारा भी लम्बाई मापी जाती थी। भाष्य मे आयाम के निम्निलिखित प्रमाणो का उल्लेख मिलता है।

अंगुलि—यह निम्नतम प्रमाण-बोघक थी। अगुलि से भी छोटा मापक यव था, तो भी उसका प्रयोग व्यवहार में कम होता था। पाणिन ने प्रमाण-रूप में अगुलि का उल्लेख किया है। अगुलि हैं इच के बरावर थी। प्राचीन ग्रन्थकार ८ यव =एक अगुलि मानते थे। इस प्रकार, यव सबसे छोटा प्रमाण था और अगुलि उसके बाद।

दिष्टि—अंगूठे और तर्जनी को फैलाकर नापने से उनके मध्य की जो लम्बाई होती है। उसे दिष्टि कहते थे। '' इसे मराठी मे टीच कहते है, जो परिमाण का ही बोषक है। दिष्टि के प्रादेश भी कहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि सन्नह सामिन्नेनी ऋचाएँ पढकर समिन्नाएँ रखी जाती हैं किन्तु एक ही बार सन्नह प्रादेश भर लम्बी समिन्नाएँ नही रख दी जाती। ''

१. ५-१-५२ तथा ५४।

२. ५-१-४५ तथा ४६।

३. ५-१-५५, पू० ३२५।

४. ३-१-१२९, पू० १९४।

<sup>4. 4-3-481</sup> 

६. ५-३-३, पृ० ९२७।

७. ५-१-२८, पृ० ३१८।

८. ६-२-४० तथा ६-२-१२।

९. ४-२-१६२।

१०. ५-४-८६।

११. ६-२-१, पु० २५०।

१२. सप्तदश प्रादेशमात्रो राश्वत्थीः समिघोऽम्यादघीतेति न सप्तदश प्रादेशमात्र काल-' मम्याघीयते---आ० २, पू० ६२ ।

वितिस्ति—वितिस्ति का प्रमाण बारह अगुल था। इसी से बीत या बीता बना है। अगुष्ठ और द्विगुनी को फैलाने से मध्य की लम्बाई वितिस्ति या वालिश्त होती है। एक श्लोक-वात्तिक मे तथा अन्य सूत्रों के भाष्य मे उदाहरण रूप से विष्टि अोर वितिस्ति का उल्लेख हुआ है। दो या तीन वितस्ति लम्बी वस्तु को द्विवितस्ति या त्रिवितस्ति कहते थे। इसी प्रकार आयाम के प्रमाण के लिए ही भाष्य मे त्रिविष्ट, द्विविष्टि और विष्टि-मात्र शब्दों का उल्लेख मिलता है। स्वय सूत्रकार ने 'विष्टिवितस्त्योश्च' (६-२-३१) मे इन प्रमाणवोषक शब्दों का ग्रहण किया है। विष्ट और वितस्ति के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को विष्टि-मात्र और वितस्ति-मात्र कहते थे। ध

अरित-कुछ लोगों के मत से मुठ्ठी बन्द हस्त को अरित कहते थे। यह २४ अगुल की होती थी। भाष्य मे पचारित, दशारित का उल्लेख है। एक स्थान पर कहा है कि सन्नह मन पढकर सन्नह सिमघाएँ यज्ञकुण्ड मे रखी जाती है। पर, सन्नह अरित लम्बी एक ही सिमघा सबके बदले नही रख दी जाती। इससे यह स्पष्ट है सिमघा की लम्बाई एक अरित होती थी। अरित का मूल अर्थ कोहनी था। ऋग्वेद (८-८०-८) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (८-५) में भी इसका उल्लेख है। कोहनी से अगुल्यप्रभाग तक का प्रमाण अरित था।

श्रम या हस्त-दो वितस्ति को शम या हस्त कहते थे। दो और तीन शम रुम्बी वस्तु द्विशम और त्रिशम कही जाती थी। रुगभग एक शम रुम्बी वस्तु को शम-मात्र कहते थे। ए

वण्ड-चार शम या हस्त का एक वण्ड होता था।

काण्ड-एक दण्ड लम्वा और एक दण्ड चौडा, अर्थात् १६ हाथ क्षेत्रफल की भूमि काण्ड कहलाती थी। यदि क्षेत्र न हो, तो १६ हाथ लम्बी रज्जु या अन्य वस्तु काण्ड-प्रमाण मानी जाती थी। यदि दो-तीन काण्ड की क्षेत्र-मर्यादा होती, तो उसे द्विकाण्डा या त्रिकाण्डा क्षेत्रभित्त कहते थे, किन्तु यदि इसी प्रमाण की रस्सी होती, तो उसे द्विकाण्डी रज्जु कहते थे। क्षेत्रभित्त शब्द खेत की लम्बाई-चौडाई अने प्रमाण की रस्सी होती, तो उसे द्विकाण्डी रज्जु कहते थे। क्षेत्रभित्त शब्द खेत की लम्बाई-चौडाई अने प्रमाण की रस्सी होती, तो उसे द्विकाण्डी या। रे इस प्रकार, यदि लम्बाई की दृष्टि से देखे तो दण्ड और काण्ड दोनो बराबर (४ हाथ) थे। इसीलिए, वालमनोरमा ने उन्हे पर्यायवाची मान लिया है, यद्यपि दोनो मे अन्तर है। इस पर्यायवाचिता के ही कारण

१. ६-२-१, पृ० २५०।

२. वही ।

३. ५-२-३७, पु० ३७८, ७९।

४. वही।

५. वही ।

६. वही

७. २-१-५, पृ० ३०१।

८. आ० २, पू० ६२ ।

९. ५-२-३७, पु० ३७८।

१०. वही।

११. ४-१-२३ काशिका ।

कुछ विद्वानो ने शम को सोलह हाथ माना है। वास्तव में, दण्ड केवल आयाम का वोवक है और काण्ड आयाम×विस्तार का।

रज्जू — खेतो को नापने के लिए रज्जु प्रमाण का व्यवहार होता था। रज्जु की लम्बाई दस दण्ड के बरावर मानी जाती थी। वण्ड रज्जु का अवयव था।

किष्कु:—'पारस्करप्रमृतीनि च संज्ञायाम्' (६-१-१५७) सूत्र के भाष्य मे किष्कु का भी उल्लेख है। कायिका ने इसे प्रमाण कहा है। किष्कु २४ अगुष्ठों की चौडाई-भर का प्रमाण था। अर्थगास्त्र के अनुसार इसका साधारण प्रमाण ३२ अगुल था। किष्कु कर या हस्त के लिए भी व्यवहृत होता था।

नत्य—४००किट्कु का एक नत्व होता था, जिसका प्रमाण लगभग एक फर्लाग था। महाभाष्य में नत्व का उल्लेख नहीं है।

कोश — कोश की चर्चा माध्य में कई बार आई है। लम्बी दूरी की माप कोशों से की जाती थीं। कोश बहुत प्रचलित प्रमाण था। भाष्यकार ने 'कोस भर सोता है, वनराजि कोश भर रमणीय है, नदी कोश भर टेढी हैं," ऐसे दूर या दैव्यं-दर्शक प्रसगों में कोश शब्द का ही उपयोग किया है। यात्री लोग कोशों के द्वारा ही यात्रा की लम्बाई का अनुमान करते थे। सौ कोश चलने-बाला कोश्यातिक कहलाता था। जिस व्यक्ति का अभिनन्दन सौ कोश से पहले से करना चाहिए, ऐसे मिखू या महात्मा को कौश्यातिक कहते थे। सैनिक एक कोश की दूरी से वाण का निशाना मारने का अम्यास करते थे।

गन्यूति—दो क्रोज की लम्बाई को गन्यूति कहते थे। परिमाण अर्थ मे ही गन्यूति कव्द का प्रयोग होता था, अन्यया गोयूति जन्द का व्यवहार होता था। राँथ के अनुसार ऋषेद मे गन्यूति (१-२५-१६, ३-६२-१६) पन्नु को चराने के लिए छोड़ी हुई घास की भूमि का नाम है। वहीं ने उसका व्यवहार दूरी नापने के लिए प्रारम्भ हुआ। पर्चित्वज्ञाह्मण (१६-१३-१२) मे यह जन्द दूरी की नाप के लिए प्रयुक्त है।

योजन—दो गन्यूति या चार क्रोंग को योजन कहते थे। योजन ४ गोरुत का होता था। इस प्रकार क्रोंग और गोरुत का परिमाण बरावर था। अर्थ गास्त्र ने ४ अरित = १ दण्ड या वनु. (बर्डि की माप), जो १०८ अगुल का होता था, माना है और १००० वनु का एक गोरुत बतलाया है तथा चार गोरुत का एक योजन। भाष्य मे योजनगत की यात्रा करनेवाले को

१. बही ।

२. १-४-५१, पृ० १८० तथा २-३-५, पृ० ४०८।

३. ५-१-७४, पु० ३३७।

४. २-३-७, पु० ४१०।

५. ६-१-७९, पु० ११२।

ह. चतस्त्रोऽरत्नयो दण्डो घनुः गार्ह्णत्यमष्टक्षताङ्गुलं धनुःसहस्रं गोस्तम् चतुर्गोस्तं ।— अर्थे० ज्ञा० ।

७. वही।

योजनशतिक कहा है। जिसका अभिनन्दन सहस्र योजन पहले से होना चाहिए, ऐसे गुरु आदि के भी योजनसहिसक विशेषण प्रयुक्त होता था। साधारण घोडा एक वार जुतकर ४ योजन चला जाता है, किन्तु अच्छा घोडा आठ योजन। यह कथन भी भाष्य मे मिलता है। एक शहर से दूसरे शहर की दूरी भी योजनों मे नापी जाती थी। जैसे, गवीबुमान् से साकाश्य चार योजन था।

ये वस्तु की लम्बाई और चौडाई मापने के प्रमाण थे। गहराई या खात-प्रमाण के लिए व्यवहृत हीनेवाले कुछ शब्द भी भाष्य मे मिलते है। भाष्यकार ने प्रमाण और ऊर्ध्वमान मे भेद किया है और 'प्रमाणे ह्यसल्द्रझञ्मात्रच.' (५-२-३७) सूत्र से प्रमाण अर्थ मे होनेवाले ह्यसच्, दध्नच् और मात्रच् मे प्रथम दो का ही प्रयोग ऊर्ध्वमान मे माना है। इस सूत्र के श्लोक-वार्त्तिक मे तथा 'यत्तदेतेम्य परिमाणे वतुप्' (५-२-३९) के भाष्य मे जहाँ उन्होने प्रमाण, परिमाण और सस्या के पृथक्त एव भेद को दुहराया है, वहाँ प्रमाण और ऊर्ध्वमान का भेद भी दिखलाने की चेष्टा की है। उन्होने कहा है कि इन प्रमाणवोधक प्रत्ययो मे से मैं दो को ही उर्ध्वमान मे स्वीकार करता हूँ। उन्होने कहा है कि इन प्रमाणवोधक प्रत्ययो मे से मैं दो को ही उर्ध्वमान मे स्वीकार करता हूँ। उन्होने कहा है कि इन प्रमाणवोधक प्रत्ययो मे सिलते हैं—

उर--गहराई मापने के लिए उरु सबसे छोटा प्रमाण था। उरु वरावर गहरी परिखा या जल आदि को ऊरुद्रयस, उरुदघ्न या उरुमात्र कहते थे।

पुरुष—पुरुष, प्रमाण साधारण मनुष्य की हाथ ऊपर उठाने पर जो ऊँचाई होती है, उसका वोधक था। पुरुष भर गहरी परिखा को द्विपुरुषी या द्विपुरुषा कहते थे। एक पुरुष गहराई का जल पौरुष, पुरुषद्वयस, पुरुषदघन या पुरुषमात्र कहा जा सकता था। "

हस्ती—ऊर्घ्वमान का सबसे बड़ा प्रमाण हस्ती था। हस्ती-भर गहराई (ऊँचाई के आधार पर) के जल आदि को हास्तिन, हस्तिद्वयस, हस्तिदघ्न या हस्तिमात्र कहते थे। दो हस्तियो के लिये द्विहस्ति, इसी प्रकार त्रिहस्ति, द्विहस्तिनी, त्रिहस्तिनी आदि शब्दो का व्यवहार होता था।"

१. ५-१-७४, पृ० ३३७।

<sup>7. 4-3-44,</sup> To 8861

३. २-३-३८, पु० ४२५।

४. ५-२-३७, पृ० ३७९।

५. ५-२-३९, प्० ३७९।

६. प्रयमश्च हितीयश्च कर्घ्वमाने मतौ मम।—-५-२-३७, पृ० ३७८।

७. वही,

८. ४-१-२४।

९. वही

१०. ५-२-३८ काशिका।

११. वही।

### अध्याय ७

# पण और मुद्रा

सुवर्णादि-परिमाण—भाष्यकार ने यत्र-तत्र प्रसगवग उन अनेक मुद्राओ या तिक्को का उल्लेख किया है, जो देश में प्रचलित थी। किसी विशेष प्रदेश या राजा से इनका सम्वत्य न था और न उनमें अधिकांश आहत ही थी। इसलिए वास्तविक अर्थ में इन्हें मुद्रा कह सकता किंक है। ये सोने, चांदी और तांवे के परिमाणविशेष थे और कर-विकथ के सावन थे, जिनका मूल्य उनके वजन के अनुसार रहता था। तीनों घानुओं के सिक्कों के लिए उनके वजन की मात्रा निश्वित रहती थी, यद्यपि प्रदेश-भेद के अनुसार वे भी कम और अधिक वजन के होते थे। सामान्यत स्वीकृत भार के वड़े सिक्कों की महत्ता व्यक्त करने के लिए कभी-कभी उनके पूर्व 'परम' विशेषण का प्रयोग किया जाता था। मुवर्ण के सिक्के प्रायः दले हुए होते थे। सिक्कों के अभाव में उतने परिमाण में मुवर्ण भी दिया जा सकता था। कोई-कोई राजा अपने विशेष अको या लक्षणों से युक्त सिक्के टलवाते थे, किन्तु भार-साम्य के कारण उनके मूल्य में अन्तर नहीं आता था।

निष्क---नुवर्ण की मुद्राओं में निष्क और सुवर्ण का नाम भाष्य मे कई वार लाया है।' यों ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, श्रौतसूत्रों एवं महाभारत में भी निष्क का वर्णन मिलता है। निष्क का व्यवहार कण्टामूपण के रूप मे बहुत प्राचीन काल से चला आ रहाथा। काशिकाकार ने भी 'हिरण्यपरिमाणघने' (६-२-५५) में 'घने किम्?' के प्रत्युचाहरण-स्वरूप 'निष्कमाला' का उल्लेख किया है। निष्क यद्यपि हिरण्य-परिमाण था, किन्तु माला के रूप मे उसके परिमाण का कोई मूल्य नहीं रह जाताथा।

निष्क पारिवारिक समृद्धता का मापदण्ड था और क्रय-विक्रय का माध्यम भी। एक निष्कवाला सौ निष्कों के स्वामी से स्पर्धा का साहस नही करता था। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा निष्कों के अनुपात में ही शतनिष्कवन से कम थी। निष्क आढ्यंकरण माना जाता था। जिस व्यक्ति या परिवार के पास सौ निष्क होते थे उसे नैष्क्रशतिका और जिसके पास हजार निष्क होते थे उसे नैष्क्रशतिका और जिसके पास हजार निष्क होते थे उसे नैष्क्रसहिलक कहते थे। वर्त्तमान लक्षाधीश आदि के समान ये आढ्यतासूचक उपाविषा थी। 'शतसहस्राच्च निष्कान्' (५-२-११९) इस पृथक् सूत्र का मत्वयं प्रत्यय के लिए प्रणयन इस बात का प्रमाण है। यदि नैष्क्रशतिक और नैष्क्रसहिसक सजा शब्द न होते, तो बहुबीहि-

१. ५-३-५५, पु० ४४७।

२. नहि निष्कषनः शतनिष्कषनेन स्पर्धते।--५-३-५५, पृ० ४४७।

३. ३-२-५६।

समासान्तपद शतनिष्क, सहस्रनिष्क या मत्वन्त शतनिष्कवान्, सहस्रनिष्कवान् आदि प्रयोग सामान्य बन ही जाते।

निष्क से कीत वस्तु की सज्ञा नैष्किक थी। दो और तीन निष्कों से कीत वस्तु के लिए द्विनिष्क या द्विनैष्किक और त्रिनिष्क या त्रिनैष्किक शब्दों का व्यवहार होता था। वहुत निष्कों से कीत वस्तु बहुनिष्क या बहुनैष्किक कही जाती थी।

निष्क के परिमाण में समय-समय पर अन्तर होता रहा है। कभी उसका भार १६ वड़ी या ३२ छोटी राशियों के दीनार के बराबर था और वह १६ माप के एक कर्ष या सुवर्ण के बराबर होता था। कभी उसका परिमाण ४ या ५ पल सोने के बराबर मिलता है। वहें पल या दीनार का मान कभी-कभी १०५ से १०८ सुवर्ण के बराबर मिलता है। कही उसका वजन ४ माप और कही १६ द्रम्म पाया जाता है। प्रदेश-भेद से भी मान-भेद सभव था। इनमें अधिकतम भार के निष्क को परमनिष्क कहते थे और उससे कीत पदार्थ को परमनिष्क । मनुस्मृति (८-१३७) के अनुसार निष्क ४ सुवर्ण या ३२० रत्ती के बराबर होता था।

पतजिल के समय तक आते-आते निष्क का प्रचलन बहुत वह गया था, यहाँतक कि उसके चतुर्थ भाग का भी उपयोग होने लगा था। पिक्रप्क एक स्वतन्त्र सिक्का था, जिसे पादिनष्क भी कहते थे। पित्रप्क इस स्वतन्त्र शब्द का, पादिनप्क के रहते हुए प्रयोग इस वात का सूचक है। यदि यह कथन उचित माना जाय, तो अर्घनिष्क के भी स्वतन्त्र सिक्के के रूप मे प्रचलित होने की सभावना की जा सकती है।

सुवर्ण--सुवर्ण जैसा कि नाम से स्पष्ट है सोने की मुद्रा थी, जिसका भार १ कर्ष या ८० गुंजा (लगभग १७५ ग्रेन) के वरावर होता था। सुवर्ण भी समृद्धता का मापक था। काशिका-कार ने द्विसुवर्ण थन (जिसकी सम्पत्ति दो सुवर्ण थे) का उल्लेख किया है, और सुवर्ण को धन तथा हिरण्य-परिमाण दोनो माना है। उपर्युक्त परिमाण के सोने के लिए भी पारिभापिक रूप से सुवर्ण शब्द का प्रयोग होता था। भाष्यकार ने डेढ सुवर्ण-मुद्रा से खरीदी हुई वस्तु के लिए अध्यर्घ सुवर्ण और अध्यर्घ सीवर्णिक शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ अध्यर्घ सुवर्ण शवद डेढ परिमाण सोने के लिए ही प्रयुवत जान पडता है; क्योंकि अर्थ-सुवर्ण की मुद्रा का भाष्य मे और कोई उल्लेख नहीं मिलता। काशिका मे दो सुवर्णों से कीत वस्तु को दिसीवर्णिक कहा है। ध

इस समय सामान्य सोने के लिए हिरण्य शब्द व्यवहार मे आता था। यह बात उपर्युक्त

१. ५-१-२०, पूर ३११।

२. वही तथा ५-१-३०, पु० ३२०।

३. वही।

४. ५-१-२०, पृ० ३११।

<sup>4. 4-7-44, 90 3661</sup> 

६. ६-२-५५ काशिका।

७. ५-१-२९, पुर ३१९।

<sup>109-5-0 .3</sup> 

सूत्र 'हिरण्यपरिमाणघने' (५-२-५५) तथा भाष्य के 'अधिनञ्च राजानी हिरण्येन भवन्ति, न च प्रत्येक दण्डयन्ति (१-१-१, वा० १२, पृ० १०३) से स्पष्ट होती है। यहां 'गर्गा कत दण्ड्यन्तम्' (वहीं) के 'श्वत' मे मुद्रा तथा हिरण्य से सामान्य सोने का भाव स्पष्ट ही है। इसी प्रकार एक स्थान पर कहा है कि जितने हिरण्य से दो द्रोण घान्य मिल सकता है, उतने घान्य और जितने हिरण्य मे एक हजार घोडे मिलते हैं, उतने हिरण्य से घोडे खरीदता है।' यहां तो स्पष्ट ही हिरण्य कद का प्रयोग किसी निञ्चित मुद्रा के लिए न होकर सामान्य मुवर्ण के लिए ही है। इसी अर्थ में भाष्य मे अष्टापद शब्द भी मिलता है।

## राजत मुद्राएँ

शतमान—राजत मुद्राओं में शतमान सबसे वड़ा था, जो १०० रत्ती के वरावर होता था। यह वान इसके नाम से ही सिद्ध है। वैदिक साहित्य में 'मान' क्रप्णल या रत्ती के अर्थ में व्यव्हत हुआ है। वैदिक साहित्य से शतमान के मुवर्ण-मुद्रा होने का भी पता चलता है, किन्तु शतपथ द्राह्मण से ही उसका राजत तथा १०० क्रप्णल भर होना भी मालूम होता है। कुछ विद्वान् तक्षिणिल के भिड़ टीलों पर जार्ज मार्गल द्वारा पाये गये टेढ़े शलाका-खण्डों को राजत जतमान मानते हैं। मनु ने शतमान का वजन १० घरण या ३२० रत्ती माना है। पतजिल ने डेढ शतमान से कीत वस्तु को वस्त्यर्थ शतमान तथा अध्यर्थ शातमान कहा है। इसी प्रकार, दो शतमानों से कीत पदार्थ को द्विशतमान या द्विशातमान वतलाया है।

शाण—गाण चाँदी का सिक्का था, जिसका वजन महाभारत के आरण्यक पर्न के जनुसार जितमान होता था। इस प्रकार, गाण १२॥ रत्ती या २२॥ ग्रेन का प्रचलित जान पडता है। चरकत्तिहिता में घाण को सुवर्ण या कर्ष के वरावर वतलाया है। इस प्रकार, इसका वजन २० रत्ती के वरावर ठट्टरता है। चरक के इस कथन से गाण सोने का सिक्का मालूम होता है। पाणिनि ने 'परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयो ' (७-३-१७) सूत्र में गाणको परिमाण मानते हुए उसके वहिर्माण के लिए 'असजा शाणयो ' कहा है। कागिका ने इस सूत्र में प्रत्युदाहरण के रूप में 'ब्राम्या शाणान्यों कीत है शाणम्, त्रैशाणम् कहा है। कागिका ने इस सूत्र में प्रत्युदाहरण के रूप में 'ब्राम्या शाणान्यां कीत है शाणम्, त्रैशाणम् कहा है। कागिका ने हो सम्भव था। तब गाण सिक्का भी था और परिमाण वोनो का काम देती थी 'पाणिनि और कागिका चृत्ति दोनो को मिलाकर देखने से तो यही पता चलता है। वात यह है कि मुद्रा के रूप में प्रचलित ये सारे सिक्के तोल के आधार पर वने थे। प्रत्येक सिक्के का एक निविचत

१. द्विद्रोणेन हिरण्येन धान्यं कीणाति, साहस्रेण हिरण्येनाक्ष्वान् कीणाति।—-२-३-१८, प्०४२०।

२. तस्य त्रीणि शतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा।--शत० झा० ५-५-५-१६।

इ. ५-१-२९, पृ० ३१९।

४. शत० द्रा० १३-४-२-१०।

५. सतु० ८-१३७।

६. महाभारत, प्रा० पर्व १३४-१४।

वजन था। सिक्को के साथ-साथ लाक्षणिक रूप मे उनके निश्चित वजन की भी वही संज्ञा वन गई। ज्ञाण यि १२॥ रत्ती का होता था, तो उसे तोलनेवाला १२॥ रत्ती का वाट (भार) भी मान का एक घटक वन गया और वह तथा उतने ही वजन का सोना या चाँदी भी झाण कहलाने लगा। कर्मी-कभी ये सिक्के स्वयं मानो के रूप मे व्यवहृत होते थे, जिस प्रकार आज रुपया और उसके अश्च मान का काम देते है। पाणिनि ने उसी अर्थ मे शाण को परिमाण कहा है, जिस अर्थ मे रुपये को एक तोला परिमाण कहते हैं। मुख्य रूप से शाण सिक्का ही था। भाव्यकार ने इसी रूप मे उसका उल्लेख किया है। सुवर्ण के विषय में यही वात कही जा सकती है। यथा, डेढ़ शाण से कीत वस्तु अन्यर्थशाण या अध्यर्थशाण्य, पांच शाणो से कीत पंचशाण या पंचशाण्य, दो शाणो से कीत दिशाण, दैशाण या दैशाण्य एव तीन शाणो से कीत वस्तु विशाण, तैशाण या त्रैगाण्य । प्राच्य प्रदेश मे हर चूल्हे पर शाण कर-स्वरूप लिया जाता था। जिसे सूपेशाण कहते थे। यदि किसी परिवार की भूमि या परिवार सयुक्त भी होता, किन्तु भीतरी वैंटवारा हो गया होता और भोजन अलग-अलग वनता होता, तो प्रत्येक विशवत परिवार को कर देना होता था।

कार्षापण—पाणिनि-काल मे पण् धातु का अर्थ कय-विकय तथा व्यवहार करना था। लेन-देन की किया पणन कहलाती थी और कय-विकय की वस्तु पण्य। जिस वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी, उसे पण कहते थे। पण या लेन-देन, कय-विकय या व्यवहार का माध्यम। पहले वस्तुएँ, फिर सोना, चाँदी-ताँवा आदि घातुएँ और वाद मे इनसे ढले सिक्के, पण का काम देते थे। जो सिक्का सबसे अधिक प्रचलित था, वही घीरे-घीरे पण रह गया और नेप ने विशिष्ट नाम प्राप्त कर लिये। कार्पापण का पण मुद्रा के इसी विकास की और सकेत करता है।

कार्पापण विवेच्य काल की सर्वाधिक व्यवहृत मुद्रा थी। कार्पापण सुवर्ण का भी चलता रहा। बाद में इसी परिमाण का सिक्का सुवर्ण कहलाने लगा। ताँवे का भी कार्पापण वनता था। यद्यपि प्रचलन राजत कार्पापण का ही विशेष था। कौटिल्य ने इसके लिए 'पण' शब्द का प्रयोग किया है। कार्पापण यदि चाँदी का होता, तो उसका वजन सोलह माप के वरावर होता था। यही वात सुवर्ण कार्पापण के सवध में रही थी, किन्तु पतंजिल के समय में या तो सुवर्णमाप का चलन वन्द हो गया था या सुवर्ण कार्पापण का अथवा दोनो का। यह भी सभव है कि इनके आनुपातिक मूल्य में अन्तर हो गया हो। भाष्यकार ने माप (उरद) नाम पड़ने के विषय में एक आचार्य का कथन उद्धृत किया है कि 'पुराने समय में सोलह माप का एक कार्पापण होता था और सोलह ही दाने उरद की फली में होते थे। इस सावृक्य से उरद का नाम माप पड़ गया। उन्त कथन में 'प्राचीन काल' शब्द भाष्यकार के समय में वदले हुए माप और कार्पापण के आनुपातिक मूल्य की ओर इगित करता है। फिर भी, माप कार्पापण का घटक था। भाष्य में याप और कार्पापण के

१. ६-२-५६ ।

२. ६-३-१० काशिका।

३. ५-१-३५, पृ० ३२०।

४. अपर आह—पुराकल्प एतदासीत् घोडशमाखाः कार्यापणम् । घोडश फलाश्च मापशंबद्यः। तत्र संत्या सामान्यात् सिद्धम्।—१-२-६४, पृ० ५९८।

अवयवायविसम्बन्ध का कथन वार-वार हुआ है, यद्यपि वे समानजातीय नहीं थे। इसिलए सी से ग्यारह अधिक होने पर 'एकादशशत मापाणाम्' प्रयोग तो होता था, किन्तु यिद सौ कार्पाणणों में ग्यारह माप अधिक हुए, तो उनके लिए उक्त प्रयोग तो होता था, किन्तु यिद सौ कार्पाणणों में ग्यारह माप अधिक हुए, तो उनके लिए उक्त प्रयोग नहीं हो सकता था। 'वजन' के आगे 'उ' प्रत्यय होने के लिए दोनों का समानजातीय होना आवश्यक था।' एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है— 'इस कार्पापण से इन दोनों को एक-एक माप दो। देनेवाला एक-एक माप देकर पूछता है कि शेष का क्या करूँ? यिद उससे फिर कहा जाय कि यह कार्षापण इन्हें माष-माप करके दो, तो वह माप-माप करके उन्हें देकर चुप बैठ जाता है।' इससे यह स्पष्ट है कि माप और कार्पापण का निकट सम्बन्च वर्त्तमान आने और रुपये जैसा था। एक-एक माप करके या एक-एक कार्पापण करके देने का उल्लेख भाष्य में अन्यत्र भी मिलता है।' जो कार्पापण के अन्य अवयवों की अपेक्षा माप से उसका अधिक निकट व्यहारिक सम्बन्ध सूचित करता है।

कर्पापण शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुसर्कालिंग दोनों में होता था। उसका व्यवहार व्यापक था। भाष्यकार ने प्रसगवश कहा है कि 'यह वही कार्षापण है, जो मथुरा में लिया था। समवत, यह वात पाटलिंपुत्र में कहीं गई है, जो इस मुद्रा के व्यापक प्रचार का द्योतक है। वास्तव में, यहीं इस काल की सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। कार्षापण से क्रीत वस्तु कार्षापणिक या कार्षापणि (स्त्री०) कहीं जाती थी। प्रति का प्रयोग भी कार्षापण के अर्थ में होता था और प्रति से क्रीत वस्तु की प्रतिक या प्रतिकी (स्त्री०) सज्ञा थी, किन्तु यदि एक से अधिक कार्षापण से वस्तु का क्रय किया जाता, तो उस वस्तु के दो विशेषण हो सकते थे। उदाहरणार्थ, ढेढ कार्पापण से क्रीत वस्त अध्यर्धकार्षापण या अध्यर्धकार्षापणिक कहीं जा सकती थी।

काशिकाकार ने कार्पापण को ही प्रति आदेश का विधान कर अध्यर्ध कार्षापणिक, द्विकार्पापणिक और त्रिकार्पापणिक के स्थान पर अध्यर्धप्रतिक, द्विप्रतिक और त्रिप्रतिक रूप मान लिये है। यह इस वात का द्योतक है कि काशिका काल तक आते-आते कार्पापण के अर्थ में प्रति शब्द का प्रचलन बन्द हो गया था और विद्वान् इसे स्वतन्त्र शब्द न समझकर आदिष्ट शब्द मानने लग गये थे।

तबस्मिन्नधिकमिति दशान्ताङ्डः; इह कस्मान्न भवति एकादश माषा अधिका अस्मिन् कार्यापणशते समानजाता अधिक इष्यते ।—-५-२-४५, पृ० ३८२ ।

२. अस्मात् कार्षापणाविह भवद्भ्यां माषं देहि। भवद्भ्यां माषं माषं देहि। माषं माष्मसौ दत्त्वा शेषं पृच्छिति किमतेने क्रियतामिति। यः पुनरुच्यते इदं कार्षापणिमहभवद्भ्या माषं माषं देहीति माषं माषमसौ दत्त्वा तूष्णीमास्ते।—८-१-१२, पृ० २७५।

३. ८-१-१, पू० २५८।

४. २-४-३१, पूर ४७७।

५. ५-१-२५, पृ० ३१६।

इ. २-१-७ पूर ४४७।

७. वही।

पाणिनि और पतजिल ने अनेकदा शतसहस्वादिसख्यक मुद्राओं का उल्लेख किया है, किन्तु मुद्रा का नाम नहीं दिया है। यथा 'शतमानिवशितकसहस्रवसनादण्' (५-१-२७) में सहस्र से कीत वस्तु साहस्र, 'विशित त्रिशद्म्या ड्वृन सज्ञायाम्' (५-१-२४) में विशित से कीत विशत्क, त्रिशत् से कीत त्रिशत्क (भाष्य पृ० ३१५) के उदाहरण, 'शताच्च ठन् यवावशते' (५-१-२१) में शत से कीत शत्य शाटकशतः (भाष्य पृ० ३१३) पश्विम कीत पश्चकम् (भाष्य, ५-१-३७ पृ० ३२१) तथा 'विभाषाकार्षापणसहस्राम्याम्' (५-१-२९) के अध्यवं साहस्र, दिसाहस्र, त्रिशाहस्र आदि प्रयोगों में मुद्रा के नामोल्लेख से विरिहत सख्याएँ कार्षापण (राजत) की वोवक है। सस्कृत, साहत्य में कार्षापण का उल्लेख किये विना 'देवदत्त के सौ उधार है' आदि प्रयोग चल पड़े थे, जो इस वात के प्रमाण हैं कि इनका प्रयोग सर्वाधिक होता था। स्वय भाष्यकार ने विना मुद्रा का नामोल्लेख किये साधारण चर्चा-प्रसग में प्राय सख्या-पात्र का उल्लेख कर दिया है। धन-प्रसग में उल्लिखत सख्या में कार्षापण अन्तिनिहत-सा माना जाता था। चाँदी के कार्षापण में सोलह पण होते थे, जिनके वदले १२८० कौड़ियाँ मिलती थी। ताँवे का कार्यापण ८० रत्ती या १७६ ग्रेन का होता था।

विश्वतिक और त्रिश्वत्क—बोडश माथ के कार्षापण के अतिरिक्त दो प्रकार के अन्य कार्षापण भी प्रचिलत थे, जिनका वजन कमश बीस और तीस माथ के बरावर था। प्राचीन कार्षापण भी प्रचिलत थे, जिनका वजन कमश बीस और तीस माथ के बरावर था। प्राचीन कार्षापण सोलह माथ के ही होते थे, किन्तु वाद में किसी-किसी प्रदेश में, सम्भवतः मगथ और पाचाल में तत्कालीन राजाओं ने उनसे वडे परिमाण के कार्षापण प्रचिलत किये। भाष्य का उपर्युक्त कथन कि 'किसी विद्वान् का कहना है कि प्राचीन काल में सोलह मायक का कार्षापण होता था', इस वात की पुष्टि करता है। 'विश्वति विश्वद्म्यां इवृन् सज्ञायाम्' (५-१-२४) में भाष्यकार ने त्रिशत्क और विश्वतिक को सज्ञा माना है और इनकी निष्पत्ति पर विचार किया है। पाणिनि ने भी 'शतमानविश्वतिकसहस्रवसनादण्' (५-१-२७) में विश्वतिक का उल्लेख किया है। विश्वतिक से कीत वस्सु वैश्वतिक और अध्यर्थ, द्वि तथा त्रिविश्वतिक से कय की हुई वस्सु अध्यर्घ विश्वतिकीन, द्विविश्वतिकीन तथा त्रिविश्वतिकीन कही जाती थी। वाद में इन मुद्राओं का प्रचलन वन्द हो गया।

अर्घ और भाग—ये दोनो कार्पापण के अर्घ भाग के बरावर सिक्के परस्पर पर्यायवाची थे। आज भी हिन्दी से रुपये के अर्घ भाग को अवेली कहते है। अर्घ और भाग का उल्लेख कमश. 'पूरणार्घाटुन्' (५-१-५८) तथा 'भागाद्यच्च' (५-१-४९) सूत्रों से हुआ है। जिसके लिए अर्घ और भाग मुद्राएँ शुल्क, वृद्धि, लाभ या उपदा से दी जाती हो, उस घनराशि को अधिक तथा भाग्य या भागिक कहते थे। आधिक शब्द का प्रयोग स्वतन्त्र होता है। अर्घ के पूर्व और कोई शब्द नहीं जोडा जा सकता। जिस वस्तु का मूल्य अर्घ (कार्पापण) हो, उसे अधिक या अधिकी (स्त्री०) कहते थे। काशिकाकार ने भी अर्घ को रुप्यकार्पापण

१. देवदत्ताय शतं धारयति।---१-४-३५।

२. १-२-६४, पृ० ५९८।

३. ५-१-२५, पु० ३१६।

के अर्घ भाग के लिए न्ट वतलाया' है, जिसका अर्थ स्पष्टत. ही है कार्पापण मिक्का हुला।

पाद—कार्पापण का १ ४ माग पाद भी स्वतन्त्र निक्के के रूप में प्रचलित था। कर्मकर लोगों को एक पाद प्रनिदिन देतन मिलता था। वे इसी लालच से काम करते थे। दोन्दी पाद को 'द्विपदिकां द्वाति' तथा दो पाद दिण्डत होने या दान करने के लिए 'द्विपदिकां दिण्डत' या 'द्विपदिकां द्वाति' प्रयोग होता था। दो पाद का चार वार प्रयोग यह चिद्ध करता है कि पाद का सिक्का स्वतन्त्र था। अध्ययं पाद या द्वि-त्रिपाद से कोन वस्तु को अध्ययंपाद, द्विपाद और त्रिपाद कहते थे। '

कौटिल्य से भी उक्त कथन की भी पुष्टि होनी है। अर्थशास्त्र के अनुसार पण, अर्थपण, पाट और अप्ट भाग के मिक्के डाले जाते थे। नीचे की ओर उत्तरते हुए मापक, अर्थमापक, काकगी और अर्थकाकणी के सिक्के नाँगे के बनाये जाते थे, जिनमें उचित परिमाण में अन्य बातुओं का भी मिछप रहता था। निश्रप की विधि के सम्बन्ध में भी अर्थशास्त्र में स्पष्ट आदेश हैं—मुद्राध्यक्ष जिमें छक्षणाध्यक कहा है, रजत सिक्कों का निर्माण चार मापक ताँवा तथा एक-एक माप त्रपु, नीसावि बातु निरुक्त सुद्रा बनवाता था।

लष्टभाग—अष्टभाग के स्वतन्त्र तिक्के का सकेत महाभाष्य या अष्टाध्यायी मे नहीं मिलना। 'पणपादमापद्यनाचत्' (५-१-३४) केवल अध्यर्व तया सस्यावाची शब्द पूर्व रहने पर नाप शब्द से दार्हीय अर्थ मे यत् प्रत्यय का विचान करता है। इस प्रकार, अध्यर्थमाष्यम्, द्विभाष्यम्, त्रिमाष्यम् आदि रूप दनते हैं। इससे द्विमापक सिक्के की कल्पना करना दुरुह है। हाँ, मात्र का सिक्के के रूप में प्रचलन इस मूत्र से अवस्य सिद्ध होता है।

स्तय—कार्यापण का सर्वाविक प्रचलित माग माप या मापक था। 'पणपावमाप-वातावत्' (५-१-३४) मूत्र में कमश तीनो, अविकतम प्रचलित सिक्को का उनके मूल्य के अन्तार उल्लेख किया गया है। नाप, मुवर्ग, चाँदी और ताँवा तीनो का वनता रहा। सुवर्ण मापक का उल्लेख तो महामाय में पृथक् नहीं मिलता। हाँ वह मुवर्ण-कार्यापण का १।१६ माग होता था, को मुवर्ण का रहता था। मुवर्ण माप का वजन ५ कृष्णल या १७ ग्रेन मुवर्ण के वरावर था। चाँवी का मापक राजन कार्यापण का १६ भाग होता था। जो २ रत्ती या ३ ६ ग्रेन के वरावर होता था। रूथमाप निक्के प्रचुर परिमाण में प्राप्त हो चुके हैं। तास्रमापक तास्रकार्यापण का १६

१. अर्बशन्दो रुप्यकार्वस्य रुडिः ५-१-४८ काशिका तथा भागशन्दोऽपि रुप्यकार्वस्य बाचकः।—५-१-४९. बही।

२. रूर्मकरा. कुर्वन्ति पादिकमहर्लम्यामहे।--१-३-७२, पृ० ९०।

३. ५-४-२१, यु० ४८२।

४. ५-१-३४ काशिका।

५. पणमर्घपणं पादमष्टभागमिति। पादानीवं ताम्ररूपं मायकमर्यमापकं काकणी-मर्घकाकणीमिति। स्वणास्थलः चतुर्भागताम्रं रुप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुत्तीसाञ्जनानामन्यतमं माय-बीजयुक्तं कारयेत्।—अर्यशास्त्र, अवि० २, अ० १२।

भाग होता था, जिसका वजन ५ रत्ती रहता था। रुप्यमायक का ही प्रचलन विजेष था। भाष्य-कार ने कहा है कि 'एक माय से वढते-वढते सी सहस्र कार्षापण हो जाते है।'' अर्थकास्त्र के दुलामान अधिकरण के अनुसार ये माप इस प्रकार थे—५ गुजा या १० माषबीज=१ सुवर्णमायक। १६ सुवर्णमायक=१ सुवर्ण या कर्ष। ४ कर्ष=१ पल। ८८ गौर सर्षप १ रुप्यमायक। १६ रुप्यमायक या २० शैव्य वीज=१ घरण। २० चावल=१ मणिधरण। अर्थमायक, मापक, दो मायक, चार मायक और आठ मायक की मुद्राएँ प्रचलित थी।

### ताम्र सिक्के

अर्थमाष—क्रपर कहा जा चुका है कि ताझ कार्षापण का निह माष ता स्रमापक था, जिसका वजन ५ रती होता था। पीछे यह भी कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र मे निचले सिक्को के मान, अर्थमाप, कार्किणी और अर्थकांकिणी नाम मिलते हैं। उपर्युक्त सूत्र 'पणपादमाषशतादात्' (५-१-३४) मे अध्यर्थमाप से आर्हीय अर्थ मे यत् प्रत्यय का विवान है, जिससे अध्यर्थमाष्य शब्द निष्पन्न होता है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि अर्धमाष का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व भी था।

काकिणी—भाष्यकार ने एक काकिणी से कीत वस्तु के लिए काकिणीक तथा डेढ काकिणी से क्रीत वस्तु के लिए अध्यर्वकाकिणीक राब्द का व्यवहार वतलाय। है। इसी प्रकार दो काकिणियो से क्रीत वस्तु को द्विकाकिणीक कहते थे। काकिणी और अर्घकाकिणी का चलन पाणिनि-काल मे नहीं था। काकिणी है माप या वीस कड़ी के वरावर होती थी।

ष्प और ष्यतर्क-कार्पापण के जो सिक्के राज्य की ओर से ढाले जाते थे, उनपर 'आहति' (Punch) द्वारा लक्षण (गो, अञ्च आदि) अकित करने की प्रथा थी। राजाओं के अपने-अपने लक्षण निश्चित थे। राजप्रचारित मुद्राओ पर ये लक्षण या चिह्न वना दिये जाते थे। केवल आहत या लक्षणयुक्त मुद्राएँ ही प्रमाणित मानी जाती थी। 'रुपादाहतप्रश्वसयोर्यप्' (५-२-१२०) सूत्र आहत और प्रशसा अर्थ मे रूप शब्द के आगे थप् प्रत्यय का विचान करता है। इस प्रकार रूप्य पुरुप का अर्थ रूपवान् या मुन्दर पुरुप होता था और रूप्यकार्पापण का अर्थ आहत या ताडित, अर्थात् राजलक्षण युक्त कार्णापण। लाक्षणिक रूप से इसका दूसरा अर्थ प्रमाणित कार्पापण भी होने लगा। धीरेधीरे कार्पानण गीण पट गया और रूप्य (छोटे सरल शब्द) का ही प्रयोग अविशव्द रह गया। कार्पापण ही आहत होता था, शेष सिक्के केवल ढाले जाते थे। वे आहत नहीं होते थे। यह कार्पापण चांदी की मुद्रा थी। इसलिए जब रूप्यकार्पापण का उत्तर पद अप्रयुक्त रहने लगा और केवल

१. एकेन मापेण शतसहस्रम्।---२-१-६९, पृ० ३२५।

२. पान्यमापाः दश सुवर्णमापकाः पञ्च वा गुञ्जाः। ते षोडश सुवर्णः कषो वा। चतुः कर्ष पलम्। अव्दाशीतिर्गेर सर्वेषा रूप्यमापकः। ते षोडश घरणम्, श्रृंव्यानि वा विश्वतिः। विश्वति तण्डुल वज्त्रधारणम्। अर्थेमापकः द्वी, चत्वारः अप्दी मापकाः। अर्थे० शा०, वुलामान-प्रकरणम्।

३. ५-१-३३, पु० ३२०।

४. वही।

रुप्य बच गया, तो रुप्य का ही अर्थ कार्षापण हो गया और रजत भी। आगे चल कर सस्कृत-साहित्य मे रुप्य शब्द चाँदी का भी पर्याय बन गया। हमारे वर्त्तमान रुपये (रुप्य) का भी यही इतिहास है। कार्षापण के अवयव (अर्घ, पाद, द्विमाष, माष, अर्घमाष आदि) भी रुपये के वर्त्तमान भागो के रूप मे अभी तक वर्त्तमान हैं।

कार्षापण या पण (अर्थशास्त्र) मे आहति, भार, घातु आदि की सम्यक् परीक्षा के लिए राज्य की ओर से एक अधिकारी रहता था, जिसे 'अर्थशास्त्र ने रूपदर्शक कहा है। कौटिल्य ने कहा है कि रूपदर्शक कार्पापण के टकसाल से वाहर जाते समय तथा वाहर से कोश मे आते समय उसकी शुद्धता की परीक्षा करे। वह ज्यवहार मे आनेवाले रूप (मुद्राओ) तथा कोश मे वापिस लैटिनेवाली मुद्राओ का निरीक्षण करे। इसी वात को लक्ष्य मे रखकर भाष्यकार ने कहा है—'पश्यित रूपतर्क कार्पापणम्— दर्शयित रूपतर्क कार्पापणम्' अर्थान् रूपतर्क कार्पापण को देखता है। रूपतर्क कार्यापण दिखलाता है। रूपतर्क यही अधिकारी है, जिसे अर्थशास्त्र ने रूपदर्शक कहा है।

१. रुपदर्शकः पणयात्रां व्यावहारिको कोशप्रवेश्यां च स्थापयेत् ।—अर्थं० शा०, अघि० २, अध्याय १२ ।

२. १-४-५२, पु० १८२।

# अध्याय ८ धन और व्यवहार

धन-भाष्यकार ने सम्पत्ति या घन के अर्थ मे स्व, घन और अर्थ शब्द का व्यवहार किया है। स्व गव्द के अनेक अर्थ थे-जाति, आत्मा, आत्मीय और घन। घन अर्थ में 'स्वे गाव.' और 'स्वा गाव ' जैसे पदो का व्यवहार होता था।' रैं शब्द भी इसी अर्थ मे आता था। <sup>२</sup> रै चाहने के लिए 'रैंगति' किया' प्रयुक्त होती थी। धनवान् व्यक्ति को साधारणतया आह्य कहते थे। किसी ग्राम या नगर मे कुछ परिवार आढ्य हुए, तो वह ग्राम या नगर भी आढ्य माना जाता था। ' आढ्यता कई वातो से आँकी जाती थी। गो, अरव और हिरण्य सामान्यतया आढ्यता के परिचायक थे। पान्य भी घनवत्ता का ज्ञापक था। भो का अधिक होना ही अकेला घनवत्ता का प्रमाण था; क्योंकि वन की व्युत्पत्ति है-'विनोतीति घनम्' प्रीणन (प्रसन्न) करनेवाली वस्तु घन कहलाती थी। इस अर्थ मे बैल, घोडे और घान्य भी न ये। जिस देश मे पश्, घन और घान्य विशेष होता था, वह प्रदेश गुणवान् और घनवान् समझा जाता था।' यो स्वशब्द सव प्रकार की सम्पत्ति के लिए न्यवहृत होता था। किसी के लिए एक कम्बल भी 'स्व' हो सकता था।'°

धनवता-धनिकता रुपयो-पैसो से भी मापी जाती थी। एक सौ कार्यापण या निष्क वचाकर रखनेवाला ऐकशतिक कहलाता था। "कुछ लोग नैष्कगतिक या नैष्कसहिसक"

१. १-३-३५, प्० २३७।

२. १-१-५०, पु० ३०६।

३. वही।

४. १-२-२९, पु० २३४।

५. १-२-४५, पृ० ५२७।

६. देवदत्तस्य गावोऽद्रवा हिरण्यं च। आढ्यो वैषवैयः।---१-३-९, पृ० २८।

७. इह ताबद् गावो धनमिति धिनोतेर्घनम् । एको गुणः स च प्राधान्येन विवक्षितः।— ५-१-५९, प० ३३३।

८. २-१-३०, पु० २८३।

९. ५-१-११९, पृ० ३३५ तया अर्थवानयं देश इत्युच्यते यस्मिन् गावः सस्यानि च वर्तन्ते।---५-२-१३५, पृ० ४२३।

१०, ८-१-२६, पु० २८६।

११. ५-२-११८, पु० ४१९।

१२. ५-२-११९।

कहें जाते थे। इस प्रकार हर तरह की सम्पत्ति—विद्या, गाय, वैरु, अन्व, चाँदी (कार्यापण) और सुवर्ण आदि घन माने जाते थे। राजा लोग अविकाधिक सीना बटोरने की चिन्ता में रहते थे। धनवत्ता या आद्यता कितने पशुधन से मानी जाय, इसकी कोई निन्चित मर्यादा न थी। दैनिक आवस्थकताओं की पूर्ति से अधिक पशु-चन मनुष्य को आद्यता की ओर ले जाता था। आवस्थकता की पूर्ति किसी परिवार की चार गायों से भी हो जाती थी। उनसे उसकी जोत के लिए पर्याप्त वैल, पीने के दूध और आगे के लिए वछड़े मिलते रहते थे और किसी परिवार का यह काम सी गायों से भी पूरा नहीं पडता था। इन्ही उपायों से परधन अपना वन सकता था। इन्ही उपायों से परधन अपना वन सकता था।

सामाजिक सम्बन्ध और अर्थ — व्यक्तियों के सामाजिक सम्बन्ध भी चार वातों पर निर्भर थे, जिनमें भाष्यकार ने अर्थ को प्रथम स्थान दिया है। आधिक सम्बन्ध के अतिरिक्त यौन (पितापुत्रादि), मौल (गृक्तिष्वाद्यादि) तथा स्त्रौव (पुरोहितयजमानादि) सम्बन्ध माने जाते थे। अर्थायक, अर्थात् लेन-देन, स्वामिसेवक, उत्तमणं-अधमणं के सम्बन्ध महत्त्वपूणं थे। इसीलिए, लोग धन कमाने के लिए चिन्तित रहते थे। धन और हिरण्य की प्रवल इच्छा को धनक और हिरण्यक कहते थे। साधारणतया धन चाहना और वात है और उसके लिए पागल रहना भिन्न वात। साधारण इच्छा के लिए 'धनीयति' किया का प्रयोग होता था और गर्व या लालच के लिए 'धनायति' का। वन के लिए कुट्य वाद का भी व्यवहार होता था। रक्षणीय होने के कारण गोप्य से भिन्न सज्ञा अर्थ में इस शब्द की निष्पत्ति वताई गई है। स्वापतेय शब्द भी इसी अर्थ में बाता था। धनिकों में परस्पर स्पर्धा चलती थी, किन्तु यह स्पर्धा तभी होती थी, जन उनका अन्तर 'अदूर' का हो। एक निष्कवाला सौ निष्कवाले से स्पर्धा नहीं करता था। '

ऋण-पीछे कहा जा चुका है कि आर्थ सम्बन्ध का समाज मे महत्त्वपूर्ण स्थान था। आर्थ सम्बन्ध स्वामी और भृत्य का हो सकता था, क्रेता-विकेता का हो सकता था और उत्तमणं-अधमर्ण का भी होता था। आवश्यकता पडने पर सहायतार्थ लाभ की आशा से किसी को उधार देने

१. १-१-६८, पू० ३३४।

२. ६-१-५, पृ० २१।

३. ५-२-९४, पूर ४१०।

४. यदेतत् स्वं नाम चतुर्भिरेतत्प्रकारैर्भवति । क्रयणादपहरणाद्याञ्चाया विनिमयादिते । २-३-५०, पु० ४४२ ।

५. लोक वहबोऽभिसम्बन्धाः आर्था यौना मौलाः स्रौवाञ्च ।-१-१-४९, पृ० ३००

६. ५-२-६५, पु० ३९६।

७. ७-३-३४।

८. ३-१-११४, पु० १८८।

<sup>9. 8-8-8081</sup> 

१०. ५-३-५५, पु० ४४६।

वाले को ये उत्तमणें कहते थे थीर लेनेवाले को अधमणें । ये शब्द सम्बद्ध व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के वोधक थे। उवार दी गई रकम ऋण कहलाती थी। ऋणवान् होना 'धारयित'' किया द्वारा व्यक्त किया जाता था। किसी पर भी रुपये ऋण होते, तो कहा जाता 'शत धारयित।' अवमणें होने की स्थिति 'आधमण्यं' होती थी। 'उधार का वाचक ऋण' था, 'जो देय भी कहा जाता था। ली हुई वस्तु को लौटाने की किया का नाम प्रतिदान था। 'कभी-कभी ऋण देनेवाले अपना रुपया डूव जाने का भय रखते थे। ऐसी स्थिति मे अधमणें के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्तियों को और दीच में डाल लेता, जो उसकी जमानत देते थे और रुपये के लिए उत्तरदायी भी माने जाते थे। ये लोग प्रतिभू कहलाने थे। 'ऋण देते समय कभी-कभी साक्षी' की आवश्यकता होती थी।

क्याज—ऋण कभी-कभी जितना लिया जाता था, उतना ही लौटा दिया जाता था। कभी-कभी उससे अधिक भी देना पड़ता था। आधिक्य की राशि 'वृद्धि' शिनी जाती थी। भाज्य में पाँच, सात, आठ, नो, दस रुपये (कार्षापण) वृद्धि-स्वरूप पाने की चर्चा है। जिस ऋण पर ये राशियाँ अधिक मिलती थी, उन्हें कमश्च. पचक, सप्तक, अष्टक नवक और दशके कहते थे। ये सस्याएँ उपलक्षणमात्र है। इसी प्रकार अर्घ (कार्षा०) जिस राशि पर वृद्धि-रूप मिलता था, उसे अधिक' तथा भाग (आघा कार्षा०) जिस राशि पर मिलता था, उसे भाग्य या भागिक' कहते थे। यह अर्घ या भाग सौ कार्पापण का मासिक व्याज है या अन्य अवधि का, निरुचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि काशिकाकार ने 'भागिकशतम्' के साथ ही 'भागिकाविशति' भी उदाहरण में दिया है। एक ही काल में पाँचगुने अन्तर की कल्पना असम्भव नहीं, तो कठिन अवस्य है। वास्तव में ये उदाहरण-मात्र है और चाहे, जितने समय में हो शत और विश्वति पर प्राप्त कुल व्याज को सूचित करते है। हो सकता है, आज शत उघार लेनेवाला कल १००ई लौटा जाय, ऐसी स्थिति में इन उदा-हरणों के आघार पर व्याज की किसी दर का अनुमान लग्गुना तर्क-सगत नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार 'पचक' राशि पर प्राप्त पाँच (कार्या०) व्याज के आघार पर श्रावण से आग्रहायण तक

१. १-४-३५1

२. ३-३-१७०।

<sup>3.</sup> १-४-३५ ।

४. ३-३-१७०।

<sup>4. 8-3-80</sup> I

६. १-४-९२।

७. ३-२-१७९।

د. ۲-۶-۶۹ <u>۱</u>

पञ्चवृद्धिर्वाऽऽयोवालाभो वा ज्ञुल्को वोपदा वा दीयतेऽस्मै पञ्चकः सप्तकः अष्टकः नवकः दशकः ।-५-१-४७, प० २३३ ।

१०. ५-१-४८ 1

११. ५-१-४९।

की अविध तथा दस पर प्रतिमास एक व्याज की डॉ॰वा॰शं॰अग्रवाल द्वारा की गई कल्पना नी टीक नही जान पडती, क्योंकि प्रथम तो श्रावण में ऋण लेंने का जीचित्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। ग्रामीण जीवन से परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नये वर्ष के लिए वैल ज्येष्ठ दगहरे से पूर्व खरीद लिये जाते हैं। आपाढ के प्रारम्भ से तो जुताई होने लगती है। इसके लिये जिसे ऋग लेन होता है, वह आधे ज्येष्ठ तक ले लेता है। श्रावण में केवल घान रोपा जाता है, जिसके लिए ऋण की आवश्यकता नहीं होती। यह रोप महिगों नहीं विकती और ऋपक डसे स्वयं वो नी लेते हैं। खरीफ की श्रेष फसले आपाढ में ही वोई जाती हैं और उनमें वीज बहुत ही कम पड़ता है। अत, पचक 'दगैकादश' पद्धति से श्रावण से आग्रहायणी पीर्णमासी तक का व्याज है, यह घारणा नी यृक्ति संगत नहीं मानी जा सकती। और, यदि उसे ठीक मान भी लिया जाय, तो नी सप्तक से दशक तक के महाभाष्य के उदाहरणों का क्या होगा, जो कानिका से बहुत पुराने हैं। फिर, ये उदाहरण केवल व्याज (वृद्धि) के नहीं हैं—आय, शुल्क, लाम और उपदा के भी हैं।

दशैकादश-कुछ लोग आवश्यकता पड़ने पर परिचित व्यक्ति को ऋण दे देते ये और साधारण व्याज भी ले लेते थे। उनका यह काम आकिस्मिक था, किन्तु कुछ लोगो का व्यवसाय ही रुपया उधार देना और उसपर व्याज लेना था। ये लोग कुसीदक, और स्त्री हुई, तो कुसीदकों कहलाती थी। दस रुपये देकर ग्यारह लेने की भी प्रधा थी। जो लोग इस प्रकार ऋण देते थे, दे दशैकादिशक (ग्यारह लेने के लिए १० देनेवाले) और दशैकादिशकी (स्त्री) कहे जाते थे। वृद्धि के लिए धन देनेवाले को वार्षुंपिक कहते थे। वार्षुंपिक कभी-कभी दुगना और तिगुना तक ले लेते थे। समाज इस प्रकार के व्याज-व्यवसाय की गर्ह्य मानता था। यदि देर तक ऋण न चुका सकने के कारण यह बढता-बढ़ता दूना हो जाता, तो उस दूनी राश्चि को लेनेवाला निन्ध नहीं होता था। देर तक प्रतिदान न कर सकने के कारण कभी-कभी मूल ऋण बढ़कर हुगुना हो जाता था। ऐसे ऋण को प्रवृद्ध कहते थे। जब यह प्रवृद्धि (चक्व्याज) अपनी सीमा पार कर मूल के दुगुने से भी अविकहों जाती थी, तो उस ऋण को महा-प्रवृद्धि कहते थे, किन्तु इसमें गर्हों का भाव न था। निन्ध वह होता था, जो इस उद्देश्य से थोड़ा उधार देकर बहुत ले। इसलिए, त्रैगुणिक (तीनगुना लेनेवाला), हैगुणिक (दुगुना लेनेवाला) आदि बव्य निन्दा के छोतक थे। कुसीदकी की निन्धता का प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ता था। इसलिए, कुसीद लेनेवाली स्त्री कुसीदकी, किन्तु कुसीद लेनेवाले (कुसिद) की परनी कुसिदायी कही जाती थी। प्रथम मे निन्दा या गर्हों नम्यमान कुसीद लेनेवाले (कुसिद) की परनी कुसिदायी कही जाती थी। प्रथम मे निन्दा या गर्हों नम्यमान

१. ४-४-३१।

२. एकादशार्यादश दर्शकादश शब्देनोच्यन्ते ।--वही, काशिका ।

३. ४-४-३०, पु० २७७, ७८।

४. द्विगुणं मे स्यादिति प्रयच्छति हैगुणिकः ।-वही ।

५. यदसावल्पं दत्वा बहु गृह् णाति तद् गार्ह्यम् ।—बही ।

६, ४-४-३० काशिका।

७. ६-२-३८, पु० २५८।

८. ४-१-३७।

रहती थी, द्वितीय मे नही। यह भेद दोनों मे अन्तर वतलाने के लिए किया गया था और फिर कुसिदायी कुसीदक की पत्नी होती थी, किन्तु स्वय सूदखोर नही।

'दशैकादश' में व्याज की दर प्रतिशत पर निर्भर न रहकर निश्चित अविष के लिए निश्चित व्याज के सिद्धान्त पर अवलिम्बत थी। दशैकादिशक अपना धन एक साथ नहीं लेता था। उसका प्रतिदान देने के तुरन्त बाद ही मासिक रूप में प्रारम्भ हो जाता था और प्रतिमास मूल कम होता जाता था। इसलिए, 'दशैकादिशक' में एक और तो व्याज की दर कम रहती थी और दूसरी ओर दैनेवाले पर भार भी नहीं पढ़ता था।

'दशैकादश' मे एक की वृद्धि मासिक नहीं थी। लगभग यही प्रथा बाज उत्तर भारत में 'दशकादश' के रूप में वर्त मान है। दस रुपये लेकर प्रतिमास एक रुपया देता हुआ पूरे वर्ष में वारह रुपये देकर अवमर्ण ऋण-मुक्त हो जाता है। पचक आदि शब्दों का अर्थ भी इस मूमिका में स्पष्ट हो जाता है। दस रुपये ऋण का एक घटक होता है। यदि किसी ने इस प्रकार पचास रुपये उघार लिये, तो वह पाँच ऋणघटकों का दायी होगा और वर्ष में दस रुपये व्याज में देगा। जब दशैकादश की प्रथा रही होगी, तब पचास रुपये पर वर्ष में पाँच रुपये वृद्धि होती होगी। सत्तर पर सात, अस्सी पर आठ आदि। इस प्रकार पचाशत को पचक, सप्तित को सप्तक, अशीति को अष्टक, नवित को नवक और शतक को दशक कहते थे। दशक तक उदाहरण देने का आशय ऋण को शत पर समाप्त करना था। यह प्रथा ठीक इसी रूप में आज भी चली आती है। हाँ, अब व्याज की दर अवस्थ हुनी हो गई है। उत्तर भारत में जहाँ सौर मास का प्रचलन है, मासिक किस्त अमावस को चुकाई जाती है। अन्तर इतना हो है कि पत्जिल-काल में कान्तिक की अमावस को दिया गया इस प्रकार का ऋण ववार की अमावस को चुकता हो जाती है। है, उतने ही रुपये प्रतिमास वह चुकाता जाता है।

ऋणों के नाम—ऋण चुकाने की अविव के अनुसार ऋणों के नाम रख दिये जाते थे। मासभर में चुकाया जानेवाला ऋण 'मासिक'' कहा जाता था और सवत्सर में अदा किया जाने वाला 'सावत्सरिक'। 'कुछ ऋण छैं मास में चुकायेजाते थे। ये फसल वोने के समय लिये जाते रहे होंगे। आज भी कार्तिक में ऋण लेकर वैजाख में लौटाने की प्रधा है। यह ऋण रुपयों के रूप में भी ही सकता है और अब के रूप में भी। पाणिनि ने इस ऋण को ग्रैष्मक' कहा है। ग्रैष्मक ग्रीष्म के अन्त में सवाये या इयोहें परिमाण में लौटाया जाता था। यह प्रथा अब भी विद्यमान हैं। छपक कार्तिक में वोनी के अवसर पर अब लेकर वैशाख में लौटाते हैं। तरबूज, खरबूज आदि की फसले पैदा करने में भी ग्रैष्मक ऋण की प्रथा वहुत व्यापक है। ज्येष्ठान्त में लेकर आग्रहायणी पीर्णमासी को प्रतिदिन खरीफ का ऋण आग्रहायणिक' कहलाता था।

<sup>2. 8-8-80 1</sup> 

२. ४-३-५०।

३. ४-३-४९।

<sup>8. 8-3-401</sup> 

ग्रैष्मक भीर आग्रहायणिक दोनो ऋण पाण्मासिक थे। इस वर्ष लेकर अगले वर्ष लीटाया जानेवाला ऋण आवरसमिक कहलाता था।<sup>२</sup>

ऋण लेने के कारण-कुछ ऋणो को कलापी-काल, अश्वत्य-काल और यववुस-काल मे चकाये जाने का उल्लेख मिलता है। कलापी-काल उस काल को कहते थे, जब मीर कलाप घारण करते है या मग्न होकर नाचते हैं, अर्थात् वर्षाकाल । अश्वत्थ काल उस-काल को कहते हैं. जब उसमे फलियाँ आती हैं और यववस-काल जी का वस तैयार होने का समय माना जाता है। ये कृपको के अपने शब्द थे। इन कालों में जिन ऋणों का प्रतिदान होता था, उन्हें कमश कलापक, अश्वत्यक और यववसक कहते थे।

सूत्र ६-१-८९ के वा० ७ के उदाहरणों में भाष्यकार ने वत्सतराणें, कम्वलाणें और वसनार्ण तथा वा० ८ मे ऋणार्ण तथा दशार्ण का उल्लेख किया है। ये शब्द इस वात पर प्रकाश डालते हैं कि सामान्य ग्रामीण किन-किन वातो के लिए प्राय ऋण लेता था। खेती के लिए वैल खरीदना सबसे आवश्यक वात थी। इसके वाद अपना शरीर ढकने की वात उठती थी। शीत मे एक कम्बल चाहिए । घर मे वसन चाहिए । स्वय के लिए वसन आवश्यक है । यदि किसी साल उपज न हुई, तो वस्तुएँ भी ऋण लेकर खरीदनी पडती थी। पुराना ऋण चुकता न हो सका तो दूसरे साहुकार से उघार लेकर पहले का ऋण चुकाने का प्रवन्य किया जाता था, अन्यथा अविध पूरी होने पर व्याज के मूलघन मे जुड जाने से चक्रवृद्धि भी देनी पडती और साख भी मारी जाती। दशार्ण का सम्बन्ध दशैकादश ऋण से मालूम होता है। दशैकादश की किस्त अदा न कर सकने की स्थिति मे उसे चुकाने के लिए किसी अन्य से उघार लिया हुआ दूसरा दशार्ण हो सकता है। प्राण बडे ऋण को कहते थे, जो विवाहादि वडे अवसरो पर लिया जाता था। प्राण को छोड़कर ये शेष ऋण ग्रैष्मक या आग्रहायणिक ही होते थे।

आपमित्यक्—डॉ॰ वा॰ श॰ अग्रवाल ने अन्न-ऋण को आपमित्यक प्रया कहा है, जिसका प्रचलन अर्थशास्त्र-काल मे भी मालूम होता है। कौटिल्य ने प्रामित्यक का भी उल्लेख किया है। 'आमित्थक' ऋण मे प्राप्त अन्न को उसी परिमाण मे लौटाये जाने को कहते थे। सम्भव है, पाणिनि-काल मे यह प्रथा रही हो, किन्तु पाणिनीय सूत्रो से इस वात का समर्थन नही होता। 'अपित्य-याचिताम्या कक्कन्नी' (४-४-२१) और 'उदीचामाडो व्यतीहारे' (३-४-१९) ये दोनो सूत्र, जिनके सहारे उक्त मत का प्रतिपादन किया गया है, केवल इतना वतलाते हैं कि उत्तर के विद्वानों के मत से 'माँगकर वदलता है' के वदले 'वदलकर माँगता है' प्रयोग भी ठीक है। व्यतीहार वस्तु या किया की दो व्यक्तियों में अदला-बदली को कहते हैं। मेड घातु का प्रयोग भी विनिमय अर्थ मे होता है। विनिमय तात्कालिक अदला-बदली की ओर सकेत करता है। प्रतिदान की व्विन इसमे से नही निकलती।

१. ४-३-४९।

२. वही।

३. कालादिति वत्तंते, न च कलापी नापकालोऽस्ति। नैव दोषः साहचर्याताच्छन्छं भविष्यति । कलापि सहचरितः कालः कलापीकाल इति ।–४--३-४८, पृ० २३५ ।

परिक्रयण—जब कोई अवमर्ण वन के वदले मे वन का प्रतिदान नहीं कर सकता था, तब वह एक निश्चित समय के लिए अपना या अपने परिवार का श्रम उत्तमर्ण को सौप देता था। यह पद्धति परिक्रयण या वन्व कहलाती थी, जैसे सौ से वाँचा हुआ। अवमर्ण उत्तमर्ण के पास कर्मकर वनकर रहता था और ऋण के भर-पाई हो जाने पर मुक्त हो जाता था।

किसी-किसी ऋण के वदले मे किसान अपनी हूघ देती गाँय का हूघ उत्तमर्ण को दे देता था। गाय को खिलाता-पिलाता स्वय था, किन्तु दूघ दुहाने के लिए उसे उत्तमर्ण के पास भेज देता था। ऐसी गाय 'घेनुष्या' कहलाती थी।

१. परिकयणे सम्प्रदानमन्यतमस्याम् १-१-४-४४ तथा अकर्त्तयृणे पञ्चमी । २-३-२४; शताद्वद्धः।

२. संज्ञायां घेनुष्या या घेनुरुत्तमर्णाय ऋणप्रवानाद्दोहनार्यं दीयते सा घेनुष्या। -४-४-८९।

### अध्याय ९

### श्रम और श्रमिक

श्रीमक—भाष्य के अनुसार शारीरिक श्रम से जीविका चलानेवालो को दो भागो में बाँटा जा सकता है—शिल्पी और श्रीमक। शिल्पी-वर्ग पर पीछे चर्चा हो चुकी है। श्रीमक वे कहे जाते थे, जिनमें किसी व्यवसाय या कौशल की योग्यता नहीं होती थी। इसलिए, वे निर्वाहार्ष किसी घनी, व्यवसायी, कृषक या शिल्पी आदि को अपना शारीरिक श्रम वेचकर उसके बदले में द्रव्य, अन्न, वस्त्र या इसी प्रकार के उदर-पूर्ति के साधन प्राप्त करते थे। श्रम को खरीदनेवाले स्वामी को अर्थ कहते थे। विविद्या घन-राशि देकर निश्चित अविधि के लिए व्यक्ति का श्रम खरीद लेनेवाला व्यक्ति 'अवकेता' कहलाता था और क्रय की इस प्रकार की किया 'परिकयण' कही जाती थी। सौ, पाँच सौ या हजार कार्षापण पर साल, दो, साल या अधिक के लिए श्रमिक नियुक्त कर लिये जाते थे। यह एक प्रकार से ठीके की पढ़ित थी, क्रय नहीं।

श्रामिको के भेद—सेवा और पारिश्रमिक की दृष्टि से श्रमिको के भेद किये जा सकते हैं। भाष्य मे उनके अनेक नाम मिल्ते है। उदाहरणार्थ-कर्मकर, मृतक, परिकीत, भृत्य, प्रसायक, दास और भाक्तिक। श्रमिक को नियुक्त करना भी 'उपनयनकर्म' कहलाता था, जिसका वर्ष था वितन देकर पास लाना'। वेतन का दूसरा नाम 'मृति' भी था।

वेतन की दर—कर्मकर निश्चित वेतन पाते थे। दूसरो के घर काम करने जानेवाले शिल्पी का दैनिक पारिश्रमिक भी वेतन कहलाता था। वेतन पर नियुक्त कर्मकर 'वैतिनक' कहें जाते थे। वेतन के रूप में है कार्षापण देने की प्रथा थी।' इस प्रकार सामान्यतया कर्मकर को उद्दे कार्षापण मासिक वेतन मिलता था। भृतक और भृत्य प्राय समानार्थी थे। भृतको के भी पादिक (है कार्षापण ) का उल्लेख भाष्य में कई बार मिलता है। स्वामी का कर्तव्य माना जाता था कि वह कर्मकर के भरण-पोषण की व्यवस्था करे। इसल्लिए, भृत्य को भरणीय भी कहते थे।

१. ३-१-१०३, पृ० १८२।

२. परिकयणं नियतकाल वेतनादिना स्वीकरणं नात्यन्तिकः क्रय एव ।-१-४-४४ काशिका ।

३. १-३-३६ काशिका।

**४. ४-४-१२**।

५. कर्मकराः कुर्वन्ति पादिकमहर्लप्स्यामह इति ।−१-३-७२, पृ० ९० ।

६. याजका अन्तरेणापि यजिं गालभन्ते भृतकाश्च पादिकम्।—वही।

७, ३-२-१, पु० २५४।

परिक्रयण के द्वारा नियुक्त कर्मकर को परिकीत कहते थे। पारिवारिक आवश्यकता होने पर निर्वन परिवार घनी से जो ऋण लेते थे, उसके वदले वे स्वय या परिवार के किसी सदस्य को घनी का कर्मकर वनाकर ऋण चुकाते थे। ऋण राशि की भरपाई हो जाने पर कर्मकर स्वतन्त्र हो जाता था। भारत के अनेक भागो मे यह प्रथा अभी तक प्रचलित रही है और 'कर्मकर' शब्द ने 'कमकर' रूप ग्रहण कर लिया है।

वेतन की साधारणदैनिक दर 'पादिक' थी, किन्त कार्य के अनसार उसमे अन्तर भी रहता था। मासिक दर दैनिक की दिष्टि से कुछ भिन्न रहती थी। कभी-कभी मासिक वेतन पाँच कार्षापण दिया जाता था. कभी छह और कभी दस तक। कर्मकरो के नाम भी उनके मासिक वेतन के अनसार चल पडते थे। जैसे, पाँच कार्पापण मासिक पानेवाले कर्मकर पचक कहे जाते थे, इसी प्रकार सप्तक या अष्टक नाम होते थे। दास रात-दिन स्वामी की सेवा मे उपस्थित माने जाते थे। उनके दैनिक वेतन निश्चित नहीं किये जाते थे। इनपर स्वामी का पूरा अधिकार रहता था और यह पद प्राय कृत्सा का वोधक वन गया था। इसीलिए, 'दास्या पुत्र' शब्द व्यक्ति की निम्नता प्रकट करने के लिए ही प्रयक्त होता था। स्त्रियाँ भी दासी होती थी और उनकी सन्तानें 'दासेर' कहलाती थी। दासेर शब्द भी निन्दा का वोधक था, क्योंकि रात-दिन परिवार में रहने के कारण वे कभी-कभी स्वामी की कामकता की पात्र वन वैठती थी। भाष्य मे दो स्थानो पर दासी के प्रति कामकता का उल्लेख है, यद्यपि इसे अशिष्ट व्यवहार माना है। दास-दासियों को भोजन-वस्त्र मिलते थे और यदा-कदा डाँट-फटकार। ये ही तीन वातें उनके कार्य की प्रेरक थीं। उनकी स्वभृति की परिभाषा ' मे भनत, चेल और डाँट से बचाव ही सम्मिलित थे।' दास और कर्म कर की स्थित एक दूसरे से बहत भिन्न थी। यह बात इससे स्पष्ट है। भाक्तिक लोग केवल नियमित भोजन पाते थे। सम्भवत ये निम्न श्रेणी के कर्मचारी थे, जो हल जोतते थे और दिन में कुछ घण्टे काम करते थे। भाक्तिक हल जोतनेवालो का उल्लेख सूत्र ३-१-२६ के भाष्य मे मिलता है, जिसमे कहा गया है कि चुपचाप वैठे हुए व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है कि वह पाँच हल की खेती करता है; क्योंकि खेती करने का अर्थ हल चलाना ही नहीं है, जो भक्त, वीज और वैलो की व्यवस्था करता है, वह भी कृपक माना जाता है। इससे हल जोतने के लिए भावितक श्रमिको को नियुक्त करने की प्रथा का पता चलता है। आज भी इस प्रकार के कर्मचारी गाँवों में पाये जाते है। ये लोग प्राय: पारिवारिक (घर के भीतरी) काम करते है।

भाष्य मे श्रमिको के कुछ कामो की ओर भी सकेत है। प्रसायक स्वामी की सेवा-टहल

१. ५-१-५६ 1

२. १-३-५५, पृ० ६९ तथा २-३-६९, पृ० ४५६ तथा ४-१-१४४, पृ० १३८।

३. यदेतद्दासकर्मकर नामैतेऽपि स्वभूत्यर्थमेव प्रवर्तन्ते भक्तं चेलं च लप्स्यामहे परि-भाषाक्व न नो भविष्यन्ति ।--३-१-२६, पृ० ७७ ।

४. ४-१-१६८, पु० १६२।

५. ४-४-६८ तया भक्तवीजवलीवर्देः प्रतिविधानं करोति।-३-१-२६, पृ० ७३।

६. वही।

इरते हे ? देल मालिय करना, नहलाना, हाय-ग्राँव क्याना देने कार्य इनके थे। म्हादी है नारोरिक' नृत्व के लिए इनकी नियुक्त होती थी और ये बनी परिवासे की गोना थे। 'छक्तर' राजाओं या बनियों का छत्र केजर करते थे। " 'उवहार या 'उदकहार' यानी भरते के विए निय्क होते थे। काँदर में बस्तु को डोनेवाका कीवविक" मारतीय प्रामों के लिए बहुत पूराता है। काँबर्के सहारे अनिक इना दोझ के जा सकना है। करण के घर से बहेज की सानगी मेजने में बाद भी बीवविक में ही काम किया जाता है। 'मन्तकर' भीवन पकाने का काम करते थे। आगर्वान्' र्गांड के प्राक्षों को प्रातःकाल चराने ले जाते ये और सार्वकाल को खीटा जाते थे। 'बायमार्गिक' कोंब कोने का काम करते थे। कंगमार शक मारी बोझ के लिए, जिसका वजन कामग निश्कित था, व्यवहृत होता था। 'प्रेष्ठ' एक गाँव से दूसरे गाँव सकेन के जाते. निमन्त्रय या शानलग पहुँचाते और एक हो गाँठ के मीतर बस्तुएँ, मुन्देश के जाने के आने और काशविक काम करते है नित् होते थे। एक प्रेष्य कई स्वामियों का काम करता था। बाज भी नाई माली, बीकर अदि इस प्रकार के कामों के छिए निपुक्त किये बाते हैं। कई स्वानियों के बीच निपृक्त एक प्रेष्य पानी-पारी से उनका काम करता था। कनी-कमी दो स्वामी एक साथ दो निम्न विद्याली में कार्य के लिए जाने की आजा केते थे। ऐसी स्थिति ने यदि वह एक से विरोध नोल नहीं लेना वाहना था तो बहु दोनों के काम को टाल देता था। ऐसा न करने से छन दोनों स्वामियों के आज्य में झगड़ जाने का मण होता था या किसी एक के कोण-गत्र बनने की आर्थका रहती यी।

श्रमिकों के नाम--- जनर जहा जा चुका है जि श्रमिको जा उनके वेतन के आवार पर वर्गीकरण किया जाना था। पाँच, छह या दस काषीपण पनिवाले पंचक, मणक व्यव स्परा पंचक मानिक, मफाक मासिक या दशक मासिक ' कहे जाते थे, दिन्तु इसके ब्रतिरिक्त वे जितने सुन्य के किए निवृत्य किये जाते थे, उसके लाबार पर भी उनके नाम वृद्ध जाते थे। उबाहरणार्थ निस अध्यापक को पाटे-को घरटे प्रतिदिन पढ़ाने के लिए नियुक्त किया बाता था, उसे मामिक अध्यापक कहते थे। इसी प्रकार लिस जर्मकर जो प्रतिबिन कुछ घटने कान करने के छिए नियुक्त किया जाता था उसे मास्कि कर्मकर कहतें " थे। क्रमेंकरों की नियुक्ति मासिक आगर पर होती थी। फुटकर

१. चुलं बेदवते प्रसावको देवदत्तस्य ।-३-१-१८, पृ० २५४ ।

२. ६-२-३५ ।

<sup>8. 5-2-501</sup> 

४. ४-४-१७, पु० २७५ ।

५. १-३-३२, पु० ९० ।

इ. ५-२-१४, पु० ३७१।

<sup>13. 4-8-40</sup> l

८ ६-१-८५, पूर १२१।

९. ५-४-११६, मृ० ५०९।

१०. तनवीष्टोमृनो मूतो मावी नहासी मानमधीते। कि तर्हि? मृहर्तनमावबीष्टोन आसं त<del>न्त्र</del>मं करोति । मातायाँ मृहुत्ताँ मातः ।–५-१-८०, पृ० ३३९ ।

कर्मकर दैनिक पारिश्रमिक पर खुला काम भी करते थे। कर्मकर का मास पवाग मास से भिन्न भी हो सकता था। जिस तिथि से उसे नियुक्त किया जाता था, उससे लेकर अगले मास की उसी विथि तक का मास उसके वेतन के लिए गिना जाता था, जो सवत्सर मास से भिन्न होता था। यह मास भृतकमास कहलाता था। मास के अतिरिक्त दो, तीन या अधिक दिनों के लिए, वर्ष-मर या दो, तीन या अधिक वर्षों के लिए या सवत्सर (भृतक वर्ष से भिन्न) या अधिक संवत्सरों के लिए करार द्वारा नौकर रखे जाते थे। कृषि के कर्मकरों पर यह वात विशेष रूप से लागू होती थी। किसान का वर्ष वर्षों से प्रारम्भ होता है, इसलिए वाधिक कर्मकर आपाद से ज्येप्ठान्त तक काम करता था। सावत्सिरिक चैत्र से फाल्गुन तक के लिए नियुक्त किया जाता था। समीन वर्ष के किसी महीने से नियुक्त किया जाता था और नियुक्ति के मास तथा तिथि के वाद वर्ष-भर काम करता था। जितने समय के लिए ये लोग नियुक्त किये जाते थे, उसी के आधार पर इनके भेद किये जाते थे। उदाहरणार्थ—समीन, द्विसमीन या द्वैसिक्त। द्विरात्रीण या द्वैरात्रिक, द्व्यहीन या द्वैयित्तक, द्विसवत्सरीण या द्विसवत्सरिक, द्विवर्षण, द्विवर्ष या द्विवापिक आदि। इस प्रकार, वेतन और नियुक्ति की अविध के आधार पर कर्मकरों का वर्गीकरण भाष्य में पाया जाता है।

मृति पर काम करनेवालों के अतिरिक्त कुछ और लोग थे, जो अपने पारिभाषिक अर्थ में न तो शिल्पियों में परिगृहीत होते हैं और न श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। इनमें दन्त-लेखक (दाँतों को रँगनेवाले), नख-लेखक (नाखून रँगनेवाले), अवस्कर-बोधक, आदि का सकेत अप्टा-ध्यायों में और नामोल्लेख काशिका में मिलता है। इस प्रकार के अन्य जीविकार्यों भी रहे होंगे, यह सुनिश्चित है। खेतिहर मजदूरों का उल्लेख कृषि के प्रकरण में हो चुका है।

श्रोतक-उष्णक—कमंकर यद्यपि काम के लिए ही भृति या वेतन पाते थे, तथापि वे सदा ईमानदारी से काम करते हो, ऐसी वात नहीं थी। कुछ कर्मकर कर्म में घ्यान नहीं देते थे और देखते रहते थे कि कही स्वामी तो नहीं आ रहा है। उनका घ्यान दूर से स्वामी के ललाट की ओर रहता था और उसे देखते ही वे दिखावे के लिए काम में घ्यस्त होने का अभिनय करने लगते थे। इस प्रकार, के कर्मकरों को 'लालाटिक' कहते थे। उसी प्रकार कुछ लोग वहुत घीरे-घीरे काम करते थे और एक दिन का काम दो दिन में समाप्त कर पाते थे। ऐसे श्रमिकों को 'शीतक' संज्ञा दी गई थी। साधारण से अधिक फुरती से काम करनेवाले चतुर श्रमिकों को उष्णक" कहते थे, जो शीघ्र करने योग्य कामों को शीघ्र ही कर डालते थे।

१. सवत्सरपर्वणीति वक्तव्यं स्यात्, मृतकमासे मामूत्। -४-४-२१, पृ० १७३।

<sup>7. 4-8-64,</sup> CE, CO, CCI

३. ६-३-७३।

४. ३-२-२२।

५. ४-४-६६ काशिका।

६. य आशु कर्त्तव्यानयादिचरेण करोति स उच्यते शीतक इति। यः पुनराशु कर्त्तव्या-नर्यानात्त्वेव करोति स उच्यते उप्णक इति।---५-२-७२, पृ० ३९७।

७. वही।

राजकर्मी मन्प्यों का भाष्यकार ने एकाविक वार स्वतन्त्र उल्लेख किया है। इन नौक्रो में परस्पर इंप्या रहती थी और वे केवल दिखावे के लिए काम करते थे। एक काम कर लिया तो दुसरा करने में आनाकानी करते थे। यदि उनसे किसी ने कहा कि लो यह कट तो वनाओ, तो त्रन्त उत्तर मिलेगा—'अब मैं कट नहीं बनाऊँगा। मैंने अभी घड़ा ला दिया है।' उन्हें तो काम का बहाना चाहिए। एक स्थान पर राजकर्म करनेवाले तक्षा के विषय मे कहा है कि राज का काम करके फिर वह अपना काम नहीं कर सकता। उसे सारा समय वहीं लगाना पडता है। -राजपुरुष कहने का आगय ही यह है कि वह पुरुष राजा को छोड़कर और किसी का नहीं है। अन्य स्वामियों की निवृत्ति उसके नाम से ही हो जाती है।

श्रमिक नियमित परिश्रम द्वारा चीविकार्जन करते थे, किन्तु ऐसे लोगो की सख्या कम न यी, जिन्हे परिश्रम स्वीकार्य न था। ये लोग या तो माँगकर खा लेते थे या त्रुरा लेते थे। माँगनेवाला की सख्या अविक जान पड़ती है। भोजन तैयार हुआ कि वे आ गये। फिर भी, भोजन तो चढाना ही पड़ता है। भिक्षको के कारण बटलोई चढानातो बन्द नहीं किया जा सकता। यह बात तत्कालीन याचकाविनय की ओर संकेत करती है। फिर, पेट भर जाने पर भी इन भिक्षुकों को संतोष नहीं होता। दूतरे घर पर्याप्त मिल गया, तो भी वे पहला घर नहीं छोड़ तकते। सचय र में रूग जाते हैं।

जो लोग विना परिश्रम किये सेंव लगाकर मालमत्ता निकाल ले जाते थे, वे थे बात। ये लोग झुण्ड-के-झुण्ड साथ रहते थे। इनके रहने का न तो निश्चित स्थान था और न जीविका के लिए निन्चित वृत्ति। अवसर पाकर ये लोग चोरी करते थे। ब्रातो की लनेक जातियाँ यों---र्जंमे कपोतपाक्<sup>र</sup> या कपोतपाक्य, कौञ्जायन सादि । इनके अपने संघ थे । ये लोग प्रारम्भ मे आयुष-जीवी ये और घीरे-घीरे इस रूप को प्राप्त हो गये। सम्भवतः, इनकी स्थित वही रही होगी, जो कुछ समय पूर्व तक कंजड़ो, वनचारों, पासियो भावि की रही है। वात-कर्म से जीनेवाले को बातीन कहते थे।

१. १-४-५०, पृ० १७४।

२. पुरुषोध्यं परकर्मणि प्रवर्त्तमानं स्वं कर्म जहाति। तद्यया तक्षा राजकर्मणि प्रवर्तः मानः स्वं कर्म जहाति।---२-१-१, पृ० २३९।

३. २-२-१, प्०- २४०।

४. १-१-३९, पृ० २५३।

५. २-१-१, पु० २४१।

E. ५-३-११३।

७. त्रातेन जीवति, द्रातेन जीवतीत्युच्यते किमिदं द्रातं नाम ? नानाजातीया अतियत वृत्तयः उत्सेवजीविनः सङ्घाः वाताः तिर्वा कर्म वातम्। वातकर्मणा जीवतीति वातीन ।---५-२-२१, पु० ३७२।

खण्ड ५

राजनीतिक स्थिति

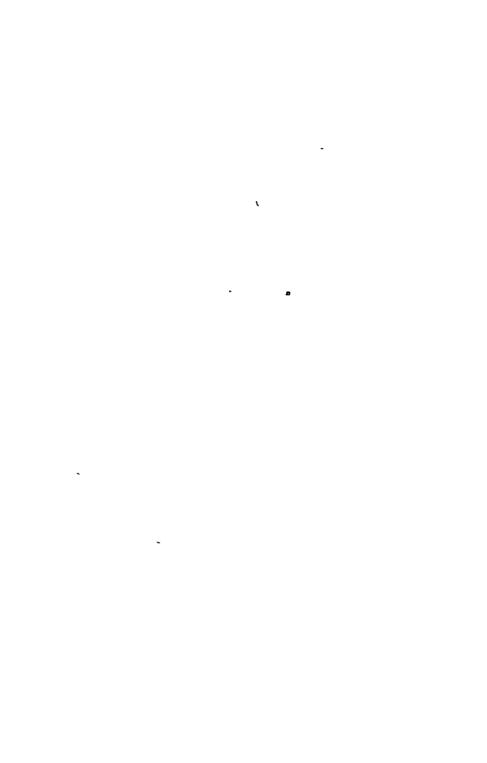

### अध्याय १

### राजतन्त्र शासन

राजाओं की श्रेणियाँ—ऐतरेय ब्राह्मण (८-१४) मे राज्य, वैराज्य, स्वाराज्य, भौज्य और साम्राज्य ये राज्य के कमश उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्वरूप वतलाये है। इनके वासको की उपाधियाँ राजा, विराट, स्वराट, भोज और सम्राट् थी। राजा सामान्य नाम था और विशिष्ट ऐश्वर्य की बोर सकेत न करना होता, तो राजा व्यव्द इन सबके लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त हो सकता था। चाहे इस कारण से हो या इसलिए कि पतजिल के समय मे शेष सब का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, भाज्य मे केवल राज्य के अवीश्वर का ही उल्लेख किया गया है। सम्राट् और साम्राज्यादि शब्द भाष्य मे नही आये है। भोज, भोजपुत्री, भोजदुहिता व्यद, जहाँतक अनुमान है, जनपद-विशेष के शासक के सम्बन्ध मे ही व्यवहृत हुए है। ये शासक अन्यक-वृष्णि थे, भीज्य के अवीश्वर नहीं।

राजा के गुण—राजा नृपति कहा गया है। यह शब्द ही राजा के मुख्य कत्तंव्य और महत्त्व का परिचायक है। भाष्यकार ने उससे सम्बद्ध ऋग्वेद का जो वाक्य उद्धृत किया है, वह भी यह स्पष्ट करता है कि राजा शृचि तथा नृपालक होने से ही उक्त पद का अधिकारी माना जाता था। यह स्पष्ट करता है कि राजा शृचि तथा नृपालक होने से ही उक्त पद का अधिकारी माना जाता था। यह स्पष्ट करता है। पृथ्वी का ईश्वर होने के कारण वह पायिव कहलाता था। पाणिनि के सार्वभौम के दर्शन भाष्य मे नही होते। 'इन और ईश्वर शब्दो को भी भाष्यकार ने राजा का पर्यायवाची माना है। इनमे ईश्वर शब्द सामान्यतया स्वामी के अर्थ मे व्यवहृत होता था। ऐश्वर्य, ईश्वरत्व या ईश्वरभाव ईश्वर का गुण है। उसका यह ईश्वरत्व उसी 'स्व' या सम्पत्ति पर लागू होता था, जो उसके अयीन थी। पाणिनि द्वारा स्वामी, ईश्वर और अधिपति का एक साथ उल्लेख, जिन्हे भाष्यकार ने पर्याय माना है, इस कथन का पोषक है। इसी अर्थ मे पतालि ने

१. ६-३-७०, पू० ३४।

२. त्वं नृणां नृपते जायते शुचिः ।-ऋग्० २-१-१---६-१-१७७, पृ० २२०।

३. ८-३-१५, पु० ४०८।

४. ५-१-४५, पू० ४५२।

५. ५-१-४१, ४२।

६. सभाराजामनृष्यपूर्वा पर्यायवचनस्यैव ग्रहणं भवति । कि प्रयोजनम् ? राजाद्यर्थकम् इनसभम्, ईश्वरसभम् । तस्यैव न भवति—राजसभा । तिद्वशेषणानां च न भवति—पुष्यमित्र-सभा । चन्द्रगुप्तसभा ।—१-१-६८, पृ० ४३४ ।

ब्रह्मदत्त को पचाल का ईश्वर या अघि (पित) कहा है और पचाल को देवदत्त में आघृत (अघि) । अर्थशब्द भी इसी कोटि का है और इन सवका प्रयोग यदि राजा अर्थ में मिलता है, तो औपचारिक रीति से। पाणिनि-सूत्र १-४-४७ तथा २-३-९ तथा उनसे सम्बद्ध भाष्य में ईश्वर राजा का पर्याय नहीं है। ईश्वर शब्द भाष्य में वेद के लिए भी आया है। वह भी औपचारिक अर्थ में ही है।

राजन्वान देश—राजाओं को उनके गुणो के अनुसार पूजित या क्षेप का विषय माना जाता था। सुराजा और किराज शब्द कमश उक्त वर्षों मे प्रयुक्त होते थे। अतिराजा शब्द भी राजा की महत्ता का द्योतक था। जिस देश मे शान्ति एव सुव्यवस्था होती थी तथा राजा अच्छा होता था, उस देश को राजन्वान कहते थे।

राजन्य—राजा सामान्यतया क्षत्रिय होते थे, इसीलिए राजा के अपत्य के लिए प्रयुक्त होनेवाला राजन्य शब्द कात्यायन-काल के आते-आते क्षत्रियवाचक वन गया था। पतजिल ने राजन्य को जातिवाचक माना है, यद्यपि पाणिनि-काल मे वह केवल राजपुत्र का वोषक था। अपत्रियमिल राजपुत्र को राजन कहते थे। भाष्यकार ने राजन्य शब्द का प्रयोग सर्वत्र क्षत्रियभिल राजपुत्र को राजन कहते थे। भाष्यकार ने राजन्य शब्द का प्रयोग सर्वत्र क्षत्रिय अर्थ मे प्रयुक्त होने पर भी पहले यह शब्द मूर्घीभिषिक्त क्षत्रियों के वश्यों के लिए ही प्रयुक्त होता था, सामान्य क्षत्रिय के लिए नही। पचाल आदि जनपदों के प्रतिष्ठापक और शासक सब क्षत्रिय थे। इसीलिए, जनपदों और उनके निवासी क्षत्रियों तथा उनके राजा के लिए एक ही शब्द काम में आता था। पचाल जनपद के निवासी क्षत्रिय और उनका राजा दोनों पाचाल कहलाते थे।

राज-परिवार—महाभाष्य मे राजा के पारिवारिक सदस्यो तथा उनकी पद-प्रतिष्ठा के विषय मे भी सकेत है। राजाओ का समूह राजक, राजन्यों का राजन्यक तथा राजपुत्रो का राजपुत्र कहलाताथा। पाच, दस तथा अनेक राजाओ के समूह को व्यक्त करने के लिए 'पचराजम्,

१. यस्य चैक्वर्यमीक्वरतेक्वरभावस्तस्मात् कर्मप्रवचनीययुक्तात्, अधिब्रह्मवत्ते पञ्चालाः आधृतास्ते तस्मिन् भवन्ति अधिब्रह्मवत्तः पञ्चाक्षेषु । आधृतः सतेषु भवति—२-३-९, पृ० ४-१-२ ।

२. १-१-४७, पू० २८७।

इ. २-१-१, पृ० २५६।

४. ८-२-१४।

प. राज्ञां पत्ये जातिग्रहणं कर्त्तव्यम् राजन्यो नाम जातिः। वव माभूत् राजन इति ।--४-२-१३७, प् १४४।

६. ८-२-८३, पू० ३८८।

७. ६-२-३४, काशि०।

८. ४-१-१६८, पृ० १६३।

९. ४-२-३९, पु० १७८।

दशराजम्' आदि शब्द भाष्य मे आये हैं। पाटलिपुत्र, मगव, मद्र, कश्मीर आदि के राजाओं का पतंजिल ने विशेषत उल्लेख किया है। राजमिंदिपी अपनी जान तथा सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध होती थी। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि दूर पर अव्यक्त मनुष्याकार सौन्दर्य देखकर लोग अनुमान करते हैं कि यह महिषी का या ब्राह्मणी का रूप है। राजा की महिषी से भिन्न पित्याँ राजदारा कहलाती थी। इन्हें राजप्रासाद से वाहर जाने का अवकाश प्राप्त नहीं होता था, इसलिए ये असूर्यम्पश्या होती थी। राजदारा के लिए राजस्त्री शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। राजन या राजन्य के अतिरिक्त राजपुत्री का भी विशेष स्थान था। उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य में राजपुत्रियों के पालन-पोषण एव शिक्षण-संस्कार के विषय मे अनेक उल्लेख मिलते है। कथा-सरित्सागर एवं राजतरिगणी में राजकन्यका के महत्त्वपूर्ण स्थान का वर्णन है। राजा का उत्तरा-धिकारी उसका पुत्र राजकुमार होता था। इसकी वयस्कता-कवच-वारण काल से मानी जाती थी। वयस्क राजकुमार कवचहर कहलाता था। राजकुमारी और राजकुमार राजा की विवाहिता पत्नी की ही सन्तान होते थे। इनमे राजा का प्रथम उत्तराधिकारी 'राजप्रत्येना' कहलाता था।

राज-परिचर—पारिवारिक सदस्यों के वितिरिक्त राजा के प्रासाद में तथा वाहर कर्म-चारियों की वड़ी सख्या रहती थी। ये राजपुरुष कहलाते थे और इन्हें राजा की ओर से विजेप-सम्मान प्राप्त रहता था। यहाँतक कि राजपुरुप-पुत्र तक इस सम्मान के भागी होते थे। भाष्य में तो राजपुरुप-पुत्रों के भी कर्मचारियों का सादर उल्लेख मिलता है। राजा मानवों में श्रेष्ठ या मौलिस्थ था। इसलिए, किसी वर्ग या वस्तु की श्रेष्ठता व्यक्त करने के लिए उसके पूर्व राज शब्द का प्रयोग विशेषण रूप में किया जाता था। राजावव ऊँची जाति के राजा के अब्वों के लिए प्रयुक्त होता था। यहाँतक कि राजमाप, राजवन्त (अगला वडा दांत) आदि शब्दों में राज शब्द केवल श्रेष्ठता के द्योतन के लिए जोड़ा जाता था।

राजपुरुपों में द्वारपाल, छत्रधार और चामरग्राह प्रमुख थे। घावन् या सदेशहर का स्थान भी अवश्य ही महत्त्वपूर्ण रहा होगा। अञ्चर्णों में वह जी झ जानेवाला होता था। '' ये कर्मचारी 'नियुक्त' श्रेणी के थे। चमर चमरी जाति की मृगी के वालों से बनाया जाता था। भाष्य में केशों के लिए चमरी के मारे जाने का उल्लेख है। राजा के व्यक्तिगत सेवकों में परिचारक,

१. २-२-११, पृ० १४६ तथा २-१-२, पृ० २६३।

२. ४-१-१, पू० ११।

३. १-२-६, पु० ६०४।

४. असूर्यम्पस्यानि मुखानि।---३-२-८०, पृ० २२९।

५. १-१-७२, पू० ४५७।

६. ६-३७०, पु० ३४७।

७. ३-२-१०1

८. ४-१-१, पु० १२।

९. ३-२-१, पू० २०१।

परिपेचक, स्नापक, उत्सादक और उद्वर्त्तंक ये नाम याजकादिगण मे मिलते हैं। इसी प्रकार महिष्यादिगण मे प्रलेपिका, विलेपिका, अनुलेपिका, मिणपाली, अनुचारक और भृत्यो का परिगणन है। अन्त पुर मे स्त्रियाँ ही परिचारिकाएँ रहती थी। रैवत्यादिगण (४-१-१४६) मे अश्वपाली, मिणपाली, द्वारपाली और दण्डग्राह नाम आये हैं। राजा के अन्य सामान्य कर्मचारी राजकर्मी कहलाते थे, जिनमे तक्षा से लेकर कुलालऔर कटकार तक सम्मिलत थे। इन लोगो को सम्मानविशेष के प्रदर्शन के लिए राजतक्षा और राजनापित आदि कहा जाता था। विलेपिका के कार्य और उसे प्राप्त होनेवाले वेतन को वैलेपिक कहते थे। राजा की स्नान-सामग्री तथा स्नानव्यवस्था की देखरेख के लिए भी एक निरीक्षक अधिकारी होता था जो, सौस्नातिक कहलाता था। इसी प्रकार चय्यागृह का निरीक्षक अधिकारी सौखशायिक होता था। रात्रि मे राजा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी को सौखरात्रिक कहते थे। राजा के पशुओ की रक्षा करने के लिए गोवल्लव, अश्ववल्लव आदि अधिकारी रहते थे। उनकी सख्यादि की लिखा-पढी और गणना के लिए नियुक्त कर्मचारी गोसख्य, अश्वस्थ्य और पश्चस्थ आदि कहलाते थे।

राज्याभिषेक—राजा अभिषेकपूर्वक सिंहासनारूढ किया जाता था। इस अवसर पर उसे राजसूय यज्ञ करना पडता था। इस यज्ञ के पश्चात् ही राजा के रूप मे उसका प्रादुर्गाव होता था, इसीलिए इस यज्ञ का नाम राजसूय था। ज्ञातपथ ब्राह्मण (५-१-१-१२) मे भी इसका उल्लेख है। राजसूय सामान्य राजा का यज्ञ था। सम्राट् को राज्याभिषेक के समय वाजपेय यज्ञ करना पडता था। भाष्य मे राजसूय, वाजपेय और अश्वमेघ का नाम आया है, यद्यपि पुनर-भिषेक और ऐन्द्र महाभिषेक की चर्चा उसमे नही है।

रित्नगण—राजा के रित्नयों में सेनानी का स्थान प्रथम था। ने केवल सेनानी अपितु, सेनानिकुल प्रतिष्ठा का पात्र था। सेनानिपुत्र, सेनानिकुमारी, सेनानिकुमारी-पुत्र सिमानिक सम्मान के अधिकारी माने जाते थे। इससे यह भी अनुमान होता है कि राजा के समान सेनानी का पद भी यथासम्भव पैतृक होता था। पुरोहित के विषय में विशेष जानकारी भाष्य में नहीं मिलती। "

१. केशेषु चमरीं हन्ति।---२-३-३६, पृ० ४३१।

२. ४-४-४८।

३. १-४-४९, पू० १७४ तथा २-१-१, पू० २३९।

४. ४-४-१, पु० २७३।

५. ६-२-५२, पृ० २७०।

६. राजा सोतव्यः राजा वा इह सूयते इति राजसूयः ऋतुः।—-३-१-४४ काशिका।

७. १-१-६०, पू० ३९२।

८. १-१-३९६1

९. ६-१-७७।

१०. १-२-४८, पृ० ५४४, ४५।

११. ५-१-१२८।

सूत, सूतपुत्री, सूतदुहिता, सूतपुत्र, ग्रामणी, ग्रामणिपुत्र, ग्रामणिकुल शादि का उल्लेख भाष्य मे अनेक वार हुआ है। ग्रामणी सामान्यतया वैश्य होता था। यद्यपि मुख्य ग्रामरक्षक के रूप में उसका सैनिक होना भी सम्भावित है। वह गाँव के मुख्यिया के रूप में ग्राम तया राजा के वीच की कड़ी था। भाष्य में सेनानी और ग्रामणी तथा सूत और ग्रामणी का वार-वार साथ उल्लेख आने से सहज अनुमान होता है कि ये तीन पद राज्य में वहुत अधिक महत्त्व के तथा परस्पर निकट रूप से सम्बद्ध थे। रें रत्नी लोग राजकृत्वा कहलाते थे; क्योंकि अभिषेक-काल मे इन सवकी स्वीकृति से ही राजा सिहासन पर बैठता था। ध

मन्त्रिपरिषद्—राजा की सलाहकार-परिषद् मे अमात्य रहते थे। महामात्र परिषद् का प्रमुख होता था। वह प्रधान मत्री के नाते सव मित्रयों के ऊपर था। महाभारत मे सुमन्त्र और सजय महामात्र कहे गये हैं, यद्यपि वे सूत थे। राजा अमात्यों से परामशं अवश्य करता था, किन्तु निर्णय करने मे स्वतन्त्र था। विशेष परिस्थितियों मे राजा परिषद् के स्थान पर केवल महामात्र से परामशं करता था। ऐसे परामशं अत्यन्त गुप्त होते थे और अषडक्षीण कहलाते थे। अमात्य राजा के अधीन काम करते थे। वे राजा की उपस्थिति मे परतन्त्र होते थे, किन्तु किसी विषय मे राजा द्वारा निर्णय ले लिये जाने पर उसे कार्यान्वित करने मे स्वतन्त्र रहते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने अमात्यों को राजा के समवाय मे परतन्त्र और व्यवसाय मे स्वतन्त्र कहा है। प्रजा के वीच अमात्यों की स्थिति राजा के समवाय में परतन्त्र और व्यवसाय में स्वतन्त्र कहा है। प्रजा के वीच अमात्यों की स्थिति राजा के बाद सबसे ऊँची थी। यह केवल राजा की ही अपेक्षा अधिकार में न्यून थी। अमात्य का अर्थ है समीपस्थ। यह शब्द यथार्थ था। अवान मत्री या महामात्र प्राय ब्राह्मण होता था। भाष्यकार का राजबाह्मण समवत प्रधान मत्री ही है। राजबाह्मण के साथ भाष्यकार ने राजबाह्मण का भी उल्लेख किया है। राजबाह्मण के कारण इसे भी विशेष सम्मान होता था। आर्यब्राह्मण और राजबाह्मण पर्याय जान पड़ते है। सम्भवत, जिस समय पुरीहित और मंत्री के पद सयुक्त थे, उस युग मे राजब्राह्मण और आर्यब्राह्मण दोनो शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते थे। वाद में जब दोनो पद अलग-अलग हो गये, तब राजब्राह्मण शब्द केवल पुरीहित

१. ७-१-५६, पृ० ४४ तया ६-१-७१, पृ० १०३।

२. वही।

३. वं ० इण्डेक्स १-२४७ तथा २-३३४, शत० सा० ५-३-१-६।

४. ७-१-५६, पूर ५४।

५. महाभारत, १५-१६-४1

E. 3-7-841

<sup>6. 4-8-01</sup> 

८. अमात्यादीनां राज्ञा सह समवाये पारतन्त्र्यं व्यवसाये स्वातन्त्र्यम्।—१-४-२३,

९. परस्मिन्न्यूनतामेति ययामात्यः स्थिते नृषे।—५-३-५५, पृ० ४५३।

१०. ४-२-१०४, पू० २०४।

११. ४-१-१, पू० १२।

के लिए रूढ हो गया और राजब्राह्मणी का स्थान अन्त पुर मे पुरोहित के समान सम्मान्य बना रहा। राजकुमार और राजकुमारी के साथ ही राजब्राह्मण और राजब्राह्मणी का उल्लेख इस वात का द्योतक है कि राजब्राह्मण का पद मत्री के समकक्ष था। राजसख भी मत्री के समकक्ष था। यह राजा का नर्मसचिव तथा व्यक्तिगत सलाहकार होता था। परवर्ती सस्कृत नाटको का विदूपक राजसख ही है।

मित्रयों का समूह विचार-विमर्श-काल में परिषद् कहलाता था। परिषद्-युक्त राजा को परिपद्धलें कहले थे। परिपद् में किये गये निर्णय परिपत्तीण कहलाते थे। में भाष्य में विदित होता है कि राजकीय परिपद् के अतिरिक्त घामिक परिषदे भी होती थी, जिनमें स्वीकृत मत या सिद्धाल्य समझें जाते थे। कुछ सिद्धान्त किसी विशेष परिषद् द्वारा स्वीकृत होते थे और उसके विशेष क्षेत्र में ही प्रमाण माने जाते थे। कुछ सिद्धान्त सर्वमान्य होते थे, जिन्हें सव परिषद् स्वीकार करती थी। उदाहरणार्थ-पाणिनीय व्याकरण सर्ववेद-पारिषद् शास्त्र था। सामाजिक परिपदें भी इस युग में थी। सम्भव है, इनका स्वरूप जातिविशेष की पचायतो-जैसा हो। परिषद्-सम्बन्धी विषयों या वातों को पारिषद् कहते थे। परिषद् में भाग लेनेवाले पारिषद कहलाते थे।

सभा—प्रत्येक राज्य मे एक सामान्य सभा होती थी, जो राजसभा कहलाती थी। चन्द्रगुप्त मौर्य और पुष्यमित्र की भी अपनी राजसभा थी। इसे इनसभ और ईश्वरसभ भी कहते थे। सभा शब्द दो अर्थों मे प्रचलित था—व्यक्तियों का सघात या समूह और गृह या शाला। प्रामसभा जो ग्राम या नगर की सामान्य सम्पत्ति होती थी, चूत खेलने तथा अन्य मनोरजनों के काम आती थी। इसी मे ग्रामणी के नेतृत्व मे सामान्य हित की बातो पर विचार-विमर्श होता था। राजसभा मे राज्य-भर के प्रतिप्ठित जन भाग लेते थे। ये लोग सभासद कहलाते थे। सभासद का पद सम्मान का माना जाता था। सभासद लोग सामान्य प्रजा से उपहार भी प्राप्त करते थे। इस सभाओं मे स्त्रियाँ नहीं भाग लेती थी। सभा मे भाग लेने का अधिकारी या उनमे श्रेष्ठ वक्ता सम्य कहलाते थे। सभा का सचालन या नेतृत्व सभासन्यन कहलाता था। सभासन्नयन से

१. २-१-२४, पू० २८०।

२. ३-३-१०८, पु० ३१७।

३. ५-२-११२।

४. १-१-७२, पृ० ४५८।

<sup>4. 8-8-881</sup> 

इ. १-१-६८, पृ० ४३५1

७. ४-२-२३, २४।

८. १-१-६८, पृ० ४३५ १

९. गामस्य तदहः सभायां दीव्येषुः।---२-३-६०, पृ० ४४८।

१०. गां घ्नन्ति, दीव्यन्ति, सभासद्म्यः उपहरन्ति।---२-३-६०, पृ० ४४८।

११. कर्य नाम स्त्री सभायां साधुः स्यात्।—४-१-१५, पु० १४०।

१२. ४-१-११५।

सम्बद्ध व्यक्ति को साभासन्नयन कहते थे। वेद मे सभ्य के लिए सभेय शंब्द व्यवहृत हुआ है सीर सतान के वीर होने के साथ-साथ . उसके सभेय होने की भी कामना की गई है। र

दुर्ग--राजा का एक दुर्ग होता था, जिसके लिए राज्य के केन्द्रीय स्थान मे भूमि का चयन किया जाता था और उसमे दृढ दुर्ग का निर्माण होता था। दुर्ग शब्द ही उसकी अप्रवेज्यता का सुचक है। भाष्य में दुर्ग के विषय में अधिक विवरण तो उपलब्ध नहीं है, किन्तू उसके प्राकार और परिखा आदि का वार-वार उल्लेख हुआ है। काशिकाकार के अनुसार परिखा दो या तीन पूरुप गहरी होती थी। दुर्ग वनाने के लिए ऐसी भूमि ढुँढी जाती थी, जिसमे परिखा वन सके। इस भूमि को पारिखेयी कहते थे।

कोष--कोप की वृद्धि के अनेक साधन थे। कुछ धन उपदा और उपहार से प्राप्त होता था। इछ दण्ड से आता था और कुछ कर से। पतजिल ने राजाओ को हिरण्यार्थी कहा है, जो येन केन प्रकारेण दण्ड की रक्षि वसूल करना चाहते थे। कर को गुल्क कहते थे। राजा उन नगरी और ग्रामो से वहत प्रसन्न रहता था, जिनमे सब प्रकार शान्ति रहती थी और अच्छी पैदावार होती थी। इनके लोग कुछ बचाकर भी रख लेते थे। इन्ही पूरो से राज्यकोप को भी उचित आय की काशा रहती थी। भाष्यकार ने वायस्थानों का उल्लेख किया है। जिन स्थानों से राजा को कर द्वारा घन की प्राप्ति होती थी, वे आय-स्थान कहलाते थे। नगर मे विकने के लिए आनेवाले माल पर शुक्क लिया जाता था। आपण, गुल्म, (वनसम्पत्ति), खनि तथा नदीतर आय के साधन थे । नदी-शुल्क को तरपण्य कहते थे ।'' भाष्यकार ने शुल्क के अनुसार उसे वसूल करनेवाले अघि-कारियों के नाम दिये हैं। ये अधिकारी शुल्क के आधार पर पचक, सप्तक, अध्टक, नवक, दशक आदि कहे जाते थे।

राजा के कर्त्तव्य--राजा का मुख्य कार्य था--आक्रमण एव अन्य सकटो से प्रजा की रक्षा । ११ अपनी भूमि की रक्षा तो अपने अस्तित्व के लिए ही आवश्यक थी। इसी कार्य के कारण राजा को महीपाल, <sup>१२</sup> नृपति और नृप कहते थे। इसके लिए उसे दुर्ग, कोप और सेना की आवश्यकता होती थी।

१. १-१-७३, पु० ४६०।

२. वीरो सभयो यजमानस्य पुत्रो जायताम्।--४-४-१०६।

३. ३-२-४८, पु० २१७।

४. ३-२-१०१, पु० २३६।

५. ४-१-२४, काशिका०।

E. 4-8-801

७. ५-१-४७, पु० ३२३।

८. १-१-१, पृ० १०३।

९. क्षेत्रे सुभिक्षे कृतसञ्चयानि पुराणि राज्ञांविनयन्ति कोपम्।---५-४-६८, पृ० ४९९।

१०. १-१-२२, पु० २०५1

११. प्रजामेको रक्षत्यूर्जमेका।—१-१-२४, पृ० २१६।

१२. ७-२-२३, पू० ११७।

मन्त्रिपरिषद्, सभा तथा दुगं और कोषादि से सम्बद्ध राजा के ऐश्वयं को राजवचम् कहते थे! प्रतिरक्षा के लिए राजा सेना रखता था। सेना मे स्थायी और अस्थायी दोनो प्रकार के यो द्वाहोते थे। भाष्य मे राजा को वृद्धसेन कहा है। राजा की बड़ी सख्या मे गज और अश्व पालते थे। सेना की उत्तमता और विशालता उनपर निर्भर करती थी। भाष्यकार ने कहा है कि केवल वाते करने या 'न न' कह देने से विपत्ति नहीं टल जाती, अन्यथा राजा लोग हाथी-घोड़े न पालते, केवल 'न न' ही कह देते। प

अधिकारी—पाणिनि ने आयुक्ता, युक्त, नियुक्त अधिकारियो, विभागाध्यक्षो एव भाण्डागारिक आदि विशिष्ट उच्चाधिकारियो का उल्लेख किया है। भाष्यकार ने सम्पूर्ण राज्याधिकारियो के दो विभाग किये है—ग्रामीण और नागरिक। ये कर्मचारी अधिकृत कहलाते थे और इनकी नियुक्ति राजा के निर्देश से होती थी और वे उसी से निर्दिश्यमान कार्य करते थे।

राज्य के उच्चाधिकारियों में राष्ट्रिय का पद बहुत महत्त्वपूर्ण था यदि राज्य बड़ा होता, तो राजा अपने युवराज या किसी अन्यपुत्र अथवा विश्वस्त जन को राज्य के एक भाग का राष्ट्रिय नियुक्त कर उसके हाथ में वहाँ का सारा आन्तरिक प्रवन्ध सौंप देता था। मौर्य राजाओ, छदामा एव पुष्यिमत्र सभी ने अपने राज्य में राष्ट्रिय नियुक्त किये थे। अशोक स्वय विविशा में राष्ट्रिय रहा था। इसी प्रदेश में पुष्यिमत्र ने भी विविशा में अपने पुत्र अग्निमित्र को राष्ट्रिय पद पर नियुक्त किया था। गिरनारस्थ छद्रदामा के शिलालेख में भी चन्द्रगुप्त मौर्य के राष्ट्रिय वैश्य पुष्यगुप्त का उल्लेख है। पाणिनि और पतजिल दोनो राष्ट्रिय पद से परिचित थे।

दूत राजा का अत्यन्त विश्वासपात्र अधिकारी था। वह अन्य राज्यों से साथ सम्वत्य का माध्यम था। दूतों के नाम उस देश के आधार पर रखे जाते थे, जिनके लिए उनकी नियुक्ति की जाती थी। उदाहरणार्थ-सुष्न को भेजे गये दूत को सौष्न कहते थे। दूत का कार्य दूत्य कहलाता था। दूत के द्वारा भेजा जानेवाला सन्देश 'वाचिक' कहलाता था। उस सन्देश के अनुसार किया

१. ५-४-७८, पूर ५०४।

२. २-४-१९, पु० ४७१।

इ. २-२-६, पु० ३३९।

४. वही।

५. यदेतलभोमाहात्म्यं स्याल जातु चित्राजानो हस्त्यश्वं विभृग्रुनेत्येव राजानो सूपः।— २-२-६, पृ० ३३९।

६. २-३-४०, ४-४-७०, ६-२-६६, ६-२-६७।

७. स्रोकेऽधिकृतोऽसौ ग्रामेऽधिकृतोसौ नगर इत्युच्यते यो यत्र व्यापार गच्छति । निर्विश्य-मानमधिकृतं गम्यते ।---१-३-११, पृ० ४२।

८. ४-२-९३, पू० २०२।

९. १-३-१०, प्र ४०।

गया काम 'कार्मण' कहा जाता था।' राजा लोग नगर एव राज्य के समाचार लाने के लिए गुप्तचर रखते थे। ये लोग कर्णेजप या सूचक कहलाते थे।

राज्य के कार्य अनेक दृष्टियों से किये जाते थे। राजा के हित की दृष्टि से किये जानेवाले कार्य राजभोगीन श्रेणी के होते थे। सेनानिभोगीन और ग्रामीणभोगीन कार्य सेनानी और ग्रामणी हित की दृष्टि से होते थे। वडें-वड़ें आदिमयों के अनुकूल कार्य माहाजनिक कहलाते थे। ग्राम-सभा था पचायत के हित के कार्यों को पचजनीन कहते थे। सार्वजनिक हित की वाते, सार्वजनिक, सर्वजनीन, विश्वजनीन, सर्वीण या सार्व होती थी।

१. वाचो च्याहृतार्थायाम् तद्युक्तात् कर्मणोण् तदित्यनेन कि प्रतिनिर्दिश्यते ? वागेव वाचा व्याह्रियते तत्कर्मणा क्रियते ।—-५-४-३५, ३६, पृ० ४९२।

२. ३-२-१३, पृ० २११।

३. ५-१-१०, पू० ३०२।

## अध्याय २

# संघ-ज्ञासन

#### गणतन्त्र

संघों के प्रकार--दूर्नरे प्रकार के जनपद गणतन्त्र थे। ये संघ कहलाते थे। भाष्यकार ने मंघ बद्ध का प्रत्रोग समुदाय या नमूह के अर्थ में किया है। पाणिनि ने पशुओं के समूह को नर कहा है। मानव-संघ या समूह तीन प्रकार के होते थे-छात्रों के सघ, जो बीढों के थमण-मधा या, मिल्-मंघो के समान थे। पता नहीं, इनका अपना कोई विवान था या नहीं। गाप्य ने केवल ओडमेच्य, वामरय आडि छात्रमंत्रों के लिए रूड गन्दों के नाम निये हैं, जिनमें इनना ही पता चलना है कि उनके समय मे एक गुरु की समस्त शिष्य-प्रशिष्य-मण्डली मंत्र के रूप मे नगिलत होती थी। दूसरे प्रकार के संघ सामाजिक थे, जो किमी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मगळित होते थे। ब्रातीनों के संव इसी प्रकार के थे। <sup>र</sup> तीसरे प्रकार के सव राजनीतिक थे, जो शामन-पढ़ित की दृष्टि से एकराज-पद्धति के ठीक उल्टे थे। इस प्रकार के सबी में जानन की डोर एक राजा के हाथ में न रहकर जनपद के मूल निवासी क्षत्रिय जानि के अनेक प्रभावगाली लोगों के हाय में रहती थी। ये प्रभावगाली जन क्षत्रियवंशीय होने ये और राजन्य कहलाते थे। डॉ॰ जायसवाल(हि॰ पा०,पृ० २८) के मत से घार्मिक संघ राजनीतिक नघों का अनुकरण-मात्र थे। उनकी घारणा है कि पाणिनि ने मॅच यद्य का प्रयोग सदा राजनीतिक सघ के वर्ष में ही किया है। इस वात की पुष्टि जैमा जि ऊपर कहा जा चुका है, पाणिनि-मूत्रो से नहीं होती।

**अभिषिक्त बंदय अत्रिय—स**च-जासन में शक्ति एक राजा के हाथ मे केन्द्रित न होकर समग्र क्षत्रिय जाति मे विनक्त रहती थी। क्षत्रिय राजा के क्षत्रिय अपत्यो को राजन्य कहते थे। राजन्य बच्च भाष्यकार के अनुसार जातिवाचक था। ये राजन्य लोग ही मब के वास्तविक शासक होते थे। परियेक परिवार का कुलवृद्ध संघ-समा का मदस्य होना था। लौकिक गोत्र के स्थविग्नर,

१. मानुवाणां सङ्घः ४-१-१२१, पृ० १२३; स्त्रैणानां सङ्घः---४-१-८३, पृ० ९७३

२. ग्राम्यपज्ञुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री।--१-२-७३।

अाँचमेळ्यानां सङ्घ बौद्दमेघः ४-१-७८, पृ० ८१; वामरयानां सङ्घः ४-१-१५१, पु० १४८।

४. उत्सेवसीविनः सङ्घाषाताः।—५-२-२१, पृ० ३७२।

५. सित्रयादेकराजादिति वक्तव्यं सङ्घप्रतिषेषार्थम् ४-१-१६८।—मृ० १६२;संरवाया संज्ञासङ्घसूत्राच्यवनेषु ।---५-१-५८

इ. राज्ञोऽपत्ये जातित्रहणं कर्त्तव्यम् । राजन्यो नामजाति वन मासूत् ? राजन इति ।— ४-१-१३७, वृ० १४४।

ज्यायान, युवा ये वर्ग इस वात की ओर सकेत करते है कि महत्त्वपूर्ण विषयों मे परिवार का स्थ-विरतर सदस्य ही परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। इस प्रकार सघ के अनेक शासक होते थे और वे सब राजा कहलाते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने जनपद के राजा के लिए एकवचन का और सघ के राजाओं के लिए बहवचन का प्रयोग किया है। र सम्भवत इसीलिए पाणिनि ने अन्वक-विष्ण-कुलो के राजन्यों के वहवचन द्वन्द्व का ही उल्लेख किया है। रेड्स सूत्र की काशिकाकृत व्याख्या से यह भी पता चलता है कि एक क्षत्रिय जाति में सारे परिवार या उप-जातियाँ राजन्य नहीं होते थे। राजन्य केवल अभिषिक्त वश्य कहलाते थे। उदाहरणार्थ, अन्यको और विष्णयो में' श्वाफल्क, चैत्रक, रोघक, शिनि और वासुदेव राजन्य थे, किन्तु द्वैप्य और हैमायन राजन्य नहीं थे। इस प्रकार अन्वक-वृष्णियो मे राजन्यता कुछ विशिष्ट कूलो तक ही सीमित थी। "अन्वक और विष्ण प्राणों में सात्वत कहे गये है। ऐतरेय (८-१४) में सात्वतों में इन्हें भोज कहा है। महा-भारत (सभा० पर्व ३७-५) के अनुसार दशार्ण (वृष्णि) राजहीन थे। कौटिल्य (१-६-३) ने इन्हें सघ माना है। द्वैपायन को अप्रसन्न करने के कारण ये अवसाद को प्राप्त हुए। इनके ईसा-पूर्व प्रथम शती के गण के नाम के सिक्के मिले हैं। इनपर राजा का नाम नहीं है। किन्घम के मत से विना राजा के नामवाले सिक्के गण के नाम पर है। यथा—'आर्जुनायनानाजय, (किन्यम क्वाइन्स' बाफ ऐन० इण्डिया, पु० ७०,७७,७९ प्लेट-सच्या ४,६,८) । यौचयो के सिक्के मन्त्रघरो और ' गण दोनो के नाम पर है। वृष्णियों के सिक्के सबसे भिन्न है, जो गण और राजन्य दोनों के नाम पर हैं। अमरकोश (अ० १०) के अनुसार राजाओं की सामान्य सभा (काउसिल) को राजक और ' गण (सिनेट) को राजन्य कहते थे। प्राच्य देश मे लिच्छिति सघ मे राजन्यो की सख्या बहुत अधिक थी। वहाँ लिच्छिवियो का प्रत्येक कुल-वृद्ध राजन्य माना जाता था और सघ का सदस्य था।

आयुषजीविसंघ—सघ-कासित जनपदो के शासन-विधान एक-से नही थे। इनमे कुछ विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे थे और कुछ सुसगठित। भाष्यकार के विभिन्न उद्धरणो से अनुंमान होता है कि अन्वक, वृष्णि, 'सुद्रक, मालव, यौचेय, पचाल और विदेह (?) समुन्नेत सघ थे।'
अविकसित सघ आयुवजीवी थे। पाणिनि ने क्वागणिको, वेतनजीवियो, वस्नको और क्रयविकियको के साथ आयुवियो या आयुधिको का उल्लेख किया है। इन आयुधीय या आयुधिक लोगो। की जीविका के साधन उनके आयुध थे।' पतजिल ने आयुध वाब्द की जो व्यास्था की है, उसके अनुसार ये आयुधिक लोग योद्धा क्षत्रिय जातियों के थे और सैनिक का कार्य करते थे। कीटित्य ने अयुधियों को शस्त्रोपजीवी कहा है, जो राजशब्दोपजीवी के ठीक विपरीत है। डॉ॰ जायसवाल

१. ४-१-१६३, १६५ पृ० १५५ से '१६१।

२. ४-१-१६८, पु० १६२।

<sup>3. 4-2-381</sup> 

४. द्वैप्य हेमायनाः राजन्य ग्रहणिमहाभिषिक्तवंश्यानां क्षत्रियाणां ग्रहणार्थम् । एते च नाभिषिक्तवश्याः ।—वही, काशि० ।

५. ४-४-११ से १४ तक।

६. आयुध्यन्ते तेनायुषम् ।—३-३-५८, पृ० ३०८।

के मत से जिनके शासन-विधान में युद्धकला का सर्वोपिर महत्त्व था, वे शास्त्रोपजीवी तथा जिनके विद्यान में 'राजा' उपाधि घारण करने का अधिकार साधारण जनो को था, वे जनपद राजशब्दी-पज़ीवी कहे जाते थे। बौद्ध साहित्य में वर्णित प्रजातत्र में निर्वाचित सभापित को राजा का पर मिलता था। यो नागरिक भी साधारण तौर पर राजा कहे गये है, क्योंकि वे ही सर्वोच्च सत्ता का निर्माण करते थे और उनमे प्रत्येक राजा चुना जाने का अधिकारी भी था (हिन्दू पालिटी,पु० ६४)। रीज डेविड्स (बुद्ध इण्डिया, पु० १४) के अनुसार गणराज्यों में एक समापति चुना जाताथा। वह सभा का सत्र न रहने पर राज्य का सभापति होता था। उसे राजा की उपाधि प्राप्त रहती थी। पाणिनि के अनुसार आयुचिकों के सघ आयुघजीविसघ कहलाते थे। इनमे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य लोग भी थे। क्षत्रियो मे भी राजन्य तथा सामान्य क्षत्रिय ये दो भेद थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये सघ राजनीतिक थे और इनका अपना शासन-विधान था। सत्ता राजन्यों के हाथ में थी। इन सघो में रहनेवाले ब्राह्मण भी आयुघजीवी थे या नहीं, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, किन्तु अधिक सकेत इस बात के है कि ये भी आयुषजीवी थे। वैसे आयुषजीविसघ से इतना ही स्पप्ट होता है कि इन सघो की शासन-सत्ता आयुघजीवियों के हाथ में थी। ये सघ वाहीक प्रदेश में थे और उसके बाहर भी। वाहीक मे इनका बाहुल्य था। भाष्यकार कीण्डीवृस, क्षुद्रक और मालव इन आयुष्रजीवी सघो से परिचित थे। गोपालव ब्राह्मण और शालकायन राजन्य वाहीकस्य आयुषजीवी सम्र थे। मल्ल और वतण्ड सम्र वाहीक के अन्तर्गत थे, किन्तु आयुषजीवी नही। काशिकाकार ने शवर और पुलिन्द ये वाहीक-वाह्य आयुष्ठजीवी सघ वतलाये हैं। काशिकाकार ने कीण्डीवृस, क्षुद्रक और मालवो को नाहीकस्थ कहा है। अभष्य मे कीण्डीवृस और वतण्डों का उल्लेख सम्मान के साथ हुआ है। कौण्डीवृसीवृन्दारिका, कौण्डीवृस्य वृन्दारिका, वतण्डीवृन्दारिका और वातण्ड्य वृन्दारिका शब्द इन गोत्रो की स्त्रियो के प्रति आदर के परिचायक हैं। केवल एक स्थान पर वतण्ड स्त्री की निन्दा की गई है और उसके कारण उसकी सन्तान को भी निन्दित कहा है, किन्तु उसमे वतण्ड का महत्त्व नही है। ' वह 'ण' प्रत्यय के णित्व की सार्थकता के प्रमाण के लिए उदाहरण वनाया गया है। फिर भी, कौण्डीवृसो और वतण्डो का उल्लेख उनकी स्त्रियों के सन्दर्भ ं में ही सर्वत्र हुआ है, यह बात ध्यान देने योग्य है। क्या आजकल की वल्लोची स्त्रियों के समान ये स्त्रियाँ भी दूर-दूर तक आती-जाती थी और इसीलिए दूर प्रान्तो के लोग भी उनसे परिचित थे <sup>?</sup> ऐसा हो, तो गोत्र स्त्री के कुत्सित होने के कारण उसकी सन्तान का 'वातण्ड जाल्म' कहा जाना और अविक सार्थक हो जाता है। जो हो, वतण्डो से लोग सुपरिचित थे। वतण्ड आगिरस थे और उनसे भिन्न भी। आगिरसो के अपत्य वातण्ड्य कहलाते थे और अन्य लोग वातण्ड। भाष्य-कार ने उनके आगिरस गोत्र का जोर देकर उल्लेख किया है।

१. आयुष्ठजीवी सङ्घात्रम्यङ वाहीकेष्वत्राह्मणराजन्यात्।—-५-३-११४।

२. वही, काशिका।

३. ६-३-३४, पृ० ३१५।

४. गोत्रस्त्रियाः कुत्सेन णच वातण्डो जाल्मः ।-४-१-१४७, पू० १४५।

५. ४-१-१०८, पूर १३४।

वृक, दामन्यादि (दामनी, औलिप, लाकिदन्ती, काकरिन्त, काकदिन्त, शत्रुन्तिप, सार्व-सिन, विन्दु, मीक्नायन, उलम और सावित्रीपुत्र), त्रिगर्त्तप्ट (कीण्डोपर्य, दाण्डिक, कौप्टिक, जालमानि, ब्रह्मगुप्तीय, जानिक या जालिक), पर्वादि (पश्, असुर. रक्षस्, वास्हीक, वयस्, मरुत्, दशाह्रं, पिशाच, विनाल, अश्चित, कार्पापण, सत्वत् और वसु), तथा यौधेयादि (यौवेय, कौशेय, कौशेय, गौकेय, गौकेय, गौकेय, गौकेय, गौकेय, गौकेय, गौकेय, गौकेय, गौकेय, वार्त्त्यं, वार्त्त्यं, जावालेय, त्रिगर्त्तं, मरत और उनीनर) ये वाहीक-प्रदेश से वाहर के आयुवजीवी सघ थे। यह भी मनोरजक वात है कि वाहीक-सघो के तमान पन्विद और पौयेयादि सघो की स्त्रियों के भी सघमूलक नामों के लिए पृथक् नियम थे। उदाहरणार्थं—क्षत्रिय जनो तथा उनके जनपदों में स्त्र-स्त्रामिमाव सम्त्रन्व की चरमोत्कृष्टता वतलाने के लिए उनका रूप एक ही होता था। अङ्गा या पर्शव यह बहुवचनान्त प्रयोग अंग या पर्श्व क्षत्रियों और जनपदों के लिए समान होता था। किन्तु स्त्रियों काङ्गय या पार्शव्य कहलाती थी। पृग, बात तथा समस्त आयुघजीवि-सघो में स्त्री-पुरुषों के वीच यह अन्तर किया जाता था। इससे इस वात का सकेत मिलता है कि जनपदों का स्वतन्त्र अस्तित्व उनके योद्धा पुरुषों के कारण माना जाता था, स्त्रियों के कारण नहीं। पर्शु, रक्षस् और अमुर जनपदों की पर्शू, रक्षा और अमुरी स्त्रियों का उल्लेख भाष्यकार ने किया है एव यौवेयादि सघो की स्त्रियों का सामान्यत नाम-ग्रहण किया है।

वृक या वार्केण्य तथा योवेयादि गणो मे त्रिग्तंषप्ठ, भरत और उशीनर से भाष्यकार में भली भाँति परिचित थे। उत्कृष्ट और उन्नत यौवेय सघ के विषय में कोई जानकारी भाष्य से नहीं प्राप्त होती। पाणिनि ने पर्वताभिजनीय आयुधजीवियों के लिए विशेष प्रत्यय का विद्यान किया है। काशिकाकार ने हृद्गोल, अन्यकवर्त और रोहितिगिरि पर्वत को आयुधजीवियों का अभिजन वतलाया है। उन्होंने साकाश्य को इनका निवास कहा है। इससे पता चलता है कि आयुधजीवी क्षत्रिय पहले इन पर्वतों के ही निवासी थे। वहाँ से वे वीरे-वीरे उत्तर और मध्य देश में फैल गये। 'डॉ॰ वा॰ श॰ अग्रवाल के मत से (पा॰ पृ॰ ४३५) आयुधजीवियों का प्रदेश कश्मीर से अफगानिस्तान (रोहितिगिरि)तक फैला हुआ था। हिंगोल जलालावाद जिले का वर्तमान हिंद और अन्यकवर्त अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी जिला अन्यखुई है। आयुधजीवी-सघ उत्तर भारत में सिन्धु के पिक्चम हिन्दुकुश के दोनों ओर, सीमान्त-सेंत्र एव अफगानिस्तान के एक भू-भाग मे थे। इनमे बर्दिस्तान की जातियाँ भी ज्ञामिल थी। भाष्यकार दारद सघो

१. ५-३-११५ से ११७।

२. ५-३-११९ तथा २-४-६२।

३. ४-१-१७७ पृ० १६५।

४. ४-१-१६१, पु० १५४।

५. ८-१-५, पू० २७०।

६. २-४-६६, पृ० ५०४।

७. २-४-१९, पू० ४७०।

८. ४-३-९१ काशिका।

से सुपरिचित थे। उन्होंने इनका उल्लेख तो किया ही है। दारदिका, दरद वृन्दारिका या दारद वृन्दारिका की भी चर्चा की है।

श्रातीन--इनके अतिरिक्त भाष्यकार ने वातसघो का वर्णन किया है। ये सघ समक्त. .राजनीतिक न होकर जीविकामुलक थे, जिनमे अनेक जातियो के लोग सम्मिलित रहते थे। इनकी कोई निश्चित जीविका न थी। ये लोग उत्सेघ द्वारा निर्वाह करते थे। इनके कारण इनके जीविका-कर्म का नाम भी बात पह गया था और जो लोग बात-कर्म द्वारा जीविकार्जन करते थे, वे ब्रातीन कहे जाते थे। पाणिनि ने भी ब्रात-कर्म को जीविका का साधन बतलाया है। र काशिकाकार ने उत्सेघ शब्द का अर्थ शरीर माना है और उत्सेघजीवी का अर्थ शरीरायास से जीनेवाला। उन्होंने वात-सघ के सदस्यों की ही वातीन सज्ञा मानी है। सघ से वाहर के उत्सेघजीवी वातीन नहीं कहलाते थे। काशिकाकार ने ऐसे सघी मे कपोतपाक, ब्रीहिमत, कौजायन और ब्राघ्नायन की नामो-ल्लेख भी किया है। वात्य वैदिककालीन सघ है। शतपथ ब्रा० (४-१-५) मे गाँव-गाँव घुमने-वाले शर्यात मानव का वर्णन है। सम्भवत , वर्त्तमान कजड तथा अन्य घुमक्कड जातियाँ, जो आज भी शारीरिक श्रम और उत्सेघ दोनो से निर्वाह करती है, बातीनो के ही अवशेष रूप है। इनके नाम प्राय काशिका मे लल्लिखित नामो से मिलतै-जुलते है। इन जातियो मे प्राय जरायनपेशा हैं। डॉ॰ वा॰ श॰ अग्रवाल ब्रातो को राजनीतिक सघ मानते हैं। उनके मत से वे एक नायक के नीचे, जिसकी स्थिति ग्रामणी के समान ही थी और जो नायक के चिह्न के रूप मे राजतिन्छ (आभूषण) पहनता था, सगठित थी। ये लोग राजनीतिक विकास की पहली सीढी पर थे। पचासद् ब्राह्मण (५-१८) भी ब्रात्यो से परिचित है। तैत्तिरीय सहिता (२-३-१०३) तथा मैत्रायणीय स० (२-२-१) के अनुसार ग्राम आत्मावलम्बी कार्पोरेशन था और ग्रामणी, सम्भवत , उसका निर्वाचित अधिकारी होता था। वह ग्रामवादी भी था।

पूग-पाणिनि ने पूगो का उल्लेख किया है। काशिका के अनुसार ये भिन्न-भिन्न जातियों के सम थे। ये लोग भी नातों के समान अनियतवृत्ति लोग थे और द्रव्य-प्राप्ति के लिए सगिठत थे। अर्थकाम-प्रधान होने से अनुमान होता है कि ये लोग उत्सेघ का आश्रय न लेकर व्यापारित को जीविका का साघन बनाते थे। ये नातों की अपेक्षा अधिक सम्य एव सस्कृत थे। ग्रामणी इनका नेता होता था, जो सामान्यतया वैश्य होता था। काशिका ने पूगो को गण कहा है और उन गणों के नाम गिनाये है। उनके ये सगठन राजनीतिक मालूम होते हैं। सम्भवत, पूग राजनीतिक एव व्यापारिक दोनो प्रकार के सगठन थे। राजनीतिको का ग्रामणी योद्धा और व्यापारियों का

१. ४-१-१२०, पु० १४१ तथा ६-३-३४, पृ० ३२०।

२. त्रातेन जीवतीत्युच्यते कि त्रातं नाम। नानाजातीया अनियतवृत्तय उत्तेषजीविनः सङ्घा त्राताः। तेषां कर्म त्रातं। त्रातकर्मणा जीवतीति त्रातीनः।—५-२-२१, पृ० ३७२।

३. तेषामेव वातानामन्यतम उच्यते । यस्त्वन्यस्तदीयेन जीवति तत्र नेष्यते ।—वही, काशिका

४. ५-३-११३।

५. इण्डिया एज नोन टू पाणिनि, पू० ४४०।

वैश्य होता था। पूगो मे कुमारो के अपने अलग सगठन थे। राजतन्त्र के कुमारप्रत्येनाः के समान पूगो की कुमार-सस्थाओं का अपने गणो के भीतर स्वतन्त्र अस्तित्व एव महत्त्व था। काशिका में कुमारचातक, कुमारलोहम्बज, कुमारवलाहक और कुमारजीमूत नामक कुमारपूगों का उल्लेख मिलता है। कुछ सघो के नाम ग्रामणी के नाम पर होते थे और कुछ के स्वतन्त्र। ग्रामणी यदि देवदत्त या यज्ञदत्त हुआ, तो सघ का नाम देवदत्तक या यज्ञदत्तक (बहुवचनान्त) होता था। अन्य संघो के लोहम्बज, वलाहक, जीमृत, शिवि, चातक आदि रूढ नाम थे।

श्रीण-श्रीण सबसे छोटा जनतन्त्रात्मक सगठन था। ये श्रीणयाँ मिश्न-भिन्न जीविका या व्यापारवालों के छोटे-छोटे सगठन थे। भाष्यकार ने असंगठित जनों को सगठित कर उनके श्रेणीकरण का वर्णन किया है। पाणिनि के श्रेण्यादि गण मे पूग का भी उल्लेख है। पूगकृत शब्द का अयं है—अपूग जनो का पूग बनाना। पूग कई श्रीणयों को मिलाकर बनाये जाते थे। भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है कि विद्यमान श्रीणयों के विषय मे कुछ करने को श्रेणीकरण नहीं कहते। अविद्यमान श्रीणयों का श्रीणख्प मे संगठन ही श्रेणीकरण कहलाता है। श्रीण व्यापारिक सगठन था, राजनीतिक संस्था नहीं। सम्भव है, इनका विधान राजनीतिक विधानों के समान रहा हो। पाणिनि ने गण और सघ के साथ पूगो का स्मरण किया है।

श्रणि, पूग, गण और सब कमश उत्तरोत्तर विश्वाल संगठन थे, जिनकी रचना जनतन्त्रा-त्मक आबार पर थी, भले ही जनतन्त्रात्मकता का वर्तमान रूप उनमे न मिले, किन्तु यदि उनके विकास मे वाघा उपस्थित न हुई होती, तो बहुत सम्भव था कि आज उनका स्वरूप इसी प्रकार होता। अपनी तत्कालीन सीमा मे थे गण और सब अभिजात क्षत्रियों के कुल पर आवृत प्रतिनिधित्व से आगे नही बढ पाये। श्रीण और पूग की रचना के सिद्धान्तों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध न होने से उनके विषय मे कोई निश्चित मत प्रकट करना न्याय्य न होगा।

संघों के घटक— माध्यकार ने संघ की परिभाषा करते हुए उसे समूह और समुदाय का पर्यायवाची माना है तथा ५, १० और २० के सघो का उल्लेख किया है। ये सघ गणो के समूह थे। अनेक जनपद अवयवों मे विभक्त थे। इनमे प्रत्येक अवयव का पृथक् शासक होता था। भले ही वह अन्य अवयवों के साथ एक ही पूर्वज की सन्तान रहा हो। इस प्रकार के अवान्तर विभाग साल्व, त्रिगर्स, यौबेय, शालकायन आदि सघो मे विद्यमान थे। आयुघजीवी सघ तो अनेक गोत्रों के समवाय से ही बने थे। इन छोटे-छोटे गणों के सघो की ओर ही पतंजिल ने पचक सघ आदि से सकेत किया है। डॉ॰ अग्रवाल के मत से पतजिल के पचक, दशक और विशक शब्द-सघों की कार्यकारिणी के सदस्यों के वोयक है। यह इसी अर्थ में सम्भावित हो सकता है कि महत्त्व-

१. ६-२-२८ काशिका

२. ५-३-११२ काशिका ।

<sup>3. 4-7-46</sup> 

४. सङ्घः समूहः समुदाय इत्यनर्थान्तरम् ।—५-१-५९, पृ० ३३१ ।

५. ५-१-५८, पृ० ३२६ तथा ५-१-५९, पृ० ३३०।

६. पाणिनि, पू० ४३१।

पूर्ण विषयों के सम्बन्ध में निर्णय करते समय सब अपने घटकों से परामर्ग करते हो और पराम्नं, काल में प्रत्येक घटक गण कार्यकारिणों के एक सदस्य के समान नाना जाता हो।' इस प्रभार से संघ पाँच, दस या बीस गणों के समूह थे। वर्ममान प्रजातन्त्र देशों ने से कुछ के मिवशन में निर्में दो व्यवस्थापिका समाएँ होती हैं, प्रत्येक राज्य को एक इकाई मानकर राज्यसमा ने उन्हें समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। विश्वक संघ भी बीस इकाइयों का एक राजनीतिक सण्य रहा होगा, भले ही वे इकाइयों छोटी-छोटी रही हो। मिश्च-मिन्न सित्रय जातियों के सपने गण एक संघ के अन्तर्गत संगठित थे। गण संघ राजनीतिक संत्या थी। गणों की सदस्यता को प्राय जन गण्य कहलाते थे। गण्य, समवतः, संघों की सामान्य नमा के सदस्य होते थे।' गण्य होना गौरव की जात थी। आज भी यह शब्द सम्मान का छोतक माना जाता है।

वर्ष और गृह्य—संबो के घटक या उकाइयाँ कभी-कभी वर्गो में विभक्त हो जाते थे। किभी उकाई का प्रवान यदि अपेलाकृत अधिक प्रभावकाली हुआ, तो वह स्वय नेता वन कुछ घटकों को अपना अनुयायी बना लेता था। संघ में यदि उसका कोई प्रतिस्पर्वी निकल आया, तो मार संघ दो या अविक, पर अधिकतर दो वर्गो या पत्नो में वट जाता था। ये वर्गे किसी स्थायी सैद्धातिक आघार पर नहीं बनते थे, अपितु वैयक्तिक प्रभाव पर आश्रित थे। पाणिनि ने पंचत् और वात् वर्गों का उल्लेख किया है। संघों और वर्गों की संख्याएँ उपलब्ध-मात्र नहीं हैं। भाष्यकार और पाणिनि की दृष्टि में ऐसे सघ थे, जिनके पांच, दस और वीस घटक थे। इसी प्रकार पांच और दस के वर्ग भी उस समय प्रसिद्ध रहे होगे। भाष्यकार ने एक ही सघ के अन्तर्गत अकूर और वानुदेव के दो वर्गों की चर्चा की है। इन वर्गों के सदस्य कमज. अकूरवर्ग्य या अकूरवर्गीण और वानुदेव वर्ग्य या वासुदेववर्गीण कहलाते थे। काश्रिकाकार ने भी (३-१-११९) वासुदेव और अर्ज़ के गृह्यों (पद्यो)का उल्लेख किया है। इन वर्गों को आधुनिक वर्ष में पार्टी नहीं कहा व्यक्ता, क्योंकि इनके पीछे न तो कोई सैद्धान्तिक आधार था और न हर सब में सबा इनका अस्तित्व ही रहता था।

पूरणी संस्था—पतंजिल ने पून, गण और संघ की पूरणी संस्था पर विचार किया है, जिससे स्पष्ट हैं कि इन तीनो संस्थाओं की अपनी समाएँ या परिपर्दे थी। यह भी अनुमान होना है कि ये संगठन कमश वृहन्तर थे। इनकी समाओं में कम-से-कम जितने सवस्यो की उपस्थित वार्ष- सचालन के लिए आवश्यक थी, वही उनकी पूरणी सस्था मानी जाती थी। ऐनी पूरणी सन्या को कमश. पूगतिथ, गणनिय और सघतिय कहते थे। दिशादिगण में भी वर्ग, पूग और गण का एक साथ ग्रहण है। इससे भी इनकी उत्तरोत्तर विशालता के अनुमान की पुष्टि होती है।

अञ्चेषयः श्रेणयः कृता. श्रेणीकृताः । यदा हि श्रेणय एवं किञ्चित् कियन्ते तदा मा
भूदिति ।—२-१-५९, पु० ३१६ ।

<sup>2. 8-8-68 1</sup> 

३. ५-१-६०।

४. ४-२-१०४, पू० २०८।

५. ४-३-५४।

अक और लक्षण-भाष्यकार ने अक और लक्षण का उल्लेख किया है। लक्षण लक्षित व्यक्ति का अपना निजी चिह्न होता है, जो उसे अन्यों से पृथक् करता है। यह लक्षित व्यक्ति या वस्त मे ही रहता है। उदाहरणार्थ, किसी मे विद्या की उत्कृप्टता उसकी परम्परागत विशेपता होती है। यह उसका रुक्षण माना जायगा। अक वाहर से आरोपित चिह्न होता है। गायो, वैलो आदि पर पहचान के लिए बनाये गये चिह्न अक कहलाते हैं। रे शासन में प्रत्येक राज्य अपने लक्षण रखता था, जिनका उपयोग अन्य राज्यो के साथ व्यवहार में होता था। मुद्राओं पर भी ये लक्षण अकित रहते थे। इसीलिए, कौटिल्य ने मद्रा वनानेवाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा है। डॉ॰ जायसवाल के मत से अक विशिष्ट निर्वाचित अधिकारी की निजी महर था।

#### न्याय-व्यवस्था

वर्म और न्याय-भाष्यकार के समय तक वर्ममूत्री की रचना ही चुकी थी और उनके आदेश आप्तवाक्यवत् मान्य थे। ईव्वर के वाद वर्मशास्त्रों के ही नियमों का स्थान था। धर्म-सत्रकारों ने दो प्रकार के वर्मनियमों का निवन्धन किया था। एक वे थे, जिनका सम्बन्ध व्यक्ति के सर्वया निजी आचार-व्यवहार से थाँ और दूसरे वे थे, जो प्रत्यक्ष रूप से समाज से सम्बद्ध थे ।' परम्परा से चली आती हुई प्रयार्एं भी वर्म के अन्तर्गत मानी जाती थी ।' स्यूल रूप मे समाज द्वारा स्वीकृत उचित कर्म धर्म्य थे। उनके अनुकृल जाचरण करनेवाला वार्मिक और उसके विरुद्ध व्यवहार करनेवाला अवार्मिक माना जाता था। वर्म के अनुकूल कार्य वर्म्य था। न्याय्य और वर्म्य प्राय समानार्यी थे। 'न्याय्य कृत्य वह हो सकता था, जो हर काल और देश मे उचित ठहराया जा सकता है। यदि कभी किसी वात की न्याय्यता के विषय मे सन्देह उठ खड़ा होता, तो उसका निर्णय किसी विशेप दक्ष पुरुप द्वारा करा लिया जाता था। इस निर्णेता को स्थेय कहते थे।" स्थेय का निर्वाचन विवाद से सम्बद्ध पक्ष करते थे।

विवादो की श्रेणियाँ—कुछ निवाद राजकीय स्तर पर भी होते हैं। ये दो प्रकार के

१. ४-३-१२७, पु० २५४।

२. लक्षण लक्ष्यभूतस्येव चिह्नभूतं स्वं यथा विद्याविदानाम्। अङ्कस्तु गवादिस्योपि गवादीनां स्व न भवति।—वही, काज्ञि०।

३. नंबेश्वर आज्ञापयित नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति ।---५-११९, पृ० ३५२ ।

<sup>8. 8-7-861</sup> 

<sup>4. 8-8-801</sup> 

E. E-7-E41

७. घर्मचरति अधर्माच्चेति वक्तव्यम् ।---४-४-४१, पृ० २७८ ।

C. 8-8-971

९. ३-३-३७।

१०. चिवादपदिनिर्णेता लोके स्थेय इत्युच्यते।—-१-३-२३ काञ्चि०।

होते हैं--साम्पत्तिक और आपराधिक। सम्पत्ति-सम्बन्धी मामले व्यवहार कहलाते थे। इनके पक्षो को परिवादी या परिवादक कहते ये और निर्णेता को वर्मपति। निर्णयो पर पहुँचने मे कभी-कभी जपय का भी आश्रय लिया जाता था, पर सामान्यतया साक्ष्य के आधार पर निर्णंव किये जाते थे। साक्षी पारिभाषिक जब्द था और वह साक्षाद द्रष्टा ही हो मकता था। वो साक्षाद द्रप्टा वनिक या उत्तमणे और अवमर्ण भी होते हैं, किन्तु भाष्यकार के अनुसार इन दोनो से मिन्न तीसरा उपद्रप्टा ही साक्षी माना जा सकता था। जमानतदार को प्रतिम् कहते थे। सम्पत्ति मे भागीदार दायाद अंगक या अशहारी और उनकी सम्पत्ति दायाद कहलाती थी। पाणिनि ने सम्पत्ति के उत्तरोत्तर प्रकृष्ट अविकारियो को स्वामी, ईन्वर और अविपति नाम दिये हैं और साक्षी, दायाद तया प्रतिम् का भी उनके साथ ही उल्लेख किया है।"

व्यवहार-न्यायालय मे ऐसे मामले जाते थे, जिनमे एक पक्ष अपह्नव से काम लेता था। पाणिति ने घन लेकर या विना घन दिये न लेने या देने के अपलाप के विषय में प्रयोगों के नियमन के लिए सूत्र वनाया है। काशिकाकार ने बत और सहस्र रुपयो के अपलाप के उदाहरण दिवे हैं।" ऐसे विषयो मे वर्म्य और न्याय्य की जाँच के लिए शपय का भी आश्रय लिया जाता था।<sup>18</sup> परीक्षा के वाद जिस अभियोग मे सचाई प्राप्त नहीं होती थी, उसे असार कहते थे। झूठे मुक्दमें के विषय मे प्रयुक्त सार गव्द पारिभाषिक था और वह नपुसर्कालग मे ही प्रयुक्त होता था। सामान्य सार शब्द, जो कि उत्कर्प-बोघक है, पुलिंग था। "रे

आरण्यक न्याय— न्याय के समक्ष बनी, निर्वन या सगक्त और गक्तिहीन का भेद नहीं था।

१. २-३-५७।

२. ३-४-१४२।

<sup>3. 3-7-8861</sup> 

४. अश्वपत्यादि गण।--४-१-८४।

५॰ सत्यादशपये सत्येन शापयेद् विप्रम् (मनु०)। इति तस्यायं निवेधः।---५-४-६६ का०।

६. साक्षाइ इट्टरि संज्ञायाम् संज्ञायामिति किमर्थम्? त्रिभि साक्षाइदृट्टे भवति। यश्च स्वाति यस्म च दीयते यश्चोपद्रष्टा। तत्र सर्वत्र प्रत्ययः प्राप्नोति। सज्ञाग्रहणसामर्थ्याद् घनिकान्तेवासिनोर्न भवति।---५-२-९१, पृ० ४०२।

**७. २-३-३९**।

८. १-४-५०, पृ० १७५ तया २-१-१, पृ० २२८।

९. २-३-३९।

१०. वही।

११. ऐकागारिकटचोरे इदं तर्हि प्रयोजनं चोर इति वस्यामि।--५-१-११३, पृ० ३४।

१२. ३-१-२५, पृ० ६५।

१३. सारशब्द उत्कर्षे पुल्लिङ्गो न्यायादनपेते नपुंसकं तत्सार्रामित ।—-२-४-३१ काशि०।

इसके विपरीत स्थिति अरण्यो की थी, जहाँ वलवान् कमजोर को निगल जाता है। इस स्थिति को भाष्यकार ने 'आरण्यक न्याय'' कहा है, जिसके निराकरण के लिए न्याय-विभाग की स्थापना की गई थी।

स्तैन्यापराघ — आपराधिक मामलों में, जिनके लिए राजदण्ड दिया जाता था, स्तैन्य, दस्युकार्यं और हत्या प्रमुख माने जाते थे। स्तैन्य के अनेक प्रकार थे। अकेले घर में किसी को न देखकर घुस जाना और द्वार वन्द हुए, तो किवाड तोडकर मालमत्ता उड़ा ले जाना इस युग में सामान्य वात थी। वृक, चोर और दस्यु इन तीन के मयों का भाष्य में पुन-पुन उल्लेख इस बात का प्रमाण है। चेरों के नाम उनके चौर्य-प्रकार पर रखे गये थे। यया, ऐकागारिकक, पाटान आदि। सामान्य चोर के लिए तस्कर, प्रणाय्या आदि तथा डकैत के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग भाष्य में मिलता है। वस्यु-कर्म साहसिक्य या साहस-कर्म भी कहलाता था। भाष्यकार ने कहा है कि अच्छा चौर आँखों से काजल तक चुरा सकता है और अच्छा डकैत भागते हुए का भी रक्त पी सकता है। उन्होंने इन्हें चौररूप और दस्यु-रूप की सज्ञा दी है। इन दोनों के बीच की श्रेणी लुण्ठाको की थी। ये लोग रास्ते के किनारे छिपे रहते थे और राहगीरों पर अचानक छापा मारकर उन्हें लूट लेते थे। ये लोग पारिपिल्यक कहलाते थे। कभी-कभी वे यात्रियों को मार डालते थे या वाँषकर डाल देते थे। एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने में चोरों और लुटेरों का मय अधिक रहता था। राज्य चौरों और दस्युओं से लोगों की रक्षा करने में समर्थ नहीं थे, यह स्पष्ट है। इसीलिए, भाष्यकार ने प्रेक्षापूर्वकारी पुरूष को चारों और से दस्युओं से बच-वचकर रहने का परामर्श दिया है। राष्ट

हत्यापराध—इनके अतिरिक्त हत्याओं का प्रचार पतजिल के समय मे बहुत अधिक थ।।

१. ४-२-१२९, पृ० २१६।

२ १-३-४४ काजि ।

३. ३-२-४४।

४. १-४-५०, पू० १७५ तया २-१-१, पू० २२८।

५. तद्वृहतोः करपत्योक्चोरदेवतयोः सुट् तलोपक्च-तस्करः ।---६-१-१५७, पृ० १९४।

६. ३-१-१२८।

७ चोररूपोयम्। अप्ययमक्ष्णो रञ्जनं हरेत्। दस्युरूपोयम्। अप्ययं घावतो लोहितं पिवेत्।—५-३-६६, पु० ४६०।

८. ३-२-१५५।

<sup>6. 8-8-361</sup> 

११. य एप मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति यदीमं चोराः पश्यन्ति ध्रुवमस्य वध-बन्धन परिबलेशा इति स बुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्त्तयति।—१-४-२५, पू० १६२, तथा २-३-३५, पू० ४३०।

मातृहा, पितृहा, भ्रातृहा, भ्रण्हा, कुमारघाती, राजघ और सिर फोड डालनेवाले शोपंघाती लोगो का इस युग मे वाहुल्य था। पुरुष की हत्या के लिए भाष्य मे 'पौरुषेयवघ' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अत्महत्या अपराध मानी जाती थी या नहीं, यह भाष्य मे स्पष्ट नहीं है, किन्तु करों से कवकर लोग आत्मघात अवश्य करते थे। आत्मघात का सरल उपाय था विष-भक्षण। ब्राह्मणे मे पत्तियों को और वृषलों में पति को मार डालना सामान्य वात थी। ब्राह्मणों और वृषलों का यह एक लक्षण ही वन गया था। ब्रह्महत्या यद्यपि वहुत वड़ा अपराध माना जाता था, फिर भी ब्रह्महत्याएँ होती थी। यही वात भ्रूणहत्या के विषय में कही जा सकती है। भाष्य में भ्रूण हत्या का बार-बार उल्लेख मिलता है।

बण्ड—यह तो स्पष्ट नहीं है कि किस अपराध के लिए राज्य की ओर से कौन-सा दण्ड दिया जाता था, फिर भी दण्ड के प्रकारों के विषय में भाष्य से कई सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। आर्थिक दण्ड वैयक्तिक भी होते थे और सामूहिक भी। सामूहिक दण्ड कुटुम्व-विशेष के लिए दिये जाते थे। राज्य इस वात की चिन्ता नहीं करता था कि दण्डित कुल के किस सदस्य ने दण्ड का रुपया चुकाया और किसने नहीं। जुरमाने की पूरी रकम का वसूल हो जाना उसके लिए पर्याप्त था। राजा लोग घन के लोभी थे। "भाष्य में द्विपाद और द्विशत कार्यापण के दण्ड का उल्लेख है। "

शारीरिक दण्ड भी कई प्रकार के थे। यथा—सामान्य मारपीट, कोडे लगाना, मूसल से मारना<sup>१९</sup>, अगनिशेष काट लेना, सिर काट लेना, कुत्तो से चिथनाकर मार डालना, विष देकर मार डालना<sup>१९</sup> तथा शूली-फॉसी द्वारा, जिसे वन्य की सामान्य सज्ञा दी गई थी, मार देना।

१. ३-२-८७, पु० २३५।

२. वही।

इ. इ-र-५५, पू० २१९।

४. ३-२-८४, पु० २३३।

५. ५-१-१०, पु० ३२०।

इ. १-४-५०, पृ० १७५।

<sup>,</sup> ७. ३-२-५२, पृ० २१८।

८. 'इ-२-८५, पु० २३५।

e. ३-१-१०८, पृ० १८५।

१०. गर्गाः ञतं दण्ड्यन्ताम्। अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति ।——१-१-१, पृ० १०३।

११. ५-४-२, पृ० ४८२।

१२. ५-१-६४, ६५, ६६, तथा दण्डादि गण में दण्ड मूसल, कशा, वष ।

१३. ४-४-९१।

जिसका अपराव सिर काट लेने योग्य माना जाता था, उसे शीर्षच्छेय या शैर्षच्छेदिक कहते थे। इसी प्रकार, दण्ड्य, मूसल्य, कश्य, वघ्य आदि विशेषण अपराधानुसार निश्चित किये गये थे। अगच्छेद के योग्य अपराधी छेच कहलाता था। अपराधी वृषल को कुत्तो की मौत मार डाला जाता था। यही हाल दस्युओ का किया जाता था।

१. शोर्षच्छेदाद्यच्च ५-१-६५।

२. ५-१-७६, पूर ३३५।

३. श्वधात्यो वृषलः ३-१-१०७, पू० १८५।

४. आप्नते दस्युहत्यायदस्युहत्या व्वहत्या वर्तते।--३-१-१०८, प्० १८५।

## अध्याय ३

## सेना

युद्ध-कला—भाष्य मे व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनो प्रकार के युद्धों का उल्लेख मिलता है। व्यक्तिगत जित्त एवं युद्ध-कला-नैपुण्य जोभा की वस्तु थे। मल्लिवद्या, मुप्टिक-विद्या तथा नानाप्रकार की प्रहरण-कीडाएँ, जिनमें लाठी तथा आत्मरक्षा के अन्य सामनों का अम्यास किया जाता था, इस समय खूब प्रचलित थी। मल्ल और मुष्टिक की पकड़ के लिए एक विशिष्ट जव्द सम्राह<sup>18</sup> प्रचलित था। पुरुष व्याध्यवत् शूर वनने में गौरव का अनुभव करते थे। जिन गाँवों में वीर पुरुष रहते थे, उनका विशेष सम्मान होता था। वीरों की इन कलाओं में प्रतियोगिताएँ भी होती थी। स्पर्वा में प्रतिपक्षी को ललकारने में 'आह्वयते' आदि हैं घातु के आत्मनेपदीय रूप व्यवहृत होते थे। "

दूसरे प्रकार के युद्ध सामान्यतया राजाओं के वीच होते थे। शत्रुवों से अपनी रक्षा करने के लिए तथा प्रतिपक्षी पर प्रहार करने के लिए राजा लोग दृढ सेनाओं का सगठन करते थे। ये युद्ध सेना के वल पर लड़े जाते थे। परिमाण तथा गुण के आघार पर सामान्य, परम और उत्तम सेनाएँ थी। जय-पराजय इन्हीं के सुसगठन पर निर्भर थी। ध

सेना के अंग—सेना के चार अग थे—हायी, घोड़े, रथ और पैदल। भाष्यकार ने इन्हीं के द्वारा सग्राम का प्रतिविधान वतलाया है। "सग्राम शब्द से अनुमान होता है कि प्रारम्भ मे ग्राम-रक्षा के लिए एकत्र जन-समूह और वाद मे युद्धार्थ एकत्र समूह सग्राम का अग रहा। भाष्य से यह स्पप्ट नहीं होता कि सेना मे किस वर्ण के लोग रहते थे और जो लोग रहते थे, वे स्यायी होते वे

१. ४-२-५७।

२. मल्लस्य संग्राहः मुज्टिकस्य संग्राहः।—३-३-३६, पृ० ३०३।

३. पुरुषोऽयं न्याझ इव बूरः पुरुषोऽयं न्याझ इव बलवान्।---२-१-५६, पृ० ३१२।

४. २-१-६९, पू० ३२३।

५. १-३-३१।

६. सम्प्रहरन्ते राजानः।---१-३-३५, पृ० ६०।

७. दृढ़ सेनो राजा—२-४-१९, पृ० ४७०।

८. वहीं।

९. पराजयति सेना।—१-३-१९, पृ० ६०।

१०. देवदत्तस्य समाशं शरावैरोदनेन ज यज्ञदत्तः प्रतिविधते तया संग्रामं हत्त्यश्वरय-पदातिभिः।---१-१-७२, पृ० ४४७।

या केवल युद्ध-प्रसगों पर भरती कर लिये जाते थे। डॉ॰ जायसवाल के अनुसार ईसा-पूर्व छठी शताब्दी तक राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं रहती थी। इस समय तक सगठित सेना के पित्त और रथी ये दो ही अग थे। चतुरगवल महाभारत मे ही सर्वप्रथम उपलब्ध होता है। भाष्यकार के समय मे सेनागों के स्पष्ट विभाग हो चुके थे एव हस्ती और अश्व उसके महत्त्वपूर्ण अग थे। वैदिक काल में भी सेना के दो ही अग मिलते हैं—पित्त और रथी। महाभारत (शान्ति पर्व, १०३-३८) में सेना के चतुरगों का वर्णन है। मुख्य चतुरगों के अतिरिक्त भारवाहक, शिष्स, गुप्तचर और स्थानीय निर्देष्टा इन्हें मिलाकर सेना के कुल आठ अग हो जाते हैं। वि

सेना-संगठन—सेना का सगठन सामान्यतया क्षत्रियों से होता था, किन्तु ब्राह्मण भी सेना में काम करते थे। काशिकाकार ने इस ओर स्पष्ट सकेत किया है। सेनापित पुप्यमित्र शुग स्वय ब्राह्मण थे, किन्तु ये अपवाद-मात्र थे, इसीलिए युद्धिनद्या और धनुिनद्या क्षत्रिवद्या मानी जाती थी। भाष्य में भी इसे क्षत्र-विद्या ही कहा है। वैदिक काल में अवश्य विश् युद्ध में बरावर भाग लेते थे। सामणी, जिसपर ग्राम-रक्षा का भार रहताथा, वैश्य ही होता था। फिर भी, श्री पी० सी० चक्रवर्ती के मत से यह धारणा, सैनिक का कार्य केवल क्षत्रियों का एकाधिकार था, श्रान्त है। ह्वीलर (हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, भाग १, पृ० ७७) का कथन है कि कुछ अतिप्राकृत कहानियों को छोडकर अन्यत्र कही ब्राह्मण सैनिक के रूप में चित्रित नहीं हुए हैं, ठीक नहीं जान पड़ता।

सेनापित—सेनापित सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भाष्यकार ने इसे सर्वत्र सेनानी कहा है। सेनानी और सूत शतपथ (५-३-१)-काल मे ही राजा के रित्नयों मे गिने जाते थे। सेनानी के साथ वार-वार जिल्लिखत ग्रामणी भी ग्राम मे सैनिक-मुख्य का काम करता था। भाष्यकार के समय मे ग्रामणी और सेनानी दोनो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सैनिक-पद थे। इनके कारण इनके परिवार या कुल भी सम्मानित माने जाते थे। सेनानिपुत्र और सेनानिकुमारीपुत्र का राज-कुमारी और राजकुमारीपुत्र के साथ उल्लेख जनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का परिचायक है। ध

१. हिन्दू पालिटी, पू० १८८, ९०।

२. २-४-२, पृ० ४६२ तथा २-४-१२, पृ० ४६६।

३. शान्तिपर्वं, १-३-३८ तथा वी० के० मजूमदार: मिलिटरी सिस्टम इन एन० इण्डिया।

४. बाह्यणसेनम्।---२-४-२५।

५. ४-२-६०, पू० १८७।

६. ऋग्० १-६९-३ तथा १-१२६-५।

७. वै० इण्डैक्स १-२०४।

८. दि आर्ट ऑफ् वार इन० इण्डिया।

९ १-१-६० पृ० ३६२

१०. ६-३-१, प्० २९७।

११. १-२-४८, पृ० ५४५ तया ६-१-७१।

ग्रामणिभोगीन और सेनानिभोगीन शब्द उन्हें दी जानेवाली शारीरिक सुख-सुविवाओं के सूचक हैं। इनके साथ राजभोगीन और आचार्यभोगीन शब्द भी आये हैं जो इन पदो को आवार्य और राजा के लगभग समान सूचित करते हैं। अधिक अधिकार-सम्पन्न ग्रामणी और सेनानी ग्रामणीतर तथा सेनानीतर कहे जाते थे। इनके अतिरिक्त अश्वपति, शतपित, अनुशतिक, रथगणक, पित-गणक , पृतनाषाह, सेनाचर आदि कुछ सेनाधिकारियों के नाम गणपाठों में मिलते हैं।

सैन्य—सेना के सामान्य सिपाही को सैन्य कहते थे। यह सेना में समवेत, अर्थात् वाहर से आकर उसमे मिलकर एक वन गया व्यक्ति माना जाता था। 'सैन्यो मे हस्तिपक' तथा हस्त्यारोही के अतिरिक्त रियक, आश्विक और पदाित का भाष्य मे उल्लेख है। रियक अन्तिम तीनों में शीघ्रगामी और आश्विक शीघ्रतरगामी था। ' अश्विवार या अश्विपाल का स्थान रथी के बाद था।" सेनानीतर के समान रथीतर भी विशिष्ट रथी का वाचक था। ' उष्ट्रसादि' भी सेना के अग रहे होगे, यद्यपि उष्ट्र सेना का अग वतलाया नही गया है। पदाित, पदािज और पदिक' एव पत्कापी' या पत्ति (याजकादि) ये पैदल-सेना के नाम थे। पािणिन ने सात्व-प्रदेश के पदाित-वगं का विशेषत उल्लेख किया है। सम्भवत, यहाँ की पदाित-सेना विशेषत प्रशिक्षत होती थी। ' सेना के ये चारों प्रकार के सैनिक राजयुष्टा कहलाते थे। '

प्राचीन सैन्य-मूर्त्तियाँ—इस काल के सिक्कों तथा प्रस्तर-मूर्तियों से प्राप्त विवरणों से भी पतलिल के एतद्विषयक उल्लेखों का समर्थन होता है। इस समय के ग्रीक, सीथियन और पार्थियन मूर्त्ति-चित्रों में यवन आक्रमणकारी राजाओं को कवचचारी दिखाया गया है। उनके सिर पर

१, ५-१-९, पु० १००।

२. ६-३-४३।

<sup>3. 8-2-681</sup> 

४. ७-३-२०।

५. ५-१-१२९।

E. 6-3-9091

७. ३-२-१७।

C. 8-8-841

९. १-३-६७, पु० ८५1

१०. रथिक आञ्चगच्छत्याहिवकिचरेण पदातिहिचरतरेण।—-१-१-७०, पृ० ४४५।

९१. ८-२-१८, पु० ३४८।

१२. ८-२-१७, पु० ३४१।

१३. ६-२-४०।

१४. ६-३-५२, ५३, पु० ३३८।

१५. वही।

१६. ४-२-१३५।

१७. ३-२-९५।

टोप तथा हाथों में असि और शिक्त (भाले) हैं। कुछ शासक हाथी या घोड़े पर सवार है। इतमें कुन्त, यिट आदि आयुघों के भी दर्शन होते हैं। भारत की ईसा-पूर्व दूसरी और पहली शती की मूर्तिकला से भी इस वात की पुष्टि होती है। भरहुत के स्तूप पर अक्वों से खींचे जाते हुए रथ, नार्वे, बैलगाडियाँ, नाव, पुरानी शैली की तलवारे तथा पदातियों का जुलूस अकित है। साँची के स्तूप, स० १ में भी जहाँ बुद्ध के अस्थि-अवशेषों के लिए कुशीनारा के मल्लों पर अन्य क्षत्रिय-विशे का आक्रमण और घेरा दिखलाया गया है, वहाँ भी रथ और गज खुदे हुए हैं। विशेतागण रथों पर सवार है और गजमस्तक पर अवशेष रखे हुए हैं। इसी स्तूप में प्राकार खुदे हैं। विशेतागण और पिक्चम के पिछले तोरणों पर यह सधर्ष विश्वद रूप से अकित है। पित्त सेना का विस्तृत रूप साँची और भरहुत दोनों स्थानों में उपलब्ध है। इन प्राकारों के अकन के विषय में रीज डेविड्स ने लिखा है कि सम्भवत पुराणतर काल से प्राकार एक ही प्रकार के वनाये जाते है। इस प्रकार महाभारत और पतजिल के चतुरग वल का कलात्मक अकन भरहुत और साँची की कला में उपलब्ध है।

सेना

सेना की रचना—परिमाण की दृष्टि से पत्ति, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी और अक्षौहिणी क्रमश उत्तरोत्तर विशाल सगठन थे। इनमे पत्ति और सेना का उल्लेख कपर हो चुका है। पृतना और अनीक वैदिक शब्द है। भाष्यकार ने इनका उल्लेख किया है। गुल्म के नायक को गौल्मिक कहते थे। अक्षौहिणी का उल्लेख पाणिनि ने नहीं, वात्तिककार एवं भाष्यकार ने किया है। महाभारत के आदिपर्व (२-१९) के अनुसार इन घटको की सैनिक सख्या इस प्रकार होती थी—

| घटक       | रथ    | हस्ती    | अश्व        | पदाति         |
|-----------|-------|----------|-------------|---------------|
| पत्ति     | १     | <b>.</b> | ş           | ધ             |
| सेनामुख   | Ę     | ą        | ९           | <b>શ્</b> પ   |
| गुल्म     | 9     | 9        | २७          | ૪૫            |
| गण        | २७    | २७       | ८१          | <b>१</b> ३५   |
| वाहिनी    | ८१    | ८१       | <b>5</b> 85 | ४०५           |
| पृतना     | र्४४३ | २४३      | ७२९         | १ <b>२</b> १५ |
| चमू       | ७२९   | ७२९      | २१८७        | ३६४५          |
| अनीकिनी   | २१८७  | २१८७     | ६५६१        | १०९३५         |
| अक्षीहिणी | २१८७० | २१८७०    | ६५६१०       | १०९३५०        |

१. कॅम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, जिल्द १, भाग ७, पृ० ३८९।

२. कॉनघम: दि स्तूप ऑफ् भरहुत, प्लेट-सं० ३२।

३. मार्शल: ए गाइड टू साँची, प्लेट-स० ४, ५ तथा २६, २७।

४. बुद्धिस्ट इण्डिया, भारतीय सं०, पू० ४७।

५. ६-१-६३, पू० ८६ तया ५-४-३०, पू० ४९१।

E. 8-7-808, 90 7061

७. ६-१-८९, पु० १३८।

शान्ति-पर्व (१००-३१) मे वर्णित घटको का निर्माण १०-२०-३०-४० के इग पर है। व्यह की दिष्ट से अनेक प्रकार की सेनाओं में उल्क-पुच्छी रचना से भी भाष्यकार परिचित है। काशिकाकार ने 'दन्तावल' भी सेना का प्रकार वतलाया गया है। सेना का अग्रभाग सेनासब और पश्चभाग सेना-जघन कहलाता था। दिगादिगण (४-३-५४) मे इसी अर्थ मे मूख और जघन शब्द परिगणित हैं।

क्षीद्रक मालवी सेना-भाष्यकार के समय में सर्वाधिक प्रख्यात सेना, जिसका उन्होंने विशेषत उल्लेख किया है, क्षौद्रकमालवी थी। यह शब्द सेना के लिए रूढ था। क्षद्रक-मालवो से सम्बद्ध अन्य बातों के लिए 'क्षीद्रकमालवक' शब्द व्यवहृत होता था। यह बात इस सेना की प्रसिद्धि की द्योतक है। सिकन्दर के आक्रमण के लगभग डेढ सौ वर्षों के वाद भी इस सेना का यश स्थिर बना रहा। ग्रीक इतिहासकारो के अनुसार मेसिडोनियन आक्रमण के समय इस सेना मे १३० हाथी, १००० रथ, ५००० घोडे और १७०००० (८०००० सुद्रक, ९०००० मालव) पदाति सैनिक थे। अकेले क्षुद्रको ने भी ग्रीक आक्रमणकारियो को परास्त किया था। भाष्यकार ने वार-वार असहाय (अकेले) क्षुद्रको की विजय का उल्लेख किया है। स्वय पूर्ण्यमित्र की सेना भी इस समय अत्यन्त सवल थी, जिसके वल पर पुष्यमित्र ने युथिडेमस के पुत्र, वैक्ट्रिया के राजा डेमोटियस के आक्रमण को विफल कर दिया था। <sup>६</sup> यद्यपि भाष्य मे पृष्यमित्र की सेनासक्ति का विशेष विवरण नहीं प्राप्त होता, फिर भी यवनों द्वारा सांकेत और मध्यमिका (चित्तीड की नागरी) पर घेरा डालने के विषय में महाभाष्यीय उल्लेख' तया कालिदास के मालविकाग्निमित्र में विणित वस्मित्र द्वारा सिन्यू (मालवा की काली सिन्य) के तट पर यवनराज की पराजय से उसके वल का अनुमान किया जा सकता है। ग्रीक आक्रमणो की श्रुखला मे डेमोट्रियस का आक्रमण अन्तिम था। पुष्यमित्र ने राज्य की प्रतिरक्षा के लिए अन्तपालो की नियुक्त कर उन पर सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौप दिया था।<sup>८</sup> कालिदास के अनुसार नर्मदा-तट पर वीरसेन उसका अन्त पाल था।

संग्राम — सग्राम को आहव भी कहते थे । पाणिनि ने संग्रामो के नामकरण के दो आयार वतलाये है-प्रयोजन और योद्धा। यदि सग्राम का प्रयोजन सुभद्रा की प्राप्ति हुई, तो उस सग्राम

१. ४-१-५५, पु० ६९।

२. ५-१-११३, काशि०।

इ. ४-३-५४ काशि०।

४. मैकिण्डिल: इण्डिया एण्ड इट्स इनवेजन वाई अलंग्नेण्डर, पृ० २७८।

५. ५-३-५२, प्० ४४३।

६. स्मिय: अली हिस्द्री ऑफ् इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० २११ तया रायचीघरी: पालि० हिस्ट्री ऑफ् ऐन इण्डिया, पृ० २६७ तथा गंगानाय झाः रिसर्च इन्स्टी० जर्नल, जिल्द ४, भाग १, नव० १९४०।

७. भण्डारकर: डेट ऑफ् पतंजिल, इंडियन ऐण्टिक्वेरी, १८७२, पृ० ३००।

८. मालविकाग्निमित्र, प्रथम अंक।

e. ३-३-७३।

को सौभद्र कहते थे। इसी प्रकार, यदि किसी युद्ध मे लडनेवाले लोग भरत हुए, तो उस युद्ध का नाम भारत पड़ जाता था। इसी आघार पर कौरव-पाण्डव-युद्ध का नाम भारत-युद्ध पड़ गया था, जो आगे चलकर महाभारत वन गया। महाभारत का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है।

सेना-संचालन—चंत्रु के प्रति सेना-संचालन के लिए 'अभिषेणयित' और कवच-वारण की किया को 'सवर्मयित' ये विजिट्ट प्रयोग व्यक्त करते थे। सभी सैनिक कवच वारण करते थे। इस किया के लिए पतालिल ने 'युद्धाय सन्नहते' इस विजेप वाक्य का प्रयोग किया है। सनद्ध शब्द का मूल अर्थ युद्ध के लिए तैयार होना था, जो वाद मे 'किसी भी काम की तैयारी' हो गया। सैनिक-जीवन मे प्रवेश की आयु निव्चित थी। उस आयु को प्राप्त योद्धा कवचहर कहलाता था। कवचहर अवस्था तारुण्य का प्रवेश-काल था। कवच वारण करनेवाले कवची और उनका समूह कावचिक कहा जाता था। युद्ध-जय के पश्चात् लूट या मेट मे घन की प्रचुर प्राप्ति होती थी। भाष्य मे प्रत्येक युद्ध मे घन जीतकर लाने का उल्लेख है। "

सैनिकों के वर्ग—सैनिक का परिचय उसके द्वारा प्रमुक्त किये जानेवाले अस्त्र या शस्त्र से दिया जाता था। असि चलानेवाला आसिक और परश्यय चलानेवाला पारश्यिक कहलाता था। इसी प्रकार शाक्तीक और याप्टीक सैनिक इन अस्त्रों के प्रयोग में निपुण होते थे। भाष्य में शाक्तीकी और याष्टीकी स्त्री-सैनिकों का उल्लेख मिलता है। सम्भवत , ये राजप्रासादों की रक्षा करनेवाली अन्त पुर में नियुक्त सैनिकाएँ थी। ' रथ से युद्ध करनेवाला रथी होता था और श्रेष्ठ रथी रयीतर कहलाता था। '

युद्ध के नियम—पुद्ध के कुछ नियम थे। योद्धा अपनी श्रेणी के ही सैनिक से युद्ध करते थे। रथी रिथयो से और आविवक साविवको से भिडते थे।' इसी प्रकार, दो सैनिक एक ही अस्त्र लेकर परस्पर प्रहार करते थे। असिघारी के साथ दूसरा सैनिक असि से ही लड़ताथा। पह दूसरे के

१. ४-२-५६।

२. ६-२-३८।

<sup>3. 3-8-241</sup> 

४. १-४-३२, पृ० १६८।

**५. ३-२-१०।** 

E. 8-7-881

७. घनञ्जयो रणे रणे १---३-३-५८, पृ० ३०८।

८. ४-४-४७, ४८, ५९, पू० २८१।

९. ४-४-५९, पु० २८१।

१०. ४-१-१५, यु० ४१।

११. ८-२-१७, पू० ३४१।

१२. रथी रियनमपलापयते।---६-१-४८, पृ० ७९।

१३. अरबर्युद्धम्, असिभिर्युद्धम्।---५-५९, पृ० ३३३।

केश पकड़-पकड़कर या परस्पर लाठी मार-मारकर किये जानेवाले युद्ध केशाकेश और दरडा दण्डि आदि कहलाते थे।

प्रहरण-युद्ध मे प्रयुक्त होनेवाले प्रहरणो को आयुव कहते थे। ये दो प्रकार के थे-सरक्षात्मक और प्रहरणात्मक। संरक्षात्मक आयुवो मे वर्म या कवच का उल्लेख ऊनर हो चना है। आवरण चर्म या डाल को कहते थे, जो गैंड़े के चमड़े का होता था। इसी चर्म के लिए हीपी को मारने का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। विरस्त्राण गिरोरक्षा के लिए पहने जाते थे, न्योंकि शीर्षमात युद्ध के नैतिक नियमों के अनुकुल था। भाष्यकार ने एकायिक बार सिर पर प्रहार करने की चर्चा की है।

प्रहरणात्मक आयुवो मे असि, बनुप, वाण, कुन्त, शक्ति, यण्टि, परगु, आरागस्त्री, मूनल, लांगल, अंकूज, दण्ड आदि के नाम भाष्य में मिलते हैं। घनुप ताल के भी वनते थे। इन्हें कार्मुक भी कहते थे। क्रमुक नामक वृक्ष की छकड़ी से वनाये जाने के कारण यह नाम पडा था। वाद मे अन्य वृक्षों की लकड़ी का भी व्यवहार होने लगा बौर कार्मुक का मूल अर्थ विस्मृत कर दिया गया । ऋमुक का उल्लेख काठक (१९-१०), जतपथ (६-६-२-११) और कौरीतकी (२८) बाह्यण मे मिलता है। वाद मे कार्मुक की व्याख्या करते हुए किया मे समर्थ होने के कारण वैयाकरणो ने उसका यह नाम माना है।° वाण घारण करने के कारण कार्मुक को इप्वास नाम दिया गया वा। वड़े आकार के धनुष महेष्वास कहे जाते ये। भाष्य में गाण्डीव, अजनव और गार्ड्स ये विशिष्ट प्रसिद्ध घनुपो के नाम अवि हैं। घनुप मे दृढता का घ्यान सर्वाधिक रखा जाता था। इप्तास एक कोस की दूरी से भी लक्ष्य वेघ कर सकता था। युद्ध का अधिकाश घनुष से लड़ा जाता था। घनुप को भाष्य मे नखमुच, अर्थात् नखो को छील देनेवाला कहा है। <sup>\*</sup> वनुप के बाद असि का प्रयोग सर्वाघिक होता था। असिवष्य, "अस्युचत, "असि के सहारे" युद्ध, अञ्बो के सहारे युद्ध जैसे कवनो की पौन.पुनिक आवृत्ति इसका प्रमाण है। सावारणतया लोग असि या दण्ड हाथ में लेकर चलते थे।<sup>।र</sup>

१. २-२-२७, पु० ३७७।

२. आयुष्यन्ते तेनायुषम्।---३-३-५८, पृ० ३०८।

३. चर्मणि द्वीपिनं हन्ति ।—-२-३-३६, पृ० ३९२ ।

४. इवं ते जिरो मिनते।---६-१-६०, पृ० ८४ तया जीर्षघातो।---३-२-८४, पृ० २३३।

५. ४-३-१५२।

६. वाज० सं० ११-७० महीघर भाष्य

७. ५-१-१०३।

८, ६-२-३८।

९. इहस्योयमिध्वासः कोशाल्लस्यं विष्यति।—२-३-७, पृ० ४१०।

१०. ३-२-५, पृ० २१०।

११. ३-१-९७, पृ० १८२।

१२, २-२-३६, पृ० ३९२।

१३. ५-१-५९, पृ० ३३३।

१४. असिपाणिः दण्डपाणिः।—२-२-६६, पृ० ३९२।

असि कुक्षि में लटकाई जाती थी, इसीलिए इसे कौक्षेयक भी कहते थे।' इसका म्यान चमडे का बनाया जाता था।' रक्त बरसाने के कारण इसका एक विशेषण सेकिम भी प्रचलित था।' कृपाण शब्द भी भाष्य में आया है।' धनुप के प्रहार को वेष और असि के प्रहार को छेद कहते थे।' कृप्त या भाला फेककर मारा जाता था। यिट भी फेककर मारते थे। यिट और दण्ड में अन्तर था। दण्ड बडा मोटा लट्ट होता था।' कृप्त भी हाथ में लेकर चलने की प्रथा थी। जितत या सागा भाले का ही एक प्रकार था। यह फेककर मारी जाती थी। लागल केवल ब्वज-चिह्न ही नहीं था, अस्त्र के रूप में भी व्यवहृत होता था। अकृज और तोमर (एक प्रकार की वरछी) भी युद्ध में प्रयुक्त होते थे। भाष्यकार ने शक्ति-यह, लागल-यह, अकुश-यह, यिट-यह, तोमर-यह और घनुर्यह का एक साथ उल्लेख किया है।' मूसल शस्त्र था। उसे चलाने का नियमित अभ्यास किया जाता था।' प्राणदण्ड पाये हुए अपराधी भी असि और मूसल से मारे जाते थे।' शस्त्री या छुरी लोहे की बनती थी। जसका रग स्थाम वतलाया गया है।' यह तीहण, पतली और लम्बी होती थी।' आरा भी शस्त्री का एक भेद था।' परशु फरसा प्रसिद्ध ही है। दूसरो या शत्रुओं के काटने का काम करने के कारण यह परशु कहलाता था।' शिवत की ही श्रेणी का एक आयुव किटक भी था।' भाष्य ने प्रहरणों के आयुध और आविध ये भेद किये है। शक्त, किटक, कुन्त आदि प्रक्षेपास्त्र आविध कहलाते थे।'

अवहार—दो पक्षो मे सम्पन्न होनेवाले युद्धोत्तर समझौते या सिव को अवहार कहते थे।'' अवहार के पश्चात् दोनो पक्ष अपने-अपने अस्त्र समेटकर मैत्री-माव प्राप्त कर लेते थे।

१. ४-२-९६, पृ० २०२।

२. चार्मः कोशः।—६-४-१४४, पृ० ४८३।

३. ४-४-२०, पृ० २७६।

४. ८-२-२८, वृ० ३४२।

५. १-४-१, पृ० १०९३

६. ४-१-४८, पृ० ५९।

७. ३-२-९। पु० २१०, ११।

८. २-२-३६, पू० ३९२।

९. ३-१-९७, पृ० १८२।

१० शस्त्रीश्यामा।---१-४-१, पृ० १०६।

११. वहवः शस्त्रयां गुणास्तीक्ष्णां सूक्ष्मा मृदुरिति।---२-१-५५, पृ० ३०९।

१२. ३-३-१०४, पृ० ११४।

१३. परान् श्रृणातीति परज्ञुः।---१-६१, पृ० ३९४।

१४. १-४-१०१, पूर २०८।

१५- आविष्यत्त्यनेनाविद्यम् आयुष्यन्ते तेनायुषम् ।---३-३-५८, पृ० ३०८।

१६. अबह्रयन्तेस्मिन् (शस्त्राणि) इत्यवहारः १—३-३-१२१, पृ० ३१८।

#### अध्याय ४

# जनपद और जनपदी

विश और जन--महाभाष्य मे जनपदो की चर्चा वार-वार मिलती है। जन या विशिष्ट लोगो के निवास की मिम होने के कारण विशेष मु-भाग जनपद कहलाते थे। ऋग्वेद मे जन शब्द तत्कालीन सर्वप्रमुख राजनीतिक सगठन के रूप मे मिलता है। यह कई विश् का समूह था। विश में कई ग्राम सम्मिलित रहते थे। विश और जन तथा ग्राम और विश् का पारस्परिक सम्बन्ध ऋग्वेद मे स्पष्ट नहीं है। ब्राह्मण-काल तक आते-आते विश् का अस्तित्व समाप्तप्राय हो गया और जन एव गीत्र सर्वाधिक विभाजक तत्त्व वन गये। सामान्य जन-सख्या वैश्य (विश्) कहलाने लगी।

जनपद-पतजलि के समय मे जनपद विषय या देश की कहते थे। डाँ० जायसवाल के मत से जनपद मे किसी राज्य की राजधानी को छोडकर शेष सारा क्षेत्र सम्मिलित माना जाता था। राजघानी, जिसे पुर,नगर या दुर्ग कहते थे, उसमे नहीं गिनी जाती थी।' जनपद का मूल अर्थ जन या विशेष क्षत्रिय-वर्ग की निवासभूमि, अभी तक विस्मृत नहीं हो पाया था। जनपदों के नाम उनके मूळजनो के नाम पर ही प्रचलित थे। उनके राजा या शासक भी उसी मूलजन के वशज थे। उनके निवासियों में भी उसी जन के वशजों का वाहुल्य था और यदि वाहुल्य न हुआ, तो भी प्रभुत अवस्य था, यद्यपि जनपदी में उनके मूलजनों से मिन्न लोग भी रहते थे। क्षत्रिय जनपदी में श्राह्मण, वैश्य और शूद्र भी वडी सख्या में वसते थे । इस समय मूलजन और जनपद दोनों की स्वतन्त्र और पृथक्-पृथक् सत्ता स्वीकृत हो चुकी थी। इसीलिए, किसी जनपद के निवासी को उस जनपद के नाम से ही पुकारे जाने पर भी यह आवश्यक नहीं रह गया था कि वह उस जनपद के मूलजन से भी सम्बद्ध हो। उदाहरणार्थ, पचाल जन के कारण विशेष भू-भाग (वर्त्तमान वरेली और उसके पास-पडीस का उत्तरप्रदेश का क्षेत्र) का नाम पचाल पडा। घीरे-वीरे पचाल जन का महत्त्व कम होता गया और पचाल शब्द प्रदेश के अर्थ मे विशेष प्रसिद्ध हो गया । प्रारम्भ मे पचाल-प्रदेश मे रहनेवाली क्षत्रिय जाति के लोग ही पचाल कहे जाते थे। वाद में पचाल-प्रदेश मे रहनेवाला हर व्यक्ति पचाल कहलाने लगा। इस प्रदेश पर शासन पचाल जन का ही बना रहा। इमलिए,

१. हिन्दू पॉलिटी, पृ० २३०, ३१।

भवन्तीतिवाच्यम् ।---२. क्षत्रियसमानशब्दाक्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्रस्यया ४-१-१६९, पु० १६३।

३. जनपदशब्दात्क्षत्रियादव्— अय क्षत्रियप्रहणं किमर्यम् ? इहमाभूत् विदेहो नाम ब्राह्मणास्यापत्यं वैदेहिः।—वही, पृ० १६२।

पचाल का राजा पाचाल पुकारा जाता था और उसके अपत्य भी। कुछ जनपदों के मूल निवासी क्षत्रियों में अहकार की मात्रा विशेष थी और वे अपना जातीय अस्तित्व पृथक् वनाये रखना चाहते थे। क्षीद्रक और मालव इसी प्रकार के जनपद थे। ये सध-शासित प्रदेश थे। क्षीद्रकों और मालवों की सन्तान क्षीद्रक्य तथा मालव्य कहलाती थी, किन्तु इनके दास या कर्मकर क्षीद्रक्य और मालव्य नहीं कहला सकते थे, भले ही वे क्षीद्रक-मालव जनपदों के निवासी हो। ये शब्द इन जातियों के अपने लोगों के लिए ही रूढ थे। रे

कुछ जनपद ऐसे भी थे, जिनके नाम उनकी शासक क्षत्रिय-जाति के आधार पर नहीं रखें गये थे। काशिकाकार ने पौरवो और द्रौद्यादों के अवीन जनपदों को इसी कोटि का वतलाया है। ये लोग पुरु और द्रुद्धा के वशज थे, किन्तु भाष्य में पुरु को जनपद भी कहा है और उसके शासक को पौरव सज्ञा दी है।

मूलजन तथा उसके निवास का नाम-साम्य पाणिनि-काल मे ही सुविदित हो चुका था। इसीलिए, उन्होंने इन क्षत्रिय जनो के आगे हीनेवाल चातुर्रायको मे प्रत्ययो का जनपद अर्थ गम्य-मान होने पर लीप-विधान किया था। इस प्रकार, पचाल या विदेह क्षत्रियों के निवास-जनपद भी पचाल कहलाते थे। प्राचीन आचार्यों ने इस विध्य मे नियम भी वनाये थे कि निवासी क्षत्रियों के लिंग और वचन ही उनके निवास-जनपदों के लिंग और वचन होते हैं। ये नियम इन क्षत्रियों और जनपदों मे ऐकात्म्य स्थापित करने के लिए थे। पाणिनि-काल तक आते-आते यह वात इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इसके लिए ब्याकरण मे पृथक् नियम वनाने की आवश्यकता नहीं समझी जाने लगी। रात्रि, दिन, अहोरात्र तथा चव्द मे प्रत्यय की प्रवानता आदि के समान यह वात भी इतनी प्रसिद्ध और प्रचलित हो गई थी कि इसके लिए किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं मालूम होतों थी। पचाल एक जनपद था, फिर भी उसके लिए बहुवचन का प्रयोग प्रचलित हो गया था, क्योंकि उसके मूलजन पञ्चाल अनेक थे। इस वात को भाष्यकार ने पञ्चाला जनपद इति सुभिक्ष सम्पन्नपानीयों बहुमाल्यफल तथा 'मनुरापञ्चाला' इन उदाहरणों से स्पष्ट किया है, जिनमे पचाल और जनपद के समानाधिकरण होने पर भी पचाल बहुवचनान्त है तथा जनपद एकवचनान्त तथा मनुरा और पचाल इन दों के द्वन्द में भी वहुवचन का प्रयोग है। भाष्यकार ने पाणिनि के

१. पञ्चालानामपत्य, विदेहानामपत्यम्। नहान्तरेण बहुवु लुक पञ्चाला इत्येतद्भवति।—४-१-१६९,पृ० १६३ तथा पञ्चालानां राजा पाञ्चालः।—बही।

२ इदं तर्हि सोद्रकाणामपत्यं मालवानामपत्यिमिति। अत्रापि सोद्रवयः मालव्य इति नैतत्तेषा दासे वा भवति कर्मकरे वा। कि तर्हि ? तेषामेव कस्मिश्चित् वा।—वही, पृ० १६२।

३. ४-१-१६८।

४. वही, पु० १६५।

<sup>4.</sup> ४-२-८१।

६. १-२-५१, ५२।

७. १-२-५६, ५७, ५८।

८. १-२-५२,पृ० ५५४ तया १-२-५१,पृ० ५५३।

'सज्ञाप्रमाणत्व' (१-२-५६) की व्याख्या करते हुए कहा है कि विना ही वैयाकरणों की सहायता के जन-सामान्य को इस वात का सज्ञान या बोब हो जाता है। पाणिनि ने इस विषय में एक तकं यह भी दिया था कि यदि इन जनपदों को यौगिक शब्द माने, तो एक कठिनाई यह भी उपस्थित होगी कि जिस जनपद में आज उसके मूलजन नहीं रहते, उसका वह नाम असगत हो जायगा। प

इससे दो वाते स्पष्ट हैं। प्रथम यह कि भाष्यकार के काल में मूल क्षत्रियों से पृथक् जनपदों का स्वतन्त्र अस्तित्व था और दूसरे कुछ जनपद ऐसे भी थे, जिनमें उनके मूलनिवासी क्षत्रिय शेष नहीं रह गये थे।

जन और शासक—इतना होने पर भी इन जनपदों में उनके शासक प्राय मूल क्षत्रिय जन ही थे। शासन दो प्रकार का था—एकराज-शासन और सघशासन। पाणिनि और पतजिल द्वारा उल्लिखित एकराज-शासन के जनपदों, उनके राजाओं तथा उनके मूल क्षत्रिय-जनों को सन्तान की सज्ञाएँ निम्नलिखित थीं—

| मूल क्षत्रिय जन | जनपद       | राजा                                | क्षत्रियापत्य             |
|-----------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                 | <b>१</b>   | पाणिनि द्वारा चल्लिखित <sup>‡</sup> |                           |
| साल्वेय         | साल्वेय    | साल्वेय                             | साल्वेय                   |
| गान्घारि        | गान्वारि   | गान्धार                             | गान्वार                   |
| मगद             | मगघ        | मागव                                | मागव, मागवी (स्त्री)      |
| कलिंग           | कलिंग      | कालिंग                              | कालिंग                    |
| सूरमस           | सूरमस      | सौरमस                               | सौरमस                     |
| कोसल            | कीसल       | कौसल्य                              | कौसल्य                    |
| अज़ाद           | अजाद       | आजाद्य                              | आजाद्य                    |
| कुरु            | कु६        | कौरव्य                              | कौरव्य, कुरू (स्त्रो)     |
| प्रत्यग्रथ      | प्रत्यग्रथ | प्रात्यग्रथि                        | प्रात्यग्रिय              |
| कलकूट           | कलकूट      | कालकूटि                             | कालकूटि                   |
| अञ्मक           | अश्मक      | आश्मिक                              | आश्मिक                    |
| कम्बोज          | कम्बोज     | कम्बोज                              | कम्बीज                    |
| अवन्ति          | अवन्ति     | आवन्त्य                             | भावन्त्य, अवन्ती (स्प्री) |
| कुन्ति          | कुन्ति     | कीन्त्य                             | कौन्त्य, कुन्ती (स्त्री)  |

१. कि या एताः कृत्रिमाष्टिघुभादि संज्ञास्तत्त्रामाण्यादिशिष्यम् ? नेत्याह । संज्ञान संज्ञा ।---- १-२-५३, पृ० ५५६ ।

२. योगत्रमाणं च तदभावेऽदर्शनं स्यात्।---१-२-५५।

३, ४-१-१६८ से ४-१-१७८ तक।

# २ पाणिनि-सूत्रो मे उल्लिखित और काशिका द्वारा व्याख्यात<sup>8</sup>

| अग      | अग      | आग        | आग                             |
|---------|---------|-----------|--------------------------------|
| वग      | वग      | वाग       | वाग                            |
| पुण्ड्र | तेव्हे  | पौण्ड्र   | पीण्ड्र                        |
| सुह्म   | सुह्य   | सीह्य     | सौह्य                          |
| आम्बष्ठ | आम्बष्ठ | आम्बष्ठ्य | आम्बब्ध्य, आम्बब्ध्या (स्त्री) |
| सौवीर   | सौवीर   | सौवीर्य   | सौबीर्य, सौबीर्या (स्त्री)     |
| निपघ    | निपच    | नैषध्य    | नैषघ्य                         |
| निपथ    | निपथ    | नैपथ्य    | नैपथ्य                         |
| उदुम्बर | उदुम्बर | औदुम्बरि  | <b>औदु</b> म्बरि               |
| तिलखल   | तिलखल   | तैलखलि    | तैलखलि                         |
| मद्रकार | मद्रकार | माद्रकारि | माद्रकारि                      |
| युगन्वर | युगन्बर | यीगन्वरि  | यौगन्धरि                       |
| भुलिग   | भुलिंग  | भौलिंग    | भौलिंग                         |
| शरदण्ड  | शरदण्ड  | शारदण्डि  | शारदण्डि                       |

## ३. पतजिल द्वारा उल्लिखित्र<sup>१</sup>

| पचाल                           | पचाल                 | पाचाल                      | पाचाल                                    |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| विदेह                          | विदेह                | वैदेह                      | वैदेह, वैदेही (स्त्री)                   |
| <i>वुरु</i>                    | पुरु                 | पौरव                       | पौरव                                     |
| पाण्डु                         | पाण्डु ्             | पाण्ड्य                    | पाण्ड्य                                  |
| अग                             | अग                   | आग                         | आग, आगी (स्त्री)                         |
| वग                             | वग                   | वाग                        | वाग, वागी (स्त्री)                       |
| <b>आम्ब</b> ण्ठ                | भाम्बष्ठ             | <b>आम्व</b> ष्ठ्य          | आम्बष्ट्य,                               |
| सौवीर्य                        | सौवीर्य              | सौवीर्यं                   | आस्वष्ठ्या (स्त्री)<br>सौवीर्य, सौवीर्या |
| दार्व<br>निचक<br>नीप<br>अवन्ति | दार्व<br>निचक<br>नीप | दार्क्य<br>नैचक्य<br>नैप्य | (स्त्री)<br>दार्व्य<br>नैचक्य<br>नैप्य   |
| जवान्त                         | अवन्ति               | आवन्त् <b>य</b>            | आवन्त्य, अवन्ती<br>(स्त्री)              |

१. ४-१-१६८ से १७८ तक।

२ वही।

| कुन्ति             | कुन्ति    | कौन्य             | कौन्त्य, कुन्ती (स्त्री) |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| नैश                | नैद्य     | नैय्य             | नैश्य                    |
| अजनीड              | अजमीड     | ब्राजमीडि         | आजमीहि                   |
| लज <del>ञ</del> ्ज | প্ৰত্যক্ষ | आक्कन्डि          | आजकृत्दि                 |
| चुत्र              | বুৰ       | वौचि              | वाँघि                    |
| कम्बोज             | कम्बोज    | कम्बेख            | कम्बोज                   |
| चोल                | चोल       | चोल               | चोल                      |
| कडेर               | कडेर      | कडेर <sup>-</sup> | कडेर                     |
| केरल               | केरल      | केरल              | केरल                     |

इनमे पंचाल, विदेह, अंग, वंग ऑर मगव प्राच्य कहे गये हैं। यगं, करण, केम्य, कर्मार, साल्य. मुस्थाल, उरस् और कार्रच्य ये मर्गादि तया यौषेय, गौन्नेय, गौनेय, ग्राक्षेय, वार्तेय, बार्त्य. त्रिन्तं, भरत और उनीनर ये यौषेयादि थे। पाणिनि ने इन सब प्रदेशो, अवन्ति, कुन्ति, कुन्ति, कुन्ति, नद्र आदि सकारांत जनपदों के स्त्री-अत्रियातत्यों के लिए पृथक् नियम दिये हैं। माध्यकार ने पर्श्व, रलस् और अमुर जनपदों की स्त्री-अत्रियातत्यों को पर्श्व, रला और अमुरी कहा है। उत्तर कहा जा चुका है कि ये जनपद गासन-व्यवस्था की दृष्टि से दो मागों में विमक्त थे—एकराज या राजतन्त्र और संघराज्य। माध्यकार ने पचाल, विदेह, बाँद्रक और मालव जनपदों को संघ कहा है, यद्यपि अन्यत्र उन्होंने पंचाल के एक राजा का भी उल्लेव किया है।

जनपदावयह— कुछ जनपद अनेक अवयवों या प्रान्तों में विसक्त थे। माल के अवयवों की चर्चों तो पाणिनि ने भी की है। इसकी ब्याख्या के लिए काशिकाकार ने कहीं में एक प्रिमिंड कारिका उद्धृत की है, जिससे एता चलता है कि साल्य जनपद छह अवयवों में विनक्त था। भाष्यकार ने पचाल और समम के पूर्व और अपर दी-दी भाग वतलाये हैं। उन्होंने अर्थ पचाल, अर्थ नगव और सर्व पंचाल तथा सर्व मगव का उत्लेख किया है। बही स्थिति त्रिगत्तें की थी। वह स्थ्यं जनपद या और उसके छह नाग भी स्वतन्त्र जनपद माने जाते थे। सम्भवत, मूलजनों के कई भाग ही जाने पर जनपद मी कई भागों में वेंट गये थे। उनका केन्द्रीय स्थान एक रहना था, किन्तु आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र अन्त विभवत-सम्पत्तिक भाड़यों के ममान एक वर्गाय शासकों के अयीन स्वतन्त्र होते थे। 'जनपदावि जनपद था की इस बान का प्रमाण है कि जनपदों का अस्तित्व इस काल में था। गत्तीन्त जनपद अनेक थे और वे मब एक ही विधाल

१. ४-१-१७६ से १७८, पृ० १६५।

२. ४-१-१६८, पु० १६३।

<sup>3.</sup> X-2-2631

४. उडुम्बरास्तिल्बला मद्रकारा युगन्यराः। मुलिङ्गाः शरदण्डाश्च साल्वावयवसंज्ञिता ॥

जनपद के अन्तर्गत थे। जनपदो का 'स्व', अर्थात् वस्तु उनके नाम के अनुसार ही माना जाता था। उदाहरणार्थ, अगया वग के ग्राम या अन्य वस्तुएँ जो उसकी अपनी होती, आगक या वागक कही जाती थी। अवयवो को छोडकर अन्य जनपद स्वतन्त्र इकाई थे। जनपद कहने से एक ही जनपद का वोव होता था, जनपद-समुदाय का नहीं। काशी और कोसल दो स्वतन्त्र जनपद थे। यद्यपि वे पडोसी थे और परस्पर सम्बद्ध भी, फिर भी जनपदो के प्रसग मे उनका अलग-अलग उल्लेख किया जाता था, इकठठा नहीं।

विषय—भाष्यकार ने विषय और जनपद का अन्तर स्पष्ट किया है। जनपद क्षत्रिय-जातियों के निवास थे। वहुत-से जनपदों के शासक वे ही क्षत्रिय थे, जिनका उनमें निवास था और जिनके कारण उन जनपदों का नाम पड़ा था। किन्तु, कुछ जनपद ऐसे भी थे, जिनमें निवास था अगर जिनके कारण उन जनपदों का नाम पड़ा था। किन्तु, कुछ क्षत्रिय जन ऐसे थे, जिनका शासन अपने निवास से भिन्न प्रदेश पर भी था। वे वहाँ के शासक तो थे, किन्तु निवासी नहीं। ऐसी स्थिति में वह उनका देश या विषय-मात्र माना जाता था, जनपद नहीं। जब किसी क्षत्रिय जन द्वारा केवल अविकृत प्रदेश वतलाना होता, तो उसे उनका विषय या देश कहते थे और उस देश का प्रयोग एकवचन में होता था। उदाहरणार्थ, शिवियों का देश या शासित विषय शैव और उष्ट्रों का औष्ट्र कहलाता था, किन्तु शिवियों के जनपद को शिवय (वहु०) और उष्ट्रों का उष्ट्रा (वहु०) ही कहा जाता था। इस आवार पर भाष्य में निम्निलेखित विषयों और जनपदों का अन्तर स्पष्ट मिलता है: "

| क्षत्रिय     | देश या विषय       | जनपद         |          |
|--------------|-------------------|--------------|----------|
| अग           | आग                | अग           | (बहुबचन) |
| वग           | वाग               | वग           | 'n'n     |
| सुह्म        | सौह्य             | सुह्य        | n n      |
| पुण्डू       | पौण्ड्र           | पुण्ड्र      | n n      |
| गान्घारि     | गान्घार, गान्वारि | गान्वारि     | 11 22    |
| वसाति        | वासात, वसाति      | वसाति        | 27 27    |
| शिवि         | शैव, शिवि         | शिवि         | 17 11    |
| राजन्य       | राजन्यक, राजन्य   | राजन्य       | 11 11    |
| दैवयातव      | दैवयातवक, दैवयातव | दैवयातव      | 11 11    |
| वैल्ववन      | वैल्ववनक          | वैल्ववन      | n n      |
| अम्बरीपपुत्र | आम्बरीपपुत्रक     | अम्बरीपपुत्र | ""       |
| आत्मकार्मय   | आत्मकार्मयक       | आत्मकार्मय   | 11 11    |
|              |                   |              |          |

१. ४-२-१२४, प्० २१५, १६।

२. ४-३-१२०, पृ० २५१।

३, ४-२-४५, पु० १८१।

४. ४-२-५२, पू० १८४, १८५।

राजन्यादिक विषयो मे शालञ्कायन, जालन्वरायण, शैलूष, उदुम्बर, वैल्वल, आर्जुनायन, साम्प्रय, दाक्षि, ऊर्णनाम तथा अजित से भाष्यकार परिचित थे. यद्यपि उन्होंने इनमें से केवल दो का ही उल्लेख किया है। राजन्यादि आकृति-गण है, जिससे पता चलता है कि विषयो (देशो) पर क्षत्रियो का अधिकार बदलता रहता था और जो विषय कल एक क्षत्रिय-जाति के अधीन था, वह आज दूसरी क्षत्रिय-जाति के हाथ में चला जा सकता था। इस दृष्टि से भाष्यकार का निवास और अभिजन का अन्तर भी महत्त्वपूर्ण है। कुछ क्षत्रिय-जातियाँ प्रारम्भ मे किसी एक प्रदेश मे रहती थी, किन्तु बाद मे वे अन्यत्र चली गईं। पूर्व प्रदेश उनका अभिजन और नवीन प्रदेश निवास कहा जाता था। उदाहरणार्थ, जब मालनो ने अवन्ति और उसके समीपनर्ती प्रदेश को अपना निवास बना लिया, तब उनका पुराना जनपद केवल अभिजन रह गया, जनपद नहीं। जनपद और अभिजन का यह अन्तर घ्यान देने योग्य है।

जनपदी और जानपद-जनपदी के राजा जनपदी तथा अन्य जन जानपद कहलाते थे। पूर या राजवानी के लोगो का समूह या सब पौर कहा जाता था। यदि जनपद मे सब-शासन हुआ, तो जनपदियो को सख्या अधिक रहती थी। एक ही जनपद मे रहनेवाले परस्पर सजनपद कहलाते थे। यह बात इस तथ्य की द्योतक है कि तत्कालीन जनता मे नागरिकता के भाव विद्यमान थे और वह अपने जनपद के प्रति आत्मीयता का अनुभव करती थी। जनपट के प्रति भक्ति की अपेक्षा नागरिक से की जाती थी। जनपद और जनपदी दोनो के प्रति भक्ति के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता था। मद्र जनपद और माद्र राजा दोनों के प्रति भक्ति रखनेवाले को मद्रक और इसी प्रकार वृजि-जनपद और वार्ज्य जनपदी के प्रति भिक्त (सेव्य भाव) रखनेवाले को वृजिक कहते थे। जनपद और जनपदी दोनों में से किसी के प्रति भी विश्वासघात दूसरे के प्रति भी विश्वासघात माना जाता था। जनपदी जनपद का सरक्षक था, इसलिए नागरिक की जनपद के साथ ही जनपदी के प्रति भी भक्त (लॉयल) होना आवश्यक था। यह बात उन्ही जनपदियो के विषय मे थी, जो उस जनपद के मूल क्षत्रियजन तथा शासक दोनी थे।

१. ४-२-५२, पृ० १८४।

२. निवासाभिजनयोः को विशेषः? निवासो नाम यत्र सम्प्रत्युष्यते। अभिजनो नाम यत्र पूर्वेरुषितम् ।--४-३-९०, पृ० २४४।

३. जायसवाल: हिन्दू पॉलिटी, पृ० २३६।

४. जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशन्दानां बहुवचने।-४-३-१००, पृ० २४६।

<sup>4.</sup> ६-३-८५!

खण्ड ६ साहित्य और कला



#### अध्याय १

## जिक्षा

शिक्षा की पष्ठभूमि---महाभाष्य का काल ब्राह्मणों के चरम उत्कर्ष का काल था और पतजिल तत्कालीन ब्राह्मण-समाज के वास्तविक प्रतिनिधि थे। इस समय देश का वौद्धिक और आव्यात्मिक ही नहीं, राजनीतिक नेतत्व भी ब्राह्मणों के हाथ मेथा। इस सत्ता और शक्ति के भीतर वौद्धवर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी निहित थी। फलत , चातूर्वर्ण्य, चातूराश्रम्य, चक्रवित्तित्व और यज्ञादि कर्मकाण्डो की पून प्रतिष्ठा के साथ कुछ ज्ञताब्दियों से अभिभृत वैदिक संस्कृति और साहित्य का पन प्रचार और प्रसार प्रारम्भ हो गया था। यह युग सस्कृत-साहित्य के भी उत्थान का था। व्याकरण की उपेक्षा का परिणाम प्रादेशिक प्राकृती के विकास और संस्कृत के प्रति जन-सामान्य की विरक्ति के रूप मे सामने आ चुका था। सस्कृत शिष्ट लोगो तक सीमित रह गई थी। वैदिक सस्कृति और सस्कृत के अविच्छेद्य सबय को विद्वान् लोग जानते थे। वौद्धधर्म ने सबसे कडा विरोव वेदो की आप्तता और यज्ञादि कर्मकाण्ड का किया था। इसलिए, शुगकाल मे विकसित वैदिक पुनस्त्यान की घारा, प्रधानत याज्ञिक संस्कृति के रूप में ही सामने आई। पतजिल आस्विजीन थे और वैदिक सस्कृति के अनन्य उपासक। वे जानते थे कि प्राकृतो की वढती आँघी को रोकने के दो ही उपाय है-पाकृतो के प्रति घृणा-भावना की उत्पत्ति और सस्कृत का व्यापक प्रचार। प्राकृत वहुजन-समाज की भाषा वन चुकी थी। सहसा इतने वडे समाज को वदलना उनके वश का न था। निम्न वर्ग से उनका सम्पर्क भी न था। वे स्वय पुष्यमित्र के याजक थे। अश्वमेघ-याजक पुष्यमित्र के प्रोत्साहन ने देश मे सहस्रो ब्राह्मणो को याजक-वृत्ति की ओर प्रोत्साहित किया था। पतजिल-जैसे विद्वान के लिए यह सोचना कठिन न था कि यदि इन याज्ञिको को व्याकरण की ओर उन्मुख कर दिया जाय, तो सस्कृत की उन्नति में वडी सहायता मिल सकती है। वे स्वय अध्यापक थे। उन्होंने प्रत्यक्ष शिक्षण तथा उपदेश द्वारा उन्हे व्याकरण की ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया। इस कारण महाभाष्य मे प्राप्त होनेवाले शिक्षा-सिद्धान्त तथा शिक्षा-विपयक उल्लेख ब्राह्मणो की शिक्षा तथा समाज से ही सम्बद्ध है। वेदो, वेदागो और वैदिक शिक्षा-पद्धति के विषय मे हो उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आगे जो कुछ कहा जा रहा है, उसे इसी सन्दर्भ मे ग्रहण करना चाहिए।

शिक्षा के उद्देश्य—पतजिल ने कहा है कि ब्राह्मण को निष्कारण या निष्काम भाव से पडग-मित वेद का अव्ययन करना चाहिए और उनका अर्थतत्त्व समझना चाहिए, क्योंकि वेद-वेदाग साक्षात् वर्म है। यह उनकी दृष्टि मे ब्राह्मण का सहज कर्त्तंच्य था। वे व्याकरण को पडगो मे मुख्य मानते थे, इमलिए उनकी दृष्टि मे व्याकरण का अध्ययन परमावश्यक था। वेदों की रक्षा विना व्याकरण के अमम्भव है। जो व्याकरण नहीं जानता, वह वेद नहीं समझ सकता, इसलिए व्याकरण

का ज्ञान वेदाध्ययन के पहले आवश्यक है, यह उनका मत था। प्राचीन काल मे ऐसा होता भी था। उपनयन-सस्कार के बाद ब्राह्मण व्याकरण पढते थे। जब वे उच्चारण-सम्बन्धी आस्यत्तर और बाह्य प्रयत्नो तथा उच्चारण के कारणो का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, तब उन्हे वैदिक गव्दो का उपदेश किया जाता था। पतजिल के समय में स्थिति उलट गई थी। विद्यार्थी सीचे वेद प्रारम्भ कर देते थे और कहने लगे कि वैदिक शब्दों का वेद से और लौकिक शब्दों का ज्ञान लोक से ही हो जायगा, तब व्याकरण की क्या आवश्यकता ? इस स्थिति के प्रतीकार के लिए पतजलि ने व्याकरण के अध्ययन पर जीर दिया और कहा कि वेद की रक्षा के विना व्याकरण के सम्भव नहीं है। जो लोप, आगम और वर्णविकार नहीं समझता है, वह भली भाँति वेदों का पालन नहीं कर सकता। यज्ञ करने-करानेवालो को तो व्याकरण जानने की और भी आवश्यकता है। वेदो के जिन मन्त्रो का यज्ञ मे उपयोग होता है, उनमे लिंग, विमक्ति-सम्बन्धी कुछ परिवर्त्तन आवश्यकतानुसार यव तत्र करने पड़ते हैं। यह काम भी व्याकरण-ज्ञान के विना सम्भव नहीं है। यह बात तो सव जानते हैं कि बाह्मण को शब्दों (शुद्ध शब्दो) का ज्ञान होना चाहिए। वह भी विना व्याकरण के नहीं हो सकता। याज्ञिको के शास्त्र मे बहुत-से ऐसे प्रसग आते हैं, जिनका अर्थ विना व्याकरण-ज्ञान के स्थव्ट नहीं हो सकता। उदाहरणार्य, अग्नि-वरुण के निमित्त स्यूलपृषती अनड्वाही के आलम्भन का विवान है। स्यूलपृषती के दो अर्थ हो सकते हैं--वडे-वडे पृषतो (वन्त्रो) वाली तथा स्यूल और पृषतवाली। ऐसे स्थली पर व्याकरण जाननेवाला व्यक्ति ठीक अर्थ की समझ सकता है। यदि पूर्वपद प्रकृति स्वर हो, तो बहुवीहि और यदि अन्तोदात्त हो, तो तत्पुख पद होगा।'

१. ब्राह्मणेन निष्कारणो घर्मः षडङ्गी वेदोऽघ्येयो ज्ञेयश्च प्रधानं च षडङ्गेषु व्याकरणम्। ----आ० १, प्०३।

२. पुराकल्प एतदासी संस्कारोत्तरं बाह्मणा व्याकरणं स्माघीयते। तेम्यस्तत्र स्यानकरणानुप्रदानज्ञेम्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते। तदद्यत्वे न तथा। वेदमयीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति—वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः। अनर्यकं व्याकरणम्।— सा० १, पृ० १०।

३. रसार्यं वेदानामध्येयं व्याकरणम्, लोपागमवर्णविकारको हि सम्यग्वेदान् परि-पालियध्यति।—आ० १,प०२।

४. न च सर्वे लिङ्गै नं च सर्वाभिः।विभिन्तिभिर्वेदं अर्था निगदिताः। ते चावश्य यज्ञगतेन ययाययं निपरिणमयितन्याः। तान्नावैयाकरणः ज्ञाननोति यथायय निपरिणमिष्रतुम्।—यहो।

५. ब्राह्मणेनावर्थं शब्दा जेया इति। न चान्तरेण व्याकरण लघुनोपायेन शब्दा-शक्या ज्ञातुम्।—आ० १, पृ० ३।

६. असन्देहार्यं चाध्येयं व्याकरणम्, याज्ञिकाः पठिनत स्यूलपृवतीमनड्वाहो मालभेत। तस्यां सन्देहः—स्यूला चासौ पृवती च स्यूलपृवतीत। ताल्रावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति।—वहो।

इनके अतिरिक्त व्याकरण पढ़ने से और भी अनेक लाभ है। व्याकरण से असमर्थित प्राकृत-जन-ज्यवहृत शब्दो को म्लेच्छ कहते हैं। ब्राह्मण को अपशब्द वोलकर म्लेच्छ नहीं बनना चाहिए। ' स्वर या वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध वीला गया शब्द वांछित अर्थ का वीवक नहीं होता। यज मे बीला गया दृष्ट या अजुद्ध शब्द वजा वनकर यजमान का नाश कर डालता है। वृत्रासूर का नाश इसी प्रकार हुआ था। इसके ठीक विरुद्ध जो व्यक्ति व्यवहार-काल मे शब्दो का यथार्थ उच्चारण करता है, वह इस लोक तथा परलोक मे उत्कर्प और प्रतिष्ठा का भागी वनता है और जो ऐसा नहीं कर सकता, वह अपशब्दों का उच्चारण कर अब्द बनता है। एक-एक शुद्ध शब्द के अनेक अपभ्रग-रूप समाज मे व्यवहृत होते है। उनके उच्चारण अन्य दोष से कोई यह कहकर ख़ुटकारा नहीं पा सकता कि मैंने अज्ञानवश अशुद्ध उच्चारण किया है, क्योंकि ब्रह्महत्या और सुरा-पान के समान अनजाने भी अजुद्ध शब्द का व्यवहार-दोष उत्पन्न करता है। व्याकरण न जानने से हस्व, दीर्व, प्लूत का भी जान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति प्लूतत्व-नियम न जानने के कारण अभिवादन का ठीक उत्तर नहीं दे सकते। उनकी स्थिति स्त्रियों जैसी हो जाती है। याजिकों को सविभक्ति प्रयाज करने पडते है। उसके लिए भी व्याकरण जानना आवश्यक है। बाह्मणो की आस्विजीन होना चाहिए और आस्विजीन वह हो सकता है, जो प्रतिपद, प्रतिस्वर और प्रत्यक्षर साफ-साफ उच्चारण कर सके। यह विना व्याकरण जाने नहीं हो सकता । शब्द महान् देव के रूप मे प्राणियो में निवास करता है। हमें भी महान् देव से अपना साम्य करने के लिए व्याकरण जानना चाहिए। मनीपी ब्राह्मण नामाख्यातीपसर्गनिपात इन चार अगीवाली वाणी की ठीक जानते है। वाणी

१. बाह्यणेन न म्लेन्छितवे नापभावितवे। म्लेन्छो ह वा एव यदपशन्दः।—आ० १, पृ० ४।

२. दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा भिष्याप्रयुक्तो न तमर्यमाह—सवाग्वच्चो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रः शत्रुः स्वरतोऽपराधात्।—वही।

यस्तु प्रयुद्धक्ते कुञ्जलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले।
 सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगिवद् दुष्यति चापशब्दैः॥-वही।

४. एकंकस्य हि शब्दस्य वहवीऽपभ्रंशाः—नात्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितुमहिति। यो ह्यजानन् व बाह्यणं हन्यात् सुरां वा पिवेत् मन्ये सोऽपि पतितः स्यात्।—वही।

५. अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुति विदुः । कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्वायमहं वदेत्।।—आ० १, पृ०६।

६. प्रयाजाः सर्विभिवतकाः कार्याः । न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सर्विभिवतकाः शक्याः कर्त्तुम् ।–वही ।

७. यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशो वाच विद्याति स आस्विंजीनः। आस्विंजीनाः। स्यामेत्यच्येवं व्याकरणम्।—यहो।

८. महादेवो मर्त्या आविवेश महता देवेन नः साम्यं स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्।— आ० १, पृ० ७।

९. चत्वारि वाक्परिमितानि पदानि तानि विदुर्वाह्मणा ये मनीविणः।—वही ।

व्याकरणज्ञ के सामने अपने सम्पूर्ण अप्रच्छन्न सौन्दर्य-रहस्य के साथ इस प्रकार उपस्थित रहता है, जिस प्रकार सुवासा अलक्कत पत्नी अपने पित के सम्मुख। जो लोग छने हुए सत्तू के समान विकार-रहित वाणी वोलते है, उनकी जिह्ना पर मगलमयी लक्ष्मी निवास करती है। अपशब्द वोलने के बाद प्रायश्चित्त-स्वरूप सारस्वती इिट करनी चाहिए, ऐसा याज्ञिक लोग कहते है। जन्म से दस दिन वाद पुत्र का नामकरण करना चाहिए। नामकरण के सम्बन्ध मे धर्मशास्त्रकारों ने जो नियम स्थिर किये है, उनका पालन विना व्याकरण जाने नहीं हो सकता। सम्त विभिन्तयों के ठीक उच्चारण से जिसका ताल सदा अनुक्षरित होता रहता है, वह वरुण के समान सत्यदेव वनता है। व्याकरणज्ञान से ही शुद्ध विभिन्तयों का प्रयोग किया जा सकता है।

इस प्रकार, भाष्यकार की दृष्टि मे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वेदरक्षा था, क्योंकि वे वेद को साक्षात् घर्म मानते थे। व्याकरण वेद-रक्षा मे सर्वाधिक सहायक था। इसलिए, वे उसके अध्ययन को आवश्यक समझते थे। वेद-रक्षा का सर्वाधिक उत्तरदायित्व आहाणो पर था, अत उन्होंने बाह्मणो, शिक्षा-सस्थाओं और शिक्षा-पद्धित का ही विशेषत उल्लेख किया है।

शिक्षा का दूसरा लक्ष्य था वालक को शिष्ट बनाना। भाष्यकार की दृष्टि में शिष्टों का वडा ऊँचा स्थान था। वास्तव में शिष्ट ही समाज की घुरी थे। शिष्ट दो प्रकार के बनते थे—शिक्षा से और चरित्र से। शिक्षा का मूल ज्याकरण-ज्ञान था, इसलिए वैयाकरण शिष्ट माने जाते थे। शिष्टि शास्त्र द्वारा ही होती है और वैयाकरण शास्त्रज्ञ होते हैं, 1 इसलिए, उन्हें शिष्ट कहना चाहिए, यह पतजलि का विचार था। शिक्षा के अतिरिक्त निवास और आचार भी शिष्टि के चिह्न थे। आर्यावर्त्त के निवासी ब्राह्मणों में जो असप्रही, अलोलुप, जितेन्द्रिय और फिसी विमेष शास्त्र में पारगत होते थे, वे शिष्ट माने जाते थे। इनकी कही हुई वात प्रमाणित मानी जाती थी। भाष्यकार ने अष्टाच्यायी का प्रयोजन शिष्ट-ज्ञान माना है। अष्टाच्यायी के अध्ययन से व्यक्ति में यह योग्यता आती है कि वह शिष्टों और अशिष्टों की पहचान कर सके।

१. उतोत्वस्मै तन्त्रं विसस्रो जायेव पत्ये उज्ञती सुवासाः।---आ० १,पृ०८।

२. सक्तुमिव तितजना पुनन्तो यत्र घोरा मनसा वाचमकृत-अत्रा सलायः सत्पानि जानते भद्रैषा लक्ष्मोनिहिताधिवाचि ।--वही ।

३. आहिताग्निरपशब्दं, प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टि निवंपेत।—आ० १, पृ० ९।

४. दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विवध्यात् घोषवदाद्यन्तरन्तःस्यमवृद्ध ह्यधर चतुरक्षरं वाकृत नाम कुर्याञ्च तिह्नतम्।—वही।

५. सुदेवोऽसिवदण यस्य ते सप्तसिन्घवः अनुक्षरन्ति काकुदं सुन्यं सुविरामिव, सत्यदेवा स्यामेत्यध्येय व्याकरणम् ।—आ० १, पृ० १०।

६. के पुनः शिष्टाः? चैयाकरणाः। कुत एतत्? शास्त्रयूर्विका हि शिष्टिः शिष्टिपूर्वक च शास्त्रम्।—एवं तर्हि निवासत आचारतत्रच। एतिस्मन् आर्येनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीवान्याः अल्लेल्या अगृह्यभाणकारणाः। किञ्चिवन्तरेण कस्याश्चिद् विद्यायाः पारणास्तत्र भवन्तः शिष्टा शिष्टकानार्यो।—अष्टाध्यायो, ६-३-१०९, पृ० ३५९।

भाष्यकार के इन समस्त वक्तव्यों को यदि हम एक साथ मिलाकर देखें, तो स्पष्ट होगा कि वे शिक्षा के दो फल मानते थे—वौद्धिक विकास और नैतिक उन्नति और इन दोनो का उद्देश था प्राचीन सस्कृति एव साहित्य की सुरक्षा। प्रथम आिह्न में उनके द्वारा गिनाये गये व्याकरण पढ़ने के सारे उपयोगों का भी समावेश इनमें हो जाता है। नैतिक विकास पर इतना जोर देने के कारण ही उन्होंने इस बात को वार-वार दुहराया है कि तप (सुकृत के लिए कष्ट-सहन तथा स्थम), अध्ययन और ब्राह्मण माता-पिता से उत्पत्ति, ये तीन वार्ते मिलकर किसी को ब्राह्मण वनाती है। जिनमे प्रथम दो वार्ते नहीं होती, वह केवल जाति-ब्राह्मण होता है। जाति के कारण वह गीर, पिगलाक्ष होता है और तप के कारण शुच्याचार। विद्या और आचार-शुचिता इन दोनो पर पतजिल ने समान वल दिया है और विद्या, कर्म और योनि तीनो की दृष्टि से अवदात व्यक्ति को ही ब्राह्मण माना है।

उपनयन—पोनि-शृद्धि के लिए वर्मशास्त्रों ने अनेक नियमों की मृष्टि की थी, जिनका उल्लेख अन्यत्र हुआ है। विद्या और कर्म की प्रगति और श्विता का दायित्व शिक्षको तथा शिक्षा-सस्याओं पर था। सामान्य विश्वास था कि वालक जन्मत शूद्र उत्पन्न होता है और सस्कार से द्विज वनता है। सस्कार का सामान्य अर्थ उपनयन था। उपनयन का अर्थ है आचार्य के पास ले जाना। पाणिनि ने इस किया को आचार्यकरण सज्ञा दी है, जिसकी व्याख्या करते हुए काशिकाकार ने कहा है कि उपनयन करनेवाला माणवक को इस ढग से अपने पास ले आता है, जिससे वह (उपनेता) स्वय आचार्य हो जाता है। उपनयन के वाद वालक गुरु के साथ ही रहता था, इसलिए उसे अन्तेवासी कहते थे। अन्तेवासी त्रैविणक होते थे और वर्णी कहलाते थे। वर्णी शूद्र नहीं हो सकते थे, यह वात इस शब्द से ही स्पष्ट है। गुरु का स्थान, जहाँ रहकर वालक विद्या ग्रहण करता था, गुरुकुल या तीर्थ कहलाता था। एक ही तीर्थ मे रहकर विद्याम्यास करनेवालों को सर्तीर्थ्य कहते थे "। ये सब भाई-भाई की तरह हिल-मिलकर रहते थे। पाणिनि ने सोदर और सोदर्थ के साथ ही सतीर्थ्य का भी स्मरण किया है।"

तपः श्रुतं च योनिङ्चेत्पेतद् ब्राह्मणकारकम्।
 तपः श्रुताम्यां हीनो यो जातिब्राह्मण एव सः।।
 गौरः शुच्याचारः कपिलकेश इत्येतानप्यस्यन्तरान् ब्राह्मण्ये गुणान् कुर्वन्ति।—— १-२-६, पृ० ३४०।

२. त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्चकर्मच।
एतच्छिवे विजानीहि बाह्यणाप्यस्य लक्षणम्।।—४-१-४८, वा० १, पू० ६२।
३. संस्कारोत्तरं बाह्यणाः व्याकरणं स्माघोयते।—आ० १, पू० १०।

<sup>¥.</sup> १-३-३६1

५. माणवकमीदृशेन विधिनाऽऽत्मसमीपं प्रापयित यथा स उपनेता स्वयमाचार्यः सम्पद्यते।—वही(काशि०)।

६. ४-२-१०४, बां० १९, पृ० २०९। ७. ५-२-१३४।

८. २-१-१, पु० २३१।

९. ६-३-८७, पृ० ३५४। १०. ४-४-१०७। ११. ४-४-१०८। ५३

माणव—माण्य मे माणव, दण्डमाणव, वर्णी, ब्रह्मचारी और छात्र शब्द विद्यार्थी के अर्थ मे प्रयुक्त हुए है। माणव छोटे वालक को कहते थे। जब ये प्रारम्भिक अध्ययन के लिए शाला मे प्रविष्ट होते थे, तब इनका मुण्डन करा दिया जाता था। उपनयन के समय मुण्डन की प्रया थी। दण्ड, कमण्डल और मृगचर्म साथ लेकर ये गुरु के आश्रम मे प्रवेश करते थे। वहाँ मैक्षचर्या करते थे। नियमपूर्वक अध्ययन करते थे। वहाँ मैक्षचर्या करते थे। नियमपूर्वक अध्ययन करते थे। नियमपूर्वक अध्ययन करतेवाले माणवको को 'जयक्त' कहते थे। ये ग्रन्थ और अर्थ दोनो का अभ्यास करते थे। भाष्य मे नियमित और 'यदा-कदा' पढ़ने वालो मे अन्तर किया है। 'जयाध्याय से पढता है', इस वाक्य में 'पचमी' का प्रयोग नियमित अध्ययन के प्रसग मे ही होता था। नट या ग्रन्थिक के पास जाकर यदा-कदा उनकी वातें सुनते के प्रसग मे 'नट की सुनता है', ऐसा पण्ठी-विभक्ति-युक्त वाक्य प्रचलित था, 'नट से सुनता है' नहीं। '

माणवक नीची कक्षाओं के छात्र होते थे और ब्रह्मचारी विशिष्ट अध्ययन के व्रती छात्र। अध्यमो य, गृरकुलों में रहनेवाले माणव दण्ड साथ लेकर चलते थे। इसीलिए, वे दण्ड-माणव कहलाते थे। दण्ड-माणवों का परिचय उनके गुरु के नाम से दिया जाता था, यथा दाक्ष दण्ड-माणव, या काण्व (कण्व के शिष्य) दण्ड-माणव। काशिकाकार ने गीकक्ष और माहक दण्ड-माणवों का भी उल्लेख किया है। ये दण्ड-माणव 'अनृच' होते थे। वेद का सार्थ अध्ययन इस अवस्था के बाद प्रारम्भ होता था। पाणिनि ने दण्ड-माणव और अन्तेवासी में अन्तर किया है, जिससे अनुमान होता है कि सब दण्ड-माणव अन्तेवासी नहीं होते थे। कुछ छात्र दिन में अध्ययन कर सन्ध्या समय घर चले जाते थे। ये गुरुकुल के पास-पड़ोस गाँवों के रहनेवाले छात्र होते थे। माणवों के दण्ड को आपाढ़ भी कहते थे।

अन्तेवासी छात्र—अन्तेवासी आश्रम मे गुरु के साथ उसके परिवार के अग वनकर रहते थे। इनमे श्रेष्ठ या उच्च कक्षा के अन्तेवासी को 'प्रान्तेवासी' कहते थे। 'गुरुकुल' गब्द मे

१. ३-१-८,पृ० ३९।

२. आख्यातोपयोगे उपयोग इति किमर्थम्? नटस्य श्रृणोति, ग्रन्थिकस्य श्रृणोति, एव तर्ह्यपयोग इत्युच्यते सर्वश्चोपयोगस्तत्र प्रकर्षगतिविज्ञास्यते। साबीयोऽयं उपयोग इति। कश्च साघीयः? यः ग्रन्थार्थयोः। अथवोपयोगः को भवितुमर्हाति? यो नियमपूर्वकः। तद्यया, उपयुक्ता माणवका इत्युच्यन्ते य एते नियमपूर्वकमघीतवन्तो भवन्ति।—१-४-२९, पृ०१६५।

३. ४-२-१०४, वा २३, पू० २१०।

४. गोकक्षा दण्डमाणवा अन्तेवासिनो वा दाक्षा माहकाः।--४-३-१३०।

५. अनुचो माणवे बह्युचश्चरणाख्यायामिति विशेषस्तद् वक्तव्यम्।—५-४-१५४, प्रवर्भ १४।

६. त दण्डमाणवान्तेवासिषु ।--वही ।

७. विशाखाबाढमन्यदण्डयोः।—५-१-११०।

८. २-२-१८, पू० १६५।

पारिवारिकता का भाव छिपा हुआ है। छात्र उसे अपना गुरुकुल मानते थे और कष्ट उठाकर भी वहाँ रहना पसन्द करते थे।

शिष्य और छात्र शब्द सामान्यतया प्रत्येक विद्यार्थी के वाचक थे। गृह अपने कुल मे रहने-वाले छात्र को छत्र के समान वर्षा, आतप जैसे कष्टो से बचाता था। इस प्रकार, वह शिष्य पर छत्र के समान छाया रखता था। शिष्य भी छत्र के समान गृह का परिपालन करता था। इसी दृष्टि से शिष्य छात्र और गृह छत्र कहलाता था। गृह-शिष्य का यह सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था। यदि हम इसी प्रसग की काश्विकावृत्ति पर दृष्टिपात करें, तो स्पष्ट हो जायगा कि परवर्ती कुछ शताब्दियों मे गृहकुल-सस्था का नैतिक स्तर काफी नीचे जतर आया था। इस समय गृह की सेवा-टहल मे जागरूकता और उसके दोपों को छिपाकर रखना, छात्र की परिभाषा मानी जाने लगी थी; क्योंकि छादन या आवरण के कारण छत्र कहे जानेवाले छत्र के समान व्यवहार छात्र का होना चाहिए था। निश्चित ही यह परिभाषा जन गृहओं के द्वारा निश्चित की गई होगीं, जो छात्रों को अपनी सेवा का साधनमात्र समझते होगे और समाज तक अपनी दुर्वलताओं के पहुँचने से भयभीत रहते होंगे।

ब्रह्मचारी—ब्रह्मचारी वेदाध्यायी को कहते थे। काशिकाकार ने कहा है कि ब्रह्म वेद को कहते है और उससे सहचरित अध्ययन को भी। उसके लिए लिया हुआ ब्रत ब्रह्मचर्य कहलाता है और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करनेवाल। ब्रह्मचारी। तीन वर्ण ही वेद पढते थे। इसलिए, ब्रह्मचारी भी तैर्वाणक होते थे। काशिका मे उसे विद्याग्रहणार्थ उपनीत तथा नियम का आसेवन करनेवाला कहा गया है। जिस प्रकार एक गुरु के पास अध्ययन करनेवाले सतीर्थ्य होते थे, उसी प्रकार समान ब्रह्मचर्य का आचरण करनेवाले या एक ही वेद का अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारी कहलाते थे।

न्नाह्मण के लिए उपनयन के पश्चात् अडतालीस वर्ष तक अध्ययन की मर्यादा थी। ये ब्रह्मचारी अध्याचत्वारिंशक या अध्याचत्वारिंशी हीते थे। प्रत्येक वेद के अध्ययन मे वारह वर्ष लगते थे। किन्तु, लोग सुविवानुसार कम समय तक के लिए भी ब्रह्मचर्य वत लेते थे। ये लोग 'अवान्तरदीक्षी' होते थे। लोग आवश्यकतानुसार किसी विशिष्ट वेदाल के अध्ययन के लिए भी

१. देवदत्तस्य गुरुकुलम् — २-१-१, पृ० २३१ तथा पश्य देवदत्त कष्टश्रितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम् ।—वही, पृ० २२७।

२. गुरुव्छत्रम्। गुरुणा शिष्यव्छत्रवच्छात्रः। शिष्येण च गुरुव्छत्रवत् परिपाल्यः।— ४-४-६२, पृ० २८२।

३. छत्रादिस्यो णः—छत्र शीलं यस्य छात्रः। छादनादावरणाच्छत्रम्। गुरुकार्येष्वय-हितस्तिच्छित्रावरणप्रवृत्तरछत्रशीलः शिष्यरछात्र.।—४-४-६२ काशि०।

४. वहा वेदस्तदध्ययनार्थं वतमपि बहा तच्चरतीति ब्रह्मचारी ।---६-३-८६ काशिका।

५. ब्रह्मचारी त्रैविणकोऽभिन्नेतः। स हि विद्याग्रहणार्यमुपनीतो ब्रह्म चरति। नियममासेवत इत्यर्यः। ब्राह्मणादयस्त्रयो वर्णा वर्णिन इत्युच्यन्ते।—५-२-१३४।

६. समाने ब्रह्मणि वतं चरतीति स ब्रह्मचारी ।—६-३-८६, पृ० ३८४।

गुरुकुल मे प्रवेश पा सकते थे। उदाहरणार्थं, महानाम्नी ऋचाओ के लिए ब्रह्मचर्यं का आचरप करनेवाले माहानाम्निक और आदित्यव्रत (कृत्यिवशेष) का अध्ययन करनेवाले आदित्यव्रिक कहंलाते थे। भाष्यकार ने तिलव्रती, चातुर्मासक या चातुर्मासी ब्रह्मचारी का जल्लेख किया है। चातुर्मासी लोग चातुर्मास्य यज्ञ के व्रती होते थे।

स्नातक—घर्मसूत्रो मे वसन्त मे उपनयन-सस्कार का विधान है। इससे अनुमान होता है कि इस समय मकर-सक्तान्ति के वाद नवीन सत्र का प्रारम्भ होता था। अध्ययन की समाणि गोदान-सस्कार के बाद होती थी। भाष्य मे सस्कार के रूप मे तो गोदान का उल्लेख नहीं है, किन्तु उपाध्याय को गो देने का निर्देश अवश्य है। अध्ययन की समाप्ति के वाद गृह की अनुज्ञा लेकर विधिष्ट स्नान के बाद विद्यार्थी गृहकुल छोडता था। तव उसे स्नातक कहते थे। यानादिगण मे स्नान शब्द का परिगणन वेद-समाप्ति के अर्थ मे मिलता है और उससे स्वार्थ मे क प्रत्यय होकर स्नातक शब्द निष्पन्न हुआ है (५-४-२९)। सम्बी शब्द भी स्नातक का वाचक था। उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की दृष्टि से भाष्यकार ने सम्वतर और सम्वतम तथा स्रजीयान् और सिष्ठि शब्दों का प्रयोग किया है। सम्बन्त मे विन् प्रत्यय के निर्देशक पाणिनि-सूत्र मे स्वय इस बात की ध्विन है कि स्नावी शब्द सामान्य माल्यधारी के लिए व्यवहृत नहीं होता था।

छात्र के उपलक्षण—छात्रों की अपनी वेशमूषा थी, जिससे वे सरलता से पहचाने जा सकते थे। आश्चर्य की ही बात है कि सम्पूर्ण महाभाष्य में यज्ञीपवीत का कही उत्लेख नहीं मिलता। दण्ड, विशेषत पालाशदण्ड, मृगचर्म कीर कमण्डलु विद्यार्थी के ये सामान्य उपलक्षण थे। भाष्यकार ने छात्र को अनेक बारं कमण्डलुपाणि कहा है। उनके मत से एक बार छात्र को देखकर कोई भी सरलता से समझ सकता था कि कमण्डलु छात्र का लक्षण (पहचान) है। दण्ड सम्भवत, वडी आयु के छात्रों के लिए आवश्यक नहीं था।

१. तदस्य ब्रह्मचर्यम्, महानाम्नीक्चरित माहानाम्निकः, आदित्यव्रतिकः, महानाम्नीसह-चरितं वर्तं महानाम्न्यो वर्तामित । अवान्तरदीक्षाविम्यो डिनिवंक्तव्यः अवान्तरदीक्षी तिलव्रती । अव्याचत्वारिक्षतो ब्रबुक्चडिनिक्च वक्तव्यः—अव्याचत्वारिक्षक अध्याचत्वारिक्षी चातुर्मीत्यानां यलोपक्च दुक्च डिनिक्च वक्तव्यः, चातुर्मीतिकः चातुर्मासी महानाम्नीनां ब्रह्मचर्यं माहानामिकम् आदित्यव्रतिकम् ।——५-१-९४, वा० १ से ६, यृ० ३४१-४२ ।

३. अवीत्य स्नात्वा गुरुभिरन्ज्ञातेन खट्वाऽऽरोढव्या ।---२-२६, पृ० २८१।

४. ६-४-१६३, वा० २, पृ० ५००।

<sup>4. 4-7-781</sup> 

६. ३-१-२५।

७. कमण्डलुवाणिक्छात्रः।---१-४-८४, प्० २०१ तथा २-३-२१, प्० ४२३।

८. अपि भवान् कमण्डलुपाणिं छात्रमद्राक्षीत् । सक्नदसी कमण्डलुपाणिश्छात्री दृष्टस्तस्य तदेव लक्षणं भवति ।—१-४-८४, वा० २, पृ० २०१ ।

आचरणविषयक नियम तथा नैतिक मर्यादा—छ।त्रो के लिए आचरण—सम्वन्नी नियम नि्चित थे। प्रत्येक छात्र गुरु का सादर अभिवादन करता था।' यह शिक्षा पुत्र को माता-पिता ही दे देते थे। यह बात भी भाष्य मे स्पष्ट है। छात्र भूमि पर सोते थे। अख्वा पर शयन वर्जित था। स्नातक वनने के बाद ही खट्वा पर सोया जा सकता था। जो इस नियम का उल्लघन करता था,वह व्रतहीन माना जाता था। स्यण्डिल-शयन का व्रत उपनयन के साथ ही लिया जाता था। गुरुकुल मे सट्वारोहण सम्भव न था। इसलिए, खट्वारोहण का सामान्य अर्थ विद्या विना पूर्ण किये घर वापस चला जाना या विवाह कर लेना माना जाता था। खट्वारूढ शब्द क्षेप या निन्दा का द्योतक था। काशिका-काल तक आते-आते यह विमार्ग पर चलने का उपलक्षण वन गया और नभी अविनीत छात्रो को खट्वारूढ कहा जाने लगा। तहा नारी स्थाण्डिल या स्थण्डिलशायी कहा जाता था। पुर-शुश्रुपा छात्र का आवश्यक वर्म था। छात्र इसमे मानसिक सुख का अनुभव करते थे। गुरु को स्नान कराना, उसके पाँव दवाना, उच्छिप्ट भोजन करना आदि वाते शुश्रूपा में मम्मिलित थी। उच्छिप्ट भोजन और पादोपसग्रहण को छोडकर शेष परिचर्या गुरु-पुत्र की भी करनी होती थी और यदि गुरुपुत्र भी गुरु हुआ, तो उसका उच्छिप्ट भोजन और पाद-सवाहन भी उचित माना जाता था। भाष्यकार ने गुरु का स्नापन गुरु के सुख का कारण वतलाया है, शिष्य के सुख का जनक नहीं। इससे अनुमान होता है कि निष्य गुरु-शुश्रूषा मे आत्मसन्तोप का अनुभव नहीं करते थे।" बहुत-से कार्य वे विवशता तथा लोभ से करते थे। वे जानते थे कि गुरु-बुश्रुपा से पारलीकिक सुख प्राप्त होता है और यदि गुरु प्रसन्न रहे, तो अव्यापन भी अच्छा करेंगे। इस प्रकार आत्म-कल्याण की भावना ही शुश्रुण के पीछे काम करती थी। काम में भूल हुई कि डाट-फटकार। वहुत-से गुरु औचित्य की चिन्ता किये विना छात्रो को काम मे लगाये रहते थे। इसलिए, चतुर छात्र कार्य और डाट से बचने के लिए उपाध्याय की दृष्टि से कतराकर रहते थे।

१. १-४-५३, पृ० १८४ तया १-४-५१, पृ० १७७।

२. ४-२-१५।

३. अघीत्य स्नात्वा गुर्चभिष्तनुज्ञातेन खद्वाऽऽरोढन्या। य इदानीमतोऽन्यया फरीति स उच्यते खट्वारूढो जाल्मः। नातिव्रतवान्----२-२६, पृ० २८१।

४. प्रद्वारोहण चेह विमार्गप्रस्यानस्योपलक्षणम् । सर्व एवाविनीतः खट्वावढ इत्युच्यते ।— (वही) काक्षि० ।

५. ४-२-२५।

६. गुरुवदिस्मन् गुरुपुत्रेऽपि वर्तितव्यमन्यत्रोच्छिष्टभोजनात् पादोपसंग्रहणाच्च। यदि च गुरुपुत्रोऽपि, गुरुर्मवित तदिप कर्तव्यं भवति।—१-१-५६ वा० ८, पृ०,०३३८।

७. कर्मणि च वेन सस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखम् सुखं मानसी प्रीतिः। कर्त्तुः किम् ? गुरीः स्नापनं सुखम्---३-३-११६ काशिका।

८. ये तावदेते गुरुशुश्रुषयो नामैतेऽपि स्वभूत्ययंमेव प्रवर्त्तन्ते पारलौकिकं च नो भविष्यति । इह च नः प्रोतो गुरुरध्यापयिष्यतोति ।---३-१-२६, वा० १४, पृ० ७७ ।

९ उपाध्यायादन्तर्धत्ते । पश्यत्ययं यदि मामुपाध्यायः पश्यति ध्रुवं प्रेवणमुपालम्भो वा । स युष्का सम्प्राप्य निवर्त्तते ।---१-४-२८, पू० १६४ ।

छात्रों को, विशेषत' छोटे छात्रों को भिक्षा माँगकर निर्वाह करना पडता था। यद्यपि भाष्य में विद्यार्थियों द्वारा भिक्षा माँगे जाने का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, फिर भी अनेक सकेतों से इसुका अनुमान होता है।

गुरुकुल-वास निश्चय ही कष्टकर था। पक तो यम-नियमो और वतो का पालन, उसपर अनिश्चित मोजन और तदुपरि यदा-कदा गुरुनो का दुर्व्यवहार। अध्ययन के लिए छात्रों को कडा परिश्रम करना पडता था और बहुत-से छात्र उससे डरकर ही अध्ययन छोड बैठते थे। बहुत-से वालक गुरुनों की कठोरता के मथ से गुरुकुलों में जाने से ही डरते थे। अध्ययन से इस प्रकार डरनेवाले छात्र के लिए भाष्य में 'पर्यच्ययन' शब्द का प्रयोग हुआ है। फर भी, शिष्य का कर्त्तव था कि वह 'आचार्यभोगीन' रहे। शिष्य और उसकी वे सारी कियाएँ, जिनसे आचार्य को शारीरिक सुख प्राप्त हो, आचार्यभोगीन कही गई है। इसलिए, कष्ट सहकर भी आश्रम में रहना छात्र का कर्त्तव्य था। बार-बार गुरुकुल प्रीटक्त करनेवाले या प्रविष्ट होकर शीध ही गुरुकुल छोडकर चले जानेवाले छात्र 'तीर्थकाक' या 'तीर्थव्यास' कहे जाते थे।

शिक्षक—माज्य मे शिक्षा प्रदान करनेवालों के लिए शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, श्रीनय, अध्यापक, गुरु और आचार्य शब्द मिलते हैं। इनमें श्रीत्रिय शब्द वेदाध्यायी का पर्याय है। 'वेद का अध्ययन करता हैं', इस अर्थ में श्रीत्रिय शब्द प्रयुक्त होता था। 'इसका शिक्षण से सीवा सम्बन्ध नहीं था। कोई शिक्षक श्रीत्रिय भी हो, यह दूसरी वात है। छात्र भी श्रीत्रिय कहे जा सकते थे। इसी प्रकार, प्रवक्ता प्रवचनकार या व्याख्याता होता था। वह शिक्षक भी हो सकता था, यद्यपि उसका शिक्षक होना आवश्यक नहीं था। आचार्य किसी विषय के उच्च कोटि के अविकारी विद्वान् और मौलिक चिन्तक को कहते थे। ये लोग किसी सिद्धान्तिविशेष के प्रवर्तक या मौलिक कृति के प्रणेता होते थे। विशिष्ट आचार्य को प्राचार्य कहते थे। 'चरणों के प्रमुख प्राय प्राचार्य तथा उनसे सहयोगी आचार्य होते थे। पतजिल ने पाणिनि को आचार्य कहा है, कात्यायक को नहीं। आचार्यों के प्रति वडी सम्मान-भावना थी। उनकी शैली, उनका आचार, उपचार मभी

१. भिक्षा वासयति ।---३-१-२६, वा० २, पृ० ७१।

२. २-१-१, पृ० २२७।

३. अध्ययनात् पराजयते। य एव मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारा भवति स पश्यति दुःलमध्ययन दुर्घरं च गुल्लक्च दुरुपचारा इति। स बुध्या सम्प्राप्य निवर्तते।—१-४-२६, पृ० १६३।

४. २-२-१८, पृ० ३५०।

५. ५-१-९, वा० ३, पु० ३००।

इ. यथा तीर्यं काका न चिरं स्थातारो भवत्येवं यो गुरुकुलानि गत्वा न चिरं तिष्ठित स उच्यते तीर्थकाक इति ।—-२-१-४२, वा० १, पृ० २९४।

७. ५-२-८४, पृ० ४०१।

८. २-१-६५ ।

९. २-२-१८, पू० ३५०।

कुछ प्रामाणिक माना जाता था। <sup>1</sup>ये लोग अच्यापन भी करते थे, किन्तु यह आवश्यक नहीं था। पाणिनि ने भी आचार्य का उपर्युक्त अर्थ ही मानकर उनके प्रणीत ग्रन्थो का अध्ययन करनेवाले अन्तेवासियो का उल्लेख किया है, आचार्यों के अन्तेवासियो का नहीं। र और, पतजिल ने इस सूत्र का जो उदाहरण दिया है, वह भी उक्त कथन की पुष्टि करता है। 'आपिशलपाणिनीयव्याडीय गौतमीया ' मे उपसर्जन चारो आचार्य ग्रन्थकार है, शिक्षक नहीं। पतजिल ने आचार्य को प्रमाण-भत कहा है। उसके भी अन्तेवासी हो सकते थे और प्राय होते भी थे, फिर भी सामान्यतया आचार्य से जिस अर्थ का बीव आज होता है, उस अर्थ मे गुरु शब्द का प्रचार था। अन्तेवासी के सन्दर्भ मे ही इस शब्द का व्यवहार होता था। वह उपाच्याय से अधिक सम्मान का वीवक था। उपाच्याय सामान्यतया हर गिक्षक को कहते थे। पतजलि-काल मे यही ज्ञब्द शिक्षक के अर्थ मे प्रचलित था। गुरुकुल से भिन्न गालाओ के शिक्षक भी, जिनमे विद्यार्थी पढने मात्र के लिए जाते थे और पढकर अपने घर चले जाते थे, उपाध्याय कहलाते थे। उपाध्याय और शिष्य सहचर शब्द थे। अाचार्य नि शुल्क पढाते थे और उपाध्याय शुल्क लेकर, यह पतजलि के किसी उल्लेख से स्पष्ट नहीं होता। पतजलि के अनुसार गुरु भी उपाच्याय होता था। विद्यार्थी जिसके पास जाकर पढे, उसे उपाच्याय कहते थे।" भाष्य से उसके गुरक लेने का पता नहीं चलता। केवल उपाध्याय को गाय दी जाती है, यही उल्लेज वार-वार मिलता है। ' गोदान विद्या-समाप्ति पर भी होता था। गुरु और उपाघ्याय मे अधिक-से-अधिक इतना अन्तर कहा जा सकता है कि गुरु के पास सौ-सौ योजन की दूरी से छात्र विद्या प्राप्त करने आते थे अीर उपाध्याय के निकट पास-पडोस के विद्यार्थी। इस प्रकार, गुरु उच्च विद्याओं का शिक्षक था और उपाध्याय उससे नीची कोटि का। यह कहना भी सर्वथा ठीक नहीं है कि उपाध्याय सामान्य लौकिक विषयो और प्रारम्भिक वर्गों के शिक्षक होते थे और गुरु तथा आचार्य वेद-वेदागी के। महाभाष्य मे अनेक वार उपाच्याय की वेद का शिक्षक कहा है। "

शिक्षा

शिक्षक और उपाध्याय मे एक अन्तर अवश्य मालूम होता है। उपाध्याय वेद तथा अन्य वौद्धिक विषय ही पढाते थे<sup>11</sup> और शिक्षक प्रायोगिक विषय भी पढ़ाते थे। घनुर्विद्या सिखानेवाले

१. प्रमाणभूत आचार्यः।—१-१-१, वा० ७,पृ० ९७ एषा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते।— आ० २, पृ० ८१ तया किमिदमाचारादिति आचार्याणामुपचारात्।—आ० २, पृ० ८१।

२. ६-२-३६।

३. वही, पृ० २५७।

४. २-१-१, पु० २३१।

५. १-४-२९, बा० २, पु० १६६।

६. १-१-५६, वा० १, पृ० ३३४।

७. उपत्याधीयतेऽस्मादुपाध्यायः ।----३-३-२०, वा० १, पृ० ३००।

८ १-४-३२, पृ० १६७ तया २-३-१४, वा० १, पृ० ४१६।

९. योजनशतादिभगमनमर्हतीति योजनशतिको गुरः।---५-१-७४, वा० २,पृ० ३३७।

१०. १-१-१, वा० १३, पृ० १०४।

११. धनुषि शिक्षते।—१-३-२१, वा० ३, पृ० ६२।

शिक्षक होते थे, उपाच्याय नहीं। अध्यापक सामान्य शिक्षक होते थे। ये भी तान्त्रिक या प्रायोगिक विषय नहीं पढाते थे। गुरु सभी प्रकार की वौद्धिक, बारोरिक और नैतिक या वार्मिक शिक्षा देने थे। शिक्षकवाची सभी शन्दों में गुरु प्रतिष्ठततम पद था। भाष्य में वेद-वेदागों के लिए अध्यक्त और वनुविद्यादि के लिए शिक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है। यह भी उपर्युक्त करन का पोपक ह। भाष्य की उद्योत टोका मे आचार्य की उपनयन करनेवाला तथा तत्पश्चात सम्पूर्ण वेद पढानेवाला वतलाया है और उपाच्याय को वेद के अश्वविशेष का शिक्षक।

पतजिल ने खण्डिकोपाच्याय<sup>र</sup> का उल्लेख किया है। खण्डिक प्रारम्भिक कक्षाओं के शिक्षक होते थे, जो छात्रो को वेटाश कण्ठस्य करा देते थे तथा अन्य विषय भी पढाते थे। अध्यापको मे काष्ठाच्यापक का अर्थ स्पष्ट नहीं है। काष्ठाच्यापक का सम्बन्य काष्ठा (समय-विभाग)से नहीं था, इतना तो स्पष्ट है, क्योंकि काष्ठादिगण मे काष्ठ शब्द परिगणित है, काष्ठा नहीं। काष्ठ भृमि की माप थी और मापक के लिए भी इसका प्रयोग होता था। सम्भव है दारुणाध्यापक (विना थके घुआँघार पढाये जानेवाला) के समान काष्ठाच्यापक शुष्क पाठक का वीवक रहा हो। भाष्य मे शोभन अौर जटिलक अध्यापक का भी उल्लेख है।

अध्यापक लोग वैतनिक भी होते ये और विशिष्ट जन अपने वालको को घर पर पढाने के लिए भी उन्हें नियुक्त कर लेते थे। भाष्यकार ने महीने-मर प्रतिदिन कुछ समय पढाने के लिए वेतन पर नियुक्त अध्यापक को मासिक अध्यापक कहा है। इसी प्रकार षाण्मासिक, वार्षिक या सावत्सरिक अध्यापक होते थे।

अध्ययन की कष्टसाध्यता-शिष्य और गुरु का मिलन शिष्य के लिए ब्रह्मतेज की वृद्धि के निमित्त माना जाता था। भाष्यकार ने इसे ब्रह्मवर्चस्य कहा है। काशिकाकार ने गुर-शिष्य-सयोग को ब्रह्मवर्चस्य माना है। शिष्य को विश्वास रहता था कि यदि उपाध्याय आ गये, तो जसका नियमित अध्ययन निश्चित है और वह अध्ययन जल्दी-जल्दी भी चलेगा। अध्ययन की साघना योग कहलाती थी। ब्रह्मचारी योगसाघक माना जाता था। अनेक कप्टो के बीच क विद्याध्ययन करता था। ठड मे वह उपले (कारीष) जलाकर पढता था। सम्भव हे, रानि मे

१. उपनीय सर्वेवेदाध्यापकरुपाचार्य . . तया वेदैकदेशाद्यध्यापक उपाध्यायः।---उद्योत्तटोका, १-१-५६।

२. १-१-१, बा० १३, पृ० १०४।

३. ८-१-६८, पू० ३०१।

४. ८-१-६७, वा० १, २, पृ० ३००।

५. १-२-३२, वा० ४, पु० ५११।

६. ५-१-८०, वा० १, २, पृ० ३३९।

७. ब्रह्मवर्चस्य निमित्तं संयोगो ब्रह्मवर्चस्यः।---५-२९, वा० १,पृ० ३२३ तया का०।

८ उपाच्यायश्चेदागतः क्षिप्रमध्यैष्यामहै। उपाघ्यायश्चेदागतः क्षाहासे युक्ती-ऽघीयोय।---३-३-१३३ वा १, पृ० ३२४।

९. युज्यते ब्रह्मचारी योगम् ।—-३-१-८७, वा० १५, पृ० १५५।

जलती कारीप-अग्नि के प्रकाश मे वह पुस्तको मे भूले अश भी देखता जाता हो।' गुफ्ओ का प्रेषण और उपालम्म भी कम कप्टदायी न था। वहुत-से गुरु दुरुपाचार भी होते थे। फिर भी, सौ-सौ योजन चलकर विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे<sup>\*</sup> और अध्ययन मे श्रृम करते थे। भाष्य मे ऐसे दो छात्रों का उल्लेख है, जो पूरी रात और पूरे दिन पढते रहे थे। ' शीत और रात्रि मे वे अग्नि के पास वैठकर पढते थे। किमी ऊँचे स्वर से बोल-बोलकर पढते थे और कभो घीरे-घीरे। वास्यो को कण्ठस्थ कर लेना होता था। कण्ठस्य वाक्य को सघुष्ट या सघुषित कहते थे। शिक्षक भी उच्च स्वर में वोलकर पढाते होगे। भाष्य में एक ऐसे शिक्षक का उल्लेख है, जिसकी आवाज वैठ गई है। किन्ही छात्रों में बहुत शीघ्र पढ़ लेने की कामना होना स्वामाविक है। ' ऐसे छात्र की शीघ्रता न करने का भी निर्देश एक स्थान पर मिलता है। इच्छा के समान होने पर भी कुछ विद्यार्थियो का पढना सार्यक होता और कुछ निष्फल हो जाते थे। ११ यद्यपि प्रत्येक शिक्षक यह स्वीकार करता था कि प्रयत्न सफल हो, किन्तु यह सम्भव नहीं हो पाता था। कुछ विद्यार्थी प्रयत्न करने पर भी अप्रवीण रह जाते थे और कुछ विना विशेष श्रम किये भी प्रवीण हो जाते थे।<sup>१९</sup> फिर भी, शिक्षा का उद्देश्य था कि प्रयत्न फलहीन न हो। जो छात्र अध्ययन मे समर्थंतर होता था, उसे आगुतरग्रन्थ कहते थे। '' उसका सम्मान भी अविक होता था। उदाहरणार्थ, देवदत्त और यज्ञदत्त दोनो आढ्य, अभिरूप, दर्शनीय और पक्षान्त हो, किन्तु देवदत्त यदि स्वाध्याय मे यज्ञदत्त से विशिष्ट हो, तो देवदत्त अविक सम्मान का भागी होता था। <sup>१४</sup> वुद्धि को कमी या अघ्यापक की त्रुटि से पढाया हुआ पाठ समझ मे नहीं

१. कारीषोऽग्निरध्यापयति ।---३-१-२६, वा० २, पृ० ७१।

२. १-४-२८, पृ० १६४।

३. १-४-२६, पू० १६३।

४. ५-१-७४, वा० २, पू० ३३७।

५. इमकाम्यां रात्रिरघोता अर्या आम्यामहरप्यघीतम् ।---२-४-३२, वा० ४, पृ० ४७८।

६. १-१-४३, पु० २५४।

७. उच्चरघीयान नीचैरघीयान।--वही।

८. १-१-४४, वा० २२---४, पृ० २७५।

९. उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्य ।---१-१-२०, वा० ६, पृ० १९६ ।

१०. १-३-२१, वा० २, पृ० ६२९९।

११. समानमीहमानानां केचिदधैर्युज्यन्तेऽपरे न ।--आ० २, पृ० ७९।

१२. फलवता च नाम प्रयत्नेन भवतिन्यम्, न च प्रयत्नः फलाद्व्यतिरेच्यः। व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते। वृहयन्ते हि कृतप्रयत्नाश्चाप्रवीणा अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः।—आ० १, वा० ८, पृ० २९।

१३. समर्थतरोऽयं माणवकोऽध्ययनायेत्युच्यते आज्ञुतरग्रन्य इति गम्यते ।—-२-१-१, वा० ७, पृ० २४५।

१४. देवदत्तयज्ञदत्तावाद्यावभिरूपा दर्शनीयो पक्षवन्तो । देवदत्तस्तु यज्ञदत्तात्स्वाध्यायेन-विशिष्टः ।----२-१-६०, वा० २, पृ० ३१७ ।

आता। कभी-कभी पूरे मास पढ़ने पर भी अनुवाक छात्र की समझ में नहीं आता था। राति है समय छात्रों में पढ़ने की होड़ लगती थी। औरों के पढ़ने पर अकेले एक का सोना कैमा रें सामान्यतया प्रदोप और रात्रि में अध्ययन नहीं होता था। वेदाध्ययन तो इन कालों में विकत ही था। अत , निशा और प्रदोप में पढ़नेवाले छात्र नैश या नैशिक और प्रदोप या प्रादोपिक वहें जाते थे।

अनम्याय—चतुर्वेशी और अमावास्या के दिन अनम्याय रहता था। इसके अतिरिक्त अनम्याय के दिनों के विषय में भाष्य से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। हाँ, काशिका से इतन अवस्य पता चलता है कि अनम्याय छात्रों को वहुत प्रिय था अरेर उसकी उत्सुकता से प्रतीजा किया करते थे। भाष्यकार के समय में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं रही होगी, यह हम अन्य अने अ उद्धरणी से अनुमान कर सकते हैं। भ

अध्ययन के विषय—अध्ययन के विषयों में वेद का स्थान प्रमुख था। पतजिल ने कहा है कि नियमेपूर्वक पढ़े गये वेद-शब्द फलवान् होते हैं। वेदाध्ययन की दो श्रेणियां थी—पारावण और अर्थप्रहण। ऋक् कहने से सपाठ-मात्र का ही बोब होता था, उसके अर्थ का नहीं। इनिल्ए, ऋगध्ययन का अर्थ ऋचा का पाठमात्र था, अर्थप्रहण नहीं। पारायण या पाठ पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाताथा। 'तद्दधीते तद्देद' (४-२-५९) सूत्र की व्यास्था करते हुए पतजिल ने 'अध्या' और 'विद्' का अन्तर स्पष्ट किया है। कोई केवल सपाठ पढता है, किन्तु उसका तत्त्व नहीं। ममझना और कोई समझता है, किन्तु सपाठ नहीं करता। 'सपाठ या पारायण करनेवाले को पाराविषक कहते थे। दो वार या तीन वार पारायण करनेवाले हैं पारायिणक और त्रैयारायिणक कहति थे।' वो वार या तीन वार पारायण करनेवाले हैं पारायिणक और त्रैयारायिणक कहति थे।' वो वार या तीन वार पारायण करनेवाले हैं पारायिणक और त्रैयारायिणक कहति थे।' को वार या तीन वार पारायण करनेवाले हैं पारायिणक और त्रैयारायिणक कहति थे।' को वार या तीन वार पारायण करनेवाले हैं पारायिणक करनेवाले छात्र श्रोतिय होते थे, और उनका कर्म श्रीत।' भाष्य में वैदिक छात के लिए वेदाध्याय शब्द का भी प्रयोग मिलता है।'

१. मासमबीतोऽनुवाको न चानेन गृहीतः।---२-३-६, पृ० ४०९।

२. ३-३-१०८, वा० १ पू० ३०२।

३. निशा सहचरितमध्ययनं निशा तत्सार्ढंमस्यनैश. नैशिकः, प्रादोषः प्रादेषिक ।--- ४-३-५२ काशिकाः।

४. छात्रप्रियोऽनध्यायः।---६-२-१६ काशि०।

५. १-४-२६, पृ० १६३।

६. वेदशब्दा नियमपूर्वकमधीताः फलवन्तो भवन्ति ।--आ० १, वा० ९, पृ० २३।

७. ऋगित्युक्ते सम्पाठमात्रं गम्यते । नास्या अर्थो गम्यते ।—१-१-६९, वा० ३,पृ० ४३८।

८. भवति हि किव्यत् सम्पाठं पठित न च वेति किव्यच्य वेति न च सम्पाठं पठित।— ४-२-२९, पृ० २८६।

९. यः पारायणमधीते पारायणिकः स उच्यते ।--५-१-७२, पृ० ३३६।

१०. ५-१-२०, वा० २, पृ० ३१२।

११. ५-१-१३०, पृ० ३२६।

१२. ३-१-१३३, वा० ३, पृ० १९७।

वेद का सपाठ त्रैस्वर्यपूर्वंक होता था। स्वय भाष्यकार त्रैस्वर्य पाठ कराते थे। त्रै त्रैस्वर्य का अर्थ है तीन प्रकार के स्वर। इनमे कुछ उदात्त गुणवाले, कुछ अनुदात्त गुणवाले और कुछ उमय-गुणिविशिष्ट। इस तृतीय स्वर को भाष्यकार ने शुक्ल और कृष्ण को मिलाकर वननेवाले कत्माप या सारग वर्ण को उपमा दी है। वेद का मूल पाठ अनुदात रहे और स्वर-सम्बन्धी किसी प्रकार व्यतिकम न होने पाये, इस वात की ओर प्रारम्भ से ही ध्यान रखा जाता था। जो वालक उदात्त के स्थान पर अनुदात्त उच्चारण करता, उसके गाल पर तमाचा पडता था। सामपाठ माणवकों को कण्ठस्य करा दिया जाता था और वे यथावसर उसका गान करते थे। महाभाष्यकाल मे पारायण-अध्ययन का ही प्रचार अधिक था। प

वेदपाठ के कुछ नियम थे। साम पूर्वाह्स मे गाया जाता था। अनुवाक का अव्ययन प्रात काल मे ही होता था। भाष्यकार ने इसे ऋण-कृत्य कहा है। ऋण-कृत्य नियोगत कर्त्तं व्य होते थे। कुछ स्थान अव्ययन के लिए वर्जित थे। रमशान और चतुष्यथ मे पढ़ना शास्त्रत. नियिद्ध था। इसी प्रकार चतुर्देशी और अमावास्या को अध्ययन नियिद्ध था। यह वात यद्यि प्रसंगवश 'अस्यवाम' सुक्त के सम्वन्य मे कही गई है, किन्तु सभी वैदिक अध्ययन के विषय मे लागू होती थी। स्वय पाणिनि ने कुछ देशो और कालो को अध्ययन के अयोग्य वतलाया है। काजिका-कार ने पाणिनि के अदेश-काल को शास्त्र द्वारा अध्ययन के नियद्ध देश-काल मानकर उनके जपर्यक्त उदाहरण ही दिये है। जो इन नियमो का उत्लधन करता था, उसे अन्य छात्रो से अलग प्रविचित करने के लिए उनके कमश रमाशानिक चातुष्पथिक, चातुर्देशिक और आगावास्यिक विशेषण नियत किये गये थे। इसलिए, भाष्यकार ने कहा है कि वेद, शब्दशास्त्र-विहित नियमों के पालन के साथ पढ़े जाने पर ही फल देते हैं। कै

पारायण या सपाठ ही पर्याप्त न था। वेद का अर्य जानना-समझना भी आवश्यक था। जिसका केवल अध्ययन कर लिया, किन्तु अर्थ न समझा, उसे वाणी से बोला ही जा सकता है।

१. त्रस्वर्येणाधीमहे।---१-२-३१, पृ० ५०७।

२. त्रिभिः प्रकारैरज्भिरघोमहे, कैश्चिदुदात्तगुणैः कैश्चिदनुदात्तगुणैः केश्चिदुभयगुणैः।—— १-२-३१,पृ० ५०७।

३. य उदाले कर्त्तव्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटां ददाति।—१-१-१, वा० १३, पृ० १०४।

४. गेयानि माणवकेन सामानि।---३-४-६७, वा० ४, पृ० ३६७।

५. २-३-६९, बा० ५, पृ० ४५६।

६. पूर्वित्तिं गेष साम । प्रातरव्येयोऽनुवाकः-कृत्यैनियोगे यद्ग्रहणम् । यद्यस्य नियोगतः कर्त्तव्यं भवित तत्तस्य ऋणं भवित ।---२-१-४३, पृ० २९५ ।

७. देशः सत्वप्याम्नाये नियतः। इमज्ञाने नाध्येयं चतुष्पये नाध्येयम् । कालः सत्वप्याम्नाये नियतः नामावास्यायां न चतुर्दश्याम् ।——५-२-५९, वा० ४, पृ० ३९५ ।

८. ४-४-७१ का०।

९. वेदशब्टा नियमपूर्वकमधीताः फलवन्तो भवन्ति ।—आ० १, वा० ९, पृ० २३।

उससे वृद्धि प्रकाशित नहीं होती । वह तो सूखे ईंघन के समान होता है, जो विना अग्नि के नहीं जल सकता । इसिलिए, पारायण मे तो पदपाठ, ऋमपाठ, सिहतापाठ आदि के कारण सिहताओ का अनेक वार अध्ययन करना ही पड़ता था, अर्थज्ञान के लिए भी कई वार ग्रन्थ पढ़ना होता पा। कभी-कभी पाँच-छह वार पढाये जाने पर वात समझ मे आ पाती थी। शिक्षाशास्त्रियो मे इन विविव प्रकार के अध्ययनो को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट शब्दावली प्रचलित थी। उदाहरणार्थ, एक ही सहिता का सामान्य रूप से अध्ययन करके फिर उसी का पदो की दृष्टि से अध्ययन द्विगुण अध्ययन और फिर उसी का कम की दृष्टि से अध्ययन त्रिगुण अध्ययन कहा जाता था। पाणिनिने अनेक वार या अनेक रूपों में अध्ययन का उल्लेख किया है। पाणिनि के अनुसार पाँच वार गा पाँच रूपो मे किया गया अध्ययन पचक कहलाता था। इसी प्रकार सप्तक, अप्टक, नवक, दशक अध्ययन होते थे। पाणिनि के इस सूत्र पर भाष्यकार ने विस्तृत प्रकाश डाला है। इसी प्रकार जो जितनी वार मे ग्रन्थ पर अधिकार कर पाता था, छात्रो मे उसी के अनुसार उसका स्थान होता था। छह बार मे प्रन्य का रहस्य समझ पानेवाला । ट्क कहलाता था। धितीय रूप से प्रन्य का समझना या ग्रहण करना द्विक ग्रहण कहा जाता था। तीसरा या चौया अध्ययन या इसी प्रकार निक, चतुष्क कहा जाता था। पतजलि के समय वेदो की विभिन्न शाखाओं के अन्यायी अपनी यासा मे प्रचलित पाठों को कठस्य कर गाते थे।" कठ, कौयुम, कालाप, मौद, पैप्पलाद सादि वेद-भागी के गान का प्रचार बहुत अधिक था । पदपाठ और कमपाठ के गायक पदक और क्रमक कहलाते थे । ये लोग अध्ययन की दृष्टि से अवित्रक्तष्ट माने जाते थे, क्योंकि इनके विषय परस्पर सम्बद्ध थे।'

यदधीतमिवज्ञात निगदेनैव शब्द्यते।
 अनग्नाविव शुष्केन्छो न तज्ज्वलित महिचित्।।

<sup>—</sup>आ० १, पु० ४३

२. हिगुणमध्ययनं हिगुणमध्ययनिसत्युच्यते । चर्चागुणाः ऋमगुणाझ्चापेस्य भवति न संहितागुणान्त्रचर्चागुणांत्रच ।---५-१-११९, पृ० ३५५-५६ ।

३. पञ्चकोऽघीतः सप्तकोऽघीतः—तस्य संख्यापरिमाणं चावृतयः पञ्चवाराः पञ्चवपाण्य-स्याध्ययनस्य पञ्चकमध्ययनम् ।——५-१-५८ का० ।

४. पु० ३३५ से ३३८।

५. तावतिथेत गृह्णातीत्युपसंख्यामं कत्तंव्यम्—षष्ठेन गृह्णातीति यट्कः—-५-२-७७ वा० १, २ पृ० ३९९; पञ्चमेन गृह्णाति पञ्चकः।—-४-१-३६, वा० २, पृ० ५२ तथा षष्ठेन गृह्णाति षट्कः।—-वही, ३---५३।

६. वही।

७. अनुवादे चरणानाम्, नन्दन्तु कठकालापाः वर्षन्तां कठकीयुमा<sup>.</sup> उदगान्मोद पैप्पलादम्।—२-४-३, पृ० २६२।

८. अध्ययनतोऽविप्रकृष्टास्यानाम् ।---२-४-५ का०।

इसी प्रकार क्रमक और वार्तिक थे (वृत्ति = सिहता)। कभी-कभी विभिन्न विपयो के छात्री और पहिलों में परस्पर विवाद भी छिंड जाता था। ज्योतिषी लोग प्राय विरोधी होते थे बीर एक दूसरे का खण्डन करते थे। कठ, कालाप आदि जो यज्ब, आदि वेदी की जाखामात्र थे, परस्पर वहत कम मतमेद रखते थे। पाणिनि ने इन दोनो स्थितियो को 'अनुवाद' और 'विप्रलाप' सजा दी है। वारो वेदो और वेदागो का सध्ययन ब्राह्मण विद्यार्थी निष्काम भाव से करते थे। वेदागों मे व्याकरण का महत्त्व भाष्यकार के समय मे वहत माना जाने लगा था। उन्होंने व्याकरण को उत्तरा विद्या कहा है। मुण्डकोपनिषद् ने ब्रह्मविद्या को छोडकर शेप सव विषयों को अपर-विद्या कहा है। पहले शिक्षा प्रातिशास्य और छन्द जास्त्र पढ़ा दिया जाता या और तत्पण्चात् व्याकरण का प्रारम्भ होता था। व्याकरणो मे पाणिनीय सर्वाधिक समादत था। इसीलिए, पतजिल ने पाणिनि का यश आकुमार विस्तृत वतलाया है। पाणिनि ने व्याकरण पढ़ाने की जो पद्धति दो थी. उसने शिक्षक और छात्र का काम अत्यन्त सरल कर दिया था। पहले भाषा-ज्ञान के लिए एक-एक भव्द कण्ठस्य कराया जाता था। यह पद्धति कीय कण्ठस्य करने जैसी और मफल न हो सकी। पतजिल ने कहा है कि वहस्पति ने इन्द्र को प्रतिशब्द पारायण कराया. किन्त शब्दों का अन्त न मिला। ऐसी जनश्रुति चली आती है। वहस्पति जैसा वक्ता, इन्द्र जैसा अध्येता और दिव्य सहस्र वर्षों की जायु। तो भी शब्दों का जन्त नहीं मिला। फिर, आज की तो वात हो क्या ? जो वहत जीता है, वह सौ वर्ष जी लेता है। ऐसी स्थिति मे व्याकरण-ज्ञान के सरल उपाय की तलाश थी और वह उपाय पाणिनि ने किया। उन्होंने लक्ष्य और लक्षण का प्रवर्त्तन कर काम को सुकर वना दिया। इनके अतिरिक्त वाकोवाक्य, इतिहास, पूराण और वैद्यक मस्य पठनीय विपय थे 1° धनुविद्या भी सिखाई जाती थी," किन्तू सामान्य पाठ्यक्रम मे उसके स्थान नही रहा होगा। वायसविद्या, गोलक्षण, अश्वलक्षण आदि लौकिक विद्याएँ, जिनका उल्लेख पतजलि ने किया है, पाठ्य-क्रम मे थे या नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा मकता। याजिक ज्ञास्त्र तो

१. अनोरकर्मकात्।--१-३-४९; विभाषा विप्रलापे।--१-३-५० तथा का०।

२. तत्रापराविद्या त्रावेदो युनुर्वेद. सामवेदोऽर्यववेदः जिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अय परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।—मुण्डकोप०, १-१-५ ।

३. व्याकरण नामेयमुत्तराविद्या। योऽसी छन्द-शास्त्रेप्वभिविनीतः उपलब्ध्यावगन्तु-मुत्ताहेत।—-१-१-३२, पृ० ५०८।

४. आकुनारं यशः पाणिनः।-- १-४-८६, पृ० २०२।

५. एवं हि श्रूपते वृहस्पतिरिन्द्राय दिट्यं वर्षसिट्सं प्रतिपदोपतानां शब्दानां शब्दपारायणं शोवाच नान्त जगाम। वृहस्पतिश्च प्रवक्तेन्द्रश्चाच्येता दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययनकालः न चान्तं जगाम। किं पुनरद्यत्वे ? य. सर्वयाचिर जोवित वर्षशत जीवित ।—आ० १, पृ० १२।

६. बा० १, वा० ५, पू० २१।

७. १-३-२१, वा० ३, प० ६२।

८. ४-२-६०, पृ० १८७।

अवस्य ही पाठ्य-क्रम मे सम्मिलित था। अंगविद्या, क्षत्रविद्या, घर्मविद्या तथा त्रिविद्या पाठ्य-विषयो की श्रेणी मे जा चुकी थी। पूत्र-प्रन्य तो वेदागो के ही अन्तर्गत थे।

वण्ड---अध्ययन में दण्ड का स्थान था। शिक्षा-जगत् में यह विश्वास था कि लालन या प्यार से वालकों में बहुत-से दोष था जाते हैं और ताडन से गुण की वृद्धि होती है। इमीलिए उपाध्याय लोग वेदपाठ के समय अशुद्ध स्वर वोलनेवालों के तमाचे लगा देते थे। किन्तु-गृह जिन हाथों से मारते थे, वे 'सामृत' होते थे, 'विपोक्षित' नहीं। युर दोषों के लिए वालकों के भर्त्सना करते थे। वे इस प्रकार की आकृति भी बना लेते थे, जैसी कुपितों की होती है, यर्वाप वास्तव में वे कुपित नहीं होते थे। ऐसे समय छात्र गुरुओं से दूर रहते थे और जब उनना कीव शान्त हो जाता था, तब उनके सामने आते थे।

अध्ययन-साफल्य एवं परीक्षा—स्वाध्याय मे पाणिनि ने वृत्ति (अप्रतिवन्य) नरं (उत्साह) और तायन (स्फीतता) यह कम स्वीकार किया है। 'वृत्तिसगंतायनेपु कम ' (१-३-३८) सूत्र की काश्विका वृत्ति भी इस कथन की समर्थंक है कि तीक्षण वृद्धि और उत्साह दोनो मिल्कर अध्ययन को विश्वदीकृत वनाते हैं। भाष्यकार ने ज्ञान को ज्योति कहा है। ज्योति का मृत्य गृण है सततत्व। ' एक ज्योति से दूसरी ज्योति जल जाती है, किन्तु पहलो कम नहीं होती। इसी प्रकार, अध्ययन शिक्षक से अपकान्त होता है, वाहर निकलता है, किन्तु सदा के लिए या पूर्णत नहीं। उसे ग्रहण करनेवाले छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार लाभ पहुँचाता है। इसीलिए, कुछ प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पाते और कुछ विना प्रयत्न हो सफल हो जाते है। कुछ छात्र साध्वध्यायी होते है और कुछ विलम्विताध्यायी। ' समान इच्छा और प्रयत्न होने पर भी कुछ छात्र साध्वध्यायी होते है और कुछ विलम्विताध्यायी। ' समान इच्छा और प्रयत्न होने पर भी कुछ छात्र अर्थ (साफल्य) से युक्त होते हैं और कुछ नहीं। इस प्रकार के पातजल वक्तव्यों से इस बात का पता चलता है कि अध्ययन के अन्त में विद्यार्थी की सफलता-असफलता का अकन निया जाता था। शिक्षक भी इस वात को लक्ष्य में रखकर पढाता था कि उसका प्रयत्न फलवान्हों। फिर भी, वह कभी-कभी फल से व्यतिरिक्त हो ही जाता था। साफल्याकन के लिए साचार्य या गुरु

१. वही।

२. य उदात्ते कर्त्तव्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपाघ्यायस्तस्मै चपेटां ददाति।-१-१-१, वा० १३, पृ० १०४।

३. सामृतैः पाणिभिध्नंन्ति गुरवो न विषोक्षितैः । लालनाश्रयिणोदोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥ –८-१-८, पृ० २७१ ।

४. अकुपिता अपि दृश्यन्ते वारकान् भत्र्सयमानाः । अन्ततस्ते तां शरीराकृति कुर्वन्ति या कुपितस्य भवति ।–वही ।

५. दूराच्च कुपिताद् गुरोः। - २-३-३५, वा० २, पृ० ४३०।

६. यद्यपत्रामित किं नात्यन्तायापत्रान्ति । सन्ततत्वात् । अवया ज्योतिर्वजनानित् भवन्ति ।--२-३-२१, पृ० ४२३ ।

७. आ० १, बा० ८, पृ० २३।

८. ६-२-८०, पु० २७३।

छात्र की परीक्षा लेता था। अध्ययन-सम्बन्धी परीक्षा का स्पष्ट उल्लेख पाणिनि और पतलिल दोनों मे मिलता है। परीक्षा-काल में उच्चारण-सम्बन्धी एक मूल करनेवाले को ऐकान्यिक कहते थे। इसी प्रकार हैयन्यिक, त्रैयन्यिक से लेकर द्वादशान्यिक, त्रयोदशान्यिक चतुर्दशान्यिक 'आदि सज्ञाएँ छात्रों को उनकी मूलो के अनुसार दी जाती। कहा नही जा सकता कि यह परीक्षा प्रतिदिन होती थी या निश्चित अविव के पश्चात् या अध्ययन की समाप्ति पर। अध्ययन (पढना) से मिन्न बेतृत्व की परीक्षा किस प्रकार होती थी, यह भी भाष्य मे स्पष्ट नही है। पढाई प्राय-मौखिक चलती थी, यह वात भाष्य मे स्पष्ट है, इसिलए परीक्षा भी मौखिक ही होती होगी। मौखिक पढाई का यहाँ तक प्रचार था कि सुत्रकार की 'वृत्तं पारायणम्' जैसे प्रयोगो के लिए पृथक् सुत्र का निर्माण करना पढा, जिसपर भाष्यकार ने भी विस्तृत विवेचन किया है।

स्नातको की कोटियाँ—अध्ययन के पश्चात् गुरुकुल से निलकनेवाले विद्वान् वाग्मी होते थे। वे किसी विषय की अधिकारपूर्वक व्याख्या कर सकते थे। अनावश्यक बहुत वकवास करनेवाले वाचाल या वाचाट कहलाते थे। विश्वान्ट विपयों के छात्रो और विद्वानों को उनके विपयों के आधार पर सम्बोधित किया जाता था। यजुप् का अधीती याजुष्क कहलाता था। इसी प्रकार याज्ञिक, वैयाकरण, कट, वह्नुच, अीवियक, मीमासक आदि नाम सम्बद्ध विपयों के छात्रो और अध्यापकों के लिए प्रचलित थे। भाष्य ने व्याकरण के विद्वान् को अधीती, याज्ञिक्य में यस को परिगणिती और द्वन्द्वस् में निष्णात व्यक्ति को आम्नाती कहा है। अपरिपक्व ज्ञान्वाले वे वयाकरण खसूचि कहलाते थे, जो कंटिन प्रसग उपस्थित होने पर आकाश की ओर देखने लगते थे। किन्तु, खसूचि विशेषण विषय की निन्दा का द्योतक नहीं था। वह व्यक्ति से सम्बद्ध था। व्यक्तिण, याज्ञिक्य अपित के अनियमित अध्यायों को उपहास में प्रायेण वैयाकरण या प्रायेण याज्ञिक' कहते थे। यह व्यग्य उनकी विषय-सम्बन्धी अस्थिरता का व्यजक था। व्याकरणादि में निष्णात वैयाकरणस्य, याज्ञिकस्थ आदि विशेषणों से विमूषित होते थे। इसके उलटे अपने विषय में दुर्वल वैयाकरणस्य, याज्ञिक आदि वैयाकरणपार, याज्ञिकपार, तार्किकः

१. कर्नाध्ययने वृत्तम् । – ४-४-६३; बह् वृत्व्यविषदाहुन् – ४-४-६४ तया द्वादशान्यिकः भयोदशान्यिकः । – ६-१-८५, वा० ४, पृ० १२२।

२. णेरध्ययने वृत्तम्।-७-२-२६, पृ० ११७-१८।

३. आलजाचटो बहुभाषिणि कुस्सित इति वक्तव्यम्, योहि सम्यग् बहु भाषते वाग्मीत्येव स भवति ।-५-२-१२५, पृ० ४२२ ।

४. १-४-१, बा० ३, पू० ९८।

५. २-२-२९, पु० ३७८।

६. २-४-३६ बा० १, पु० ४३१।

७. वैयाकरणखसूचिः । किंग्याकरण कुत्सितमाहोस्विद् वैयाकरणः । वैयाकरणः कुत्सितः तिस्मन् कुत्सितं तत्स्यमि कुत्सितं भवति ।---२-१-५३, पृ० ३०७।

८. २-३-१८, वा० १, पृ० ४२०।

९. ५-३-६६, पृ० ४५८ तथा का०।

पाश आदि कहे जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि ज्याकरण मे शोभन और शरीर मे इस वैयाकरण पाश नहीं होता, क्योंकि जिस अर्थ में शब्दिवशिष की प्रवृत्ति होती है, उसमे दुर्वलता उसकी निन्दा का कारण वनती है। इसलिए, ज्याकरण में दुर्वल विद्वान् वैयाकरणपाश कहलाता है।

स्वाध्याय और व्यवहार-काल—गृष्कुल छोडने के वाद भी अध्ययन-क्रम जारी रहता था। विद्याभ्यास की चार कोटियाँ भाष्यकार ने मानी है—आगम-काल, स्वाध्याय-काल, प्रवचन-वाल और व्यवहार-काल। अगाम-काल गृष्कुलों से गृष्ट्मुख से विद्या-प्रहण द्वारा च्यतीत किया जाता था। स्वाध्याय स्वय अध्ययन करने, भलों भाँति अध्ययन करने और सुन्दर अध्ययन करने के कहते थे। स्वाध्याय जीवन-भर जारी रहता था। प्रवचन का—अध्यापन का अवसर ब्राह्मणें को ही प्राप्त होता होगा। वास्तव मे, सबसे बड़ी परीक्षा व्यवहार-काल मे होती थी। यही विद्या की सफलता का भाषदण्ड था। जो शिक्षक व्यवहार-काल पर दृष्टि रखते थे, वे निष्ट्य कीर किताबी न होकर लोकदृष्टिवादी रहे होगे। भाष्यकार का उपर्युक्त कथन इस वात का प्रमण है कि तत्कालीन शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयारी मात्र तथा व्यावहारिक होती थी।

पार्षद संस्थाएँ और अनुसन्धान—स्वाध्याय के सुखद परिणाम तत्कालोन चतुमुंगे। चिन्तनाभिमुख कृतियों के रूप में सामने आये। विद्वानों को एक वड़ी सख्या नवीन अनुसन्धानों में रत थी। इन लोगों ने वेद, ज्याकरण, ज्योतिष तथा अन्यान्य लीकिक विषयों पर इस काल में नवीन प्रन्य लिखे गये, जिनका उल्लेख अन्यत्र हुआ है। उच्चारण के विषय में एक वड़ा काम छन्दोंग आम्नाय की राणायनीय और सात्यमुग्नि शाखा ने किया था। वे लोग अर्थ एकार जीर अर्थ ओकार भी पढ़ते थे। 'सुजाते ए अर्थ सुनृते। अध्वयों ओ अविभि सुतम्। गुकते ए 'अन्यद्यजत ते ए अन्यत्।' इन साम-मत्रों के गान में वे अर्थ एकार और अर्थ ओकार का भी उच्चारण करते थे। यह इन लोगों की पार्षद कृति थी, अन्यया लोक और वेद में अर्थ एकार या, ओकार प्रचलित नहीं था। प्रातिशाख्यकारों का यह काम उनकी मीलिक कल्पना थी। भाष्यकार ने इसे पार्षद कृति कहा है। उससे स्पष्ट है कि विद्वानों की परिपर्द आजीवन स्वाध्याय में गत रहती थी।

वैयाकरणपाझः याज्ञिकपाझः। अय वैयाकरणः झरीरेण कृत्रे व्याकरणेन च योननः
कर्त्तव्यो व्याकरणपाझ इति। न कर्त्तव्यः। कयम्? यस्य भावाद् द्रव्ये शब्दिनविशस्तदीभयाने
तद्गुणवक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्य न काश्यस्य मावाद् द्रव्ये वैयाकरणशब्दः।-५-३-४७, बा० ६,
पृ० ४४१।

२. चतुर्भिश्च प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति । आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रयचनकालेन ध्यवहारकालेनेति ।-वा० १, पृ० १२ ।

३. स्वमध्ययनं स्वाध्यायः सुष्ठु वाष्ययनं स्वाध्यायः शोभन वाष्ययन स्वाध्यायः।-७-३-४, पृ० १७६।

४. भोक्छन्दोगानां सात्यमुग्निराणायनीया अधंमेकारमर्घमोकार चार्यायते। गुजाते ए अक्वसुनृते—पार्यवकृतिरेपा तत्र भवतां नैविह लोके नान्यस्मिन् वेदेऽघं एकार अर्प ओरारां श्रास्ति।–आ० २, पू० ५४।

मौख सम्बन्ध-आर्थ, यौन, मौख और सीव ये चार प्रकार के सम्बन्ध' भाष्यकार ने वतलाये है। इनमे मौल सम्बन्य गुरु-शिष्य-सम्बन्य है। यह सम्बन्य इतना ही दृढ था, जितना यौन, अर्थात् पिता-पुत्रका सम्बन्व होता है। एक चरण, अर्थात् एक शाखा से सम्बन्व रखनेवाले सारे छात्रों और विद्वानो की इसी प्रकार एक जाति मानी जाती थी, जिस प्रकार एक गीत्र मे जत्पन्न लोगो की। र कठ, बह्वच आदि शब्द इसी प्रकार जातिवाचक थे, जिस प्रकार औपगव (उपगु के अपत्य) आदि । पाणिनि और पतजिल दोनों में विद्या और योनि इन दो सम्बन्यों को समान रूप से दृढ स्वीकार किया है। कभी-कभी इनका व्यतिकर भी हो जाता था। एक ही व्यक्ति पिता भी होता था और गुरु भी। <sup>र</sup> भाष्यकार ने पिता के अन्तेवासी भी वतलाये है। पुत्र पिता के अन्तेवासी दो स्थितियों में होते थे। एक तो गुरुकुल में जाने के पूर्व प्रत्येक पिता अपने पुत्र की प्रारम्भिक शिक्षा देता था। साथ ही, यदि वह स्वय विद्वान् और शिक्षक हुआ, तो अन्य वालकों के समान उसके अपने पूत्र भी शिष्य के रूप मे उसके पास रहकर अध्ययन करते थे। ऐसे ही शिष्यो को भाष्यकार ने 'पिता के अन्तेवासी' कहा है। और, इसी दुप्टि से पूत्र को वर्म पढाने, उसे वर्म का अनुशासन देने की वात कही गई है। <sup>ह</sup> इस प्रकार, अन्य विद्यार्थी तो परस्पर सतीर्थ्य सम्बन्व मे आयद्ध होते ही थे, गुरु-पुत्र भी सतीर्थ्यं वन जाता था। ब्रह्मचारी और सतीर्थ्यं गव्द भी स्थायी होते थे। वे विद्या-सम्वन्य की दृढता के ही सूचक है। भग्र-पुत्र के सम्वन्य मे जास्त्रों ने व्यवहार-सम्बन्धी नियम भी निश्चित किये थे। उसका सम्मान पिता के कारण अन्य छात्रों से अधिक था। कभी-कभी गुरु-पुत्र भी, यदि वह विद्वान हुआ, तो अध्यापन-कार्य करता था और गुरु के समान ही अपने जिष्य की सम्मान-श्रद्धा का अविकारी होता था, किन्तू यदि वह अध्यापन न भी करता, तो भी उच्छिप्ट-भोजन और चरण-स्पर्ग को छोडकर अन्य सेवाएँ वह अपने पिता के शिष्यो से छे सकता था। इससे यह भी स्पष्ट है कि शिक्षण का कार्य अपने परिवारों मे परम्परागृत चलता था और पिता के सामने ही उसके पुत्र अध्यापन का अभ्यास करने लगते थे। अनेक छात्रों के पिता ही जनके गुरु होते थे और पिता के समान मातुल भी अध्यापक होते थे। जिसका मातुल उपाध्याय होता, वह अन्य गुरुओ की अपेक्षा उसके पास पढ़ना अधिक पसन्द करता होगा । भागिनेय ज्ञिज्य को गुरुकुल मे गुरुपुत्र के समान कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था।"

गुर-शिष्य-सम्बन्ध जीवन-भर चलता था। शिष्य गुरु के नाम से पुकारे जाते थे। महाभाष्य

१. १-१-४९, वा० ४, पु० ३००।

२. गोत्रं च चरणः सह तया गोत्रं च चरणानि च ।-४-१-६३, पृ० ७२, ७३।

३. होतुः पुत्रः पितुरन्तेवासी ।--६-३-२३, पृ० ३०८।

४. पुत्र वते धर्मम्, पुत्रमनुज्ञास्ति धर्मम् ।--१-४-५१, पृ० १७७।

५. ६-३-८६, वा० ३००, ८७, पृ० ३५४।

६. गुरुवदिस्मन् गुरुपुत्रेऽपि वर्त्तितव्यमन्यत्रोच्छिष्टभोजनात् पादोपसंग्रहणाच्च । यदि च गुरुपुत्रोऽपि गुरुर्भविति तदिष कर्त्तव्यं भवति ।--१-१-५६, वा० ८, प० ३३८ ।

७. उपाध्यायस्य शिष्यो मातुलस्य भागिनेयं गत्वाह-उपाध्यायं भवानभिवादयतामिति । स गत्वा मातुलमभिवादयते ।-३-३-१८, पृ० २९७ ।

में अनेक गुरुवों और उनके मिष्यों का उल्लेख है। उदाहरगार्य, कुछ नामो का उल्लेख क्यासंहित न होगा —

| गुरु                   | शिष्य                         | गुरु                  | शिष्य                   |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| गाक्त्य                | ञाक् <b>न</b> *               | गर्ग (गर्गनोत्रापत्य) | गार्गीच                 |
| औडमेच्या               | औदमेष <sup>°</sup>            | वत्स ( " )            | वात्नीय                 |
| फाग्टाहृत (फाण्टा-फ    | गण्डाहृतं                     | नागवित्तिक (नाग       | नागवित्त <sup>र</sup>   |
| हृति का पुत्र)         |                               | नित्ति का पुत्र)      |                         |
| तैकायनीय               | तैकायनीय <sup>*</sup>         | कौज्नवि (उपगु-ओपनवी   | व <sup>र</sup>          |
| (तैकाग्रीन का पुत्र)   |                               | ङ्गीपगत्र-औपगवि       | r)                      |
| व्वापुरि (व्वपुर       | व्दा <u>म</u> ुर <sup>*</sup> | कॉलोनि (कुलू-कर्लान-  | नुनी <b>न</b> `         |
| ध्वसूर्य ब्वानृरि      | _                             | कौलीनि)               |                         |
| स्त्रात्रीपि (स्त्रसा- |                               | म्लीनुकायन (म्लुनु-   | ग्लीचुकादन ।            |
| स्त्रतीप-स्वात्री      | मी)                           | कायनि-पुत्र)          |                         |
| कापिञ्जलाद्य (का       | कापिञ्जलाद                    | काष्ट्यायन            | काण्यापनीय <sup>९</sup> |
| निञ्जलांटि पुत्र)      |                               |                       |                         |
| दानरथ्य                | वामस्य"                       | হাতিৰি                | ञालंक′                  |
| पैल                    | पै <del>ळी</del> ग्           | कण्ञ्य                | कान्व"                  |
| वाक्षि                 | दाल"                          | चारायण                | चारायगीर्रं             |
| पाणिनि                 | पागिनीय <sup>*</sup> °        | বাঁৱি                 | रीडीय'                  |
| <b>का</b> र्यप         | काञ्यर्णीय'°                  | जिह्नाकात्य           | जैह्यकान"               |
| हरितकात्य              | हारितकात"                     | निङ्गलकाण्य           | पैङ्गलकाप्य"            |

१. ४-१-१८, वा० १, पृ० ४३।

<sup>्</sup> २. ४-१-८९, वा० २, पृ० १०२।

३. ४-१-७८, वा० १, पृ० ८१।

४. ४-१-९०, सा० ३,४, पृ० १०८।

५. ४-१-९०, बा० ४, पृ० १०९।

इ. ४-१-१६५, बा० १, पृ० १५९।

७. ४-१-१५१, वृ० १४८।

८. ४-१-१६५, बा० २, पृ० १६० १

९. ४-२-१०४, बा० २३, पू० २१०।

१०. १-१-७३, वा० ६, पृ० ४६१।

११. वही, वा० ८, पृ० ४६१-६२।

निर्दिष्ट सूची में कुछ गुत-शिष्यों के सम्बन्धी है, कुछ आचार्य हैं और कुछ आचार्यगोत्रीय। कुछ ऐसे भी है, जिनके पूर्वजो के शिक्षक होने के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। शिष्य भी गोत्रापत्थों के समान ही गुरु नाम के भागी थे। उनकी प्रतिष्ठा उनके गुरुकुल की प्रतिष्ठा के कारण होती थी। वे गुरु, आचार्य या उपाच्याय की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते थे। इस प्रकार ये, गुरु संस्था के पर्याय वन गये थे।

चरण—चरण वेदो की शाखा को कहते थे। उसके अघ्ययन करनेवाले पुरुष भी चरण कहलाते थे। वरण या उच्च कोटि की वैदिक अनुसन्धानकर्मी सस्थाएँ देश के कोने-कोने भे फैली थी। भाष्यकार के समय मे तीन विख्यात चरण देश के पूर्वी भाग मे, तीन उत्तर मे और तीन मध्य भाग मे अवस्थित थे। ये चरण सम्पूर्ण उत्कर्ष पर थे। उन्होंने चरण-सम्बन्धो या चरणाख्या का उल्लेख किया है। वहूंच, कठ, कालाप, मौद और पैप्पलाद चरण तो अत्यन्त लोकप्रियं थे। भाष्यकार ने कहा है कि गाँव-गाँव मे काठक और कालापक ग्रन्थ पढाये जाते है। यह कथन एक ओर वैदिक अध्ययन की लोकप्रियता पर प्रकाश डालता है और दूसरी ओर शिक्षा की व्यापकता पर। प्रत्येक चरण की अपनी अध्ययन-पद्धति अपने नियम, सिद्धान्त और आम्नायहोते थे। उपर्युक्त चरणो के धर्म और आम्नाय क्रमश. वाह्युच्य, काठक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक कहलाते थे। इसी प्रकार, छन्दोगों, औक्यिको, याश्विको, नटो आदि के अपने-अपने आम्नाय थे।

पाणिनि मे चरक का उल्लेख है। चरको की हितकर वस्तु चारकीण कहलाती थी। ' चरक वैदिक विद्यार्थी थे, जो लोक-शिक्षा तथा लोक-कल्याण के लिए, समाज मे विचरण करते थे। वृहदारण्यक मे इस गन्द का प्रयोग घूमनेवाले ब्रह्मचारी के लिए हुआ है। चरक पत्तजलि के समय मे आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। ये प्रवचन, प्रश्नोक्तर तथा शास्त्रार्थे द्वारा लोगो की ज्ञान-वृद्धि करते थे।

कुछ चरण इतने प्रसिद्ध थे कि उनमें दीक्षित होकर विद्यार्थी गर्व का अनुभव करते थे। कभी-कभी वे इस कारण शौरो को तुच्छ समझने लगते थे। इस विषय मे 'गोयचरणाच्छ्लाचा- त्याकारतदवेतेपु' (५-१-१३४) विशेष घ्यान देने योग्य है। काणिकाकार ने गाग्यें और कठ

१. ४-२-१०४, बा० १४, पू० २०८।

२. चरणशब्दः शाखानिमित्तः पुरुषेषु श्रुयते ।--२-४-३ का०।

३. चरगसम्बन्धेन निवासलक्षणोऽण् वक्तव्यः । त्रयः प्राच्यास्त्रय उदीच्यास्त्रयो मध्यमाः । सर्वे निवासलक्षणाः ।-४-२-१३८, वा० २, पृ० २१८ ।

४. बहुबृचरचरणास्यायाम् ।-५-४-१५४, पृ० ५१४।

५. ग्रामे ग्रामे काठकं कालापक च प्रोस्यते--४-३-१०१, वा० १,प० २४६।

६. चरणाद् वर्मास्नाययोः कठानां वर्म आस्नायो वा काठकं कालापकम् मीदकम्, पैप्पलादकमिति---४-३-१२०, वा० ११, पृ० २५२।

७. छन्दोगौविषक याज्ञिकबह् वृच् नटोञ्जः ।-४-३-१२९।

८. माणवचरकास्यां सन् ।-५-१-११।

चरणो मे अवेत (प्रविष्ट) होकर प्राप्त गागिका और काठिका (गार्ग्यत्व और कटल) है कारण गर्व अनुभव करने एव दूसरो को छोटा समझनेवालो का उल्लेख किया है, जो इस बान का द्योतक है कि गार्ग्य और कठ चरणों की प्रतिष्ठा विद्वद्वर्ग में वहत अधिक थी।

हित्रयों की शिक्षा--- यतजिल-काल में हित्रयों में भी शिक्षा का प्रसार था। नामन्य जनता के विषय मे तो निविवाद रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु बाह्मण-स्त्रियों में जब्दन की प्रथा अवस्य थी। पतजलि ने आचार्या और उपाध्यायी का उल्लेख किया है। उपाध्यायी या उपाध्याया वे स्त्री-अध्यापिकाएँ कहलाती थी, जिनके पास पढने के लिए वाहर से छात्र आते थे।' लोकायत-सम्प्रदाय की व्याख्यात्री वर्णिका या वर्त्तिका नामक आचार्या का भी भाष्य मे उल्लेख मिलता है। अपिशल और काञकृत्स्न के वनाये हुए शास्त्रो का अध्ययन करनेवाजे आपिशला और काशकृत्स्ना ब्राह्मणियो, केठ और वह्नुच शाखा की अध्येत्री कठी और वह्नुची स्त्रियों के दर्शन भाष्य में होते हैं। उदमेष गोत्र की अध्यापिका औदमेष्या का उल्लेख, विने शिष्य औदमेच कहलाते थे, ऊपर हुआ ही है। फिर भी, 'छान्यादय गालायाम्' (६-२-८६) मूत्र के आघार पर कुछ विद्वानो ने पाणिनि-काल मे जो स्त्रियो के छात्रा-सानासो ना अनुमान किया है, वह समीचीन नहीं है, क्योंकि छात्र्यादिगण में पठित जब्द छात्रि हैं; हाती नहीं। यदि यह शब्द ईकारान्त होता, तो भी स्त्री छात्र का वीय नहीं हो सकता था, क्योंक छात्र का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होता है, छात्री नहीं। तथापि कुमारी श्रमणाएँ, प्रानिताएँ और तापसियाँ तथा कुमारी अध्यापिकाएँ और पण्डिताएँ समाज मे विद्यमान यी, इनमे सन्देह नहीं।"

शिक्षा-संस्थाएँ और नैतिक स्खलन—वैदिक अध्ययन के पुनरुत्यान के इन पुग की शिक्षा-सस्थाओं मे प्राय वे दोष आ गये थे, जो शिक्षा को अर्थ के साथ मयुक्त कर देने से आ जाते हैं। यज्ञ ब्राह्मणों की आय के वड़ें साधन हो गये थे। याज्य कुलों में उपाध्याय के मिणी को अग्रासनादि प्राप्त होते थे। शिक्षा-सस्थाओं से श्रद्धालु यजमानों से अच्छे दान प्राप्त होते थे। सम्भव है, स्थायी सम्पत्ति भी उनके पास आ गई हो। फलत, गृह-कुलो मे विद्यार्थियो को खाने-पीने की पर्याप्त सुविधा प्राप्त थी। पाणिनीय विद्यापीठो म ओदन की बहुतायत थी। चारायणीय गुरुकुलो में कम्बल खूव प्राप्त होते थे। रौडीयसवास्नो से घृत अघिक मिलता था। कुछ छात्र इसी लोभ से इन सस्थाओं मे प्रवेश लेते थे। पाक्षा-मन्याओं

१. उपेत्यावीयते तस्या उपाध्यायी उपाध्याया ।--३-३-२१, बा० १, पृ० ३०२।

२. वणिका-भागुरो लोकायतस्य-वित्तका०।-७-३-४५, वा० ७, ८, पृ० १९०।

३. आपिशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला ब्राह्मणी, काशकृत्तनमधीते काशकृतना ब्राह्मणी।-४-१-१४, वा० ३, ४, पृ० ३६, ३७।

४. ६-३-३५, वा० १०, पू० ३२३।

५. कुमारः श्रमणादिभिः ।-२-१-७०।

६. उपाध्यायस्य शिष्यो याजकुलानि गत्वाऽप्राप्तनादोनि समते।-१-१-५६, या० १, पु० ३३४।

७. १-१-७३, वा० ६, पृ०४६१।

मे इस प्रकार के दोप पाणिनि-काल मे ही प्रविष्ट होने लगे थे। 'गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेपुक्षेपे' (६-२-६९) सुत्र की व्याख्या में काशिकाकार ने क्षेप के कुछ नवीन कारण भी दिये हैं। काशिका-काल तक आते-आते सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि विना व्याकरण पढे हुए विद्यार्थी का भी घ्र विवाह नहीं होता था। इसलिए, कुछ छात्रों को कुमारी-लोभ से दाक्षादि की कृतियों का अध्ययन करना पड़ता था। इन लोगों को निन्दा के लिए ओदनपाणिनीय, कम्बलचारायणीय घृतरौढीय, कुमारीदाक्ष आदि नाम दिये गये थे। जो लोग अधिक मिक्षा पाने के लिए माणव वन जाते थे, वे भिक्षामाणव कहलाते थे। रेस्वाभाविक था कि ये विद्यार्थी अध्ययन को महत्त्व न देकर जिसगरकूल मे अधिक सूख-सूविचा प्राप्त होती, वहाँ चले जाते और इस प्रकार वार-वार गुरुकूल बदलते रहते थे। ऐसे छात्रों के लिए तीर्थकाक, तीर्थध्वाक्ष आदि निन्दासूचक गव्द गढे गये थे। ये लोग आनन्द मे वाघा आती देखकर अध्ययन-वृत तोड देते और विवाह कर लेते थे। इस बढ़ती प्रवक्ति को रोकने के लिए खट्बारूढ जैसे निन्दक गब्दों का उपयोग चल पड़ा था। इस प्रकार के छात्र गुरुकूल मे रहकर भी चरित्रहीनता का परिचय देते थे। भाष्यकार का यह कथन कि ग्रुतल्पगामी का विनाश हो जाता है अार धर्मशास्त्रो द्वारा गुर्व ज्ञना-समागम को महापातको मे सम्मिलित किया जाना इस वात का साक्षी है कि शिक्षा-सस्थाओं में इस प्रकार से घणित कृत्य भी यदा-कदा पाये जाते थे। दण्ड और अजिन लेकर विद्यार्थी का ढोंग करनेवाले लोग इतने वढ गये कि दाण्डाजिनिक शब्द ही ढोगी का पर्याय वन गया था।

विद्यार्थी-वर्ग की इन दुर्वलताओं का मूल शिक्षको-सम्वन्धी पातजल वक्तव्यों में ढूँढा जा सकता है। छात्र गुरुओं के प्रेषण और उपालम्म से तग आ जाते थे। इसिलए, वे उनसे मुँह छिपाते घूमते थे। अध्ययन भी शुष्क और क्लिट्ट था तथा गुरु लोग दुर्व्यवहार करते थे। दारुणा-ध्यापक का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है। गुरु की सेवा के अतिरिक्त छात्रों को गुरु के अपत्यों की भी सेवा-टहल करनी पड़ती थी। गुरुपुत्र स्वय को गुरु से कुछ कम नहीं मानते थे। इसिलिए, वहुत-से छात्र अध्ययन से परिम्लान हो जाते थे। इसी कारण गुरुकुल का जीवन कष्टकर हो चला था। "

१. ६-२-६९ का०।

२. २-१-४२, वा० १, पृ० २९४।

३ २-१-२६, पु० २८१।

४ ध्वंसते गुरुतत्वगः ।-३-२-४८ द्या० ४, प्० २१७।

५. अय. शूलदण्डाजिनाम्यां ठक्ठजी, दम्भो दण्डाजिनं तेनान्विच्छति दाण्डाजिनिकः।--५-२-७६ काशिका।

६. १-४-२८, पु० १६४।

७. १-४-२६, पु० १६३।

८. ८-१-६७, वा० २, पृ० ३००।

९. १-१-५६, वा० ८, पु० ३३८।

१०. २-२-१८, प्० ३५०।

११. २-१-१, प्० २७७।

#### अध्याय २

# वेद-संहिता और उनकी शाखाएँ

वाङ्मय—भाष्यकार ने वाङ्मय के निम्नलिखित विभाग कहे हैं। (१) चार वेद, जिनमे ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएँ, यजुर्नेद की एक सी एक, सामवेद की एक सहस्र तथा अथवंवेद की नौ शाखाएँ है; (२)वेदाग, जिनमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छन्दस् एव ज्योतिए सिम्मिलित है; (३) वेद के रहस्य-प्रतिपादक ग्रन्थ; (४) वाकोवाक्य; (५) इतिहास; (६) पुराण; और (७) वैद्यक। उन्होने चारो वेद के प्रथम मत्रो को भाष्य के प्रारम्भ में ही उद्घृत किया है और जिनमें 'अग्निमीडे पुरोहितम्' ऋग्वेद की शाकल-सहिता का 'डपेत्वोर्जेखा', यजुर्वेद का, 'अग्न वा याहि वीतये' सामवेद का और 'शक्नो देवीरभीष्टथे' अर्थवेद का मन है।

#### ऋग्वेद

बाह् वृच्य—वाजसनेयी सहिता-भाष्य में महीघर ने कहा है, वेद पहले अविभवत था। वाद मे व्यास ने मनुष्यो को मन्दमित देखकर ब्रह्म-परम्परा से प्राप्त वेद को ऋक्, यजु, साम और अथर्व इन चार भागो मे विभक्त कर उन्हे कमश पैल, वैशम्पायन, जैमिन और सुमन्तु को पढाया। भाष्यकार ने ऋग्वेद को वाह्वृच कहा है। यह वाह्वृचो का आम्नाय था ऋग्वेद को वह्वृच भी कहते थे। सर्वाधिक ऋचाओं का वेद हीने के कारण ऋग्वेद का यह नाम पडा था। ऋग्वेदियों की एक शाखा भी वाह्वृच थी। ऋक् सामान्यतया ऋग्वेद को और विशेषत छन्दोविशोग की

१. चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुषा विभिन्ना । एकशतमध्वर्युशादाः । सहस्रवर्त्तां सामवेद एकविशतिवा बाह् वृच्यम् नववाथर्वणो वेदो वाकोवावयमितिहासः पुराणं वंद्यक्रीमत्ये तावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः । —-आ० १, वा० ५, पृ० २१ ।

२. तत्रादौ ब्रह्मयरम्परया प्राप्तं वेदे वेदन्यासो मन्दमतीन् मनुष्यान् विचिन्त्य तत्रृष्या चतुर्घान्ययस्य ऋग्यजुःसामाथर्वास्यांश्चतुरो वेदान् पैरुवैशम्पायनर्जमिनिसुमन्तुम्यः प्रमाहुपः दिदेश । (वाज सं० शु० यज्०) पर महीवर-भाष्य के प्रारम्भ में।

३. ४-३-१२९।

४. ५-१-१५४, पु० ५१४।

कहते थे। क्रिक् कहने से सपाठ-मात्र का वीव होता था, अर्थ का नहीं। क्रिक् का प्रयोग सम्भवतः सभी वेदों के लिए होता था। काठक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक सब ऋक् कहलाते थे। भाष्य में इन्हें छन्दस् भी कहा है। क्रिक्ट

भाष्य मे बाह्वृच्य को इक्कीस प्रकार का वतलाया है। प्रपचहृदय मी इसका समर्थन करता है। उसके अनुसार किसी कारण से शतकतु ने वज्राघात से अनेक शाखाओं को नष्ट कर दिया और तव ऋक् और साम की केवल वारह वारह-शाखाएँ शेष रह गईं। आयर्वण-परिशिष्ट चरणव्यूह मे ऋग्वेद की सव शाखाओं का सात चरणों मे अन्तर्भाव कर दिया है।

ऋग्वेदीय शाखाओं में से निम्निलिखित का नाम भाष्य में मिलता है—१. पैल, २. औदुम्विर, ३. शाकत्य, ४. मृद्गल, ५ गालव, ६. शालीय, ७. वात्सीय ८. शौनक, ९. पंगी, १०. वीच्य, ११. पराशर, १२. माठर, १३. माण्ड्रकेय, १४. शासुरीय, १५. वह्वृच, १६. आरुणी, १७. सौलभ, और १८. वासिष्ठ। इनमें प्रथम नौ शाकत्य चरण-व्यूह के अन्तर्गत है। यह चरण-व्यूह ही भाष्यकार के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय था।

पैल-पुराणों के अनुसार ब्यास ने पैल को स्वय ऋग्वेद पढ़ाया था। पैल पीला के पुत्र थे। इन्हें पैलेय भी कहते थे। सभापर्व में इन्हें वसुपुत्र तथा होता (ऋग्वेदीय) कहा है। पैल के दो शिष्य हुए-वाष्कल और इन्द्रप्रमित। वाष्कलों का उल्लेख भाष्य में नहीं मिलता। इन्द्रप्रमित की सहिता माण्डूकेय को मिली। भाष्य में पैल के शिष्यों को पैलीय कहा है। पैल के पुत्र भी पैल ही कहलाते थे। पैलादिगण में भी इनका उल्लेख है। पै

औदुम्बरि-अाथवंण परिविष्ट के औदुम्बरि चरण से भाष्यकार परिचित थे। '' उन्होने पिता और पुत्र दोनो की आख्या औदम्बरि ही बतलाई है।

१. अच्छन्दसीत्युच्यते नैतच्छन्दः समीक्षितं काठकं कालापकं मीदकं पैप्पलादकं।— आ० ४-१-८६, वा १, पृ० ९६ तया ऋचीति नेदं छन्दो विवक्षितं काठकम्—ींक र्ताह ऋक् चेत् प्रत्ययार्थो भवतीति।—४-१-१, वा० ३, पृ० ८।

२. ऋगित्युक्ते सम्पाठमात्रं गम्यते । नास्या अर्थो गम्यते ।-१-१-६९, वा० ३, प० ४३८ ।

३. अच्छन्दसीत्युच्यते नैतच्छन्दः समीक्षितं काठकं कालापकं मोदकं पैप्पलादकं।--बा १-१-८६ वा० १, पृ० ९६ तया ऋचीति नेदं छन्दो विवक्षितं काठकम्-कि तर्हि ऋक् चेत् प्रत्ययार्थो भवतीति।--४-१-१, वा० ३, पृ० ८।

४. बाहवृचः एकविरातिवा। तत्र केनचित् कारणेन शतऋतुना वज्रपातिना वेदशाखाः तयावशिष्टाः सामवाहवृचयोद्घीदश द्वादश--प्र० हृदय, वेद-प्रकरण।

५. पीलाया वा।-४-१-११८।

६. पैलो होता वसो: पुत्री घीम्येन सहितोऽभवत् ।-समापर्व, अ० ३६, इलो० ३५।

७. पैलस्य पैलीयाः ।-४-१-१६५, वा० २, पु० १६० ।

८. यद्येतावत् प्रयोजनं पैलादिव्वेव पाठं कुर्वीत ।--१-२-४१, वा० ४, पृ० ५१८।

<sup>9. 7-8-491</sup> 

१०. २-४-५८, पु० ४९३।

शाकल्य — शाकल लोग शाकल्य के शिष्य थे। शाकल्य के गोत्रापत्य शाकल्यायन और शाकल्यायनी (स्त्री०) कहलाते थे। ये स्वय शकल के पुत्र थे। पाणिनि के कष्वादिगण में में इनका नाम आया है। शाकल्य का प्रगृह्यसज्ञा-विप्नयक नियम वैयाकरणों में वहुत प्रसिद्ध था। उन्हित को अन्य आचार्य लोग 'विति' वोलते थे, किन्तु शाकल्य क इति तथा उ इति। इसी प्रनाव के अनार्ष सम्बोधन के ओकार को भी वे प्रगृह्यसज्ञक मानते थे। भाष्यकार ने इन नियमों ना शाकल नाम से बार-बार उल्लेख किया है। "

शाकल्य की सिहता उपलब्ध थी और उसका पाठ भी किया जाता था। भाष्य में साक्त्य की सिहता को 'सुकृता' कहा है, जिसे सुनकर पर्जन्य वरस पड़ा था। यद्यपि यह घटना वार-वार होती नहीं देखी गई, तो भी इससे शाकल्य-सिहता के प्रति सामान्य जनों की श्रद्धा व्यवत होती है। कात्यायन की ऋक्-सर्वानुक्रमणी भी शाकल्य-सिहता पर ही है। यह वात अनुक्रमणीकार ने प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दी है।

. वायु (ज॰ ६०), ब्रह्मण्ड (अ॰ ३५) और विष्णुपुराण (अ॰ ३,४) के अनुगार शाकल्य के पाँच प्रमुख शिष्य हुए—मुद्गल, गालव शालीय, वात्स्य और शैंसिरेय। ये सब शाखाकार थे।

मुद्गल-मुद्गल से वार्त्तिककार और पतजिल दोनो परिचित थे। इनकी पत्नी मृद्गलानी थी। भाष्य मे 'रथीरमून्मुद्गलानी गिनष्ठो' मत्राश दो वार उद्धृत है। मृद्गल भृम्यश्व के पुत्र थे। निरुत्त मे इन्हें भाम्यंश्व कहा है। भाम्यंश्व ऋग्वेद के दशम मण्डल के १२० वें स्वत के ऋषि है। इस स्वत मे चार वार मृद्गल शब्द आया है। मृद्गल के पुत्र वध्यंश्व जाके दिवोदास हुए। ऋग्वेद मे वध्यंश्व के लिए दिवोदास को देने की वात कही गई है। इस ऋग्वा को भाष्यकार ने भी उद्धृत किया है।

गालव—गालन के ह्रस्व-नियम का उल्लेख पाणिनि ने सादर किया है, जिमपर भाष्य-कार ने कहा है कि जो नियम जिस आचार्य के नाम से वतलाया जाता है उसका प्रचलन उस

१. ४-१-१८, वा० १, पू० ४३।

२. लोहितादिषु शाकल्यस्योपसंख्यानं कर्त्तव्यम् ।-४-१-१८, पृ० ४३।

३. ये कण्वादयस्ते शकलादयः ये कतपर्यन्तास्तेशकलपर्यन्ताः।--वही।

४. १-१-१८, वा० १, २, पृ० १८८, ८९ ।

५. ज्ञाकत्येन सुकृतां संहितामनुनिशस्य देवः प्रावर्षत् । लक्षण हि नाम स भवति येन पुनः पुनलंक्ष्यते तत्त्वयः सकृदिप निमित्तत्वाय कल्पते । सकृत्वासो शाकल्पेन ।—१-४-८४ तथा याः १, २, पृ० २००, १।

६. ४-१-४९, बा० ५, पृ० ६३ तया ५-१-४९ बा० २, पृ० ४१६ (४ का शेष) इत तर्हि प्रयोजन दीर्घशाकलप्रतिवेवार्यम् । – ८-२-१०८, पृ० ४०१ तथा १-१-६३, आ॰ ६, पृ० ४०९ आदि।

७. दिवोदासाय गायत वर्ध्यश्वाय दाशुषे ।-६-२-९१, वा० १, वृ० २७५।

८, ६-२-६१।

अाचार्यं की ही शिष्य-परम्परा मे समझना चाहिए। इसिलए गालव-नियम के अनुसार होनेवाले हृस्व का प्रयोग उन्हीं की शाला मे समझना चाहिए। गालव का दूसरा नाम वा भ्रव्य पाचाल भी वतलाया गया है। गाणिन ने वाभ्रव्य को वभ्रु का गोत्रापत्य तथा कौशिकगोत्रीय माना है। वाभ्रव्य का उल्लेख भाष्यकार ने भी किया है, किन्तु गालव से उसका सम्वन्य स्पष्ट नहीं है। गालव का एक मत ऐतरेय आरण्यक मे ही मिलता है। उनके मत से महाव्रताघ्ययन की समाप्ति एक ही दिन मे की जा सकती है। जातूकण्यं का मत इससे भिन्न है। गालवों के सहिता ब्राह्मण या सुत्रग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

शालीय गार्य और वात्सीय नाम भाष्य मे आये है, किन्तु इनके विषय मे कोई जानकारी भाष्य से प्राप्त नहीं होती। इन शाखाओं के भी बाह्मण या सूत्रग्रन्थ प्राप्त नहीं है।

ऋक्-प्रातिकाख्य की कर्जी शैंकिर शाखा, जिसपर सायण का अधिकाश भाष्य आधृत है, भाष्य मे उल्लिखित नहीं है।

श्रीनक—पाणिनि और पतजिल दोनो शौनकोयो से परिचित थे। दशैनिरिशिक्षा मे मुद्गल, गालब, गार्ग्य, शाकल्य और शैशिरि शौनक के शिष्य वतलाये गये है। गार्गक शाखा का उल्लेख भाष्य मे सर्वत्र वात्स्यो के साथ हुआ है।

वाष्कल-संहिता—उपर्युक्त समस्त शाखाओं का मूल शाकत्य सहिता है। इसके अतिरिक्त वाष्कलों की भी अपनी सहिता थी और ब्राह्मण भी। आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार वाष्कलों की अन्तिम ऋचा 'तच्छयोरावृणीमहे' इत्यादि है। यह सज्ञान सूक्त की पन्द्रहवी ऋचा है। शाकलों की अन्तिम ऋचा 'तच्छयोरावृणीमहे' इत्यादि है। यह सज्ञान सूक्त की पन्द्रहवी ऋचा है। शाकलों की अन्तिम ऋचा 'समानीन आकूतिः' आदि है। वाष्कल के चार प्रमुख गिष्य हुए—वौद्य, अग्विममाठर, पराशर और जातूकण्यं। भाष्य मे वाष्कल और जातूकण्यं का उल्लेख नहीं है। वौद्य वोघ के गोत्रापत्य और अगिरसगोत्रीय थे। 'भाष्य मे अग्विमाठरों का नहीं, केवल माठरों का उल्लेख है,

१. आचार्यदेशशीलनं न यदुच्यते तस्य तद्विषयता प्राप्नोति । इको ह्रस्वोऽडयो गालवस्य इति गालवा एव ह्रस्वान् प्रयुञ्जीरन् ।-१-४-४४, वा० १७, पृ० २६४ ।

२. भगवद्तः वैदिक वाडमय का इतिहास, पृ० १९०।

३. मधुबभ्रवोब्राह्मणकीशिक्योः ।-४-१-१०६।

४. १-४-१, बा० ३, पृ० ९८ तथा १-१-३, बा० ५, पृ० ११६।

५. नेदमेकिस्मिन्नहिन समापयेत इति हस्माह जातूकर्ण्यः। समापयेदिति गालवः। -ऐत० वा० ५-३।

६. १-१-१, पृ० ९२ तया ४-१-८६, वा० २, पृ० १०२।

७. ४-२-१०४, बा० २२, पु० २१०।

८. ४-२-६६, बा० ३, पृ० १९० तया ४-३-१०६।

९. राजकीय संग्रहालय, मद्रास ट्राइनियल कैटेलॉग ऑव संस्कृत मैनस्किप्ट्स, जिल्द ४, भाग आई० सी०, १९२८, पृ० ४५९, ९७।

१०. कपिबोधादाङ्गिरसे ।-४-१-१०७।

पर वे प्रतिष्ठित व्यक्ति या आचार्य नहीं है। परागर लोगों का अपना कल्प था। भाष्यनार ने इसके अध्येता को परागरकिल्पक कहा है। इससे अनुमान होता है कि पतजिल्काल में इस जासा का महत्त्व क्षीण हो चुका था।

माण्डूकेय--चरण-व्यूह द्वारा निर्विष्ट आर्च गांजाओं का अन्तिम ममृह माण्डूवेगों का या। याणिनि ने माण्डूकों का स्मरण किया है। भाष्यकार ने इस मूत्र पर वास्तिक की टीपा की है और बास्तिककार द्वारा निर्विष्ट अमुर शाखा के आसुरीय करुप का उल्लेख किया है।

बहुवृच-जह्वृच लोगों की एक स्वतन्त्र शाखा थी। भाष्यकार ने कठों के नाय वर्ष्वृत्रे का स्मरण किया है। उन्होंने उसे चरणास्था माना है। शाखा से मिन्नता व्यक्त करने के रिए ही बहुत ऋचाओबाले सूत्र को बहु वृचक कहते थे।

पैड्यम-पैट्यों की भी एक जाखा थी। इनका अपना कल्प पैङ्गी कहलाता था। अविषी-महाभारत, सभापर्व (३-१९)के आरुणि उद्दालक के शिष्यों को आर्थीन कहते थे। भाष्य के अनुसार पिता की सज्ञा उद्दालक और पुत्र की औद्दालिक थी। उद्दालक में पाला से भिन्न गोत्रापत्य औद्दालकायन कहलाते थे। ये लोग प्राच्य थे। इनकी जाखा आरुपिन् कहलाती थी। अ

सुस्तभ—इस शाखा के ब्राह्मण भाष्यकाल मे उपलब्ब थे । सीलम ब्राह्मण-प्रन्यो का उत्लेख भाष्य मे है ।<sup>१९</sup> वासिप्टी शाखा से भी भाष्यकार परिचित थे ।<sup>१९</sup> शीनको का उल्लेख पाणिनि ने किया है और भाष्य ने भी उक्त कथन को उद्वृत किया है । <sup>१९</sup>

ऐतरेय का उल्लेख भाष्य मे नहीं हैं, न आव्वलायन और यात्रायन की ही कहीं चर्चा है, यद्यपि मनुस्मृति (२-६) के टीकाकार मेघातिथि ने इक्कीसो वाह्नुच्च जात्वाओं में ऐनरेय अंग आव्वलायन को प्रमुख माना है।'' आव्वलायनों का अपना करप था, जो जाकल, बाष्कर-महिनाओं

१. १-१-५६, बा० ३, पृ० ३३६ तया झा० २, पृ० ७१।

२. ४-२-६०, पु० १८७।

३. कीरव्यमाण्डूकाम्यां च कीरव्यमाण्डूकयोरासुरेरुपसस्यानं कर्तंव्यम्, आगुरीयः कस्यः ।-४-१-१९, वा० १, प० ४४।

४. २-२-२९, पृ० ३७८।

५. ५-४-१५४, वृ० ५१४।

६. वही।

७. ४-२-६६, बा० ५ पृ० १९१।

८. २-४-६७, यू० ५०५।

९. ४-२-१०४, वा० १९, पृ० २०९।

१०. ४-२-६६, वा० ४, पृ० १९१।

११. ४-१-११४ वा० १, पृ० १३७।

१२. शौनकादिम्यव्छन्दिस ।-४-२-६६, पृ० १९०।

१३. एकविंशति बाह्यवृच्या आश्वलायनैतरेयादिनेदेन।

तथा प्रमुख इक्कीस ऐतरेय बाह्मणों के आधार पर बनाया गया था। शवाश्वलायन का भी आधार होने के कारण ऐतरेय बाखा उससे बहुत पुरानी रही होगी। बाष्कल-सहिता पतजिल के समय में प्रतिष्ठित नहीं रह गई थी, किन्तु आश्वलायनों ने उसका आश्रय लिया था। यह बात आश्वलायन कल्पसूत्र का काल पतजिल से बहुत पूर्व सिद्ध करती है। बाखायनों तथा उसके अन्य तीनों भेदो----कौषीतिक, महाकीषीतिक और बाम्बव्य के विषय में भी भाष्य मौन है।

ऋग्वेद की सम्प्रति उपलब्ब सहिता (१) अष्टक, अघ्याय, वर्ग, मत्र, (२) मण्डल, सूक्त, मन्त्र और (३) मण्डल, अनुवाक सूक्त और मन्त्र, इस कम से विभाजित है। भाष्यकार इन सब विभागों से परिचित थे। वस मण्डलों में विभक्त होने के कारण ऋक्-सहिता को दाशतय कहते थे। वर्ण-समुदाय पद, पद-समुदाय ऋक् और ऋक्-समुदाय सूक्त कहलाते थे। एक वर्ण का पद, एक पद की ऋचा और एक ऋचा का भी सूक्त है। हिपदा ऋचाओ, तृच सूक्त तथा अथवाँ का उल्लेख भाष्य में मिलता है। श्रयुवाक, सूक्तवाक, अध्याय पद-पाठ, कम-पाठ शब्द भी भाष्य में आये हैं, जिनसे ऋक्षहिता के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जिसमें अध्ययन किया जाय, उसे अध्याय कहते थे। श्रम

## यजुर्वेद

यजुर्वेद को भाष्यकार ने अध्वर्युवेद कहा है और इसकी एक सौ एक शाखाएँ वतलाई हैं। माध्यन्दिन शतपय के अन्तिम वचन के अनुसार वाजसनेय या शवल्क्य शुक्ल यजुर् के सहिताकार हैं। "भाष्यकार ने याज्ञवल्क्य-प्रणीत ब्राह्मणो का उल्लेख किया है। "वारच्च क्लोको के प्रणेता वररुचि स्कन्दपुराण के अनुसार, इनके पुत्र थे। "विन्तु इनकी कोई स्वतन्त्र

— बड्गुरुशिष्यसर्वानुवृत्ति का उपोद्घात।

१. क्षाकल्यस्य संहितैका वाष्कलस्य तथा परा । हे सहिते समाधित्य बाह्मणान्येकविंशतिः ॥ ऐतरेयकमाधित्य तदेवान्यैः प्रपूरयन् ॥

२. ५-२-६०, वा० १, पू० ३९६।

३. ६-४-१५९, बा० ९, पृ० ४९०।

४. वर्णसमुदायः पद पदसमुदायः ऋग् ऋग्समुदायः सुक्तिमत्युच्यते। भवति चैत-देकस्मित्रप्येकवर्णं पदमेकपदमेकं च सुक्तिमिति।-१-१-२१, वा० ५, पृ० १००।

५. ६-१-३७, वा० ५, पृ० ६८।

६. २-४-३१, पू० ४७७।

७. ६-१-३०, वा० १, पृ० ४७६।

८. ५-१-११९, वा० ५, पृ० ३५६।

९. अधीयते तस्मिन्नध्यायः।-३-२-२०, वा० १, पृ० ३०००।

१०. आदित्यानोमानि शुक्लानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनान्वास्यायन्ते।

११. ४-२-६६, बा० ४, पृ० १९१।

१२. पुत्रो वरर चियंस्य बभूव गुणसागरः।-स्क० पु०, १३१---४९।

शाला थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। स्कन्दपुराण में ही इनके पुत्र कात्यायन को वेदसूत्रकर्ता कहा है। इससे वररुचि और कात्यायन एक ही व्यक्ति का नाम जान पड़ता है।

वाजसेनेयो की पन्द्रह शाखाएँ हुईं, जिनमे से जावाल, वीवेय, काण्व, कालायन, वैजवाप और आवटिक नाम भाष्य में मिलते हैं।

जावालि—उपनिषद्-वाङ्मय के सत्यकाम जावाल के पुत्र थे। पिता और पुत्र रोगों का उपनाम जावालि प्रचलित था। जावालोपनिषद् के अतिरिक्त इनकी अन्य कोर्ड वृति उपलब्ध नहीं है।

बीचिय—सम्भव है, वीचिवंश की जाला हो। भाष्य में पिता और पुत्र दोनों का नाम वीचि ही वतलाया है। एक चरण-च्यूह में वीचेय के स्थान पर जाला का नाम बीचायन दिया है। सम्भव है, वीचेय और वीबायन दोनों एक हो या एक गोत्र के हो।

काण्व---भाष्यकार ने काण्य दण्ड-माणवो तथा काण्य-ग्रन्थों की चर्चा की है। इनकी सिहता और ब्राह्मण दोनो उपलब्ध हैं। कण्य गोत्र अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। काण्यवसीय काण्यायन छोग आचार्य हुए हैं। इनके शिष्य काण्यायनीय कहे जाते थे। काण्य-सिहता मे ४० अध्याय, ३२८ अनुवाक और २०८६ मंत्र मिलते हैं।

माध्यन्दिन—माध्यकार ने माध्यन्दिन शब्द की उत्पत्ति मध्य से मानी है बौर किसी माध्यन्दिन द्वारा वेदगान का वर्णन किया है। माध्यन्दिन कौन थे, कहा नहीं जा सनता। वाजसनेयी सहिताओं में आजकल इसी शाखा की सहिता का प्रचार सर्वाधिक है। इसके ४० अध्यायों में ३०३ अनुवाक और १९७५ मन्त्र हैं। इनकी दो शिक्षाएँ भी प्रकाशित है, विन्तु सूत्रग्रन्थों का पता नहीं चला है।

कात्यायन—कात्य और उनके गोत्रापत्य कात्यायन दोनो व्याकरण के आचार्य थे। सम्भव है, वे ही कात्यायन-शाखा के प्रवर्त्तक रहे हो। पतजिल ने कात्य का मत उद्धृत कियाहै और कात्यायन का भी।

वैजवापि-वैजवापियों का भी उल्लेख भाष्यकार ने किया है। इनके सूत्र यत्र-पत्र

१. कात्यायनं सुतं प्राप वेदसूत्रस्य कारकम्।-स्क० पु०, नागरसण्ड, झ० १३।

२. २-४-५८, पृ० ४९३।

३. ४-२-१०४, बा० २३, पू० २१०।

४. ४-१-१६५, बा० १, पृ० १५९।

५. मध्य शब्दो मध्यं शब्दमापद्यते दिनण् चास्मात् प्रत्ययो वन्तव्यः; माध्यव्यि उद्गायति।-४-३-५८, वा० ३, पू० २३७।

६. प्रोवाच भगवान् कात्यस्ते नासिद्धिवंर्णतस्तुते।-३-२-३, प्० २०८।

७. स्मादिविधिः पुरातनो यद्यविशेषेण कि कृते भवति। नस्म पुराद्यनन इति बृदना कात्यायनेनेह ।-३-२-११८, पृ० २५१।

८. तां वंजवापयो विदाऋमन्।-२-४-८१, वा० १, प्० ५१०।

विखरे मिलते हैं। गृह्यसूत्र प्रकाशित हो चुका है। पाणिनि के रैवतिकादिगण (४-३-१३१) मे इनका उल्लेख है।

आविटक-अवट की गोत्र-परम्परा मे आवट्य और आवट्यायन थे। आविटिको का इनसे क्या सम्बन्व था, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भव है, आवट्य और आविटिक एक हों।

चरक—काशिका के अनुसार वैकाम्पायन का दूसरा नाम चरक था। ये वैकाम्पायन के द्वितीय शिष्य और कृष्ण यजुर्वेद के शाखाकार थे। इन्होंने ८६ शाखाएँ प्रवित्तित की। इनके शिष्य भी चरक कहलाये। पाणिन ने भी चरक-प्रोक्त प्रत्यों का उल्लेख किया है अंगर उनके हितकर को चरकीण नाम दिया है। वाजसनेयिसंहिता में एक खिल है, जिसमें चरक शब्द का प्रयोग निन्दा-प्रदर्शन के लिए हुआ है। शतपथ ने अपने अनुसायियों के प्रतिस्पर्धियों को चरकाध्वर्य नाम दिया है। शतपथ इनका निन्दक है। वाजसनेयिसहिता (३०-१८) भे-तिद्वप्यक उल्लेख है, भाष्यकार ने निवास की दृष्टि से जिन तीन प्राच्य, तीन उदीच्य और तीन मध्य चरणों का वर्णन किया है", वे सव चरक थे। पुराणों के अनुसार भी ८६ कृष्णयजुर्वेदीय शाखाओं के ये तीन ही मुख्य भेद थे। काशिका के अनुसार प्राच्यों में आलम्बि, पलग और कमल, उदीच्यों में ज्यामायिन, कठ और कलाप तथा मध्य देश्यों में ऋचाभ, आर्शण और ताण्ड्य प्रमुख थे। यही भाष्यकार की आचार्यत्रयी का त्रिक था। माप्यकार ने इनमें से कठों और कालापों का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है।

कठ-कालाप--कठो और कालापो से भाष्यकार का विशेष सम्वन्य था। यजुर्वेद की यही शाखा उनके समय मे सर्वाधिक समादृत थी। काठको की प्रतिष्ठा पाणिनि के समय मे भी थी। उन्होंने काठक यजु. सिहता के कुछ प्रयोगो की निष्पत्ति के नियम दिये है। " इनके आदि आचार्य कठ और कलापी थे। ये दोनो वैशम्पायन के प्रत्यक्ष शिष्य थे। कठ के प्रत्यक्ष शिष्य खाडायन हुए। " कलापी के प्रत्यक्ष शिष्यों का नाम भाष्यकार ने नहीं दिया है। कठ और कलापी

१. ४-१-७५, वा० २, पू० ७८।

२. चरक इति वैशम्पायनस्याख्या ।-४-३-१०४ का०।

३. तत्सम्बन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते ।--वही ।

<sup>8. 8-3-8061</sup> 

<sup>4. 4-8-831</sup> 

६ मैक्समूलर: प्राचीन संस्कृत बाङमय, पृ० ३५०।

७ त्रयः प्राच्याः त्रय उदीच्याः त्रयो मध्यमाः । सर्वे निवासलक्षयाः ।-४-२-१३८, बा० २, पृ० २१८।

८. वायु पु०, ६१-५ से १० तया ब्रह्माण्ड पु०, पूर्वभाग ३४-८ से १३।

<sup>9. 8-3-9081</sup> 

१०. देवसुम्नयोः यजुषि काठके ।-७-४-३८।

११. वैशम्पायनान्तेवासी कठः। कठान्तेवासी खाडायनः। वैशम्पायनान्तेवासी कलापी ↓→ ४-३-१०४, पु० २४८।

की मंहिताएँ माप्यकार के समय मे गाँव-गाँव मे पढाई जाती थी। सहिताओं के प्रमर मे माप्यकार ने काठक कालापक, मीदक और पैप्पलादक का ही सर्वत्र उल्लेख किया है। सामान्यत. 'छन्दस्', गव्द से इन सहिताओं का ही वीव होता था। चरण के उदाहरण में भी उन्होंने केवल इन्हीं सहिताओं का स्मरण किया है। ये सहिताएँ सम्बद्ध चरणों का आमाय थी। कठों के गुरुकुल भी पतंजिल-काल में बहुत थे। इस शाखा के नब विद्यार्थीं सब्रह्मचारी होंने थे। कठ का सब्रह्मचारी कठ ही होता था। कठों, कलापों और कांधुमों की महिता के गान तथा उनके प्रति मगल-कामना के उल्लेख भी भाष्य में मिलते हैं। जिस प्रकार पतंजिल ने पाणिन की कृति को महत् और सुविहित कहा है, उमी प्रकार कठों की सहिता को भी। इम शाबा में अध्ययन करनेवाली अनेक विदुषी स्त्रियाँ थी। कठी वृन्दारिका इन विदुषियों के प्रति सम्मान का घोतक है। इन स्त्रियों में पाई जानेवाली जाखींय विशेषताओं को भाष्यकार ने कठील और कठीता जल्दों से व्यवत किया है।

काशिका के अनुसार कलापी के चार शिष्य थे —हिर्दू, छगली, तुम्बृरि और उल्प। कालापों का आम्नाय कालापक और उनके शासाध्यायी कालाप कहलाते थे। कर और कालाप चरण थे। इनकी भी शासाएँ रही होगी। के को की सहिता कलापों की तिहता में मिलती-जुलती रही होगी। भाष्य में इनके साय-माथ उल्लेख तथा कार्तकां जपादिगण में साथ परिगणन में भी यह ध्विन निकलती है। काठकों की सिहता प्रकाशित है। इनका अपना बाह्मण, आरण्यक और उपनिषद् है। विष्णु-स्मृति भी कठशासीय है। चरण-स्यूहों में इनके प्रकाश की सह्या चालीस या चौआलीम वतलाई गई है। कठ वाहमय की ध्यापकता के कारण ही कुछ वरण-स्यूहों ने कहा है कि जो काठक में नहीं है, वह कहीं नहीं है। (नन्नानित यन्नास्त काठके)। लगभग ४००० ब्लोकों की लीगाक्षि-स्मृति भी काठकों ने सम्बद्ध है।

१. प्रामे प्रामे काठकं कालापकं च प्रोच्यते ।-४-३-१०१, वा० १, पृ० २४६।

२. ४-१-८६, पु० ९६ तया ४-१-१, वा० ३, पु० ८।

उ. ४-२-१०४, बा० २२, पृ० २१०।

४. के सब्रह्मवारिणोऽस्येति कठा इत्युक्ते सम्बन्धादेतद्गम्यते नूनं सोऽपि एठ इत्येवम्। कठ इत्युक्ते सम्बन्धादेतदवगन्तव्यं स्याञ्चनं तेऽपि कठा इति।-२-२-२४, वा० २२, पू० ३६८।

५. नन्दन्तु कठ कालायाः, वर्षन्तां कठकीयुमाः, उद्गात् कठकालापम्, प्रन्यव्यान् कठकीयुमम्।---२-४-३, वा० २, पु० ४६२।

६. ययेह भवति पाणिनीयं महत् सुविहितमिति एवमिहापि स्यात्कठं महत् मुविहिनम्---४-२-६६, वा० २, पृ० १९०।

७. ६-३-४८, बा० १, पु० ३२७।

८. ६-३-३५, वा० १, पृ० ३२३।

९. ४-३-१०४ का०।

१०. ४-२-४६ काशिका।

कश्मीर के शैव काठक सिद्धान्ती हैं। भगवद्दत्त के अनुसार आजकल कठ लोग कश्मीर में ही पाये जाते हैं। सम्भव है, कठों की यह उदीच्य शाखा काश्मीरी रही हो।

कलापियों की सिहता और ब्राह्मण सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। कुछ दिद्वानों के मत से मैत्रायणी सिहता ही कलापियों की सिहता थी। कलापियों को कठों से अविश्रक्रप्ट होना चाहिए। याज्ञवत्क्य-स्मृति से टीकाकार विश्वरूप (१-७) ने कहा है कि मैत्रायणी सिहता काठक से बहुत मिन्न नहीं है। निरुक्त के टीकाकार आचार्य दुर्ग (१०-५) ने हारिद्रवों को मैत्रायणीयों का जाखाभेद कहा है। हिएद्रव कलापी की शिष्य-परम्परा में थे। इससे अनुमान होता है कि कठों से मिलती- जुलती मैत्रायणी जाखा कालाप रही होगी।

हरिद्रु, तुम्बुरु और छगली की शाखाओं का भाष्यकार की परिचय था। ये शाखाएँ हारिद्रव, तीम्बुरव और छागल कहलाती यी और इनके ग्रन्थों को पढनेवाले हारिद्रविण, तीम्बुरविण और छागलेय या छागलेयिन्।

कृष्णयजुर्वेद के अन्तर्गत किपिष्ठल, चारायण, वरतन्तु, वराह और तितिरिकी शाखाओं का परिचय भी भाष्य में मिलता है। किपिष्ठलों के गोत्रापत्य कािपष्ठिल और उनके वश्च कािपष्ठल एव कािपष्ठलायन कहलाते थे। इनका ऋष्टिकियों से सम्बन्ध था। इस शाखा की सहिता में आजकल चार अष्टक ही उपलब्ध है। चारायण शाखा भाष्यकार के समय में उन्नत अवस्था में थी। इनके गृहकुलों में छात्रों को कम्बलों की बहुत सुविधा थी। इसलिए, बहुत-से छात्र कम्बलों के लोभ से चारायणीय शाखा में प्रविष्ट हो जाते थे। वारायणीयों का अपना प्रतिशास्य है। इनका एक मन्त्रार्पाय और शिक्षा भी प्राप्त है।

वरतन्तु की जाला वारतन्तवी थी। वारतन्तव-छ।त्र वारतन्तवीय कहलाते थे। "वरतन्तु के शिष्य कीत्स का आख्यान कालिदास के रघुवण में मिलता है। कीत्स पाणिनि के समकालीन थे। वे उनके पास मिलने भी गये थे। "उनके विद्यार्थी थे या नही, कहा नहीं जा सकता। इससे वरतन्तु का पाणिनि से पूर्वकालीन होना स्पष्ट है। वाराही शाला के विषय में माप्य से विकीप

१. वैदिक वाद्यमय का इतिहास, भाग १, पृ० २८८।

२. नहि मैत्रायणी शाखा काठकस्थात्यन्तविलक्षणा।

३. हारिद्रवी नाम मैत्रायणीयानां शाखामेदः।

४. ४-२-१०४, बा० १९, पु० २०९।

<sup>4. 8-3-8081</sup> 

६. ८-३-९१, पु० ४६२

७. २-४-६९, पृ० ५०६

८. कम्बलचारायणीयाः।-१-१-७३, वा० ६, पृ० ४६१।

९. इण्डियन ऐण्डिविवरी, जुलाई, १८७६।

१०. ४-२-६६, वा० ६, पू० १९१।

११. उपसेदिवान् कीत्सः पाणिनिम् ।--३-२-१०८, वा० २, पृ० २४१।

प्रकाश नहीं पडता । वाराही पुत्र भीर वाराह्या शब्द भाष्य मे अवश्य आये है। रे इनका श्रीतपृत्र उपलब्ध है।

तित्तिरि—तित्तिरि वैशम्पायन की शिष्य-परम्परा मे थे। पाणिनि और पतजिल दोतो न उनका उल्लेख किया है। इनकी जाखा तैत्तिरीय कहलाती थी। वायुपुराण के १२वे स्वन्य के छठे अघ्याय के ३७ वें क्लोक से आगे व्यास की शिष्य-परम्परा का विस्तृत वर्णन है। तित्तिरि पत्तों के रूप मे एक शिष्य ने (जब वैशम्पायन और याज्ञवल्य का झगडा हो जाने पर याज्ञवल्य ने उनकी सहिता लौटा दी) वैशम्पायन की सहिता को सुनकर ग्रहण कर लिया, तव से यह माना तैत्तिरीय कहलाई। प्राचीन अध्वर्य लोगो का ग्रन्य तैत्तिरीय सहिता ही है। तैत्तिरीय सहिता मे उपलब्ध मन्त्र बाह्यणिमश्र हैं। सहिता मे चार पाद, सात काष्ड और चीआलीस प्रश्न हं। इनमें अतिरिक्त, भाष्यकार के अनुसार तित्तिर-प्रोवत क्लोक भी थे, जिनके लिए तैत्तिरीय ग्रन्थ व्यवहृत नहीं होता था। तित्तिर-प्रोवत वैदिक साहित्य की ही तैत्तिरीय सज्ञा थी। पाणिन ने उस और खण्डिक का स्मरण तित्तिरि और वरतन्तु के साथ किया है। उनकी शाया औषीय और खण्डिकीय कहलाती थी। ये ही चरण-च्यूह मे वतलाये हुए तैत्तिरीयको के और्य और गाण्डिनय नामक दो भेद हैं। भाष्य मे जल्लिखत शाट्यायनिन् लोग खाण्डिकीय शाखा की ही अवान्तर शाखा थे।

पतजिल और पाणिनि के कीण्डिन्य कृष्ण यजुर्वेद की सीत्र शाखा के अन्तर्गत थे। पाणिनि ने कीण्डिन्य का उल्लेख अगस्त्य के साथ किया है। भाष्य के कीण्डिन्य विशेष तिष्ठित नहीं जान पड़ते। वे साठरों के समान सामान्य गोत्र के ही लोग थे। कीण्डिन्यों का मूल पुरुष् कुण्डिन् था और उसके अपत्य कीण्डिन् कहलाते थे। आगिनवैश्य शाखा के लोग आगिनवेश थे। यह भी नेवल सीत्री शाखा थी। भाष्यकार ने तीन वार इनका उल्लेख किया है। अग्निवेश के कल्प और नीण्डिय के श्रीतसूत्र का उल्लेख पुरुषोत्तम-कृत प्रवरमजरी तथा तन्त्रवात्तिक (१-३-११) में भी मिलता है। अ

१. ६-१-१३, वा० ३, पू० ४२।

२. ४-१-७८, पृ० ८०।

३. तित्तिरिवरतन्तुलण्डिकोलाच्छण् ।-४-३-१०२, तथा भा० ४-२-६६, पृ० १९२।

४. यजुर्वेदे तैत्तिरीयशाखा मन्त्रब्राह्मणमिश्रा तत्र सहिता चतुव्यादा सप्तकाण्या चतुश्चत्वारिशत्प्रश्ना।—प्रपंचहृदय।

५. छन्दोग्रहणं च कर्त्तव्यम्। इतरया ह्यतिश्रसङ्गः स्यात्। इहापि प्रसज्यतेतित्तिरिणा, प्रोक्ताः क्लोका इति ।-४-३-१०४, पृ० २४८।

६. ४-२-१०४, बा० १९, पृ० २०९।

७. २-४-७०, वा० १-३, पृ० ५०६।

८. १-१-५६, वा० ३, पृ० ३३६।

९. १-१-४७, वा० १, पृ० २८७।

१०. १-१-२१, बा० ७, पृ० २०३; १-२-३९, बा० १ प्० ५१५ तया ६-१-२३३, या० ३ पृ० २४४।

पय के परिमाण के विषय मे कौण्डिन्य का मत सत्यापाढसूत्र की उज्ज्वला टीका मे मिलता है, जो कौटिल्य के समान ही है। सम्भव है, लिपि-दोब से ही कौटिल्य का कौण्डिन्य हो गया हो।

सम्प्रति कृष्ण यजुर्वेद की काठक (व्होन श्रोडर द्वारा प्रकाशित), कपिष्ठलकठ-सहिता, मैत्रायणी सहिता, तैत्तिरीय सहिता (वेवर द्वारा प्रकाशित सायण भाष्य-सहित) उपलब्ध है। इन चारो का परस्पर निकट सम्बन्ध है। शुक्लयजु की वाजसनेयिसहिता की काण्व और माध्यन्दिन दो शाखाएँ हैं। इनमे बहुत कम अन्तर है।

कठो की चौजालीस उपशाखाएँ बतलाई जाती हैं। ४२ अन्य शाखाएँ यी। कृष्ण यजुर्वेद की इन ८६ शाखाओ तथा शुक्ल यजुर्वेद की पन्द्रह शाखाओ के योग की दृष्टि मे रखकर माध्यकार ने 'एकशतमध्वर्युशाखाः' कहा है।

#### सामवेद

भाष्यकार ने सामवेद को 'सहस्रवर्मा' कहा है। इसमें निष्णात लोग छन्दोग कहलाते थे। पुराणों के अनुसार सामसहिताकार जैमिनि व्यास के तृतीय मुख्य शिष्य थे और उनके पीपियों तथा हिरण्यनाभ नामक दो शिष्य हुए, जिनमें से प्रत्येक ने पाँच-पाँच सी शाखाएँ प्रवित्ति की। यह एक सामान्य विश्वास-मात्र जान पडता है। वैसे किसी भी ग्रन्थ में वारह से विषक विश्वसनीय नाम प्राप्त नहीं होते। भाष्य में निम्नलिखित सामशाखाकारों के नाम मिलते हैं।

कौयुम-कौयुम कुणुमि की शिष्य-परम्परा मे थे। भाष्यकार के काल मे यह शाखा उन्नत अवस्था मे थी। कठो और कलापो के साथ उन्होंने इनकी शाखा और सिहता का उल्लेख अत्यन्त अवस्था मे थी। कठो और कलापो के साथ उन्होंने इनकी शाखा और सिहता का उल्लेख अत्यन्त आदर के साथ किया है और उनके उदय तथा प्रतिष्ठा की चर्चा की है। कालैण्ड के अनुसार कौथुम सिहता की मन्त्र-सख्या १८६९ है। जैमिनीय शाखा की सिहता तथा ब्राह्मण और श्रीतगृह्मसूत्र मिलते है। इनकी सिहता मे गानो की सख्या ३६८१है, जो कौथुमो की (२७२२) सख्या से ६५९ अधिक है। जैमिनि के शिष्य तवल्कार थे। इसिलए, जैमिनीय ब्राह्मण को बहुचा तवल्कार ब्राह्मण भी कह देते हैं। जैमिनि लागिलन् के शिष्य थे और मूल सिहताकार से मिन्न थे। लागिलन् की शाखा के लोग लागल कहलाते थे। जागली के दूसरे शाखाकार शिष्य भारलवी थे। इनका उल्लेख भाष्य मे अन्तेवासी ब्राह्मणो के रूप मे मिलता है। भागवित्त पौर्पिण के शिष्य थे। इनके अपत्य भागवित्तक और शिष्य भागवित्त कहलाते थे। कृत हिरण्यनाम के पुत्र थे।

१. अय कौण्डिन्येन देशस्य पयः प्रमाणमुक्तम्-पञ्चारत्नी रथपयश्चत्वारो हस्तिकपयः ही क्षुत्रपत्तुमनुष्याणाम् ।--२७-४-२४, सत्या० सू० उज्ज्वला टीका।

२. २-४-३, पृ० ४६३।

३. ६-४-१४४, बा० १, पु० ४८३।

४. ४-२-१०४, बा० १९, पू० २०९।

५. ४-१-९०, बा० ३, पू० १०८।

पाणिनि ने इनके जिप्य कार्त्त का' और पताजिल ने कार्त्त का उल्लेख किया है। पुराणों के अनुसार साम-महिताकार कृत के २४ जिप्य थे। रामायण और सात्यमुनि शाखाओं ने उच्चारण-सम्बन्धी कुछ नवीन प्रयोग किये थे। वे 'नुजाते अञ्बस्तृतृते', 'अघ्वयों, अद्विभि. सुतम्' आदि मन्त्रों में अर्च एकार और अर्च ओकार का भी उच्चारण करते थे। यह उनकी अपनी पापंद कृति थी। अन्यत्र लोक और वेद में कहीं अर्च एकार या अर्घ-ओकार का उच्चारण प्रचलित नहीं था।' इनका कोई ग्रन्थ अभी तक उपलब्द नहीं है, किन्तु पतजिल-काल में ये शाखाएँ निक्रय थी। गौतम के घर्ममूत्र उपलब्द है। इनके छःत्रो गौतमीयों का स्मरण भाष्यकार ने पाणिनि और आपक्षिल के साथ किया है। ' उनके समय तक गौतम शिष्य-परम्परा की पैतीस पीडियाँ वीत चूकी थी।

#### अथर्ववेद

पतजिल अयवंवेद की नौ जाखाओं से, परिचित थे, जिनमें मौद और पैप्पलाद सर्वाविक प्रसिद्ध थे। इनका उल्लेख उन्होंने सर्वत्र साय-साथ किया है। मौद और पैप्पलाद-संहिताएँ साथ-साथ गाई और पड़ाई जाती थी; अतः इनमें निकट सम्बन्ध और सादृत्य होना चाहिए। पैप्पलादों की सहिता तो अब प्राप्त है। इनका एक ब्राह्मण भी था। ऋग्वेद-माप्य की अनुक्रमणी में वेकटमावव ने अपना ऐतरेय और आथर्वणों को पैप्पलाद ब्राह्मण वतलाया है। इससे पता चलता है, अथर्वणों में पैप्पलाद जाखा ही प्रमुख थी। इसीलिए भाष्य के भीप्रारम्भ में अथर्ववेद से उद्घृत प्रथम मत्र पैप्पलाद नाहिता के अनुसार ही है। गोषय-ब्राह्मण (१-२९) से इस कथन की पुष्टि होती है। मौदी का कोई ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हे, केवल अथ ग्रथ्य-कारों द्वारा इनका नाम ही उद्घृत मिलता है। इन लोगों के आग्नाय मोदक और पैप्पलादक कहलाने थे भाष्यकार को इन दोनों की सहिताओं का ज्ञान था। उन्होंने छन्द (वेद)की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए र्माद, पैप्पलाद आदि संहिताओं की वर्णानुपूर्वी को अनित्य माना है। "

१. ६-२-६७।

२. ६-४-१४४, बा० १, पु० ४८३।

इन्दोगानां सात्यमुग्निराणायनीया अर्घमेकारमर्वमोकार चाघीयते। सुजाते ए
 अश्वसूनृते अध्वयों जो अद्विभि. सुतम्। पार्षदकृतिरेवा तत्र भवताम्।—वा० २, पृ० ५४।

४. ६-२-३६, वा० १, पृ० २५७।

५. त्रिपञ्चाशद् गीतमम्।--२-४-८४, पृ० ५१५।

६. २-४-३, पृ० ४६३।

७. ऐतरेयकमस्माकं पैप्पलादमयर्वणाम्।--ऋग्० भाष्य ८-१।

८. शलोदेवी रभोष्ट्ये।--आ० १, पृ०१।

९. ४-३-१२०, बा० ११, पु० २५२।

१०. ४-३-१०१, चा० ३, पृ० २४७; ४-१-१, वा० ३, पृ० ८ तथा ४-१-८६, या० १, पृ० ९६।

उन्होंने मौद, पैप्पलाद के अलग-अलग गाये जाने की भी चर्चा की है। इससे दोनो सहिताओं का पृथक् अस्तित्व स्पष्ट है।

शौनक ऋग्वेदीय थे और आथर्वण शाखाकार भी। नैमिषारण्य के सुप्रसिद्ध स्थिवर शौनक ऋग्वेदीय थे। पाणिनि के शौनकादि गण मे, जिसे पतजिल ने उद्घृत किया है, किस वेद के शाखाकार शौनक का उल्लेख है, कहा नही जा सकता। शौनक और पैप्पलाद की सहिताओं में अन्तर है। पैप्पलाद में वीस काण्ड हैं और शौनकीय में अट्ठारह। शौनकीय सिहता-काण्ड, प्रपाठक अनुवाक-सूक्त, मन्त्र, पर्याय, गण और अवसानों में विभक्त है। भाष्यकार ने पैप्पलाद-सिहता को ही प्रमाण कर आगिरस को बीस काण्डवाला वतलाया है। हिंदिन के अनुसार इसके १८ काण्डों में ४४३२ में मन्न है जाजिल और जाजालों का नामाल्लेख-मान भाष्य में मिलता है। भ

अथवंवेद (१०-७-७०) मे अथवंवेद को अथवंिद्धित्स कहा है। आयवंण याज्ञिक ग्रन्थों में उसे भृग्विगरस सज्ञा दी है। भृगु गोत्र आयवंणों का था। भाष्यकार ने भृग्विगरसिका शब्द से भृगुओं और अगिरसों के वीच वैवाहिक सम्वन्य का उल्लेख किया है। 'इस प्रकार, आयवंण और आगिरस परस्पर-सम्वन्यी सिद्ध होते हैं। अथवंणों के आम्नाय का नाम आथवंण था और उसके अध्येता आयवंणिक कहलाते थे। '

अन्य—कुछ ऐसी जाखाओं के नाम भी भाष्य में आये है, जिनका सम्बन्ध किसी वेद-विशेष से स्पष्ट नहीं हैं। इतमें काश्यपी काश्यप-प्रोक्त ग्रन्थों का अध्ययन करनेवाले थे और कौशिकी कंशिक-प्रोक्त ग्रन्थों के अध्येता। भाष्यकार इनके कल्पग्रन्थों से परिचित थे। कश्यप कल्प-सूत्र तो प्रसिद्ध ही है। इनके अतिरिक्त कौड, काकत, भारद्वाज, प्लाक्ष, प्लाक्षायण, व दाक्षायण, तैतिल, शैंखण्ड, सीकरसद्म, शैंलाल और सौपर्व शाखाओं के नाम भाष्य में मिलते हे। शें शैंलाल शिलालि के वश्राच थे। शतप्यव्राह्मण (१५-५-३-३) में ये ग्रज-विधि-

१. २-४-३, पु० ४६३।

२. ४-२-६६, वा० ३, पृ० १९०।

३. विशिनोऽङ्गिरसः।-५-२-३७, इलो० वा० २, पृ० ३७९।

४. ६-४-१४४, बा० १, पु० ४८३।

५. २-४-६२, वा० ८, पृ० ५००।

६. ४-३-१३१, वा० २, पृ० २५५।

७. काश्यपकीशिकप्रहणं च कल्पे नियमार्थं द्रष्टब्यम् । काश्यपकीशिकास्यामेवेनिः कल्पे चेत्तद्विवयो नान्येम्य इति । कयं काश्यपिनः कीशिकिनः इति ।--४-२-६६, वा० ६,पृ० १९१-९२ ।

८. वही

९. १-१-२, वा० १, पृ० १९२।

१०. १-१-९१, बा० ७, पृ० १४४।

११. ६-४-११, बा० १, पू० ४८३।

विषयक नियम के वक्ता वतलाये गये हैं। आपस्तम्ब सूत्र (५-३-७) मे भी इनका उल्लेग है। काशिकाकार ने आर्चायिन् शाखा का उल्लेख किया है, जिसे श्रीभगवद्दत्त ने आर्चामिन् माना है। यह कृष्णयजुष् की शाखा थी। निरुक्त (२-३) में इसका उल्लेख है।

इनमें से प्रत्येक चरण की अपनी विशेषताएँ थी, जिन्हें लक्षण कहते थे। पाणिनि ने जाकल्य आदि चरणों के विशेष लक्षणों के लिए प्रत्यय का विधान किया है। काणिकाकार ने इस प्रसंग में गो आदि के स्वभूत चिह्नों को अक और चरणों आदि के स्वभूत चिह्नों को लक्षण की सज्ञा देते हुए विद लोगों का लक्षण विद्या वतलाया है।

१. सन्वाङ्कलक्षणेष्वध्ययिनामण् (?)। अङ्कलक्षणयोः को विशेष.? लक्ष्य कक्ष्यभूतस्यैव चिह्नभूतं स्वयं या विद्या विदानाम्। अङ्कक्षुत्रु गवादिस्योऽपि गवादीनां एवं न भवति।—४-३-१२७, काशि० शाकलाद, वा० ४-३-१२८।

## अध्याय ३

## साहित्य और साहित्यकार

वर्गीकरण—माष्य मे साहित्य का पाँच भागों मे वर्गीकरण मिलता है—दृष्ट, प्रोक्त, व्याख्यात, उपजात और कृत। दृष्ट साहित्य मन्त्र-द्रेप्टा ऋषियों द्वारा प्रकाशित है। पतजिल दृष्ट साहित्य को नित्य मानते थे। उन्होंने कहा है कि छन्दस् वनाये नहीं जाते। वे अकृत या अपीक्षेय है। ऋचाओं की वर्णानुपूर्वी मे अन्तर हो सकता है। शाखा-भेद से छन्दस् मे वर्ण-भेद होने पर भी मन्त्र, अर्थात् उनमे निहित अर्थ-तत्त्व नित्य है। कठिक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक आदि भेद वर्णानुपूर्वी-भेद से माने जाते है।

## दृष्ट साहित्य

चातुर्वेद्य — दृष्ट साहित्य मे चतुर्वेद या चातुर्वेद्य आते है। कुछ लोग अवर्ष की छोड़कर शेप वेदों को त्रिविद्या कहते थे। भाष्य ने त्रिविद्या को त्र्यवयवक विद्या कहा है और द्वितीय, तृतीया विद्या का पृथक उल्लेख किया है। चातुर्वेद्य और त्रिविद्या के अधीती क्रमश चतुर्वेद और त्रैविद्य कहलाते थे। अथर्वसहिता पाणिनि को अविदित थीं, किन्तु भाष्यकार के समय तक वह समादृत हो चुकी थीं। भाष्यकार को दृष्ट साहित्य का सूक्ष्म परिचय था। भाष्य मे महानाम्नी, सामिघेनी (ऋक्), सामिघेन्य भन्त, चनक, पञ्चदशस्तोम, सप्तदशाक्षर छन्दस्य, ऋक्साम, सामयजुप,

१. निह्च्छदांसि क्रियन्ते। नित्यानिच्छन्दांसि। यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ वर्णानुपूर्वो सा नित्या। तद्मेदाच्चैतद् भवित काठकं कालापकं मौदकं पैप्पलादकिमिति।—४-३-१०१, वा० ३, पृ० २४७।

२. ५-१-१२४, बा० १, पृ० २६४।

३. तिस्रोविद्यास्त्रेविद्य इति । इयवयवका विद्या त्रिविद्या १-४-१-८८, पृ० ९९, तया ४-२-७, पृ० १७० ।

४. ५-१-९४, बा० १, पृ० ३४१।

५. ४-३-१२०, वा० १०, पु० २५२।

६. तैति० सं० ४-७-४ के मंत्र। ५-२-४, वा० २, पृ० ३६७।

७. ५-२-३७, इलो० वा० २, पृ० ३७८।

८. ५-४-३०, बा० २, पु० ४९१।

ब्रह्मसाम, देवच्छन्द, अस्यवामीय, क्यागुभीय (सूनत), तृचसूनत, तृचसाम, गृहपंतिमन्त, अहोरयन्तर साम , स्तम्भीय, गर्दभाण्डीय, अनुकीय (अनुवाक युन्त) सूनत, वसिष्ठ, विश्वामिय (अनुवाक) अवि गव्द आये हैं। इनमें ऋग्वेद के वृहत् तया अहोरयन्तर छन्दी ने सामवेद में रहस्यमयता उत्पन्न कर दी है। तृचसूनत साम के उत्तर्राधिक में तीन तीन ऋचाओं को मिलकर वनाये गये २८७ पद्य हैं। उत्तर्राधिक में ही ८६ पद्य दी-दो ऋचाओं को मिलकर वनाये हुए हैं और १३ में से प्रत्येक में एक ऋचा का है। भाष्यकार ने एक छं छन्द की भी चर्चा की है। अनुवाकों और अध्यायों के नाम उनमें आये हुए शब्द विशेष के धावार पर भी प्रचित्त ये। यथा वैयुन्त, गोपदक आदि। किसी-किसी सूनत या अनुवाक का नाम उसके द्रष्टा ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध हो गया था। कालेय, आग्नेय, औशनस् या अनुवाक को ताम उसके द्रष्टा ऋषि के नाम किल, अग्ने, उगनस् और वामदेव द्वारा दृष्ट होने के कारण थे। यज्ञायज्ञीय साम के वाद गाये जानेवाले उनय सामों का भी उल्लेख भाष्य में हुआ है। इन्हें गानेवाले अवित्यक कहलाते थे। अवित्यकों का आम्नाय औत्थिक्य या उनके द्वारा गाये जानेवाले साम थे। इस प्रकार, साम का पर्यायवाची होने पर भी उन्य शब्द सामविशेप (औत्थिक्य) में ही रूढ था। इसीलिए, अवित्यक विशेष सामण की सज्ञा थी।

आम्नाय---चरणो और जाखाओं के मूळ प्रस्य आम्नाय कहलाते थे। कठ, कलापिन्, मौद और पैप्पलाद शाखाओं के आम्नाय और धर्म काठक, कालापक मौदक और पैप्पलादक थे। '' इसी प्रकार, छन्दोगों, औविथकों, याजिकों, बहु वृचों, नटों और अयर्वणों के अपने-अपने आम्नाय थे,

१. ५-४-७, पु० ५०४।

२. ५-४-१०३, पु० ५०७।

३. ५-२-५९, बा० १, पू० ३९४।

४. ६-१-३९, बा० ५, पृ० ६८।

५. ४-४-९०, पृ० २८६।

६. ८-२-६८, पृ० ३७६।

७. ५-२-६०, बा० १, पृ० ३९६।।

८. ४-३-१३१, वा० १-२, पृ० २५५।

९. ५-२-६१, ६२।

१०. ४-२-७ पु० १६९, १७०।

११. ४-२-९, पू० १७०।

१२. उक्यानीत्युच्यते । कान्युस्थानि ? सामानि । यद्येवं सामगपात्रे अीक्यिक इति प्राप्नोति । नैय दोयः । तादर्थाताच्छन्द्यं भविष्यति । उक्यार्थमुक्यम् । इहोभयान्ययीत अीक्यिक इति । य इदानीं अीक्यिक्यं याज्ञिक्यं वाघीते कर्यं तत्र भवितन्यम् ? अीक्यिकः रगितिक इत्येव भवितन्यम् ।—४-२-६०, पृ० १८६ तथा उक्यशब्दः केषुचिदेव सामसु रूढः । यज्ञा यज्ञीयात्परेण यानि गीर्यन्ते।——वही, का० ।

१३. ४-३-१२०, वा० ११, पृ० ५२।

जो क्रमश छान्दोग्य, अीक्थिक्य, याज्ञिक्य, वाह् तृच्य, नाट्य और आथर्वण कहे जाते थे। भाष्य-कार ने आम्नायो को अन्यभाव्य (भिन्न) कहा है, क्योंकि उनकी वर्णानुरूपी, स्वर, देश तथा काल नियत रहता है। उदाहरणार्थ, अस्यवामीय सुक्त मे अस्यवाम शब्द का स्वर और वर्णानुपूर्वी निश्चित है। आम्नाय पढने का स्थान भी निश्चित है, क्योंकि वह चौरास्ते पर या स्मशान मे नहीं पढा जाता। उसका समय भी नियत है। चतुर्दशी और अमावास्या को आम्नाय का पठन वजित है। आम्नाय शब्द का प्रयोग सामान्यतया वेद के लिए होता था।

ऋषि—वेदों को ऋषि भी कहते थे। "सम्भवत वेदों को यह नाम कर्ता (ऋषि) से तादात्म्य सूचित करने के लिए दिया गया था। भाष्य में एक अश उद्वृत है, जिससे ऋषियों के प्राचीन और नवीन दो वगों का पता चलता है। भाष्यकार ने इन्हें प्रत्यक्षवर्मा, परापरज्ञ, विदित्तविदितव्य और अधिगतयाथातथ्य कहा है। यह परिभाषा निरुक्त की प्रतिघ्वनिमात्र है। जिस्कत के अनुसार अनृषि और अतपस्वी को वेद का प्रत्यक्ष नहीं होता। भाष्यकार ने तपस् द्वारा ही विद्वामित्र को ऋषित्व की प्राप्त वतलाई है। तप के बल से वे स्वय ऋषि वने और तप की शक्ति से ही उन्होंने अपने पिता गांधि और पितामह कुशिक को ऋषि बनाया था। अद्वासी सहस्र ऊर्ध्वरेतस् ऋषि हुए है, जिनमे अगस्त्यादि आठ ने सन्तानोत्पत्ति स्वीकार की थी। भाष्य मे यर्वाण, तर्वाण, प्रस्कण्य, हरिश्चन्द्र, नारद, पर्वत, एष्ठेविड, औशिज, भृगु-अत्रि, कक्षीवान् कण्व, जातसेन, परीचि, दक्ष, विस्त्व, वृहस्पित, कश्यप, च्यवन, नामदेव आदि नाम मिलते है। नारद का उल्लेख अथर्ववेद मे वशाधेनु के मास के खाद्याखादात्व-विवेचन के प्रसग

१. ४-३-१२९ तथा ४-३-१३१, वा० १. प्० २५४।

२. आचारे पुनर्ऋषिनियम वेदयते ।-आ० १, वा० ७, पू० २२ ।

३. अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ऋग् ।-१-१-१।

४. आ० १, बा० ९, पु० २४।

५. साक्षात् कृतवर्माणि ऋषयः।-निरुक्त, १-२०।

६. ब्रह्मेषु प्रत्यक्षमस्त्रमनृषेरतपसो वा।-नि स्त१३-१२।

७ विश्वामित्रस्तपस्तेपेनानृषिः स्यामिति । तत्र भवानृषिः सम्पन्नः । सपुनरतपस्तेपे नानृषेः पुत्रः स्यामिति । तत्र भवान् गाविरप्यृषिःसम्पन्नः । सपुनस्तपस्तेपे नानृषेः पौत्रः स्यामिति । तत्रभवान् कृशिकोऽप्यृषिः सम्पन्नः ।-४।१।१०४, प्० १३३ ।

८. अब्दाञीतिः सहस्त्राण्यूर्ध्वरेतसमृवीणां बसूवस्तत्रागस्त्याष्टमैऋंषिभिः प्रजनोऽ-म्युपगतः।-४-१-७९, बा० ३, पृ० ८८।

९. आ० १, वा० ९, पृ० २४।

१०. ६-१-१५३।

११. ८-१-१५, पू० ३७८।

१२. ४-१-१२०, पु० १४१।

१३. ६-१-३७ वा०, ७, पृ० ६८।

१४. ४-१-११४, पु० १३७।

मे हुआ है। ऐतरेय़ ब्राह्मण मे नारद और पर्वन आवष्ट्य और युवाउपैपि के पट्टामिपेककर्ता और हरिज्चन्द्र को अञ्चमेध याग के परामर्शदाता कहे गये हैं।

ऋषि सहिता और कल्प दोनो प्रकार के साहित्य के प्रणेता थे। पाणिन ने भी बाह्यण और कल्प के प्रणेता काज्यप और कौजिक को ऋषि कहा है। पतजिल ने 'यवमतीभिरिद्भर्ष प्रोलित' इस कल्प-वचन को ऋषि-कृत माना है। पुराणो मे ऋषि-पुत्रो की सजा ऋषिक है। भाष्य में भी ऋषिकों का उल्लेख हैं। इनकी कृति आपंक कहलाती थी। प्राचीन ग्रन्थों में ऋषिक और ऋषाक दोनों भव्दों का व्यवहार मिलता है। पुराणों के ऋषिकों में भरद्वाज, भरद्वत्, वाजश्रवस् और परागर नाम भाष्य में आये हैं। पुराणों के अनुसार भृगुकुल में जन्नीस ऋषि हुए हैं, जिनमें भृगु, दघ्यङ, और्व, जमदिन, विद, वैन्य, दिवोदास, वाध्यद्व, और शौनक से भाष्यकार परिचित थे। इनमें भृगु, दघ्यड और शौनक ही आयर्षण हैं। आगरस्-कुल से ३३ ऋषियों में भरद्वाज, गर्ग, अम्बरीप, अजमीड, किप, पृषद्व, कण्व, मुद्गल, गरद्वान्, आयास्य, वामदेव, कक्षीवान्, छह काञ्यपों में कच्यप, नैयुव और रैम्य, छह आत्रेयों में अत्रि, गविष्ठा, पूर्वीतिथि एव सात वासिष्ठों में विद्युत, परागर, कुण्डिन् तथ। तेरह कौजिकों में विश्विम, कत और लीर लीरित का उल्लेख भाष्य में मिलता है।

# प्रोक्त साहित्य

बाह्मण और कल्य—ऋषि-दृष्ट ग्रन्थों की विभिन्न शाखीय नहिताएँ तथा उनके अगनून ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थ प्रोक्त साहित्य के अन्तर्गत हैं। यह प्रवचनकार आचायों की अपनी कृति नहीं, अपितु सहिताओं का प्रवचन-रूप साहित्य है। भाष्यकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी के द्वारा प्रोक्त साहित्य उसका कृत नहीं होता। उदाहरणार्थ, मायुरी वृत्ति मायुर द्वारा इन नहीं, प्रोक्त हे। भाष्य मायुरी वृत्ति कीन-सी थीं, स्पष्ट नहीं है। प्रोक्त साहित्य में तैतिराय, वाग्नत्तवीय, खाण्डिकीय और औद्धीय सहिताएँ काञ्यप और कौशिक के कल्प, कलापी, वैशम्पायन तथा उसके अन्तेवासियों (हरिद्ध, छगलि, तुम्बुर, उल्लुप, खाडायन और कठ) के ग्रन्थ भाष्यकार को जात थे। इनके अतिरिक्त, याजवल्क्य, मुलभ, भारूलव, शाट्यायन और ऐतरेय के ब्राह्मण,

१. ५-२-९४, वा० ३, पृ० ४१०।

२. ४-२-१०४, बा० २८, पृ० २४३।

३. ऋषिपुत्रान्षीकास्तु गर्भोताञ्चाञ्चि०।

४. ४-१-१०२ तया ४-१-११७।

५. ४-२-६४, पृ० १८८।

६. ४-३-१०१, वा० ३, पृ० २४७।

७. ४-३-१०२।

८. ४-२-६६, वा० ६, पृ० १९१।

९. ४-३-१०४, वा०१-३, पृ० २४८ तया का०।

१०. ४-३-१०५, वा० १, पृ० २४२।

पैंड्नी, अरुणपराजी, जानुरीप, पाराशर और कल्प, शौनकादिको (शौनक, वाजसनेय, शार्ड्नरव सागन्व, शास्पेय, सास्पेय, स्कन्च, स्कन्द, तवल्कार, रज्जुकण्ठ, रज्जुमार, कठशाख, कशाय, पुरुषांस, अश्वपेय) के ब्राह्मण, कल्प और सहिताएँ, कठों और चरकों की सहिताएँ, कलापी और छगली के ग्रन्थ, पाराश्य और कमंन्द के मिस्नुसूत्र एव शिलालिन् और कृशाश्व के नटसूत्र पत्जलि के समय में विद्यमान थे। इनमें से पैंड्य्य मत का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण के दर्श-पार्णमास इष्टि के विवेचन-प्रसग में मिलता है। ऐतरेय के सुप्रसिद्ध शुन.शेप, शुन पुच्छ और शुनालापूल का उल्लेख भी इस बात का सूचक है कि भाष्यकार ऐतरेय ब्राह्मण से मली माँति परिचित थे। कौशिककल्प सम्भवत साथवंण कौशिकसूत्र है। सूत्र १-२-६४ में जिन शयुवाकों का उल्लेख है, वे आश्वलायन श्रीतसूत्र (७-११) में मिलते हैं।

कौड , काकत, भीद और पैप्पलाद ब्राह्मण तथा तौम्बुरव, भाल्लव, कालापक, आरुण, शाट्यायन, गार्गक, वात्सक काण्व और ब्राह्मण-ग्रन्थो या कल्पसूत्रो का भी प्रचार पत्जिल-काल में रहा जान पडता है। 'वेद, तन्त्र, वात्तिक, सग्रह और कल्प इन विभागों की चर्चा महाभाष्य मे है। इनके अध्येताओं के नाम के साथ सर्ववेद, सर्वतन्त्र, सवात्तिक, ससग्रहपञ्चकल्प, द्वितन्त्र आदि विशेषण लगाये जाते थे। ' काशिकाकार ने उपर्युक्त ब्राह्मणों से भाल्लव, शाट्यायन और ऐतरेय को तथा कल्पों में पैङ्गी और अरुणपराजी को अति प्राचीन माना है। ' '

इस समय शतपयब्राह्मण का प्रचार अत्यिक जान पडता है। " षिष्टिपय, जिसका उल्लेख माण्य में शतपय के साथ ही हुआ है, इसी का एक माग है। शतपय ब्राह्मण के पचदशपय, पिट्पथ, अशीतिपय आदि खण्ड थे। शतपय की गणना पथादिगण (५-३-१००) में भी है। पिट्पय इसका नवम काण्ड-पर्यन्त भाग है। अगिनचयन इसके अन्तर्गत है। इसमें युजुर्वेद के प्रथम अट्ठारह अध्यायों के सब मत्रों की व्याख्या आ गई है। 'अव्यय विभिन्त' (२-१-६) सूत्र की व्याख्या में काशिकादि ग्रन्थों का 'अगिनग्रन्थपर्यन्तमधीते सागन' यह उदाहरण भी पिट्टथ

१. वही, का०।

२. ४-१-१९, बा० २, पृ० ४४ तया ४-२-६०, पृ० १८६।

३. ४-२-१०६।

<sup>8. 8-3-8001</sup> 

<sup>4. 8-3-806, 8081</sup> 

६. ४-३-११०, १११।

७. ऐत० सा०, ७-११।

८ ऐत० ७-१७, १८ तया ६-३-२१, बा० ४, बृ० ३०७।

९. ४-२-६६, पृ० १९१, १९२।

१०. ४-२-१०४, वा० १९, पृ० २०९।

११. ४-२-६०, पृ० १८७।

१२. ४–३–१०५, वा० १, पृ० २४२।

१३. ४-२-६०, पृ० १८८।

के विशेष प्रचार का परिचायक है। सूत्र १-२-३७ के भाष्य में जिस सुब्रह्मण्या निगद की चर्ची है, वह भी शतपय में उपलब्ध होता है। सुब्रह्मण्या का व्याख्यान पड्विश्वाह्मण (१-१-८ से १-२ के अन्त तक) में मिलता है। शतपथ ही याज्ञबल्क्य ब्राह्मण हैं और यही शीनकादिगण (४-३-१०६) का वाजसनेय ब्राह्मण है। सूत्र ५-१-६२ में त्रैश और चत्वारिश ब्राह्मणों का उल्लेख है। इनमें चालीस अध्याय का ऐतरेय ही चत्वारिश ब्राह्मण है और त्रैश, सम्भवतः इसके प्रथम तीस अध्याय। पड्गुशिष्य (पृ०२) ने ऐतरेय वृत्ति के प्रारम्भ में ही उसे चत्वारिश कहा है। युधिष्ठिर मीमासक के अनुसार पंचिवश के पच्चीस प्रपाठक, पड्विश के पाँच, मत्र-ब्राह्मण के दो और छान्दोग्य उपनिपद के क्षाठ प्रपाठकों को मिलाकर चालीस अध्याय का एक ही ब्राह्मण वर्त्तमान था। त्रेश ब्राह्मण में पचिवश और पड्विश को मिलाकर तीस अध्याय सम्मिलत थे।

अनुन्नाह्मण या न्नाह्मण-सदृश प्रन्थ सम्भवत आरण्यकों के वीवक है। ये न्नाह्मण-प्रन्यानुसारी तया कर्मकाण्ड और न्नह्मकाण्ड दोनों के मिश्रण है। सम्भवं है, ये विशिष्ट ग्रन्य हो। भाष्यकार ने आरण्यक अध्याय का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि उनके समय मे आरण्यक भाग पृथक् उपलब्ब था। उपनिषद् पाणिनि-काल मे ही प्रचलित थे। अस्तावि गण (४-३-७३) मे उसका उल्लेख है। ४-३-१२ सूत्र मे जिस छान्दोग्य आम्नाय की चर्चा है, उसी का छान्दोग्य उपनिषद् भी है। अनुन्नाह्मणों के संमान उक्यादि गण (४-२-६०) मे अनुकल्प शब्द भी आया है। सम्भव है, ये यज्ञपद्धित पर लिखे गये ग्रन्थ हों।

ब्राह्मणों मे कुछ प्राचीन और कुछ अविचान माने जाते थे। पुराणों मे भाल्लव, शाद्यायन और ऐतरेय तया अविचीनों मे याजवल्क्य (शतपथ) और सीलभ नाम भाष्यकार ने वतलाये है। कार्शिका ने ताण्डव को प्राचीन माना है और सीलभ को नवीन। सुलभा का उल्लेख महाभारत के शान्तिपर्व में जनक के साथ ब्रह्मविद्या-विध्यक सवाद के प्रसग में हुआ है। आश्वलयनादि गृह् यसूत्रों के ऋषितर्पण में भी सुलभा नाम आया है। काश्विकाकार ने अरुणपराज, पैंग और आज्मरय को भी अविचीन वतलाया है। वार्त्तिककार ने याजवल्क्य को भी प्राचीन माना है। सम्भवत पुराण-प्रोक्त (४-३-१०५) का अर्थ उन्होंने पाणिनि से पूर्ववर्त्ती समझा है। ये ग्रन्थकार सवके मत से प्राचीन नहीं थे। इसीलिए, वार्त्तिक को अपने कथन की पुष्टि में (तुर्यकालत्वात्) कहना पडा। पाणिनि की दृष्टि में तो निश्चय ही ये प्राचीन नहीं थे। काशिकाकार ने भी इस सूत्र की व्याख्या में कहा है कि आख्यानों में यह वार्त्ती आति है कि याजवल्क्यादि अचिरकालीन है। काशिका ने आज्मरथ की भी अर्वाचीनों में गणना की है।

उक्यादिगण (४-3-६०) मे लोकायत, न्याय, न्यास, निमित्त, पुनस्वत, निस्ति,

१. संस्कृत व्याकरण-जास्त्र का इतिहास, पू० १७५।

२. ४-२-६२, पृ० १८८।

३ ४-२-१२९, पृ० २१६।

<sup>8. 2-8-091</sup> 

५. व्यारयायते ज्नेनेति व्यारयानम् ।--४-३-६६ काशि०।

यज्ञचर्चा, वर्म, कमेतर, श्लक्ष्ण, पद, कम, सवात, वृत्ति, सग्रह, गुणागुण, आयुर्वेद, द्विपदी, (ज्यौ-तिपविवयक) अनुपद, अनुकल्प, और अनुगुण इन विषयो का समावेज है। भाष्य के समय मे इनमे से किस विषय के कौन-कौन-से ग्रन्थ विद्यमान थे, यह पता नहीं है, यद्यपि इन विषयों मे अधिकाश का उल्लेख भाष्य मे हुआ है।

## व्याख्यात साहित्यं

व्याख्यान प्रोक्त ग्रन्थों की व्यवस्था के रूप में थे। निरुक्त, व्याकरण आदि के व्याख्या-परक ग्रन्थ इसी श्रेणी के हैं। वे श्रोट्ठ ग्रन्थ या विषय, जिनके लिए व्याख्यान-ग्रन्थों की आवश्यकता होती थी, व्याख्यातव्य कहलाते थे। सामान्य विषयों पर भी व्याख्यान-ग्रन्थ उपलब्ध थे। उदाहरणार्थ, पाटलिपुत्र के प्राकार, प्रासाद आदि का विस्तरश वर्णन सुकोसला नामक व्याख्यानी (पुस्तिका) मेदियागयाथा। फिर भी. उसे व्याख्यान-ग्रन्थ नहीं माना जाताथा। अवयवश आख्यान को व्याख्यान मानते हुए भी भाष्यकार ने प्रमृतसर गतिवाले व्याख्यान-ग्रन्थों को ही इस श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि लोक-व्यवहार मे ऐसा तो सुना जाता है कि निरुक्त की व्याख्या की जा रही है या व्याकरण की व्याख्या की जा रही है। पाटलिपुत्र की व्याख्या की जा रही है, ऐसा कोई नहीं कहता। अत, शब्द-ग्रन्थों को ही 'व्याख्यान' कहना उचित है।' व्याकरण के विषय में उन्होंने उदाहरण, प्रत्युदाहरण और आवश्यकतानुसार वाक्यों को उपर से जोडना इन सबको सयुक्त रूप से व्याख्यान माना है।'

व्याख्यान-प्रन्थों मे बहुत-सा याज्ञिक साहित्य भी विद्यमान था, जिसका अध्येता याज्ञिक कहलाता था। इस साहित्य को ऋतु-प्रन्थ मी कहते थे। इसमें, अग्निष्टोमिक, राजसूयिक, वाजपेयिक, नावयिक, पाकयिकिक, पाञ्चीदिनिक, साप्तीदिनिक व्याख्यान-कल्पों का उल्लेख भाष्य कार ने किया है। पुरोडाञ के सस्कार का निरूपण करनेवाले पुरोडाञिक ग्रन्थों तथा पुरोडाञ्च सम्बन्धी मत्रों की व्याख्या करनेवाले व्याख्यान-ग्रन्थ पीरोडाञ्चिक कहलातेथे। यह अन्तर पाणिनि के समय मे हो स्पष्ट था। इसी प्रकार छन्दस्, इष्टि, पण्, ब्राह्मण, ऋक्, अध्वर, पुरश्चरण, नाम

१. व्याख्यायतेऽनेनेति व्याख्यानम् ।--४-३-६६ काज्ञि०।

२. व्याख्यानार्यमिष व्याख्यातव्य नाम्नो ग्रहण क्रियते। इह माभूत्याटलिपुत्रस्य व्याख्यानी सुकोसलेति। वविचत् काचित् प्रमृततरागितर्भविति। शब्दग्रन्थेषु च ह्येवा प्रमृततरा गितर्भविति। नि वर्त व्याख्यायते, व्याकरण व्याख्याय तेन किवचदाह पाटलिपुत्रं व्याख्यायते इति।——४-३-६६, वा० ४, पृ० २३९।

३. जदाहरणं प्रत्युदाहरणं वानयस्याध्याहार इत्येतत् समुदितं व्याख्यानं भवति।— आ० १, वा० १४, पू० २८।

४. ४-२-६०, पू० १८६।

५. ४-३-६६, बा० ६, पू० २४०।

६. ४- -- ७० त्या का०।

और जास्यात-सम्बन्नी व्याख्यान-प्रन्थ पतंजिल से बहुत पहले वन चुके थे। गामिक, जाख्यातिक और नामाख्यातिक प्रन्थों को सौप, तैंड भी कहते थे। कृत-सम्बन्धी कार्तप्रत्य भी स्वतन्त्र रूप से लिखे गये थे। विस्तिष्ठिक अध्याय और वैश्वामित्रिक अध्याय मे इन ऋषियों के मत्रों के ध्याख्यान थे। ऋगयनादि गण में उल्लिखित विषयों का विस्तार बहुत अधिक है। इससे पता चलता है कि पतजिल के समय मे ऋगयन, पदव्याख्यान, छन्दोनाम, छन्दोभापा, छन्दोविचिति, न्याय, पुनरुक्त, व्याकरण, निगम, वस्तुविद्या, अगविद्या, क्षत्रविद्या, उत्पाद, उत्पात, सवत्सर, मृह्त्तं, निमित्त, उपनिषद् और जिल्ला-सम्बन्धी साहित्य प्रचुर मात्रा मे विद्यमान था। भाष्य मे ऐष्टिक, पागुक, चातुर्होतृक, ब्राह्मणिक, आर्चिक, आर्गयन, वास्तुविद्य साहित्य की चर्चा है।

### उपज्ञात साहित्य

लोक मे विद्यमान विषय को विना किसी से पढ़े, सीखे या उपदेश प्राप्त किये स्वयं विश्लेषित कर वैज्ञानिक विवि से 'उपनिवद्ध' करना उपज्ञा का काम माना जाता था और इस प्रकार उपनिवद्ध किये गये प्रत्य उपज्ञात श्रेणी के माने जाते थे। इन प्रत्यों मे सामान्य विषय तो लोकानुसारो होते थे, किन्तु कुछ अंश कर्त्ता की स्वोपज्ञा से प्रसूत होते थे। इनमे आपिशलिक व्याकरण हुप्करण, काशकृत्स्न का गुरुलाघव और पाणिनि का अकालकत्व उनकी उपज्ञा की देन था! उपज्ञात ग्रन्थों के कर्ताओं मे काशकान ने व्याहि का भी नाम गिनाया है।

# कृत साहित्य

कृत मौलिक रचनाएँ थो। अवैदिक साहित्य, यथा वररुचि के क्लोक हैकुपाद और मैकुराट की रचनाएँ इनके अन्तर्गत हैं। तितिरि के क्लोक मौलिक होने पर भी प्रोक्त साहित्य के अन्तर्गत थे, कृत नहीं। रै

ग्रन्थों के नामकरण—ब्राह्मणों या संहिताओं के नाम उनके प्रवचनकारों के नाम पर प्रचलित नहीं थे। जिस प्रकार, पाणिनि से उपजात व्याकरण पाणिनीय कहलाता था और वरस्वि से कृत ब्लोक वारस्म, उसी प्रकार काश्यप या कौशिक के बनाये ब्राह्मण काव्यपीय या कौशिकीय

१. ६-३-७१ तया ४-३-७२, पृ० २४१।

<sup>₹.</sup> ४-3-E७1

<sup>3. 8-3-591</sup> 

<sup>8 8-3-63</sup> B

५. विनोपदेशं ज्ञातमुपज्ञातं-स्वयमभिनिबद्धम्।

६. ६-२-१४ काशिका।

७. उत्पादिनं कृतन्, विद्यमानमेव ज्ञातमुपज्ञातमित्यनयोविशेषः।—४-३-११६ काशिः।

८. ४-३-१६६ का०।

९. ४-२-६६, वा० ६, पू० १९१ तया ४-३-१०४, वा० ३, पू० २४८।

नहीं कहे जाते थे। इन ग्रन्थों के नाम जनके प्रवचनकारों के शिष्यों के सन्दर्भ में ही प्रचलित थे। काश्यिष्त् या कौशिकित् छात्र वे कहलाते थे, जो काश्यप या कौशिक से प्रोनंत ग्रन्थों का अध्ययन करते थे। इन छात्रों के नामों से ही काश्यप ब्राह्मणों या कौशिक ब्राह्मणों का अनुमान होता था। इससे स्पष्ट है कि प्रोनंत ग्रन्थ लिपिबद्ध नहीं थे। वे गुरुओं द्वारा मौजिक रूप से पढ़ाये जाते थे और शिष्य-परम्पराद्वारा जीवित रखें जाते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि 'पाणिनीय श्रेष्ठ और वडी रचना है, यह वाक्यठींक है, किन्तु कठ श्रेष्ठ रचना है' यह प्रयोग ठींक नहीं है। अपेक्षाकृत नवींन ब्राह्मणों के लिए स्वतन्त्र शब्द थे। जैसे याज्ञवल्क्य ब्राह्मण या सौलभ ब्राह्मण। ये प्रारम्भ से ही लिपिबद्ध रहे होंगे। प्राचीन ब्राह्मण वाद में लिपिबद्ध किये गये जान पड़ते है। '

कृत प्रन्यों के नाम उनके वर्ण्य विषय के अनुसार रखे जाते थे। आख्यायिकाओं के नाम उसके नायक या नायिका के अनुसार होते थे। भाष्यकार के समय मे वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भैंमरयी की आख्यायिकाएँ विद्यमान थी। शश्चित्रकृत्वीय, यमसमीय, ज्येनकपोतीय, इन्द्रजननीय, देवासुरी, रक्षोऽसुरी नामक कृतियाँ भी इस समय प्रचलित थी। अख्यानों मे प्रयुक्त यवकीत प्रियमु और ययाति के नाम भाष्य मे मिलते है।

विभिन्न विषय—यदि हम विषय की दृष्टि से देखें, तो भी पतजलिन काल के साहित्य की दृष्टि से वहुत समृद्ध जान पडता है। वेदागों में कल्प-साहित्य का परिमाण बहुत अधिक था। याजिक्य ग्रन्थ तथा उनके व्याख्यानों की संख्या भी बहुत अधिक थी, यह वात ऊपर कही जा चुकी है। इनके अतिरिक्त व्याकरण तथा उससे सम्बद्ध विषयों तथा जिक्षा और निरुक्त पर पर्याप्त कार्य हो चुका था।

शिक्षा—पाणिनि के कमादिगण में शिक्षा भी सिम्मिलित है। शिक्षा वर्णों के स्थान-प्रयत्त-दर्शक प्रत्य है। पाणिनि ने आपश्चित का वार-वार उल्लेख किया है। उनकी शिक्षा आज भी उपलब्ध है। पाणिनीय शिक्षा का प्रचार पतजिल के समय में भी रहा ही होगा। काशिका ने शौनकीय शिक्षा का उल्लेख किया है। भाष्यकार ने स्वर-दोष-निरूपण करते हुए सवृक्त कल, ब्मात, एणी कृत, अम्बूकृत, अर्वक, प्रस्त, निरस्त, प्रगीत, उपगीत, क्ष्विण्ण, रोमश आदि दोषों का उल्लेख किया है। किसी आचार्य के मत से अवलम्बित, निर्हत, निकम्पित, सन्दर्ट, द्रुत और विकीण भी स्वर-दोष है। इनके अतिरिक्त शेप स्वर-दोष दोगों आचार्यों के मत मे सामान्य है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा-आस्त्र की अपनी सर्वमान्य पारिभाषिक शब्दावली थी। भाष्य द्वारा उद्घृत दो कारिकाएँ शिक्षा-ग्रन्थों की स्थित की सूचक है। सात्यमुग्नि और राणायनीय शाखाओं की अर्ब एकार और अर्ब ओकारविषयक शोव भी इस दिशा में प्रवर्त्तमान प्रयत्न-परम्परा की ओर सकेत करती है। भाष्यकार ने इसे पार्षद कृति कहा है। अन्यत्र लोक या वेद में, कहीं भी अर्घ

१. ४-२-६६, वा० १-२, पृ० १८९, १९०।

२. ४-३-८७, पू० २४३।

३. ४-३-८८, वा० १, पृ० २४४।

<sup>8. 8-3-8061</sup> 

५. आ० १, वा० १८, पृ० १९-२०।

एकारौकार नहीं बोले जाते थे। यर्वाप, तर्वाप ऋषियों के उच्चारण-दोय-जन्य उज्हास की महाभाट्यीय उल्लेख भी शिक्षा-प्रत्यों के व्यापक प्रभाव का परिचायक है। जिला का सर्वप्रयम नाम-निर्देश तैत्तिरीय उपनिषद् में मिलता है। उत्तमें जिल्ला के छह लंग माने हैं—ज्ञाल, एक प्रधात, पर-प्रमाप या शब्दावयव एवं उसपर आघात, उच्चारण, स्वर-मापुर्य और जव्दमनिष्ध। विश्वा का प्रारम्भ पर-पाठ के, जिसमें सिव्य और परजात पर विचार किया गया या, मानन चाहिए। भाष्यकार ने पर-पाठ की तुलना में व्याकरण को सिवक प्रमाप माना और कहा है कि व्याकरण के सुत्र परकारों के अनुसार नहीं हो सकते। परकारों को व्यावस्त्य के नियमें का अनुकरण करना चाहिए। जिल्ला-सेत्र की खोजों के तीन शुभ परिपाम पत्रजिल के समय तक स्वष्ट हो चुके थे। १. अक्षर-समम्माय की वैज्ञानिक पूर्णता, २. उदात्तादिस्वर, इ. स्यावकरणान्प्रदान के जास्त्रीय सिद्धान्त। भाष्यकार ने इन तीनों पर विचार भी किया है। कि

निरुक्त—निरुक्त के व्याख्यान की चर्चा भाष्य में प्रत्यक्ष मिलती है। यास्त के निरुक्त की तो पर्तंजिल ने कई बार ज्यो-का-त्यों और कही-कहीं थोड़े-से सव्य-मेद से उद्वृत भी निया है। यस्त गोत्र का, जिसके छात्र यास्त कहलाते थे, उल्लेख तो पाणिनि ने ही किया है। भाष्य में नैपम और नैरुक्त सम्प्रदायों का भी वर्णन है। निरुक्त अनेक थे। दुर्गाचार्य की निरुक्त-वृत्ति में निरुक्त को चौदह भेदवाला बतलाया है। स्वयं यास्क (१२-१२) ने प्राचीन नैरुक्तो का स्मरण किया है। इनमे गार्य्य, गालव और साकटायन का उल्लेख माष्य में भी है। यास्क के अतिरिक्त सन्य किसी निरुक्त का नाम भाष्य में प्राप्त नहीं है।

व्याकरण—व्याकरण का प्रारम्भ प्रातिशाल्यों से हुआ था। माप्यकार के मम्मुल ऋक्, अथर्व, वाजसनेय और तैतिरीय प्रातिशाल्य थे। इस दिशा में सर्वप्रयम कार्य शांतकों में किया। अथर्व प्रातिशाल्य भी इन्हीं का है। वाजसनेय के क्तां कात्यायन का भी उल्लेष भाष्य में है। ये सब वैदिक चरणों के व्याकरण-प्रन्य हैं। ऋगयनादि गण परिगणित उन्दों-

१. का० २, पु० ५४।

२. तैत्ति० उप० १-२।

३. लक्षणेन पदकारा अनुवस्याः। पदकारैनामलक्षणमनुवस्यम्। ययालक्षणं पद-कर्त्तव्यम्।--३-१-१०९, पृ० १८६।

४. ८-४-६८, पृ० ५००।

५. तुलना कीजिए—चत्वारि शृङ्का (ऋग्० ४-५८-३); चत्वारि वास्परिमिता पदानि (ऋग्० १-१६४-४५); उतस्वः पद्मयत्रददर्श (ऋग्० १०-७१-४) तया सक्नुमिव नितदना (१०-४-२); इन पद्मपत्राह्मिक में व्याख्यात मन्त्रों की।—निरुक्त १३-७-१; १३-१-९, १-१९ तया ४-९ में व्याख्या तया इनपर सायण भाष्य। तथा शवितर्गतिकर्मा।—पद्मपत्राह्मिक की निरुक्त २-२ में तथा अवापि भाषिकेच्यो घातुम्यो नैगमा कृता भाष्यन्ते।—भाष्य ७-१-९६ की निरुक्त २-२ से।

६. २-४-६३।

७. ३-३-१, इलो० बा० २, पृ० २८४।

भाषा का अर्य प्रातिशाख्य ही है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२४-५) के माहिषेय भाष्य में यह वात स्पप्ट की गई है।

लौकिक वैयाकरणों में पाणिनि-पूर्व वैयाकरणों के अतिरिक्त पौष्करसादि का नाम एक वात्तिक में आया है। पूष्करसत शब्द गणपाठों में कई बार मिलतों है। भाष्य में काशकृत्स्न एव आपिगलि के ग्रन्थों का वार-वार उल्लेख है, उनका अध्ययन करनेवाली स्त्रियों के लिए कागर्क्सनी बौर आपिशली के विशेषणो काप्रयोग है। रे उन्हें काशकृत्सन से प्रोक्त मीमांसा की जानकारी थी। किन्त, काशिकाकार ने तीन अध्यायों के काशकृत्स्त-व्याकरण का अनेक बार नाम लिया है। शाकटायन का व्याकरण अति प्रसिद्ध था। प्रातिशाख्यो और निष्क मे वे वैयाकरणो के पिता कहे गये हैं। यास्क मे जिन पाणिनि-पूर्ववर्त्ती नवीन वैयाकरणो के नाम गिनाये है, उनमे शाकटायन, गार्ग्य और ज्ञाकल्य प्रमुख है। ज्ञाकटायन वडे एकाग्र चिन्तक थे। रथमार्ग पर बैठे हुए भी इतने व्यानस्य हो जाते ये कि उन्हे सामने से गजरनेवाले रथ-समृह का पता नहीं चलता था। निरुक्तकार और पतजिल दोनो ने शाकटायन का मत अत्यन्त आदरपूर्वक अपने ग्रन्थो मे उदघत किया है। उनका यह मत कि सज्ञा शब्द घातूज है, आगे चलकर सिद्धान्त मान लिया गया। काशिकाकार के मत से सारे वैयाकरण शाकटायन के अनवर्त्ती हैं। व्याघ्रपद के दशक व्याकरण से भी भाष्यकार परिचित थे या नहीं, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। उनके मत की उन्होंने चर्चा नहीं की है। आपिशल पाणिनीय व्याडीय गीतमीय का साथ उल्लेख मिलने से यह अनुमान होता है कि व्याबि और गीतम भी वैयाकरण थे। गौतम की तिरपनवी पीढी भाष्यकार के समय मे थी, किन्तु पीढी यह वैयाकरण गीतम की ही थी, और यदि थी, तो इन तिरपन मे व्याकरणकार कीन था, कहा नहीं जा सकता। फिर भी, गीतमीय व्याकरण उनके समय मे विद्यमान अवस्य था। स्वय महाभाष्य मे भी अनेक आचार्यों का उल्लेख मिलता है। ये आचार्य व्याकरण मे किसी-न-किसी विशिष्ट रिद्धान्त के प्रवर्त्तक थे। इनका उल्लेख प्रातिशाख्यों में भी मिलता है। उदा-हरणार्थ, आग्निवेश्य (तैत्ति • प्राति • ९-४, मैत्रा • प्राति • ९-४), इन्द्र (ऋक्तन्त्र १-४), औदव्रजि (ऋनतन्त्र २-६-१०), काल्यायन (वाज० प्राति० ८-५३), काण्व (वाज० प्राति० १-१२३, १४९), काञ्यप (वाज० प्रा० ४-५, ८-५०), कौण्डिन्य (तैत्ति० प्राति० ५-३८, १८-३), गार्ग्य (ऋक् प्राति० १-१५, ६-३६), गीतम (तैत्ति० प्रा० ५-३८, मैत्रा० प्रा० ५-४०), जातुकर्ण्य (बाज प्राव ४-१२५, १६०), पौष्करसादि (तैत्ति प्राव ५-३७, ३८, १३-१६), पाणिनि (लवु ऋक्तन्त्र), प्लाक्षि (तैत्ति० प्रा० ९-६, १४-११), प्लाक्षायण (तैत्ति० प्रा० ६-९, १४-११), वाभ्रव्य (ऋक्प्रा॰ ११-६५), वृहस्पति (ऋक्तन्त्र १-४), भारद्वाज (ऋक्तन्त्र १-४), भारद्वाज (तैत्ति प्रा० १७-३), मीमांसक (तै प्रा० ५-४२), यास्क (ऋ प्रा० १-४२),

१. २-४-६३, ४-१-९६ तथा ७-३-२०।

२. ४-१-१४, बा० ३, पृ० ३६।

३. वैयाकरणानां शाकटायनो रयमार्ग आसीनः शकटसार्थं घान्तं नोपलेभे ।--३-२-११५, पृ० २५०।

४. ३-३-१, इलो० वा० २, ू० २८४।

व्याडि (ऋक्प्रा० ३-२३, २८ तथा ६-४३), शाकटायन (ऋक् प्रा० १-१६ तथा १३-३९), शाकत्य (ऋक् प्रा० ३-१३, २२), शौनक (ऋक् प्रा० १-१)। इस विषय पर प्रस्तावना मे विशेष विवेचन किया गया है।

सग्रह-सूत्र की चर्चा भाष्य मे आई है। यह सग्रह-सूत्र इस समय उपलब्य नही है। पतजिल ने शब्द के नित्यानित्यत्व के विषय में इसका मत प्रमाण-रूप में उद्घृत किया है। उद्योत-कार के मत से सग्रह के प्रणेता व्याडि थे। भाष्य मे शब्द आकृति का वाचक है अथवा द्रव्य का, इस विषय के विवेचन मे वाजप्यायन और व्याडि दोनो के मत का उल्लेख किया है। वाजप्यायन शब्द को जाति या आकृति का अभिघायक मानते थे और व्याडि द्रव्य या व्यक्ति का। प्रद्योतकार के मत से सग्रह मे एक लाख सूत्र या क्लोक थे। महाभाष्यदीपिका मे भी सग्रह को व्याडि-रचित लक्ष-प्रन्थपरिमाण निवन्य तथा व्याकरण-शास्त्र का एक ग्रन्थ माना है। भाष्यकार ने दाक्ष।यण को सप्रह का प्रणेता माना है और उनकी कृति (सग्रह) को शोभन वतलाया है। दाक्षायण दाक्षी-पुत्र पाणिनि के ममेरे भाई रहे होगे। काशिका (२-४-६०) मे दाक्षि को पिता और दाक्षायण को पुत्र कहा है। दाक्षी और दाक्षि वहन भाई ही हो सकते है। दाक्षायण, काशिकाकार के अनुसार प्रादेशीय थे। इनके ग्रकूल तथा ग्रन्थ की सार्वजनिक प्रतिष्ठा यहाँतक थी कि उससे स्नातक वने छात्रो का विवाह अच्छे कुल मे होता था। इसलिए, कुछ विद्यार्थी श्रेष्ठ कन्याएँ प्राप्त करने के लोभ से उसका अध्ययन प्रारम्भ करते थे। सग्रह व्याकरण का सर्वोत्कृष्ट दार्शनिक ग्रन्य था। चान्द्र ब्याकरण (४-१-६३) मे इसे पचक कहा है। नागेश के प्रदीपोद्योत मे इसे सर्वाधिक प्रमाण माना है। भाष्य के बहुत-से श्लोक-वात्तिक तथा पूर्वीक्तार्थ सग्रह श्लोक-सग्रह से लिये गये जान पडते है। वाल्मीकीय रामायण के प्रणयन-काल मे भी सग्रह के पठन-पाठन का विशेष प्रचार था, किन्तु पतजलि से कुछ समय पूर्व ही उसका प्रचार कम हो गया था।

सग्रह-सूत्र के साथ भाष्य मे वाक्तिक-सूत्र का भी उल्लेख है। सम्भव है, यह वार्तिक-सूत्र कात्यायन का ही हो। इन्द्र के व्याकरण की भी चर्चा महाभाष्य मे आई है। ऐसा विस्वास था कि स्वय वृहस्पति ने इन्द्र को प्रतिपद शब्द-पारायण का उपदेश दिया था, किन्तु शब्दो का

१. ६-२-३६, वा० १, पृ० २५७।

२. झा० १, पृ० १३।

३. १-२-६४, वा० २५ तया ४५, पृ० ५८६ एव ५९०।

४. संग्रहो व्याडिकृतो लक्षसंख्यो ग्रन्यः।--महा० दीपिका।

५. व्याडचुपरचितलक्षग्रन्यपरिमाण सग्रहाभिधान निवन्धमासीत्। सग्रहोऽधमस्यैव शास्त्रस्यैकदेशः, महा० दीपिका।—भर्ज्तृहिरि।

६. कुमारी दाक्षाः।---६-२-६९ काशि०।

७. एवं च संप्रहादिव तदुदाहरणमसङ्गतं स्यात्।—४-३-३९ प्रदीपोद्योत।

८. ५-२-४८ कैयट।

९. प्रायेण सक्षेपरुचीनरूपविद्यापरिग्रहान्। सम्प्राप्य वैयाकरणान् संग्रहऽस्तामुपागते॥—वावयप्रदीप, द्वितीय काण्ड, ४८४।

अन्त न मिला।' वृहस्पति से शिक्षा पाकर इन्द्र ने व्याकरण की रचना की । ऐन्द्र व्याकरण लक्ष्य-लक्षण पर आश्रित न होकर प्रतिपदान्चाख्यानाश्रयी था ।

भाष्यकार के समय मे व्याकरण-सम्बन्धी अनुसन्धान चरम प्रकर्ष पर था और शिक्षा, निरुवत एव प्रातिशाख्य भी उसी मे समाविष्ट हो गये थे। यह सर्ववेदपारिषद शास्त्र माना जाता था, जिसमे मिन्न-भिन्न आचार्यों के विभिन्न भत समादृत थे। किसी एक मत के स्वीकार का आग्रह न था। वया अवरण-शास्त्र उत्तरा विद्या मानी जाती थी और छन्द शास्त्र मे अभिविनीत होने के वाद उसका अध्ययन किया जाता था। विद्या भी किया किया जाता था।

छन्द—सायनादि गण मे छन्दोनाम, छन्दोभापा और छन्दोविचिति शब्द आये है। इनमे छन्दोविचिति शब्द छन्द शास्त्र के लिए सामान्यतया व्यवहृत था। भाष्यकार के सम्मुख ऋक्-प्रातिशाख्य, जिसके अन्तिम तीन पटलो मे छन्दो का वर्णन है—साम के निदानसूत्र, कात्यायन की अनुक्रमणी और शाखायन श्रीतसूत्र। ये छन्द शास्त्र-विपयक ग्रन्थ वर्तमान थे। नागेश ने छन्द शास्त्र को प्रातिशाख्यशिक्षादि का पर्याय माना है। ऊपर व्याकरण के प्रसग मे व्याकरणा-ध्ययन से पूर्व छन्द शास्त्र के अध्ययन की जो चर्चा की गई है, उसमे भाष्यकार का भी अभिप्राय प्रातिशाख्य और शिक्षा से जान पडता है। भाष्य मे ऋक् (सात पदो का छन्द) दिपदा (दो पाद की ऋचा), त्रिपदा और चतुष्पदा ऋक् का उल्लेख है। त्रिप्टुप्, अनुष्टुप् और जगती को त्रैप्टुभ आनुष्टुभ और जगती मे कहते थे। भाष्य मे ग्रैष्मी (ग्रीष्म शब्द-गुक्त) त्रिप्टुप् का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त उत्सादि गण मे पिक्त, उप्णिक् और ककुप् का समावेश है। पाणिनि ने वृहती, विष्टारवृहती और विष्टारपित छन्दो की ओर सकेत किया है। प्रत्येक पित्र मे आठ-आठ पद या पादवाला छन्द अष्टापद कहलाता था। भाष्य मे आर्यादि छन्द उद्घृत है। भाष्य मे वैदिक छन्द विष्टार तथा प्रगाथ का उल्लेख है। प्रगाथ छन्दो के विविव प्रकार के समूहो का नाम या। पतजिल ने छन्दोविचिति के किसी ग्रन्थ का नाम नही दिया है।

१. आ० १, पू० १२।

२. सूर्यवेदपारिषदं हीदं ज्ञास्त्रम्, तत्र नैकः पन्याः शक्य आस्थातुमुत्सद्यते ।—६-३-१४, भा० २, पृ० ३०६।

३. व्याकरणं नामेयमुत्तरा विद्या । सोऽसौ छन्दःशास्त्रेव्वभिविनीत उपलब्ध्याऽवगन्तु-मुत्सहते ।— १-२-३२, पृ० ५०८ ।

४. शालाश्रीतसूत्रं।--७-२७, द्वन्दप्रकरण।

५. ४-१-१, बा० ३, पृ० ८।

E. 8-8-81

७. ४-२-५५, वा० १, पृ० १८५।

८. ४-१-८६, वा० १, पृ० ९६।

९. ५-४-६, तया ८-३-९४।

१०. पडक्ती पडक्ती अप्टी पदान्यस्येति।—८-१-१, वा० ६, पृ० २६०।

११. ८-२-५९, पु० ३७३।

ज्योतिष—उक्यादिगण में ज्योतिष की दिण्टा (पुस्तक) जा परिराणन है। अदनादि गण में उत्पात संवत्तर, मुहूर्त निमित्तादि के प्रन्थों की ओर मंदित है। नक्षत्रों का उत्ते क पाणिन ने किया था। पतंजिल ने उन्हें और स्पष्ट किया है। माध्य में सकाष्ठ नकल और समुहूर्त ज्योतिष के अध्ययन की चर्चा है। जिसका अर्थ काष्ठा (१८ निम्प), मूहूर्त (दो घड़ी) और कला (१-३ पल) का निरूपण करनेवाले ग्रन्थ-पर्यन्त अध्ययन है। इसी प्रकार आदिल की गति के विद्यमान होने पर भी उसका दिखाई न देना आकाश में सूर्य-चन्द्र के प्रत्यक्ष दिन्द ई न देने पर भी प्रकाश देखकर उनका अनुमान करना आदि वाते भाष्य ने च्य-तक निस्ती है।

मीमांसा—नाष्यकार ने मीमांसा ने बौर मीमांसक का उत्तरेत किया है। क्रमितिय में भी पद, क्रम. शिक्षा और मीमांसा का एक साथ परिगणन है। काशहरूरती मीमांमाकार का नाम भाष्य में तीन बार आया है। यह तीन अध्यायों में विभवत थी। इस मनय तक मीमांसकों का स्वतंत्र सम्प्रदाय वन चुका था। इव्यपदार्थवादी व्याहि भी मीमांमक थे। भाष्य में दातिक वैयाकरण, वह वृच और औदियक के साथ मीनांसक का स्मरण किया गया है। भाष्य में एक नेवाविसमत युवा मीनांसक का मत भी काल के अनस्तिर के विषय में उद्वृत है। एक

धर्मशास्त्र—इस समय तक याजिक्यादि के समान धर्मशास्त्र एक स्वतःत्र विषय वन चुका था। इसके अन्तर्गत धर्मसूत्र थे। माष्य मे धर्मशास्त्री के नाम से अनेक वचन उद्घृत है।

अन्य विषय—अन्य विषयो मे अगविद्या. क्षेत्रविद्या, वायस-विद्या, गोलझप अन्य-स्रक्षण, शकुन, निमित्त और उत्पात मुख्य थे।

अगिविद्या या आकृति-निदान पर परवर्ती काल के ग्रन्य उपलब्ध हैं। अत्रिव्या में मृत्याविद्या और युद्धकला का समावेश था। ये ऋगयनादिगय में भी मिम्मिलित हैं। अमें विद्या वर्मशास्त्रों में सम्बद्ध थी। वाग्म विद्या के अन्तर्गत पिन्नयों को विशेषत वायम की वोली बोली बोली बोली की शा गो-अब्ब-विद्या आगे और विकसित हुई। इस विषय पर तथा गजविद्या पर आगे कलकर विकिट्ट ग्रन्थ लिखे गये। निमित्त के अन्तर्गत शकुन-विद्यार था और उत्पात में उत्कारण प्रभोजन और विद्युलातन सम्मिलित थे। भाष्य में सयोग और निमित्त दोनों का विदेषन किया

१. ४-२-६०।

२. ४-२-३, ४, ५, २१, २२ तया ४-३-३४ से ३७-१-२-६० से ६३।

३. ६-३-७९, पु० ३५१।

४. ४-१-३, इलो० बा० ४, पृ० १८, १९।

<sup>4.</sup> ४-२-६१।

६. ४-२-६१, बा० ५, पृ० ३४ लादि।

७. ४-२-६५ काक्षि०।

८. १-२-६४, बा० २४, पृ० ५७९।

९. २-२-२९, पु० ३७८।

१०. ३-२-१२३, वा० ५, पृ० २५६।

११. १-२-६४, बार ३९, पृरु ५८७।

गया है। उसमे एक कारिका भी उद्घृत है, जो वतलाती है कि किपला विद्युत् चमकने पर तेज वायु चलती है और अधिक लाल चमकने पर तेज घूप होती है। इसी प्रकार पीत का परिणाम अन्न की अधिक उपज और शुक्ल का परिणाम दुर्भिक्ष होता है। अगविद्या की दृष्टि से काला तिल जामातृष्ट होता है और पाणि लेखापित होती है, जैसे कथन भाष्य में मिलते है। इस सव से अनुभान होता है कि इन विषयों पर ग्रन्थ भी उपलब्ध रहे होंगे। इसीलिए, भाष्य में इन विषयों के व्यवस्थित अध्ययन की चर्चा है।

रामायण-महाभारत—भाष्यकार रामायण और महाभारत दोनो से परिचित है। यद्यपि रामायण के पात्रो का विशेष उल्लेख भाष्य मे नहीं हैं, तो भी रामायण का क्लोकाल भाष्य मे उद्घृत है। महाभारत शब्द से तो पाणिनि भी परिचित थे। भाष्य मे महाभारत के पात्रों के नाम वार-वार आये हैं। अन्घकों में क्लाफल्क, क्वेत्रक, उग्रसेन; वृष्णियों में वासुदेव, वल्देव, वासुदेव कृष्ण, विष्वस्तेन; कुरुओं में भीमसेन, नकुल; सहदेव, पार्थ, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुःशासन,

१. २-३-१३, वा० ३, पृ० ४१७।

२. ऐत० बा० १८-१०।

३. वही, ३-२५-१।

४. शत० बा० ३-६-२-७।

५. अयर्व १५-१६-४ शत०; बा० १३-४-३-१२; गोपय बा० १-१०।

६. शत० बा० १३-४-१२-१३।

७. निरुक्त ।-४-६।

८. वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० ७७।

९. एति जीवन्तमानन्द.।-३-१-६७, पृ० १३२

दुर्योधन, दुर्दशन, दुर्घपंण, कर्ण तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों में व्यास, शुक (वैयासिक), सत्यभामा तथा पौराणिक नामों में सीधातिक, बैम्बिक, शुक्र नाम भाष्य में मिलते हैं। इनमें व्यास और कर्ण कानीन (कन्यापुत्र) थे। सत्यभामा को केवल भामा भी कहते थे। पांचजन्य भी प्रसिद्ध हो चुका था। उग्रसेन का उत्लेख शतपथ (१३-५-४-३) में भी मिलता है। वहाँ उग्रसेन को राजा कहा गया है। यही पर भीमसेन और श्रुतसेन की चर्चा है। ये सब परीक्षित-पुत्र जनसेजय के भाई थे। सूतपुत्र, उग्रपुत्री, मेरुपुत्री और भोजदुिहता की चर्चा भी पतजिल ने की है। सूत और उग्रसेन तो महाभारत से सम्बद्ध ही हैं, किन्तु भोज और मेरु से उनका क्या तात्पयं है, यह स्पष्ट नहीं है। भाष्यकार ने इस बात को बलपूर्वक कहा है कि कुरु लोग धर्मपूर्वक युद्ध करते थे। उन्होंने महाभारत से सम्बद्ध बहुत-से श्लोकाश महाभारत या अन्यत्र से भी उद्घृत किये है, जो काव्य के प्रौढ उदाहरण कहे जा सकते है। "

पुराण-पुराण और इतिहास का साथ उल्लेख भाष्य मे है, यद्यपि किसी पुराण का उसमें नहीं है। पौराणिक तथा वैदिक आख्यान अवश्य यत्र-तत्र आये है। इनमें उवेंशी का उल्लेख पुरूरवा और उवेंशी के प्रसिद्ध आख्यान की ओर सकेत करता है, जो ऋग्वेद (१७-९५), कृष्णयजुः के काठक, ब्राह्मण, महाभारत के खिलपर्व, हरिवश और विष्णु पुराण में भी आया है। इसी प्रकार इन्द्रवृत्ताख्यान, देवासुर युद्ध ' तथा इन्द्र हारा आत्मकुमारी को वर-प्रदान की कथा एवं अहिल्या-इन्द्र की कथा ' भाष्य में आई है। देवासुरी और राक्षोसुरी कृतियों की चर्चा भाष्य में है। यह कथा तैत्तिरीय सहिता (२-४-१) पर आधृत है। इसमें देवो, पितरों और मानवों का एक पक्ष तथा देत्यों, राक्षसों और पिशाचों का दूसरा पक्ष है तथा देवों हारा पडयन्त्रपूर्वकं असुरों तथा राक्षसों में भेद उत्पन्न कर दोनों को पराभूत करने का वर्णन है।

अन्य काच्य-पतजिल-काल तक रामायण और महाभारत के अतिरिक्त अन्य काव्य भी लिखे जा चुके थे। भाष्य के प्रारम्भ में ही कात्यायन के बनाये भ्राज क्लोको की चर्चा आई है।

१. ४-१-१५४, वा० ७, पृ० १३९-४०; ४-१-१२० पृ० १४१; ८-१-१५, पृ० २७८; ३-३-१३०, पृ० ३२०; ४-१-१३६, व्या० १, पृ० १४; २-२-११, पृ० ३४६ तया ४-१-९७ वा० १, पृ० १२९।

२. ४-१-१३६।

३. आ० १, पु० १४।

४. ४-३-६०, क्लो० वा० ३, पृ० २३८।

५. ६-३-७०, वा० ९, पृ० ३४७।

६. ३-२-१२२, वा० २, पू० २५४।

७. २-२-२४, पु० ३६९।

८. ५-२-९५, पृ० ४११।

९. वा० १, पृ० ४।

१०. ४-३-८८, वा० १, पृ० २४४।

११. ८-३, ्० ३१७।

१२. २-३-६२, पृ० ४४९।

निक्चय ही ये क्लोक प्रन्य-रूप मे रहे होंगे, जिसमे भाष्यकार ने उद्घृत किया होगा। दिस समय ऋतु-वर्णनिवपयक काव्य-प्रन्थ भी विद्यमान थे। सम्भवत, उन्हीं की परम्परा पर आगे चलकर ऋतु-सहार-जैसे प्रन्थों की रचना हुई। वसन्तादिगण में सब ऋतुओं का समावेश है और भाष्यकार ने उसके अध्ययन को वसन्त अध्ययन (वसन्त सहचरित अध्ययन) नाम दिया है। विशुक्त-दीय, यमसमीय आदि काव्य थे या नाटक, यह तो भाष्य में स्पट्ट नहीं है, किन्तु उसमें उद्घृत पचासी क्लोक इस वात के साक्षी है कि काव्य में आलकारिकता (शाव्दिक और आधिक दोनो) आ चुकी थी। वारक्च काव्य, जालूकव्लोक, भ्राजक्लोक, तित्तिर-प्रोक्त क्लोक आदि उन्लेख इस वात के प्रमाण है कि कवियों के अतिरिक्त वैयाकरण, धर्मशास्त्री आदि लोग भी अपने विषय को सरस एवं आंशुस्मार्य वनाने के लिए पद्य-रचना करतेथे। श्राजक्लोक कात्यायन-प्रणीत माने जाते है। वरक्षि, सम्भव है, महापद्म नन्द के मन्त्री रहे हो। आर्यमजुश्रीमूलकरूप में इन्हे अतिराण कहा गया है। भाष्यकार किसी स्तोत्रक्लोकवाती से भी परिचित थे। पाणिनि ने क्लोकों से उपस्तवन करने के लिए उपक्लोकयित ज्यन्त क्रिया का व्यवहार किया है। किव लोग कभी-कभी व्याकरण के नियमों की उपेक्षा कर वैदिक प्रयोगों का व्यवहार लीकिक काव्य में भी कर देते थे, किन्तु ऐसे प्रयोग दूषित माने जातेथे। ध्याप वे छन्दोवत् स्वीकार भी कर लिये जातेथे। पत्रजलिक काली के दो एक उदाहरण दे देना यहाँ समीचीन होगा—

- १. असिद्वितीयोऽनुचचार पाण्डवम् ॥
- २. सङ्कर्षणद्वितीयस्य वल कृष्णस्य वर्षताम्।
- अहरहर्नयमानो गामश्व पुरुष गजम्।
   वैवस्वतो न तृष्यति सुराया इव दुर्मदी॥
- ४. बहूनामप्यचित्तानामेको भवति वित्तवान् । पक्य वानरसँन्थेऽस्मिन् यदर्कमुपतिष्ठते ॥ मव मस्याः सचित्तोऽयमेपोऽपि स्याद्यया वयम् । एतदप्यस्य कापेय यदर्कमुपतिष्ठति ॥ १०

१. चा० १, पृ० ५।

२. ४-२-६३, पू० १८८।

वररिवर्नामिवस्यातः अतिरागो अभूत्तवा।
 नित्यं च श्रावके वोथो तस्य राज्ञो भविष्यति।।
 तस्याप्यन्यतमः सस्यः पाणिनिर्नाम माणवः।।—मंजुश्रीमूलकल्प, ४३३-३७।

४. १-४-६०, वा० ७, पू० १९२।

५. ३-१-२५।

६. छन्दोवित् सवयः कुर्वन्ति । न ह्येषेट्टिः।---१-४-३, पृ० १३१।

७. २-२-२४, पृ० ३६९।

८. वही।

९. २-२-२९, वा० १, प्० ३७९।

१०. १-३-२५, पृ० ६४।

#### अध्याय ४

# स्वास्थ्य और शरीर-विज्ञान

भाष्य मे शरीर, शारीरिक सौन्दर्य, शरीर-विकृति, रोग, औषि आदि के विषय मे जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाष्यकार शरीर-शास्त्र एव आयुविज्ञान से पूर्णत परिचित थे।

देह या भोग—भाष्य के अनुसार शरीर, देह, काय एव भोग पर्यायवाची हैं। भोग शब्द के अनेक अर्थों में शरीर भी एक है। तैं तिरीयसहिता (४-६-६) में कहा है कि जिस प्रकार साँप अपने भोगों से प्राणियों को वेष्टित कर लेते हैं, उसी प्रकार घनुर्घारी मनुष्य चर्म से अपने हाथों का वेष्टन करते हैं। भाष्यकार ने सहिता के इस वाक्य को उद्घृत किया है और स्पष्ट कहा है कि भोग शब्द शरीरवाची भी देखा जाता है। आगे चलकर भोग शब्द 'सर्प के शरीर' का वाचक मान लिया गया। रें

शरीरावयव—देह या भोग के अगो के लिए भाष्य मे शरीरावयव शब्द का व्यवहार हुआ है। यह प्रयोग सामान्य था। वैज्ञानिक दृष्टि से पाणिनि और पतजिल दोनो ने इसे स्वाग कहा है। भाष्यकार ने स्वाग की छह विशेषताएँ वतलाई है—१. द्रव न हो, २. मूर्तिमान हो, ३ प्राणिप्रस्थ हो, ४. अविकारज हो, ५. यदि प्राणी से सयुक्त न हो, तो पहले सयुक्त रहा हो ६. उसी प्रकार किसी मे सयुक्त हो, जैसे प्राणी मे सयुक्त होता है। इनमे प्रथम चार गुण अनिवायं है और शेष दो विशेष परिस्थितियों में स्वाग की पहचान के लिए है। इस परिभाषा के अनुसार लोहित या रक्त और कफ द्रव होने से, मन, वृद्धि और ज्ञान अमूर्त होने से, शाला, सेना आदि के अग के रूप मे प्रचलित मुख, जघन आदि शब्द प्राणिप्रस्थ न होने से और गुड, पिटक, शोफ आदि विकारज होने के कारण स्वांग नहीं माने जाते, किन्तु रथ्या मे पडे हुए उप्त केश-समध्र तथा मूर्तियों के नासिकादि अवयव स्वाग की सीमा मे आ जाते है। रैं

१. ४-३-६०, पृ० २३७।

२. भोगशब्दः शरीरवाच्यपि दृश्यते। अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुभिरा---५-१-९, पु०३०१।

३. ४-३-५५।

४. अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्ग प्राणिस्यमविकारजम्। अतत्स्यं तत्र दृष्ट च तेन चेत्तत्मा-युतम्। अप्राणिनोऽपि स्वाङ्गम्। अद्रविमिति किमर्यम् बहुलोहिता बहुकका। मूर्तिमिति किमर्यम् ? बहुवृद्धिः बहुमनाः प्राणिस्यमिति किमर्यम् ? इल्हणमुखा शाला। अविकारणिति किमर्यम् ? बहुगदुः बहुपिटका। अप्राणिस्यं प्राणिनि दृष्टं च स्वाङ्गं भवति—दोर्षयेशी रम्या। तेन चेत्तत्त्यायुतम्, प्राणिनोऽपि स्वाङ्गं भवतीति दोर्षनातिक्यर्चा।—४-१-५५, पृ० ६५-६६।

स्वांगों के मेद—स्वाग दो प्रकार के होते है—प्रुव अीर अध्रव। जिनके छिन्न हो जाने से प्राणी मर जाय, वे ध्रुव और जिनके काट देने पर भी प्राणी जीवित बना रहे, वे अध्रुव माने गये थे। काश्रिका ने ध्रुव गो को एकरूप कहा है। भाष्यकार के मत से मुख, उदर, स्फिक्, पृष्ठ, ललाट, पर्शू, शिर आदि ध्रुव है और नख, केश, दन्त, अक्षि, वाहु, भ्रू आदि अध्रुव। भाष्य मे निम्नलिखित स्वांगो का उक्लेख है—शिर, ललाट, भ्रू, भृकुटि, अक्षि, कर्ण, कर्ण-मल, पुष्त पा आस्य, क्रुव, वित्त क्षि, वाहु, भ्रू अक्षि, कर्ण, कर्ण-मल, वित्त क्ष्य, क्

| 1157)        | - व्याप्त (व्याप्त) पर्युत |
|--------------|----------------------------|
| १. ६-        | २-१७७, पृ०२९१।             |
| ₹. ३-        | ४-५४ का०।                  |
| ₹. ६.        | -२-१७७, पृ० २९१।           |
| ૪. ૧.        | -३-६६, पृ० ८४।             |
| <b>4.</b> 8. | ·३-६५ I                    |
| ६. ३.        | ·३-५४ का <b>०</b> ।        |
| ७. ६         | -३-६१, पृ० ३४०।            |
| ८. ३.        | ·४-५४ काशिका।              |
| ۹. ४.        | -३-६५ ।                    |
| १०. ५        | -२-२४।                     |
| ११. १        | -१-८, पृ० १५६।             |
| १२. १-       | १-९, पृ० १५९।              |
| १३. अ        | ा० १, पृ० ११।              |
| १४. १-       | ·१-८, पृ० १५६ <b>।</b>     |
| १५. १        | ·१-९, पृ० १५९ ।            |
| १६. ४        | -१-५९ ।                    |
| १७. ४.       | ·३-६२, पृ० २३८।            |
| १८: ५        | -२-१० <i>६</i> ।           |
| १९. ५        | -४-११५ ।                   |
| २०. १        | -१-५०, पृ० ३०१।            |
| २१. १        | -१-९, पृ० १५९।             |
| २२. १        | -१-५०, पृ० ३०१।            |
| २३. ४        | -३-५८, पु० २३६।            |
| २४. ६        | -३-५०।                     |
| २५. ४        | -२-९६।                     |
| २६. ३        | -3-99 i                    |
|              |                            |

२७. आ० १, पु० ७३

```
२८. ३-२-२९, पृ० २१५।
२९. १-१-४९, पृ० २९७।
३०. १-३-२, पृ० १८।
३१. २-४-१६, पु० ४६९।
३२. १-४-१८, पु० १४७।
३३. ६-३-७५।
३४. १-४-२४, पु० १६२।
३५. ५-१-२, पू० २९६।
34. 4-7-9391
३७. १-४-६०, पू० १९१।
३८. कोडादिगण, ४-१-५६।
३९. वही।
४०. ५-४-११३, पृ० ५०८।
४१. ४-३-३०।
४२. ५-२-३७, पृ० ३७८।
४३. ६-२-१७७, पु० २९१।
४४. ८-२-१२।
४५. ६-२-११४।
४६. ४-३-५६।
४७. २-४-१६, पू० ४६९।
४८. ५-२-८।
४९. १-३-१, पृ० ८।
५०. ४-३-५६।
५१. ४-३-६०, पृ० २३७।
47. 8-3-301
५३. ८-४-१०, प्० ४७९।
48. 4-8-431
```

'इनमें शिर को शीपंभी कहते थे। वेदों में सिर के लिए शीपं और शीपंन् शब्द मिलते हैं। लोक में शीपंन् प्रचलित नहीं था। वात्तिककार ने शिरस् को शीपंन् और शीपं आदेश बतलाये हैं। शीपंपर होने के कारण केशों को शीर्षण्य या शिरस्य कहते थे। शीपं शरीर का सर्वोच्च भाग है। इसलिए, मुख्य के लिए भी शीर्षण्य शब्द व्यवहार में आता था। भाष्य में शिर और जानु के मोडने का उल्लेख हैं तथा वतलाया गया है कि उरस् कण्ठ तथा शिर क्रमश. उत्तर स्थानीय है। पके हुए वालोवाला शिर पिलत कहलाता था। भ

ललाट या मस्तक शिर का अग्रभाग है। यही पर 'ललाटिका' नामक आभूपण पहना जाता था। भू, अक्षि-भ्रू या भृकुटि मस्तक के नीचे भौहो का नाम था। कर्ण को श्रोत्र भी कहते थे। बद्ध को श्रोत्र पित कहा है। कर्ण के मूल को कर्णजाह कहते थे। कर्ण के समीप का स्थान उपकर्ण कहलाता था। अक्षि के लिए चक्षुप् का भी प्रयोग भाष्य मे हुआ है। जैसे एक चक्षुष्मान् देखने मे समर्थ है, तो सौ चक्षुष्मान् इकट्ठे होकर भी देख सकते है। स्थाय में पिगल नेत्रो की चर्चा है। स्वस्थ रखने के लिए नेत्रो मे काजल लगाने की प्रथा थी। हन् ठुड्डो का वाचक था। हन् के चारो ओर होनेवाली वस्तु पारिह्वच्य कही जाती थी। मृत और आस्य भी समानार्थी है। लोक-व्यवहार में आस्य ओप्ठ से काकलक तक के प्रदेश को कहते थे। वर्ण मृह से क्षिप्त या असित होते हैं, इसलिए उसे आस्य कहते थे। मृह अन्न का आस्यन्दन (परिचालन) करता है, इसलिए भी वह आस्य कहा जाता था। काकुद्ध या तालु वे पास सप्त विभिक्तयाँ क्षरित या प्रस्रवित होती हैं। तालु वर्णों का उच्चारण-स्थान भी है। मूर्ग

१. ६-१-६०, पृ० ८४।

२. वही।

३. वही।

४. १-३-६६, पृ० ८४।

५. १-२-३०, पृ० ५०५।

६. ८-२-२५, पु० ३४९।

७. ४-३-६५।

८. ६-३-६१, पृ० ३४०।

९. आ० २, पृ० ४२।

१०. कर्णस्य मूलं कर्णजाहः।--५-२४।

११. ४-३-३०।

१२. झा० २, पृ० ७७।

१३. ७-१-७७, पृ० ७३।

१४. ८-२-४८, पू० ३६७।

१५. लोकिकमास्यमोष्ठात् प्रभृति प्राक् काकलकात्। कय पुनरास्यम्? अस्यन्यनेन वर्णानित्यास्यम्। अन्नमेतदास्यन्दने इति वास्यम्।—-१-१, पृ० १५९।

१६. आ० १, पु० ११।

इससे भी अपर हैं और काकलक इससे भी आगे कण्ठ में। जिह्वामूलक कण्ठ के नीचे हैं। यह जिह्वामूलीय कख के उच्चारण का स्थान है। मूर्घा से उच्चरित वर्ण मूर्वन्य कहलाते थे। विला जानेवाला शब्द तीन स्थानों उर, कण्ठ और गिर में बद्ध होता, अर्थात् रकता है। भाष्य के मत से यह उच्चारण का प्रक्रम है। शारिर के भीतर नाभि के निम्नप्रदेश, नाभि और हृदय को गुहा नाम दिया गया है। उच्चारण के लिए कण्ठ को विवृत किया जाता है। कण्ठ को फैलाकर वोलनेवा के को 'विवृत-कण्ठ' कहते है। जिह्वा वोलने का साधन है। इसी के सहारे वक्ता अपनी वात कहता है। जिह्वा यदि स्निग्य और श्लक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करता है। दाँतों को साफ रखना आवज्यक है। जो लोग उन्हें साफ रखते है, उनके दाँत शुक्ल होते है, अन्यथा वे काले-काले दिखते है। कि कर्ण का नाम था। "

इन शरीरांगों के अतिरिक्त नाडी, घमनी, <sup>१२</sup> लोहित, <sup>१३</sup> अस्थि, <sup>१५</sup> चर्म, केश, <sup>१५</sup> लोम एवं बिल <sup>१६</sup> का उल्लेख भाष्य में हुआ है। उसमें शरीर को वहुनाडि और ग्रीवा को बहुतिन्व या बहुधमिन कहा है। <sup>१०</sup> धमनी और तन्वी शब्द पर्याय हैं। भाष्य के मत से ग्रीवा शब्द भी घमनी-वाचक है। ग्रीवा धमनियों का केन्द्र है। ग्रीवा में बहुत-सी धमनियों के एकत्र रहने के कारण ही ग्रीवा शब्द को भी अनेक वार बहुवचन कर दिया जाता है। <sup>१८</sup> आनन्द से खडे केगों या

१. ५-४-११५।

२. १-१-९, पू० १५९।

३. ४-३-६२, पृ० २३८।

४. ४-१-१६१, पृ० १५३।

५. त्रिषा बद्धस्त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरिस कण्ठे शिरसीति।--आ० १, पृ० ७।

६. १-२-३०, पृ० ५०५।

७. आ० १, पु० ७।

८. १-१-९, पु० १६०।

९. प्रयोक्ता हि मृद्व्या स्निग्वया क्लक्ष्णया जिह्नया मृदून् स्निग्धान् शलक्ष्णान् शब्दान् प्रयुक्षक्ते।---५-१६, पृ० ३०६।

१०. २-२-८, पृ० ३४३।

११. ५-२-२४।

१२. ५-४-१५९।

१३. ४-१-५४, पृ० ६५।

१४. ७-१-७५।

१५. ७-२-२९, पृ० १२०।

१६. ५-२-१३९।

१७. ५-४-१५९ काज्ञिका।

१८. ४-३-५७ काशिका।

रोओ को हृपित या हृष्ट कहते थे। प्रतिघात ने भी कुण्ठित दाँत हृपित या हृष्ट ही वहें जाते थे।

अंग-विन्यास और आदुर्यकरण--- शरीर के सौन्दर्य के लिए अगी का समृत्रित आजा. विन्यास तथा मार्देव आवश्यक है। आड्यंकरण एक सीमा तक ही सहायक हो नक्ता है। आढ्यंकरण या सज्जा की भाष्यकार ने तीन कोटियाँ वतलाई हैं--दुराङ्यभव, ईपबाइयमव और स्वाढ्यभव। प्रथम तो शरीर को और विकृत कर देता है। अधिक या अनाव्यवन सज्जा से शरीर और दुराड्य हो जाता है। योड़ी सज्जा कमी-कमी सौन्दर्य-वृद्धि ने सहादन होती है। स्वाद्यंकरण मे वास्तव में कलापूर्ण ढंग से वस्त्राम्पण पहनना, मुख एव गरीर पर विविष अनुलेष, पत्र-रचना आदि सम्मिलित हैं। किन्तु, यह सव सुन्दर गरीर परही गोभता है। भाष्यकार की दृष्टि अंगो की सुन्दर रचना की ओर रही है। उन्होंने यह यत्र-तत्र एनडिपयन सकेत दिये हैं। उदाहरणार्य, 'सुनिरा' सिर की निर्दोष बनावट के लिए है। इनका की जलटा द्विमर्च या त्रिमुर्च है, जिसके एक ही सिर दो-तीन सिर से जुड़े मालूम होते हैं। एलाट ना दड़ा होना सौन्दर्य और सौभाग्य दोनो का मूचक है। वडे चीडे ललाटवाला प्रललाट बीर चीडी पीठवाला व्यक्ति प्रपृष्ठ कहलाता था। पृष्ठ का चौड़ा होना सीने या वस की चीड़ाई वा सूचक है। चीडी छातीवाले को व्यूढोरस्क या महोरस्क कहते थे। पीछे की ओर झुने हुए ठलाट-वाले को 'प्रत्यग्ललाट' कहते थे। आगे लटकते हुए गुल्फ, अर्थात् प्रागुल्फ' ललाट के मीन्दर्य की द्विगणित करते हैं। अक्षि तो जीवन का आवार ही है। उनका सुन्दर तया स्वस्य होना सावः उन है। भाष्य में दर्शनीय नेत्रों और सुकुमार पादों की चर्चा है, जिनका उल्लेख ब्क्ता मगर्व करना हैं।" आँखो का हल्का लोहित होना सौन्दर्य और स्वास्थ्य दोनो का परिचायक है। इमीलिए लोहिताल<sup>१२</sup> व्यक्ति सुन्दर माना जाता था । नासिका का तुग होना एव बाहुको का वृत्त होना मी सीन्दर्य-वर्षक था।" देवताओं की पूजा की बनाई हुई मूर्तियों की नासिका भी दीर्य और तृण

१. ७-२-२९, पृ० १२०।

२. ७-२-२९, पू० १२०।

३. १-१-७२, पृ० ४५२।

४. ३-३-१२७, पृ० ३२०।

५. ६-२-११७, पू० २७८।

६. ५-४-११५।

७. ६-२-१७७, पृ० २९२।

८. सा० २, पृ० ७५।

९. ४-१-६०, पु० ७१।

१०. वही।

११. १-४-२१, प० १५१।

१२, १-३-२, पृ० १९।

१३. व्यूढोरस्को बृत्तबाहुर्लोहिताक्षस्तु नासो विचित्रानरण ईद्शो देवदस इति।— १-३-२, पु० १८।

होती थी। कुक्षि या पार्व मे असि लटकाई जाती थी। इसीलिए, असि को कौक्षेयक कहते थे। माध्य मे पार्वतीय शब्द का भी प्रयोग मिलता है। छोटे-पतले पेटवाले को अनुदर और वहे या लम्बे पेटवाले को प्रोदर कहते थे। अनुदर कत्या सौन्दर्यशालिनी गिनी जाती थी। फिक्, नितम्ब, सिव्य, जानु, जघा और उसके सौन्दर्य पर विशेष घ्यान दिया जाता था। प्रिक्तक्, जितम्बा, वक्तसव्यी नारी सुन्दर मानी जाती थी। उरुवली, कदलीस्तम्मोर, वृतोर, करमोर, सिहतोर, सहोर होना स्त्रियो के लिए गर्व की बात थी। सुस्तनी और सुकेशा स्त्रियो के काम्य विशेषण थे। गोकर्ण, खरकर्ण, गोजघ, अञ्चलघ, एणीवच शहरा शब्द आरीरिक गठन के सूक्ष्म निरीक्षण के परिचायक हैं। मेरा कान अच्छी तरह सुनता है, मेरी आँख अच्छी तरह देखती है, यह वात स्वस्थ व्यक्ति ही गर्व से कह सकता था। हृदय तो स्वागो का सम्माट् ही है। हृद्य, हृत्लास और हृत्लेख शब्द हार्दिक उत्लास को व्यक्त करते हैं।

अंग-विकृति—जिस प्रकार सुगठित और स्वस्थ अंग प्रीति उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार विकृत अग विरिक्त का भाव जाग्रत् करते हैं। भाष्य मे सुन्दर अगो के समान विकृतागो का भी उल्लेख है। सुशिरा का ठीक उल्टा द्विमूर्च या त्रिमूर्च है। किसी-किसी व्यक्ति के सिर की वनावट इस प्रकार की होती है कि एक मे तीन सटे हुए सिर प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को द्विमूर्च या त्रिमूर्च कहते हैं। इसी प्रकार, स्यूलिशरा, हिस्तिशीर्ष, पीलुशीर्ष लोग भी विकृत सिरवाले ही कहलाते थे। को लोहित पं

१. ४-१-५४, पु० ६६।

२. ४-२-९६।

३. ४-३-६०, पू० २३७।

४. १-४-६०, पृ० १९१।

५. १-४-२, पु० १६२।

६. १-४-६०, पु० १९१।

<sup>6. 8-8-80, 40 8081</sup> 

८. ५-४-११३, पु० ५०८।

९. ४-१-३, पृ० १६।

१०. ६-२-११३ काशिका।

११. वही।

१२. १-२-५९, पू० ५।

१३. ६-३-५० काशिका।

१४. ५-४-११५।

१५. ६-१-६१, पृ० ८५।

१६. १-३-२, पु० १८।

१७. असी ते इन्द्रपिङ्गले।--७-१-७७, पृ० ७३।

से पानी वहता रहता है, उन्हे चिल्ल या पिल्ल कहते थे। जिस व्यक्ति की आँखे चिपचिपाती होती थी, वह भी चिल्ल या पिल्ल कहलाता था। जो व्यक्ति वात करते समय एक आँध को दवाता या भौहे चलाता था, उसके लिए कहा जाता था कि यह व्यक्ति 'अक्षिनिकाण' से वोलता है या सभूविक्षेप वात करता है। अक्षिहीन व्यक्ति को अन्य कहते थे। अन्य दो प्रकार के होते हैं — जनुपान्थ तथा अन्य। जनुपान्य जन्म से ही अक्षिहीन होते है। समाज के लोग जनुपान्थों की देख-रेख करते थे। हर व्यक्ति इस वात का व्यान रखता था कि वे खाग-खड्ड या कुएँ में निगर पड़ें। काण उसे कहते थे, जिसे सारी वस्तु न दिखाई पड़े। 'यह अन्यों में काणतम है', भाष्य ने इस वात्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा है कि 'कणि' घातु का प्रयोग सूक्ष्म, अर्थात् कम देखने के अर्थ में होता है। अतः, कम देखनेवालों में सबसे कम देखनेवाले के सम्वन्य में इस वाक्य का प्रयोग होता है। अन्य और काण से भिन्न विकृताक्ष का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है। नेत्र में पुष्पक या फुली का होना भी विकृति है। जिसके नेत्र में पुष्पक हो, उसे भी पुष्पक कहते थे। 'किरिकाण' शब्द का प्रयोग भी भाष्य में है। '

नासिका-सम्बन्धी विकारों के लिए भाष्य में बहुत शब्द आये है। तुगे और दीर्घ नासिका यदि सौन्दर्य का चिह्न थी, तो चपटी, झुकी और छोटी नाक कुरूपता की जननी। बडी और ऊँची उठी हुई नासिकावाला मुख प्रणस और उन्नस कहलाता था। " यह भी विकार था। प्रणस और उन्नस कहलाता था। यह भी विकार था। प्रणस और उन्नस शब्द सामान्य से अधिक बडी और ऊँची नासिकावाले मुख के लिए प्रयुक्त होते थे। नासिका के झुकाव या नमन को अवटीट, अवनाट या अवभ्रट कहा जाता था। " निविद्र, निविरीस, " चिकिन और चिपिट" शब्द भी इस अर्थ में आते थे। ये शब्द सज्ञा थे। असजाशब्द चिकित, चिपिट और चिपक" शब्द भी इसी अर्थ में प्रचलित थे। नासिका के लिए

१. ५-२-३३, पु० ३७७।

२. वही।

३. ३-४-५४ काशिका।

४. ६-३-३, पृ० २९९।

५. कुरादन्वं वारयति, पश्यत्यन्वः कूपं मा प्रापदिति।--१-४-२७, पृ० १६३।

६ ५-३-५५, पु० ४४५।

७. ६-३-३, पृ० २९९।

८. १-२-३१, पू० ५०६।

९. २-१-१, पृ० २२७।

१०. ४-१-५४, पृ० ६६।

११. १-४-६०, पृ० १९१।

१२. ५-२-३१।

१३. ५-२-३२।

१४. ५-२-३३, पू० ३७७।

१५. वही।

अनेक उपमान प्रसिद्ध थे, जो मिन्न प्रकार की विकृतियों के सूचक थे। द्रुणस, खरनस्, खुरणस्, कितिनस्, अर्चनस् और अहिनस् इसी प्रकार के शब्द थे। उन्नस और प्रणस उन्नत और वडी नासिकावाले व्यक्ति कहलाते थे। खरणस् सरल या सीची तथा खुरणस् सपाट या फैली हुई नासिकावाले का विशेषण था। नकटा पुरुष विग्र या विख्य कहा जाता था। मिनमिनाकर, अर्थात् नासिका के सहारे वोलनेवाले लोग जो मुखनासिकावचन कहलाते थे, व्यग्य के पात्र थे।

प्रस्फिक् या प्रोदर होना भी शरीर से विकृत होना वतलाता था। रें स्त्री के लिए चक्र, सक्थी होना विकार का नहीं, सौन्दर्य का सूचक था। मुन्द तोदीले व्यक्ति को कहते थे। मुन्द व्यक्ति अलस होते हैं। रें इन्हें मुन्दपरिमृज कहते थे। वस तोद पर हाथ फेरना इनका काम रहता है। जो यो ही पेट का परिमार्जन करता हो, जसे मुन्दपरिमार्ज कहते थे। अनावश्यक लम्बा व्यक्ति घाट कहलाता था। जिसकी नाभि वडी, वाहर निकली रहती थी, उसका नाम मुन्दिम और जिसके पेट में मुटापे के कारण वल पडते थे, उसका नाम विलम्भ था। नखों की वनावट बुरी होने पर कुनाख या कुनाखी सज्ञा मिलती थी। ए सूर्पनखों की भी कमी न थी। ए

खरमुख, उष्ट्रमुख मुख-विकृति के सूचक थे। १९ दन्तुर १९ लम्बे बड़े दाँतोबाले का नाम था। यह सुदत् या सुदती का ठीक उल्टा था। गौर मुख सौन्दर्य का द्योतक था। १९ जिसके हाथ या पाँव मे पाँच के स्थान पर छह अँगुलियाँ होती थी, उसे पडिक कहते थे। १९ प्रतिशीन (वाकला) होना भी विकृति का वोधक था। त्वक् या चमड़ी पर तिल किसी-किसी के बहुत अधिक होते है।

१. ५-४-११८, पु० ५१०।

२. ५-४-११९, पृ० ५१०।

३. वही।

४. ६-२-१७७, ० २९१।

<sup>4. 4-8-8831</sup> 

६. १-२-३१, पू० ५०६।

७. तुन्दपरिमृजोऽलसः। यो हि तुन्दं परिमार्पिट तुन्दपरिमार्जः स भवति।--३-२-५, पू० २१०।

८. ६-१-१५८, पृ० १९५।

९. ५-२-१३९।

१०. २-३-६२, पु० ४४९।

११. ४-१-५८।

१२. सा० २, पू० ७७।

१३. ५-२-१०६।

१४. ४-१-५८।

१५. अनुकम्पितः षडङ्गिलः पोडिकः।---१-४-१८, पृ० १४७।

ये चर्मतिल कहलाते थे। इसी प्रकार काले चित्तेवालो को कालक कहते थे। पाणि सामृत भी होते हैं और वियोक्तित भी। पीठ और पाणि-पादो की नियमित सफाई उन्हें सुकुमार वनाये रखती है। उन्हें उन्मृद् वनाये रखना बावश्यक माना जाता था। पाद यदि विकृत हुए, तो चलना-फिरना वन्द हो जाता है। भाष्य में ऐसे व्यक्ति को पंगु कहा है। प

भाष्य मे मनुष्य की कुछ ऐसी आदतो का उल्लेख है, जिनका सीघा सम्वन्य शरीर से हैं। उदाहरणार्य, अक्षिनिकाण या आँख दवाकर वोलना, भ्रिविक्षेप या भौंह मटकाकर वोलना, उद्वाहु या हाथ उठाकर वोलना, दिर उत्किप्त करके वोलना, मुखनासिक था मिन-मिनाकर वोलना ये भाषण या उच्चारण से सम्बन्ध रखते हैं। खरकण्ठ का सम्बन्ध भी उच्चारण से ही है। जिन लोगो की नासिका सोते समय बजती है, उनके लिए नासिकन्धम विशेषण था।

पुरुषायुष—शरीरागो, शरीर-सीन्दर्य और शारीरिक-विकृतियों के अतिरिक्त महा-भाष्य में रोगों, उनके कारणों एवं ओपिंघयों के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं। पुरुष की अपेक्षित आयु को, जो सी वर्ष से अधिक थी, पुरुषायुष कहा जाता था। "कुछ लोग सामान्य से दूनी या तिगुनी आयु प्राप्त कर लेते थे। ये द्वायुष और त्यायुष कहे जाते थे। "भाष्यकार के समय में आयु की सीमा नीचे गिरने लगी थो। सी वर्ष की आयु मिल जाना बहुत वडी बात हो गई थी। "भाष्यकार के मत से जीने का आनन्द तब है, जब शरीर में कोई रोग न हो। "सामान्य स्वास्थ्य के नीचे व्यक्ति कृश या पाण्डु हो जाता है। " दुर्वल मनुष्य अपना काम भी नहीं कर पाता।

१. ८-४-१०, पू० ४७९।

२. १-२-३१, पृ० ५०६।

३. ८-१-८, पू० २७१।

४. १-३-१, पृ० ८।

<sup>4, 8-9-461</sup> 

६. ३-४-५४ काशिका।

७. वही।

८. ६-२-१७७, पृ० २९२।

९. ३-४-५४ का०।

१०. मुखनासिकं वचनं यस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः।--१-१-८, ५० १५६।

११. ६-२-११४।

१२. ५-४-७७, पृ० ५०३, ४।

१३. वही।

१४. यः सर्वया चिरं जीवति वर्षशतं जीवति।—आ० १, प० १२।

१५. एति जीवन्तमानन्दो नास्य किञ्चिद्रजतीति।--१-३-१२, पृ० ५६।

१६. १-१-५०, पु० ३०९।

यदि वह वलवान् के वरावर काम कर ले तो वडी वात है। कमी-कभी रोग या अन्य कारणों से जब जीवन भार हो जाता है, तब मनुष्य विष खा लेना अधिक अच्छा समझता है। उदाहरणार्थ, पिंक (वैसाखी से चलनेवाला) पगु दु.खार्स ही रहता है। आयुववंक पदार्थों में भाष्यकार की वृद्धि में घृत का स्थान सर्वोपिर है। उन्होंने घृत को प्रत्यक्ष आयु के कहा है। साठ वर्ष या सत्तर वर्ष जीनेवाले वाष्टिक या साप्तितिक कहे जाते थे। भाष्य के ये उदाहरण जो आयुपरिमाण वतलाने के लिए दिये गये हैं, इस वात की ओर सकेत करते हैं कि मनुष्य की सामान्य आयु सत्तर या साठ वर्ष की होती थी। उन्होंने भगवान् वार्ष्याण के अनुसार आयु के छह भाग किये हैं—जन्म, सत्ता, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय और विनाश। व्यावि की भी तीन स्थितियाँ होती है—स्थिति वृद्धि और अपक्षय। स्थिति यथावत् वृद्धि-अय-विरहित अवस्था का नाम है।

गर्भावस्था—जन्म के पूर्व की अवस्था की भी चर्चा भाष्य में आई है। एक स्थान पर उन्होंने उपपान के रूप में गर्भ की चर्चा करते हुए कहा है कि किया कोई वस्तु नहीं है, जिसे निलुण्ठित या पिण्डीभूत गर्भ के समान पकडकर दिखाया जा सके। ' गर्भिणी सब प्रकार स्वस्थ एव प्रसन्न है। ' वढता हुआ। गर्भ सर्वागपूर्ण हो। गया है। ' समीची एक शिशु को दूब पिला रही है। ' वच्चा उंगली या मुद्ठी चूस रहा है। ' अभी यह स्तनन्धय ही है। माता प्रथम गर्भ में ही वच्चा जनकर मर गई, ' जैसे कथन इस वात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि भाष्यकार गर्भावस्था की कठिनाइयो, भ्रूण के विकास और प्रजनन-सम्बन्धी छोटी-मोटी वातो से पूर्ण परिचित थे। वे यह भी जानते थे किस प्रकार गर्भकाल में वालक के अपांग या अपाग होने का पता लगा लिया जा सकता है।

१. १-३-११, प्० ४६।

२. १-४-५०, पृ० १७५।

<sup>3. 8-8-801</sup> 

४. आयुर्घृतम् आयुषो निमित्तमिति गम्यते ।---१-१-५९, पृ० ३८५ ।

५. ५-१-५८, पृ० ३२६।

६. बड्भावविकारा इति ह स्माह भगवान् वार्ष्यायणि । जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्षतेऽपक्षीयते विनश्यतीति ।—--१-३-१, पृ० १।

७. वही।

८. १-३-१, पृ० ४४।

९. २-१-७१, पृ० ३३०।

१०. ६-२-१०६, पू० ३९८।

११. १-३-८९, पृ० ९५।

१२. ३-२-२९, प्० २१५ १

१३. वही।

१४. १-१-२५, पृ० २०२।

शरीर-रोग-रोग को उपताप, व्याघि और स्पर्ग कहते थे। स्पर्ग, सम्भवत सकामक रोग कहलाते थे। भाष्य में बहुत-ते रोगो तथा ओपवियों के नाम मिलते हैं। जानु या पुरनो की पीडा वातिक होती है। खाज या खुजली से पीडा कम नही होती। कण्डूति या कण्डू मे जब वेदना का अनुभव होता है, तव उसे रोग समझना चाहिए। र सामान्य हिक्कित, हिमत या कण्डूबित ब्यान देने की वस्तु नहीं। वे रोग नहीं हैं। दिव और त्रपुस (फलविशेष, खीरा) मिला-कर स्नाने से ज्वर आ जाता है। यह प्रत्यक्ष ज्वर है। ज्वर कई प्रकार के होते है। कोई प्रति दूसरे दिन चढ़ता है और कोई चीथे दिन। इन्हे कमश द्वितीयक और चतुर्यक ज्वर कहते थे। विष-पुष्पों के सम्पर्क से एवं काज-पुष्पों के स्पर्ण से भी ज्वर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ज्वर कम्बा विषपुष्पक और कामपुष्पक कहे जाते थे। उष्णक ज्वर में रोगी को ताप अधिक मालूम होता है और शीतक ठड या जूडी देकर वढता है। कण्ठ और शिर के फोडे नो मामान्य वात है। " वहुगडु, बहुपिटक, बहुगोफ (सूजन) चिन्ता " के विषय होते हैं। भाष्यकार इन मव वातो से लिमज थे। जरद ऋतु के प्रारम्भ होते ही मलेरिया या मीसमी ज्वर, सरदी, खाँमी चल पडते हैं। ये शरद् मे होनेवाले मीसमी रोग शारद या शारदिक कहे जाते थे। 'र अतीसार,'' र्छादका" (वमन-त्र्याधि), प्रवाहिका" (दस्त), सन्निपात," वैपादिक" (पादरोग), दद्ग (दाद),'८अण्डकोपकी वृद्धि या मुष्कता,''अरोचकताया अरुचि,'' अर्थ,'' कुष्ठादि उपताप,'' वातरोग, हिद्रोग या हृदयरोग, विगलित (गलित कुप्ठ उपताप) विकम्पित (वात-कम्प) क न्युळ्ज<sup>रः</sup> (जिसमे व्यक्ति पालघा होकर ही सो सकता है), सज्वर (जीर्णज्वर), कि मिध्म (एक प्रकार का कुर्छं° (श्वेतकुष्ठ), उल्कन्दक,<sup>३९</sup> प्रच्छदिका (अम्लपित्त),ं° विचर्चिका (गुजली),

<sup>े</sup> १. ३-३-१६, पृ० २९५।

२. १-१-१८, पृ० १८८।

३. १-१-५८, पृ० ३७६।

४. ३-१-२७, पृ० ८२।

५. बा० १, पृ० २४।

६. १-१-५९, पृ० ३८५।

७. ५-२-८१ का०।

८. वही।

९. वही।

१०. २-२-३५, पृ० ३९१।

११. ४-१-५४, पृ० ६६।

१२. ४-३-१३।

१३. ३-३-१७, पृ० २९५।

१४. ५-४-४९।

१५. ३-३-१०८ का०।

१६. ५-१-३८, पृ० ३२२।

१७. ५-२-१०३, पृ० ४१५।

१८. ५-२-१००, पृ० ४१४।

१९. ५-२-१०७।

२०. २-३-१३, पृ० ४१७।

२१. ५-२-१२७ का०।

२२. ५-२-१२८ का०।

२३. ५-२-१२९।

२४. ५-३-५१ का।

२५. ६-४-२४, पु० ४०६।

२६. ७-३-६१, पृ० २०१।

२७. ३-२-१४२।

२८. ५-२-९६, वृ० ४१२।

२९. ८-४-६१, पृ० ४९९ ।

३०. ३-३-१०८ का०।

बास्राव (मन्नातिसार), पामन् (चर्मरोग), विक्षाय (खाँसी) बादि रोगो का भाष्यकार को निकट ज्ञान था। दहुवाले व्यक्तियो को दहुण, पामन् के रोगियो को पामन, अण्डवृद्धिवालो को मज्कर, अरुचिवालों को अरोचकी, सज्वर से पीडित को सज्वरी, अर्शवालों को अर्शस, वात-रोगी को वातकी और अतीसार के रोगी को अतीसारकी तथा सिघ्मवालो को सिघ्मल या ् सिच्मवान कहते थे। कौन वस्तु अरोचकी को पथ्य है और कीन-सी सामान्य आमयावी को, यह पतजलि को सम्यक् मालुम था।

कुछ रोग मासिक होते है। वे लगभग मास-भर टिकते है और कुछ के अच्छे होने मे छह महीने लग जाते है। ये रोग मासिक अर पाण्मासिक कहलाते थे। कुछ रोग असाध्य माने जाते थे। उसकी चिकित्सा इस लोक मे नहीं, परक्षेत्र या शरीर-त्याग के ही बाद समभव होती है। ऐसे राजयक्ष्मादि रोग क्षेत्रीय कहे जाते थे। जिस रोग का अपनयन करना हो. उसके आगे तसु प्रत्यय लगाकर उसकी अपनेयता व्यक्त की जाती थी।

अगदंकार-रोगो की चिकित्सा अगदकार का काम था। यह नाम पूर्णत सार्थक था। अगदकार स्वच्छता एव स्वास्थ्य के नियमों का पालन कराकर, पथ्य-भोजन देकर एवं ओषघि-सेवन कराकर रोग की चिकित्सा करता था। स्वच्छता के नियमों में आवसय (गृह) से दूर मल-मूत्र का उत्सर्ग करना, शरीर की सफाई अदि मुख्य थे। ये रोग के निरोधक उपाय थे। पथ्य भिन्न-भिन्न रोगो के भिन्न-भिन्न थे, किन्तू कुछ वाते सामान्य है, जिन्हे रोगी भी जानते थे, जैसे यवागू मूत्र अधिक लाती है। यवाभ उच्चार-दोष का इलाज है " आदि।

ओषि - रोगो का कारण वात, पित्त या कफ का दूषित होना माना जाता था। तीनो दोपों के साम्य की अवस्था सन्निपात कहलाती थी, जो अत्यन्त घातक होती है। वात, पित्त, कफ और सन्निपात की शामक या कोपक वस्तुएँ या ओषवियाँ वातिक, पैत्तिक, ञ्लैटिमक और सानिपातिक" कही गई है। भाष्य मे जिन ओषिषयो के नाम आये है, वे वानस्पतिक है। ओष (प्रकाश)-मयी होने के कारण वे ओषधि कहलाती थी। इसी गुण के कारण चन्द्रमा को ओषधि १३

१. ३-१-१४१ का०।

२. ५-२-१००, पु० ४१४।

३. ५-१-८० काशिका।

४. ५-१-८४ काजिका।

५. ५-२-९२, पु० ४०२।

E. 4-8-891

७. ६-३-७०, पु० ३४६।

८. २-३-३५, पु० ४३१।

९. १-३-१, पु० ८।

१०. मूत्राय कल्पते यवाग्ः उच्चाराय कल्पते यवान्नम्।----२-१३, पृ० ४१७।

११. ५-१-३८, पु० ३२२।

१२. ओषधिश्चन्द्रसाः—झोषो धीयतेऽस्याम्।—६-२-४२, पू० २५९। Ę٤

मानते थे। इसीलिए, ओविवयो को सुसस्या और सुपिप्पला करने की प्रार्थना धृति मे मिलती है। ओविव सामान्य जड़ी या बूटी को कहते थे। यह शब्द जातिवाचक माना जाता था। श्रीपन्न मे कई ओविवयो का भी मिश्रण होता था, यद्यपि ये दोनो पर्याय थे। क्रमश श्लेटम्म और पित्तम्न ओपिवयो मे मन्नु तथा घृत श्रेष्ठ माने जाते थे। वनस्पतियो मे पिप्पल, नीली, वह्ही, सफला, भस्त्रफला, अजिनफला, पिण्डफला, शणफला, श्वेतफला, त्रिफला, अपूला, ओदनपाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शङ्कपुप्पी, दासी फली, दर्भमूली, गोवाली, गृग्लू, कुस्तुम्बर श्रीर निन्दुकी का उल्लेख ओपिव-रूप से मिलता है। यो भाष्य मे उल्लिखत आमलकी आदि अनेक वनस्पतियाँ, फल, फूल, मूल आदि ओपिव के रूप मे प्रचलित थे और भाष्यकार को उनका स्पष्ट ज्ञान था, फिर भी ओपिव के रूप मे उनका उल्लेख नहीं किया है। वृक्षो के पाक, पर्ण, पुष्प, मूल, फल, वाल (वाले) आदि सभी अग ओपिव के काम आते थे। ।

१. ६-१-८६, पू० १३३।

२. ५-४-३७।

३. इलेप्सघ्नं मधु पित्तघ्नं घृतम्।—६-१-१२, पृ० ३४।

४. झा० २, पु० ६६।

५. ४-१-४२, पृ० ५५।

६. ४-१-४६, काशिका।

७. ४-१-६४, पु० ७४।

८. वही, काशिका।

९. ४-१-७१, पू० ७७।

१०. ६-१-१४३ काजिका।

११. ४-१-६४, पु० ७४।

#### अध्याय ५

# काल और ज्योतिविज्ञान

काल—काल की परिभाषा करते हुए भाष्यकार ने कहा है कि जिसके योग से मूर्त्त पदार्थों की वृद्धि या ह्रास होता दिखाई देता है, उसे काल कहते हैं। उसी काल को किसी एक किया से युक्त होने पर अहन् या रात्रि कहते हैं। यह किया सूर्य की गति है। यही किया, अर्थात् सूर्य की गति जब बार-बार आवृत्त होती है, तब मास या संवत्सर आदि बनते हैं। ऐसा है, तभी जन् किया के कारण प्रसूत बालक का परिमाण मास या वर्ष माना जाता है।

भाष्यकार के इस कथन से दो वार्ते मालूम होती हैं। प्रथम यह कि काल और काल-वाचक शब्दों का अस्तित्व आदित्य की गति पर निर्भर है। दूसरे, पारिभाषिक अर्थ में काल भले ही परिमाण न हो, व्यवहार में काल परिमाण माना जाता था।

काल की गणना 'राजा' के शासन-काल से की जाती थी। भाष्यकार ने तो इसका उल्लेख किया ही है। रुद्रदाम से मन्दसीर तक के सभी शिलालेखों में काल की गणना राजाओं के शासन के सहारे की गई है। विकम-संवत् का उल्लेख इन शिलालेखों में ५वी शती के बाद ही मिलता है।

काल-विभाग—पाणिन आदि आचार्यों ने आदित्य-पति की आघार मानकर काल के पूर्व, अपर, वर्तमान, भूत, भविष्यत्, अद्यतन, अनद्यतन आदि भेद किये हैं। पाणिनि ने इसे काल-विभाग कहा है। पताजिल ने भी कहा है कि काल-विभाग अवश्य होते है। यदि काल-विभाग नहोते, तो पर्वत स्थित है, स्थित रहेगे और स्थित थे, ये कथन कभी सम्भव न हो सकते। ध्रिस्तिए, यद्यपि पाणिनि ने काल की परिभाषा के विवाद-ग्रस्त प्रसंग को यह कहकर टाल दिया या कि काल के विषय में कोई परिभाषा या नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि लोक मे

१. येन मूर्तीनामुपचयापचया लक्ष्यन्ते तं कालमाहुः। तस्यैव हि कयाचित् क्रियया युक्तस्याहरिति च भवति रात्रिरिति च। कया क्रियया? आदिस्यगत्या। त्रयैवासकृदावृत्त्या मास इति भवति संवत्सर इति च। यद्येवं भवति जातस्य मासः परिमाणम्।——२-२-५, प० ३३६।

२. ३-४-२१।

<sup>3. 3-3-8341</sup> 

<sup>¥. 3-7-8731</sup> 

५. ३-३-१३७।

६. सन्ति सस्स्विप कालविभागाः। तिष्ठन्ति पर्वताः, स्यास्यन्ति पर्वताः, तस्युः पर्वता-इति । कि शक्यन्त एते शब्दाः प्रयोक्तुमित्यतः सन्ति कालविभागाः।—३-२-१२३, प० २२५।

जिसके लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है, उसे सब जानते हैं और वही अन्तत प्रमाण मानना चाहिए।

वर्तमान काल—वर्त्तमान काल पर विचार करते हुए पतजिल ने कहा है कि किया के प्रारम्भ से समाप्ति तक के काल को वर्त्तमान मानना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ रहता हूँ आदि कियाएँ वरावर नही होती रहतीं। पढनेवाला पढना वन्दकर भोजन भी करता है, सोता भी है। इसी प्रकार रहनेवाला व्यक्ति कभी वाहर भी चला जाता है। तो भी उसके सम्वन्य मे पढना और रहना कियाओं का वर्त्तमान काल मे प्रयोग होता ही है। इसी प्रकार, नियम्बन्त कियाओं को भी वर्त्तमान काल मे मानना चाहिए। निदयौं वहती है, पर्वत स्थित हैं आदि प्रसाग मे जहाँ किया बहुत पहले से होती आ रही है और भविष्य मे होती रहेगी, वर्त्तमान काल का ही ब्यवहार होता है। "

कुछ बावार्यों के मत से वर्त्तमान कोई काल नहीं होता। इनके मत से न तो यह ससार परिवर्त्तनशील है, न वाण किसी पर फेका जाता है और न निवर्यां समुद्र तक जाने के लिए बहती है। यह ससार कूटस्थ है, अर्थात् एक रूप से स्थित रहता है। विचारवान् पुरुप कीए से कहता है कि तुझमें पतन-किया है कहाँ। भूत और भविष्यत् की पतन-किया को तो इस समय 'हैं नहीं कह सकते। और, यदि कहे कि इस समय पतन-किया हो रही है, तो भी यह कहना असगत होता; क्योंकि ऐसे तो पतन या गमन-किया सारे विश्व में हो रही है, यहाँतक कि हिमालय भी इघर- उद्यर गमन करता है। इस प्रकार भूत, भविष्यत् और वत्तमान तीनो कालों में 'गमन-किया' कहना समय नहीं है। साम्प्रत काल केवल भूत और मविष्यत् की सन्धि का नाम है। उसके भीतर का क्षण-दो क्षण या निमिप-मात्र काल नहीं है। फिर, वर्त्तमान काल में 'जाता है' अर्थि वालय कैसे वोले जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि लोग किया-प्रवृत्ति के हेतुभूत गाढी में वैल जोतना आदि कियाओं को देखकर विना विचारे ही इस प्रकार के वालय वील देते है। सामान्य व्यवहार में यह ठीक भी है। रैं

किसी-किसी आचार्य के मत से वर्त्तमान काल है, किन्तु आदित्य की गित के समान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। जब साधनभूत सारी सामग्री एकत्र हो जाती है, तब भी विकृति प्रत्यव्य होती हुई परिलक्षित नहीं होती। विस के तन्तु भी जलते हुए नहीं दिग्नाई देते हैं। फिर, भी जिन लोगों को तीनों कालों की कियाओं का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे योगी लोग उस दाह-किया को देगते ही हैं। हम जैसे साधारण जन तो उस किया को अनुमान से ही जान मकते हैं।

१. ३-२-१२३, पु० २५४, ५५।

२. अपर आह नास्ति बर्त्तमानकाल इति—न वर्त्तते चक्रमियुर्न पारयते न स्यन्वते सिरतः सागराय—क्ट्रस्यो यं लोको न विचेष्टितास्ति यो होवं पश्यित सोऽप्यनन्यः। मीमांधको सन्यमानो युवा मेघाविसंमतः—काक स्नेहानुपृच्छिति कि ते पतितलक्षणम्। अनागते न पतिम अतिकान्ते च काक न यदि सम्प्रति पतिस सर्वो लोकः पतत्ययम्। हिमवानिप गन्छित।— यही, पृ० २५६।

विसस्य वाला इव वह्यमाना न दूरयते विकृतिःसिन्नपाते।
 अस्तीति तां वेदयन्ते विभावाः सूक्ष्मो हि भावोऽनुमितेन गम्याः ॥——वही, पृ० २५७।

फिर भी, लोक-व्यवहार में वर्त्तमान काल का क्षेत्र व्यापकतर माना जाता था। उपर्युंक्त दार्शनिक मतो की चिन्ता किये विना लोग वर्त्तमान के सामीप्य में समीपी (अतीत तथा भविष्यत्) तक को भी वर्त्तमान के ही अन्तर्गत गिन लेते थे। अप्राप्त प्रिय वस्तु की प्राप्तीच्छा, अर्थात् आश्रसा का विषय भविष्यत्काल होता है; फिर भी उसके लिए भूत और वर्त्तमान का प्रयोग होता था। इसी प्रकार, किया-सातत्य में जिसे किया-प्रवन्ध भी कहते थे तथा सामीप्य गम्यमान होने पर अन् चतन भूत और भविष्यत् के नियम लागू होते थे। ऐसे स्थलो पर अनचतनीय किया का प्रयोग न होकर सामान्य-भूत या भविष्यत्कालीन किया का व्यवहार होता था। पाणिनि ने देश और काल के प्रविभागों के अवर भाग के सम्बन्ध में भी सामान्य काल-नियमों का प्रयोग न होना वतलाया है। इन्हीं सब विभिन्नताओं को दृष्टि में रखकर पाणिनि ने काल को लोकाश्रित वतलाया है।

अहन्—काल के भेदो मे अख, ह्य, इव, अहन्, रात्रि, पक्ष, मास, वर्ष, हायन, संवत्सर आदि नाम भाष्य मे मिलते हैं। इनमे अद्यतन काल न्याय्य (सर्वसम्मत) उत्थान से न्याय्य सवेशन-काल तक को कहते थे। इस परिभाषा के अनुसार प्रात. ब्राह्म मुहूर्त से रात्रि के लगभग दस वजे तक का समय अद्यतन माना जाना चाहिए। कुछ लोगो के मत से गत अर्घरात्रि से आगामी अर्थरात्रि तक का समय अद्यतन होता है। दिन को दिवा और रात्रि को दोषा भी कहते थे। भाष्य मे दिवामन्या रात्रि और दोषामन्य अहन् का उत्लेख है। पुष्पाह और सुदिनाह इसका ठीक उलटा था। दिन को कई भागो मे विभाजित किया जाता था। यथा—प्रात. पूर्वी हि, मध्याह्म, अपराह्म, तिलले सामाह्म, 'वाह्म, अपराह्म, कि सामाह्म, 'वाह्म, अपराह्म, के सत से, विलक्ष के से को समय माना जाता था। रात्रि का प्रारम्भ प्रदोष से होना माना जाता था। येथे पूर्वरात्र एव अपररात्र इन दो भागों मे वाँटा जाता था। पे पूर्व दिवस को पूर्वेद्य वर्त्तमान दिन को अद्य, समान (उसी) दिन को सब कहते थे। इसी प्रकार परेशु, अन्येशु, अन्यतरेशु, इतरेशु

<sup>2. 3-3-2321</sup> 

२. ३-३-१३२।

३. ३-३-१३५।

४. ३-३-१३६ तया ३-३-१३७।

५. १-२-५७ काशिका।

६. १-१-४१, प्० २५४।

७. २-४-३०, पु० ४७६।

८. ४-३-२८।

<sup>9. 4-8-8701</sup> 

१०. ४-३-२८।

११. ४-३-२३. पु० २२५।

१२. ४-३-१४।

**<sup>43. 4-8-661</sup>** 

अघरेंद्यु , उभयेंद्युः या उभयद्युः, ह्यः और श्व ै शब्द प्रचलित थे, जिनसे प्रतीत होता है कि काल-गणना का मुख्य घटक दिन या अहन् था।

अहोरात्र—दिन और रात्रि को मिलाकर अहोरात्र, निक्तित्व या रात्रिन्विव कहते थे। अहोरात्र ही वह परिमाण था, जिससे अन्य कालवाचको की गणना की जाती थी। अहोरात्र से पक्ष और मास गिने जाते थे। केवल रात्रि का उल्लेख भी अहोरात्र के परिमाण का बोवक होता था।

मास—शिशद् रात्र को मास और पचदश रात्र को अर्घमास कहते थे। अर्घमास पक्ष और उसका प्रथम दिन पक्षति कहलाता था। पक्ष की गणना मास के प्रथम दिन से की जाती थी। दिन-गणना का आघार आदित्य-गित थी; क्यों कि आदित्य एक होकर भी, सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करता है। इसलिए, आदित्य के उदय के आघार पर काल की गणना मे सबको सुभीता हो सकता था। मास और वर्ष का आघार सूर्य की ही असकृद् गित मानी गई थी।

मास की गणना चन्द्र के आवार पर भी की जाती थी। भाष्यकार ने चन्द्रमा को मास-प्रमित कहा हैं, जिसका अर्थ है मास की माप का प्रारम्भ करनेवाला। प्रतिपच्चन्द्र मासप्रमित कहलाता था।

अयन—मास के बाद अयन था और उसके बाद वर्ष या सबत्सर। अहोरात्र में कुल तीस मूहूर्त्त होते हैं। भाष्यकार ने कहा है कि इनमें छह मुहूर्त्त ऐसे होते हैं, जो चर भी है और अचर या अगितमान् भी। वे कभी दिन में चलते हैं और कभी रात्रि मे। इसीलिए, उन्हें अहंगत भी कहते हैं और रात्रिगत भी। वे अहरितसृत या राज्यतिसृत भी कहे जाते हैं। यहाँ 'कभी' से भाष्यकार का आश्य उत्तरायण और दक्षिणायन में बढ़ने-घटनेवाले दिन के मृहूर्तों से हैं। ये मृहूर्त्त उत्तरायण में दिन में सम्मिलित रहते हैं और दिक्षणायन में रात्रि मे। वर्ष वारह माम का होता था। वर्ष की गणना का प्रारम्भ कभी वर्षा के साथ होता था। वैदिक काल में वर्ष का प्रारम्भ शरद् से होता था। सवत्सर के अर्थ में प्रयुक्त ये दोनो शब्द स्वय अपनी कथा गहते हैं।

१. ४-३-१५, पु० २२३।

२. ३-३-१३७, पु० ३२९।

३. ५-४-७८, पु० ५०४।

४. योज्य त्रिशद्ररात्र आगामी तस्य योज्वरो पञ्चदशरात्र इति--३-३-१३६, ० ३२८।

५. ५-२-२५, पु० ३७३।

६. आ० २, प्० ४२।

७. आवित्यगत्या। तयैवासकृदावृत्त्या मास इति भवति संवत्सर इति च।--२-२-५, पृ० ३३६।

८. २-१-२९, पु० २८२।

९. पण्मुहूर्तादवराचराः—ते कदाचिवहुर्गंच्छन्ति कदाचिद्रात्रिम् । ततुच्यते, अर्गंता रात्रिगता इति, इवं तर्हि अहरतिसुताः, राध्यतिसुताः।—२-१-२९, पू० २८२।

वर्त्तमान सवत्सर को ऐपम, गत सवत्सर को पहत् और उससे भी पूर्व वर्ष को परारि कहते थे। सामान्य वर्ष के अतिरिक्त भाष्य मे दिव्य वर्ष का भी उल्लेख मिलता है। अयन का अन्तर्वर्त्ती या सूर्य द्वारा अयनान्त के सामीप्य मे विताया गया समय अन्तरयण कहलाता था। अयनवृत्त के समीपवर्त्ती प्रदेश अन्तरयन कहे जाते थे।

ऋत-मासो के अतिरिक्त ऋतू भी वर्ष के अवयव थे। ऋतुओ मे शरद्, शिशिर, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा का उल्लेख भाष्य मे है। शरद का उल्लेख श्राद्ध तथा रोग और उप-ताप के प्रसग मे हुआ है। शारदिक श्राद्ध गृहस्य का सामान्य कर्त्तव्य माना जाता था। इस ऋतु मे ज्वर आदि उपताप तथा कास आदि रोग भी फैलते थे। ' सुवकार ने शारदिक या शारद आतप का विशेषत उल्लेख किया है। शारद की घूप वडी भयकर एव हानिकारक होती है। शिशिर ठण्ड की ऋतु है। भाष्यकार ने कहा है कि इस ऋतु मे जिस वैल पर झुल नही डाली जाती, वह कृश हो जाता है। शिशिर और वसन्त उत्तरायण में होते थे। भाष्य में इन्हें उदगयनस्थ वत-लाया है। काशिकाकार ने हेमन्त, शिशिर और वसन्त यह कम ऋतुओ का माना है। इस प्रकार, शिभिर ऋतु माघ और फाल्गुन मे पडती थी और उस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस ऋतु मे मकर-सकान्ति के वाद दिनमान वढना प्रारम्भ हो जाता है। इसीलिए, शरद् को दीर्घाह्मी कहा है।<sup>१॰</sup> हेमन्त ऋतु के मास सह और सहस्य माने जाते थे। इन्हें हैमन्तिक भी कहते थे। हैमन्तिक या हैमन्त या हैमन वस्त्रो एव उपलेपन की व्यवस्था इस ऋतु मे शीतरक्षा के लिए की जाती<sup>११</sup> थी। हेमन्त मे वर्षा भी होती थी। भाष्य ने एक वर्षा-विहीन हेमन्त का उल्लेख किया है।<sup>११</sup> वसन्त प्रकृति के यौवन का काल माना जाता है। मघु और माघव वसन्त के मास माने जाते थे। " भाष्य ने इसे अवको किल कहा है। यह नाम इस ऋतू में को किल के अधिक बोलने के कारण दिया गया था। 18 पाणिनि ने वसन्त-अध्ययन का विशेषत उल्लेख

१. ५-३-२२, पृ० ४३४।

२. आ० १, पृ० १२।

३. ८-४-२५।

<sup>8. 8-3-821</sup> 

५. ४-३-१३।

६. वही ।

७. गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे कृशः।---३-३-२१, पृ० ३०२।

C. 7-7-38. 90 3901

९. वही-काशिका।

१०. ८-४-७, पु० ४७८।

११. ४-३-२१ तया ४-३-२२, पृ० २२४।

१२. २-२-६, पृ० ३३७।

१३. ४-३-२० काशिका।

१४. २-२-१८, पु० ३५०।

किया है, जिसपर भाष्यकार ने कहा है, वसन्त नाम का कोई ग्रन्थ नही है। इसलिए, जिम् ग्रन्थ मे वसन्त का वर्णन हो, उसे भी वसन्त कहते हैं और उसका अध्ययन वासन्तिक कहा जाता है। न्नाह्मण के लिए वसन्त मे अग्न्याधान तथा अग्निप्टोमादि यज्ञ का विधान है। अवक्य ही, इस ऋतु मे विजेप ग्रन्थों या वेदभाग के अध्ययन की भी प्रया रही होगी। इसी को पत्तजलि ने वसन्त-पहचित अध्ययन कहा है और इसी के अध्यता को पाणिनि ने वासन्तिक कहा है। ग्रीप्म ज्येष्ठ-आपाढ माम कहलाते थे। ग्रीप्म ऋतु दीर्घाहा होती है। इस ऋतु से सम्बद्ध काल, नास या अन्य वस्तु को ग्रैष्म कहते थे। वर्षा को प्रावृष् भी कहते थे। प्रावृष् मे होनेवाले मेघो को प्रावृष्ण्य कहते थे। किन्तु, प्रावृष् में उत्पन्न होनेवाले कीट, वनस्पति, अग्न, रोगादि प्रावृष्णिक कहता थे। वर्षाकाल शालि आदि अग्नों की निष्पत्ति का सायन था। रात्र ऋतु में अनेक आवाञ्चित वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। भाष्य मे इनके लिए वर्षांसुज और वर्षामू शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वसन्त, वर्षा, शरद्, हेमन्त और शिशिर की गणना वसन्तादिगण में भी की गई है।

मासो में मबु र्चंत्र का नाम था। इस ऋतु में मघु अविक होता था। मघु के समीप का वैज्ञाल मास माघव या माघव्य भी कहा जाता था। नगस् या वादल होने के कारण श्रावण को नम, भाद्रपद को नभस्य; इच्छा में प्रवलता उत्पन्न करने के कारण गवार या आखिन को इप; सन्ताप-दायक होने के कारण फाल्गुन को तप आरंत तपस्य, जरीर शक्ति का दायक होने के कारण कार्तिक को ऊर्ज और मन में शोक को अकुरित करने के कारण ज्येष्ठ को श्रुचि और आयाद को शुक्र कहते थे। इस प्रकार मघु, माघव, तप, नभ, इप, ऊर्ज, श्रुचि और श्रुक्त नाम सार्थक के। मास के दोनो पक्षों का प्रथम दिन प्रतिपद होता था और अन्तिम दिन अमावास्या और पीर्णमासी। सर अगहन और सहस्य पीप की सज्ञा थी। अमावास्या में होनेवाला काम या वस्तु अमावास्यक या आमा-वास्य कही जाती थी।

सन्त्रि-चेला—पाणिनि ने मन्त्रि-चेला, ऋतु और नक्षत्रो को कालवृत्ति या कालवीयक कहा है। नन्त्या, अमावास्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पचदशी और प्रतिपत् को काशिकाकार ने

१. ४-२-६३ पु० १८८।

२. ६-१-८४, पृ० ११६।

३. ६-१-१०८, पृ० १६५।

४. ८-२-६९, पृ० ३७६।

५. ४-१-८६ पृ० ९६।

६. ४-२-२६ तया ४-३-२५, पु० २३१।

७. ३-३-१३३, पृ० ३२४।

८. ६-३-१ प्० २९८ तया ६-४-८४, पृ० ४४७।

९. ४-२-६३ प्० १८८।

१०. ७-१-७७, प्० ७४ तथा ४-४-१२८, प्० २९८, ९०।

<sup>105-5-8 .93</sup> 

'सिन्ध-वेला' माना है। निसत्रों को ज्योतिष् भी कहते थे। निसत्र सज्ञा कभी क्षरित या क्षीण न होने के कारण थी। इस प्रकार नक्षत्र ज्योतिष् और काल दोनो के वाचक थे। काल की माप भी नक्षत्रों से की जाती थी। जैसे सापके बहुत-से तिष्य और पुनर्वमु बीत गये। एक ही नक्षत्र में जत्पन्न होनेवाले सज्योतिष् कहलाते थे। सूर्य, चन और नक्षत्र सब ज्योतिष् के अन्तर्गत माने जाते थे। भाष्य में ज्योति का उद्गमन गम्यमान होने पर आ पूर्वक क्षम्धातु का आत्मनेपदत्य-विद्यान किया है।

नसन्न—नक्षत्रो या ज्योतिष् मे दिनाकर, विभाकर प्रभाकर, या भास्कर निजाकर और विद्युन्तुद के अतिरिक्त निम्नलिखित नक्षत्रो के नाम भाष्य मे आये है। इनमे विद्युन्तुद शब्द राहु-सम्बन्धी प्राचीन विश्वास-परम्परा की याद दिलाता है।

कृत्तिका--भाष्य मे दो वार कृत्तिका और रोहिणी का साथ-साथ उल्लेख हुआ है' और दोनो वार बहुवचन भे ही। कृत्तिका की पाणिनि ने बहुल भी कहा है। कृत्तिका की नसत्रों का समूह है, यह वात सामान्य लोगों को भी ज्ञात थी।

रोहिणी--रोहिणी भी कई नक्षत्रो की समृह माना जाता था। "र

आर्द्री, मूल, पुनर्वसु—पुनर्वसु वास्तव मे दो नक्षत्र हैं। वेद मे इनके लिए एकवचन का ही प्रयोग हुआ है। <sup>14</sup> इसी प्रकार विश्वाला भी दो नक्षत्र हैं। वेद मे इनके लिए भी एकवचन का ही प्रयोग मिलता<sup>14</sup> हैं। तिष्य को सिच्यं<sup>14</sup> भी कहते थे। तिष्य और पुनर्वसु(दो) का समास होने पर बहुवचन होना चाहिए, किन्तु उनके लिए द्विवचन ही प्रयुक्त होता था, जिससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि विशाला, पुनर्वसु आदि नक्षत्र ज्योतिष् की दृष्टि से दो थे, तो भी लोग व्यवहार में उन्हे

१. ४-३-१६।

२. १-२-६३, पु० ५६१।

३. ६-३-७५ काशिका।

४. १-२-६३, पु० ५६१।

<sup>4.</sup> ६-३-८५1

६. १-३-४०, पू० ६७।

७. ३-२-२१।

८. ३-२-३५।

९. १-२-६३, यू० ५६१।

१० २-२-३४, पू० ३९०।

११. ४-३-३४।

१२. १-२-६३, पृ० ५६१।

१३. १-२-६१।

१४. १-२-६२, पु० ५६१।

१५. १-२-६३, पू० ५६२।

एक ही मानते थे। पुष्य सामान्य नक्षत्रवाची भी माना जाता था। भाष्यकार ने कहा है कि एन अर्थ रहने पर भी जन्द-भेद होने पर लिंग-भेद हो जाता है; जैसे तिप्य, तारका और नक्षत्र 1 नक्षत्र विशेष मानकर 'आज पूष्य है, आज मधा' है।' 'पूष्य योग जानता है', 'पूष्य से योजित करता' है'. 'मघाओं से योजित करता है<sup>न्द</sup> जैसे वाक्यों का उपयोग भाष्य में मिलता है। मघा भी कई नक्षत्रों का समूह या। श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुरावा, हस्त, आपाढा और स्वाति का नाम-ग्रहण पाणिनि ने तिष्य, पूनवंसु और विशाला के साथ किया है। वात्तिककार ने उसमे चित्रा, रेवती और रोहिणी को और सम्मिलित कर दिया है।" इनमे तिष्य, पूष्य और सिघ्य पर्याय" है। नैतिरीय ब्राह्मण (३-१-४१) में सात कृत्तिकाओं के नाम मिलते हैं-अम्बा, दूला, नितत्नी, अग्रयन्ती, मेघयन्ती, वर्यन्ती, चपुणिका । यद्यपि वाद में उनकी सख्या छह मानी जाने लगी। फालानी को दो और बहुत मानकर भी उल्लेख किया गया है। विशाखा एक, द्वि और बहुवचन तीनो मानी जाती थी। अभिजित् और अश्वयुज् और गतभिषज् का उल्लेख एक साथ एक सुत्र मे मिलता है। काठकसहिता मे अवण और अञ्चल्य पर्याय माने हैं। पाणिनि ने दो बार अव्वत्य का उल्लेख किया है। एक वार श्रवण और अञ्वत्य साथ आये हैं, जिससे प्रतीत होता है, कि वे उन्हें पर्याय नही मानते। दूसरे स्यान पर अञ्वत्य ऋतू का सुचक है। '\* प्रोप्ठपदा भी दो या अधिक माने जाते थे। '\* इसका प्रयोग पुल्लिंग में भी होता था। 'र वैदिक नक्षत्रों का आरम्भ कृतिका से होता है। बाद में ४९० ई० के लगभग दिन-रात के तुल मान को द्योतित करने के लिए अश्विनी का स्थान प्रथम माना जाने लगा। पतजलि ने नक्षत्रों के द्वन्द्व में कृतिका का ही पूर्व प्रयोग किया है। पाणिनि ने सात नधत्रों की गगना में श्रविष्ठा का उल्लेख प्रथम किया है।<sup>13</sup> वेदाग ज्योतिए की सूची भी श्रविष्ठा से प्रारम्भ होती है। गर्न की दिष्ट मे घामिक कार्यों में कृत्तिका और सामान्य कार्यों में श्रविष्ठा प्रथम है। महाभारत वनपर्व मे श्रविष्ठा या घनिष्ठा से और अश्वमेघपर्व मे श्रवण से प्रारम्भ

१. १-२-६३, पृ० ५६१।

२. ४-१-९२, पृ० १०७।

३ २-३-४५, पृ० ४३४।

४. ३-१-२६, पृ० ७६।

५. वही।

E 8-5-381

७, ४-३-३४। प्० २३२।

८. ३-१-११६।

९. ४-२-५ काशिका।

<sup>80. 8-3-861</sup> 

११. १-२-६० पु० ५९०।

१२. ५-४-१२०।

१३. ४-3-3¥ I

१४. जोरायन, पृ० ३०।

माना है। शादि पर्व मे भी श्रवण प्रथम है। यह इस वात का सूचक है कि मकर-सकान्ति या दिक्षणायन सूर्य श्रविष्ठा के प्रथम स्थान से पिरचम की ओर चला गया था। ज्योतिष् वेदाग ने उसे श्रवण या श्रविष्ठा में स्थिर किया था। प्राचीन ज्योतिष् भी श्रवण को ही मानती थी। पाणिनि ने पूर्वकाल की प्राचीन मान्यता को ष्यान मे रखकर श्रविष्ठा को प्रथम स्थान दिया है। राशियों के उदय को लग्न कहते थे, यद्यपि पाणिनि ने लग्न का प्रयोग इस अर्थ मे नहीं, अपितु उक्त अर्थ मे किया है। नक्षत्र सत्ताईस माने गये थे। सूर्य के इस ग्रहण-सम्बन्धी गमन-मार्ग या क्रान्ति वृत्त-सम्बन्धी विभाजन के अनुसार बारह मासों के नाम विशेष नक्षत्र के मण्डल में चन्द्र के प्रवेश के अनुसार रखे गये थे। "जब पूर्ण चन्द्र चित्रा के सयोग मे होता था, तब दिन को चैत्री पौर्णमासी कहते थे।

संवत्सर—वर्षं को समा, सवत्सर विश्व हायर कहते थे। प्रभव, विभव आदि ६० सवत्सरों के पाँच वर्षों के कम से संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर और वत्सर ये नाम थे। इस प्रकार ये नाम कमशः पूरे वृत्त में १२ बार आवृत्त होते थे। सवत्सर में होनेवाले काम को सवत्सरीण या सवत्सरीय कहते थे। वर्ष के दो भाग किये गये थे। प्रत्येक माग पण्मास कहा जाता था। '' मास-भर के वालकादि को मास्य या मासीन, दो-तीन मासवाले को द्विमास्य, त्रिमास्य, पड्मासवाले को पण्मास्य, पण्मास्य या पाण्मासिक (भृत, भूत, भावी) कहते थे। वय से भिन्न अर्थ मे पण्मासिक या पाण्मास्य (रोगादि) शब्द प्रचलित था। वर्ष के पूर्वार्व को अवरसमा कहते थे। इस भाग में चुकाया जानेवाला ऋण आवरसमक कहलाता था।

१. वनपर्व, २३०-१० तया अञ्चमेघपर्व, ४४-२।

२. आदिपर्व, ७१-३४।

३ जर्नल आफ रायल ए० सो० १९१६-१७, पृ० ५७०।

४. ४-२-३, पृ० १६७।

<sup>4. 4-8-661</sup> 

E. 4-8-641

<sup>9. 4-8-</sup>COI

८. ५-१-१३० तथा ३--१-१४८ (जहात्युदकिमिति हायनो बीहिः। जहाति भावानिति हायनः संवत्सरः॥—काशिका)

<sup>9. 4-8-871</sup> 

१०. ५-१-८१ से ८४ तक, पु० ३३९।

११. ४-३-४९ तया ४-३-४३।

मृदग बहुत लोकप्रिय वास रहा है। महावग्ग में भी मृदग की चर्चा है। अववधोय ने तो दार-वार मृदग के साथ संगीत का वर्णन किया है। मृदग से मिलते-जुलते वासो में महहुक, पगव, दर्दुर, मुदज और तूणव का उल्लेख भाष्य में मिलता है। ये सव ढोल या मृदग के ही विभिन्न रूप ये। महहुक और दर्दुर कुड़मुड़ करनेवाले छोटे ग्राम-वास थे, जो आज भी ग्रामों में देखने को मिलते हैं। महहुक ढोलकी के समान होता था। पणव उससे कुछ छोटा था। इन वासो के खोल काफ के अतिरिक्त मिट्टी के भी वनते थे। इस प्रकार इनके निर्माण से कुलाल का भी हाथ या। विभिष्ट कुलाल इनके खोल वनाते थे और उनके आधार पर कुलालों के भी नाम पड़ जाते थे। दर्दुर का खोल वनानेवाला कुलाल दार्दुरिक कहलाता था। इसी प्रकार मार्दिगक और माणविक कुलाल भी होते थे। महहुकादि वजानेवाले कलाकारों को माइहुक्क, पाणविक, मारिजन, दार्दुरिक आदि कहते थे।

प्रतिचात वाद्य—प्रतिचात वाद्यों में भेरी और दुन्दुभि भी प्रचिहत थी। इनवा प्रयोग सगीत के साथ नहीं, अपितु हर्षोन्माद या आवैश उत्पन्न या प्रकट करने के लिए होता था। ये वर्त्तमान नगाडे के पूर्व रूप थे। मन्दिरों और रास-मण्डलियों में वजनेवाले नगाउं इसी जानि के होते हैं। भेरी और दुन्दुभि गूँजनेवाले वाद्य थे। इनकी घ्वनि वहुत दूर तक जाती थी। भाष्यकार ने कहा है कि भेरी में आचात करने के बाद कोई वीस डग चल लेता है, कोई तीस और कोर चालीस। तवतक भेरी का शब्द सुनाई देता रहता है। वैदिक काल में नृत्य के नाय आगिट वाद्य का प्रचलन था।

कांस्य-वाद्य—मृदग के साथी वाद्यों में भाष्यकार ने झर्झर (झाँझ) का नाम लिया है। 'इसे वजानेवाला झार्झिरक कहलाता था।' पिठर भी सगीत-वाद्य था। भाष्य में पिठर-वादन को भी शिल्प कहा गया है। यह सभवत. काँसे की थाली या वडा गोलाकार थाली जैमा कान्य-पात्र था, जो सगीत और नृत्य के साथ वजाय, जाता था। आज भी ग्रामों में निम्न श्रेणी के नृत्यों और गीत। के साथ पिठर का प्रयोग होता है। इसे वजानेवाले पैठरिक कहलाते थे।'

१. महावना, १-७।

२. बुद्धचरित, १-४५।

३ ४-४-५६, ५५, प० २८० तया २-२-३४, प० ३८९।

४ वही।

<sup>4. 8-8-381</sup> 

६. २-२-३४, पृ० ३८९।

७. २-२-३४, पृ० ३८९।

९. ऋग्० १०-१४६-२ तया अवर्वे० ४-३७-४।

१०. ४-४-५६।

११. ४-४-५५, पु० २८०।

े वेणु—श्वास से वजनेवाले वाद्यों मे वेणु प्रमुख है। वेणु वश (वाँस) से वनता था। वात्स्यायन ने इसे वडा मनोमोहक वाद्य कहा है। माप्य मे वेणु के लिए मस्कर शब्द का प्रयोग मिलता है। वि

तन्तु-वाद्य-तन्तु-वाद्यों में वीणा प्रमुख थी। विस्थायन ने वीणा और डमरुक का साथ वतलाया है, किन्तु भाष्य में डमरुक का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार, वास्यायन के उदक वाद्य (जलतरग) का नाम भाष्य में नहीं मिलता। सभवतः, यह वाद का अविष्कार है। वीणा भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य रहा है। इसे कांगिकाकार ने कल्याण-प्रववणा कहा है। वीणा के स्वर को निक्वण या निक्वाण कहते थे। वजानेवाले के लिए वादक शब्द का प्रयोग होता था। भाष्य में वीणावादक के लिए प्राय परिवादक शब्द का प्रयोग किया गया है।

वादक — वादक स्वान्त सुक्षाय वजाते थे और दूसरो के द्वारा वैतिनक रूप से भी वुलाये जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि 'पारिवादक से वीणा वजवाई गई।" इससे परिवादक का पर-प्रेरित होना स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से वद् घातु का प्रयोग णिजर्थ (वजाना) मे आत्मनेपद मे ही होता था। इसी प्रकार नृत् वातु का णिजन्त प्रयोग भी आत्मनेपद मे प्रचलित था। वादयते और नर्त्त्रयते कियाएँ केवल वजाने और नचवाने के वर्ष मे व्यवहृत होती थी।" क्योंकि, वजाने और नचवाने वीर नचवानेवाला इन कियाओं को स्वसुखाय ही करवाता था।

वीणा-रहित सगीत अपवीण और वीणा-सहित उपवीण कहा जाता था। 18

वादन-शिल्प--भाष्यकार ने वादन-कला की गणना सगीत के ही अतर्गत की है। उन्होंगे मृदग आदि के निर्माता और वादक दोनों को शिल्पी कहा है। इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि मृदग को शिल्प माना जाय, तो कुलाल भी शिल्पी कहलायेगा और उसे ही मार्दिगिक कहा जायगा; क्योंकि वही मृदग का निर्माण करता है। इसलिए, उन्होंने 'शिल्प के समान शिल्प' इस अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग मानकर वादक को भी शिल्पी स्वीकार किया है।

१. ६-१-२१५, पृ० २३९।

२. कामसूत्र, अघि० ७, अ० २, सू० ४३।

३. ६-१-१५४, पृ० १९३।

४. १-१-५७ पु० ३६६।

५. कामसूत्र, अधि० १, अ० ३, सू० १६।

६. वही।

७. ३-३-६५ काक्षि० तया १-१-५७, पृ० ३६६।

८. वही।

९. अवीवदद् बीणां परिवादकेन (वास्तिवन्तं प्रयोजितवान्) ।---१-१-५७, पृ० ३६६।

१०. वही।

११. १-३-८९ काशिका।

१२. ६-२-१८७।

जिस प्रकार मृदंग आदि बनाना शिल्प है, उसी प्रकार उन्हें बजाना भी शिल्प है। यह कहकर भाष्य-कार ने यह व्यक्त करना चाहा है कि जिस प्रकार वाद्य कुलाल की जीविया के साधन है, उसी प्रकार उनका बादन वादक की जीविका का साधन है।

तुर्यादि बाद्य-बुन्द-वाजन-जिल्य का प्रयोग नामृहिक रूप मे भी होता था। उने तूर्व कहने ये। तुर्य अनेक वाद्यो का समाहार था। पाणिनि ने तूर्यागो के द्वन्द्व के लिए एयवचन का विदान किया है, वाद्य भले ही अनेक हो। उन्होंने नूर्यागों के नाय प्राप्यगों और मेनागों ने इन्द्र के लिए भी एकवचन का निर्देश किया है। जी वैज्ञानिक ट्पिट से नर्वया उचित है। प्राणी के विनिन्न अंग पृथक् रहकर भी एक अवस्वी के अधीन एक वनकर काम करते है। नेना के अगो की भी यही स्थिति होती है। वे पृथक् होकर भी एक होने हैं। इसी प्रकार, तूबीग पृथक्-पृथक् व्वति उत्पन्न करते हुए भी परस्पर समन्तित एक स्वर, एक ताल के द्वारा समुक्त प्रभाव की मुस्टि करने हैं। पुयक् दिनाई देने पर भी नूर्य से वे एक हो जाते हैं। बत , उनके निए एउ-बचन का प्रयोग उचित ही है। काशिका ने तूर्यांगों के उदाहरणों में 'मार्दिङ्गकपाणविकम्' आंर 'त्रीणात्रादकपरिवादकम्' का उल्लेख किया है। भाष्यकार ने वीणावादक को परिवादक वरा है, जैंसा कि पीछे बनलाया जा चुका है। यदि यह मान लिया जाय,नो काविका का उरन उदाहरण असंगत ठहरता है। पर, ऐसा नहीं है। बीणा का ही एक भेद विषत्री भी था। उसमे पौर स्वरो की प्रवानना थी । दिपची का दूसरा नाम परिवादिनी या और इसका दादक परिवादक गहराना था। क्रांकिका के उदाहरण में बीणा और विषची है भेद की ओर सकेन है। भाष्यकार ने उस मूझ्म अन्तर पर ब्यान न देकर दोनो के वादकों के लिए वेचल एक मामान्य शब्द-परिवादक माही प्रयोग कर दिया है। काशिकाकार ने अपने उदाहरणों में एक ही प्रकार के बाद्यों का नमारार दिखलाया है। उसमे मार्देनिक और पागविक साय-साथ हैं तथा वीणावादक और पि-वादन। इसमें इस सन्देह की स्थान मिलना है कि कही एक ही कोटि के वायों ना नामृहिए बादन को तुर्य नहीं बहुकाता था। तूर्व एक स्वतस्य बाद्य भी था, जो एक ऑर ऊँची तान के देर तक बजाया जाता था। आचुनिक तुरही इसी का अपभ्रंश रूप जान पटना है।

ग्राम—पतजिल ने ग्रामो की भी चर्चा की है। उनका 'बगायि भवना ग्राम ' उदाहरण सर्गान ने विकास पर प्रकाश टालता है।' इससे यही एना चलता है कि उस काल के गावनों को स्वर, आरोह, बबरोह, श्रृति, मूच्छंना, ग्राम आदि की जास्त्रीय जानकारी थी। ग्राम विशे में सन्दोह को बहने है। रत्नाजर से कहा है कि जिस प्रकार नारे कुटुस्वी मिलकर परिवार बनों हैं। इसी प्रकार स्वरों का नन्दोह ग्राम कहा जाता है। ग्राम नीन है—पद्ज ग्राम, सन्यम ग्राम और

१. कि यस्य मृदङ्गः शिल्प म मार्दङ्गिकः? किञ्चात ? कुम्भवारे प्राप्नीति। गृत्र तर्ह्युन्तरपदलोपो द्रष्टद्यः। शिल्पमित्र शिल्पम्। मृदङ्गे वादन शिल्पमम्य मार्दिङ्गकः वैद्योग्यः, भौगजितः, पाणविकः।—४-४-५५, पृ० २८०।

२. २-४-२, पृ० ४६२ तया बही, काशि०।

३. १-१-६३, पु० ४१६।

गान्धार ग्राम। मिनिक्चत है कि यदि भाष्यकार को ग्रामो की जानकारी थी, तो संगीत के अन्य अगो से भी परिचय रहा होगा। यह निष्कर्ष हमे इस परिणाम पर पहुँचने को दाध्य करता है कि भाष्यकार के समय मे संगीत-जास्त्र के ग्रन्थों का प्रणयन हो चुका था और अनेक तान्त्रिक शब्द प्रचलित हो चुके थे, जो आज भी उन्हीं अर्थों मे प्रचलित है।

सगीत-गोष्ठी—सगीत का इतना प्रचलन होने के बाद यह स्वाभाविक था कि समय-समय पर सार्वजिनक या निजी सगीत-गोप्ठियाँ होती। ये गोप्ठियाँ प्रमद या समद कही जाती थी। प्रमद या समद प्राय सार्वजिनक स्थानो, जैसे देवालयो के प्रागण आदि मे होते थे। इनमे सारी रात नृत्य और गीत होते थे। प्रमद या समद की यह प्रथा रतजगो के रूप मे अभी तक वर्त्तमान है। ये रतजगे पारिवारिक आनन्द-प्रसगो पर भी होते है और धार्मिक पर्वो पर भी।

१. यया कुटुम्बिनः सर्वेऽप्येकीभूता भवन्तिहि। तया स्वराणां सन्दोहो ग्राम इत्यभिषीयते।। यड्जग्रामो भवेदादी मध्यमग्राम एव च। गान्धारग्राम इत्येतद् ग्रामत्रयमुदाहृतम्।।—-रत्नाकर २. ३-३-६८।

### अध्याय ७

### नाट्य-नृत्य

नटो का आम्नाय-नटो के वर्म या आम्नाय को नाट्य कहते है। पाणिनि ने छन्दोर अीनियक, याजिक और वह वृच के साथ नट का उल्लेख किया है। ' इन सबके अपने झामाद या कुल-ग्रन्य थे। उदाहरणार्य, छन्दोगो का आम्नाय छान्दोग्य कहलाता या और वह दुवा हा वाह् वृच्य। इसी प्रकार, नटो का आम्नाय नाट्य था। पाणिनि का उल्लेख इन बात का प्रमान है कि ईसा-पूर्व ७०० से पहले भारत मे न केवल नाट्य-कला का प्रचार था, अपितु उनका वैज्ञानिक अच्ययन भी प्रचलित हो चुका था और तदर्थ ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। इन ग्रन्थों में दो ने प्रजेनाओं के नाम हमे विदित हैं। इनमे कृणास्व सर्वाविक प्राचीन जान पढते है। इनका नटसूर नट-समाज में विशेष आदत था और उसके अनुयायी 'कृशाश्विन्' कहे जाते थे। यह शब्द वेदन नटो और नाट्यसूत्र के सम्बन्ध मे व्यवहृत होता था। कृशाव्व-सम्बन्धी अन्य वातों को कार्गाव्य कहते थे। कुशास्त्र के अनुयायी होने के कारण नटो का सामान्य नाम ही कुशास्त्री पड गया या। इसी के साथ या इसके कुछ परचात् एक दूसरे नटसूत्र का प्रणयन हुआ। इसके प्रणेता गिलाहि थे। शिलालि के अनुवायी शैलालिन् या शैलाल कहे जाते थे। बीरे-बीरे शिलालि का सम्प्राण अधिक सम्मान पा गया और उनके अनुयायियों की सख्या कार्यास्वों से अधिक हो गई। मन के नाट्यशास्त्र के समय तक वाते-आते क्रुगाञ्च-भाखा विलुप्तप्राय हो गई। इसीलिए, नाट्यशान्य में नटों के लिए जैलालक शब्द का व्यवहार मिलता है, कुशाब्विन का नहीं। पतजिल ने नी प्रत्यक्ष रूप से गैलालों का ही उल्लेख किया है।

नाट्यसूत्र—नाट्यसूत्रों की प्रतिष्ठा वैदिक चरण के रूप में हुई थी। गिलालि के नट-नूत्रों का निर्माण ऋग्वेद-शाखा के अन्तर्गत हुआ था। शिलालि शैलाल ब्राह्मण के भी किसी बतलाये गये हैं। इसी कारण नटसूत्रों को छान्दमत्वी प्राप्त हुआ।

नट---अभिनेता के लिए नट शब्द प्रचलित था। अभिनेत्रियां नटी कहलानी थी। उनकी नन्तान को 'नाटेर' कहते थे। " इसमे स्पष्ट है कि नटो की पृथक् श्रेणी बन गर्रे थी। नटियां नटो की ही पत्नियाँ होनी थी। पत्नलिल के समय तक नर्ते कियो और नटियो का अन्तर स्वाट

१. ४-३-१२९, चरणाद्धमाम्नाययोस्तत्साहचर्यान्नटशब्दादपि धर्माम्नाययोरेव भर्जा, नटानां धर्म आम्नायो वा नाव्यम् (काशिका)।

<sup>2.</sup> ४-३-१११1

३. गुणकल्पनया च भिञ्जनटसुत्रयोदछन्दन्त्वम्।--४-३-११० काशिका।

४. ४-१-११४, पू० १३८।

हो चुका था, किन्तु निटयो की प्रतिष्ठा समाज में कम हो गई थी। अभिनय का स्तर भी गिर रहा था। कोई भी दर्शक निटयों से प्रेमालाप कर सकता था। भाष्यकार ने कहा है कि व्यंजन नटों की भाषींओं के समान होते हैं। जिस प्रकार नटों की पित्नयों के रग-स्थल में जाने पर लोग उनसे पूछते हैं 'तुम किसकी हो, किसकी हो', तो वे हर पूछनेवाले से यही कह देती हैं 'तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ।' उसी प्रकार व्यंजन भी, जिस स्वर के कार्य के लिए कहा जाता है, उसी के वन जाते हैं।' कामसूत्र में नटी के लिए ईक्षणिका शब्द का भी प्रयोग मिलता है।

नट और शान्तरस—नट को रस का अनुभव होता है या नही, इस विषय को लेकर परवर्त्ती आचार्यों ने काफी ऊहापोह किया है। कुछ आचार्य नाट्य मे आठ ही रस स्वीकार करते थे। वे गान्त रस को इसिलए नाट्य-वाह्य मानते थे कि उनकी दृष्टि मे शान्त वहुत श्रमसाध्य था और नट के लिए यह श्रम उठा सकना असम्भव था। भरत ने अपने पूर्ववर्त्ती आचार्यों के इस मत का उल्लेख नाट्यशास्त्र मे किया है। यदि भरत के इस कथन को पतजिल के उपर्युक्त उद्धरण के सन्दर्भ में देखा जाता, तो नटो के प्रति आचार्यों की हीनत्व-धारणा का कारण स्पष्ट हो जाता है। फिर भी, भाष्यकार ने नट को 'रसिक' कहा है। वाल्मीिक के आश्रम मे प्रयुक्त होनेवाला नाट्य आगे चलकर इसीलिए श्रमणो और परिवाजको के लिए विजत मान लिया गया।

सगीत भी नाट्य का एक अग था। प्रसगानुसार नाट्य के बीच मे संगीत का भी प्रयोग होता था। इसलिए, नट सगीत का भी अभ्यास करते थें। वे वड़े-बड़े वाल रखते थे। संभव है, महात्माओ, सावुओ आदि की भूमिका के लिए कुछ नट दाढी-मूँछ भी रखते हो।

भू कुंस — कभी-कभी स्त्री-पात्रों की कमी पड़ जाती थी, तो पुरुष ही स्त्री का भी अभिनय कर लेते थे। स्त्रियाँ पुरुषों की भूमिका ग्रहण करती थी या नहीं, इसका कोई सकेत भाष्य में नहीं मिलता। स्त्री की भूमिका ग्रहण करनेवाले नट 'भूकुस' कहलाते थे। ये लोग नारी का रूप ग्रहण करने के लिए कृतिम केश और स्तन वनाते थे। पतजलि ने लिंगभेद पर विचार करते हुए जका उपस्थित की है कि यदि स्तनकेशवती नारी, दाढी-मूँखवाले लोमश को पुरुष और इन दोनों के चिह्नों से रहित व्यक्ति को नपुसक मान लिया जाय, तो भूकुस को भी स्त्री मानना पढ़ेगा, क्योकि स्तन और केश तो उसके भी होते हैं। और, भूकुंस को स्त्रीलिंग मानने से उसके

१. व्यञ्जनानि पुनर्नटभार्यावद् भवन्ति । तद्यया—नटानां स्त्रियो रङ्गङ्गता यो यः पृष्किति कस्य यूर्यं कस्य यूर्यमिति त तं तव तवेत्याहुः।—६-१-२, पृ० १३।

२. शान्तस्य श्रमसाध्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्। अष्टावेव रसा नाट्य इति केचिदवूचुदन्॥—नाट्यशास्त्र

३. ५-२-९५, पू० ४११।

४. अगासिसटः ।---२-४-७७, पृ० ५०८।

५. सर्वकेशी नटः।---२-१-६९, पृ० ३२३।

६. स्तनकेशवती नारी लोमशः पुरुषः पुमान्। उभयोरन्तरं यतु तदमावे नपुंसकम्॥—वही, पृ० १६।

आगे स्त्रीत्ववोधक टाप् प्रत्यय होने लगेगा। इसलिए, पुल्लिगादि की यह परिभाषा दूषित है। भाष्यकार का उक्त कथन पुरुषों द्वारा स्त्री-पात्रों का अभिनय किये जाने की ओर ही मनेत करता है, स्त्रियों द्वारा पुरुषों की भूमिका ग्रहण किये जाने की ओर नहीं।

आरम्भक और प्रन्यिक-नट जिस स्थान पर अभिनय करते थे, वह स्थान रगस्थल कहलाता था। सक्षेप मे उसे रग कहते थे। रास-मण्डलियो ने आज भी इस शब्द को जीवित रखा है, यद्यपि अर्थ मे थोडा-सा अन्तर हो गया है। ये रगजालाएँ सार्वजनिक मभा या प्रवचत के भी काम आती थीं। इनमे एक वेदी तथा श्रोताओं के बैठने का स्थान होता था। नट आर ग्रन्थिक वेदी पर अभिनय और प्रवचन करते थे। भाष्यकार ने श्रोताओं या दर्शकों के लिए. जो नाटय-प्रयोग के प्रेरक होते थे और जिनके पहुँचने पर प्रवचन या अभिनय प्रारम्भिक्य जाता था, 'आरम्भक' गटद का प्रयोग किया है। अभिनय के साथ एक व्यक्ति कथा-प्रगणो के जोडता जाता था। जहाँ कथावस्तु सवादो द्वारा मुञ्लिप्ट नहीं हो पाती थी, वहाँ एक व्यक्ति 'वाचक' के रूप में पुस्तक से आवश्यक अग पढ देता था। इस व्यक्ति को ग्रन्थिक कहते थे वस्त्रत. प्रन्य (कालप्रन्यि) ये सम्बद्ध होने के कारण ही ये लोग प्रन्थिक कहे जाते थे नट और ग्रन्थिक दोनो पृथक् व्यवसायों के व्यक्ति होते थे। नाटक में कथापाठ करनेवालां को ग्रन्थिक नहीं कहते थे। नट कभी-कभी अकेला ही अभिनय के साथ मगीत-स्पक उपस्थित करता था। 'नट को सुनता है, ग्रन्थिक को भूनता है', ये उल्लेख इस वात के प्रमाण है। ग्रन्थिक शब्द ग्रन्थि में बना है। कुछ विद्वानों ने ग्रन्थ से इसका सम्बन्ध जोडकर भ्रान्ति की है। भाष्य ने नट और प्रन्थिक के सगीत या प्रवचन सुनने तथा गृहमुख मे पाठ मुनने मे भेद किया है। प्रयम यदा-कदा और द्वितीय नियमपूर्व क होता है, जिसके लिए भाष्यकार ने उपयोग गब्द का ब्यवहार किया है। उपयोग (नियमपूर्वक) की स्थिति में 'आचार्य से पढता है, आचार्य में गुनता हैं' ऐने वाक्यों का प्रयोग होता था और नट या ग्रन्थिक से यदा-कदा सुनने के लिए 'नट की मुनता है, ग्रन्यिक को मुनता है।' ये वाक्य प्रयुक्त होते थे। डॉ॰ वा॰ श॰ अग्रवास ने 'आरम्भक' का अर्थ समझने मे भ्रान्ति की है। फलत , उस सम्पूर्ण प्रसग से निकाले हुए उनके निष्कर्प श्रान्त हो गये है।

१. लिङ्गान् स्त्रीपुंसयोज्ञीने सति भूकुसे टाप्प्राप्नोति। यदि लोके दृष्ट्वंतदवर्गीणने इय स्त्रीत्यस्ति तद् भूकुसे।—४-१-३, पु० १७।

२. नटस्य शृणोति, प्रन्यिकस्य श्रृणोति । उपयोग इत्युच्यमानेऽध्यत्र प्राप्नोति । गृगोःपि ह्यूपयोगः । आतववोपयोगो यदारम्भका रङ्ग गच्छन्ति नटस्य श्रोध्यामो प्रन्यिक्य श्रोध्याम इति । एव तह्युपयोग इत्युच्यते मर्वश्चोपयोगम्तत्र प्रकर्षगतिविज्ञास्यते । ताधीयो य उपयोग इति । कश्च सायीयः ? यो प्रन्याययोः । अयवोपयोगः को भिवनुमहिति । यो नियमपूर्वकः नद्यमा । उपयुक्ता माणवका इत्युच्यन्ते य एते नियमपूर्वकमधोत्यन्तो भयन्ति ।—१-४-२९, पृ० १६५ ।

३. इण्डिया एल नोन टु पाणिनि, पृ० ३३९।

शोसिनक—नट और ग्रन्थिक के साथ भाष्यकार ने शोभिनक का भी उल्लेख किया है। शोभिनिक नट को ही कहते थे। हो सकता है, पात्रानुकूल वेशभूषा घारण किये मुखानु-लेपन-युक्त नट को शोभिनिक कहते हो। पात्र रावण या कस का अभिनय करते समय मुँह पर एक अनुलेप करते थे और रामादि के पक्ष का अभिनय करते समय दूसरा। पात्रानुकूल वेश-प्रसाधन नाट्य के व्यापक प्रचार और पुरातन परम्परा का परिचायक है।

रंगसंच-भाष्यकार ने कसवध और विलवन्य नाटको की चर्चा की है। ये दोनो मच पर खेले जाते थे। रगमच पतजिल के समय में खुब विकसित हो चके थे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह विकास किस सीमा तक पहुँच गया था, पर इतना अवस्य है कि मच यद्भ, वय आदि के बड़े दश्यों को प्रदक्षित करने के लिए पर्याप्त होता था। अतीत की घटनाओं का वर्णन करने मे वर्त्त मान काल के प्रयोग पर टीका करते हुए भाष्यकार ने प्रश्न किया है कि 'कस को मरवाता है या विल को वैंघवाता है' जैसे प्रसगो भे, जहाँ घटना को घटित हए पर्याप्त समय वीत चका है, वर्त्तमान काल का प्रयोग कहाँतक उपयक्त है? इस प्रक्त का उत्तर देते हए उन्होंने कहा है, 'नट लोग प्रत्यक्ष ही कस को मरवाते हैं या विल की वैंघवाते हैं।' चित्रों मे भी प्रहारार्थ उठाये हए हाय और कल-कर्षण आदि कियाएँ रहती है। उनके लिए भी वर्त्तमान काल का प्रयोग उचित है। रहे ग्रन्थिक लोग, वे भी प्रारम्भ से मत्य तक उनकी ऋदि का वर्णन करते हुए बद्धि में उन विषयों को प्रकाशित करते हैं। श्रीता लोग मन में उन विषयों की कल्पना करते जाते है। उनके मन घटनाओं के साथ तदाकार बनते जाते है। इसीलिए. दर्शक या श्रोता भिन्न-भिन्न भत के भी दिखाई पडते हैं। कोई कसपक्षीय होता है और कोई कृष्णपक्षीय। वे अपने प्रिय पात्र की विजय देखकर प्रसन्न होते है और पराजय देखकर दृ:खी। कभी उनका मुँह लाल होता है और कभी स्याह पड जाता है। इसीलिए, मानसिक करपना के आचार पर अतीत की घटनाओं के लिए तीनों कालों का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरणार्थ, 'चले कथा सुनने--आज कस मारा जा रहा है या कस मारा जायगा।' अथवा 'अव जाकर क्या करेंगे, कस तो भर ही गया' वाक्य प्रतिदिन व्यवहार में आते है।

१. ये ताववेते शोभनिका नामेते प्रत्यक्षकंसं घातयन्ति।---३-१-२६, पृ० ७८।

२. वही।

३. इह तु कय वर्त्तमानकालता कंसं घातयित वॉल वन्वयतीति चिरहते कंसे चिरवद्धे च वली।—३-१-२६, पृ० ७८।

४. ये तावदेते शोभनिका नामैते प्रत्यक्षं कंसं घातयन्ति प्रत्यक्षं च बॉल बन्धयन्ति । विज्ञेव कयम् ? चित्रेव्वप्युद्गूर्णा निपतितास्च प्रहारा दृश्यन्ते कंसकर्षण्यस्च । ग्रन्थिकेषु कथं पत्र शब्दगड्मात्र लक्ष्यते ? तेऽपि हि तेवामुत्यन्तिप्रभृत्याविनाशाद् ऋद्वीदर्याचक्षाणाः सतो बुद्धि-विवयान् प्रकाशयन्ति । आतश्च सतो व्यामिश्रा हि दृश्यन्ते । केचित्कंसभक्ता भवन्ति केचिद्वयु-देवभक्ता । वर्णान्यत्वं खत्विप पुष्यन्ति । केचिद् रक्तमुखा भवन्ति केचित् कालमुखाः । त्रैकाल्यं सत्विप लोके लक्ष्यते । गच्छ हन्येते कसः गच्छ घानिष्यते कंसः । कि गतेन हते कंस इति ।—— ३-१-२६, पृ० ७८, ७९ ।

कथा-प्रवचन — उपर्युक्त उद्धरण इस वात के स्पष्ट प्रमाण है कि नाट्य के साय ही कथा-वाचन की कला भी खूव उन्नत हो चुकी थी। लोग रात-रात भर ये कथाएँ मुनते रहते थे। हमारे पास इस वात के प्रमाण हैं कि नाटकों की कथावस्तु के मुख्य आधार रामायण महा-भारत तथा प्राचीन पौराणिक आख्यान थे। कथावाचक भी इन्ही आश्यानों को स्वर के उतार-चढाव तथा विभिन्न भाव-भगियो-सहित सुनाया करते थे। भावाभिव्यवित के मृत्य सहायक होते थे — मुखमुद्रा और हस्तादिचालन। वर्त्तमान 'भरतनाट्यम्' के समान सगीत और नवादों के साथ पृथक् स्वतन्त्र अभिनय भी घीरे-घीरे प्रचलित हो गया। पर, पतलिल के ममय में अख्यान-वाचन और अभिनय-कला दोनो स्वतन्त्र रूप से अलग प्रचलित और उन्नत हो चुके थे।' ये मनोरजन के प्रमुख सायन थे। इनमें नटों की एक स्वतन्त्र जाति या श्रेणी वन चुकी थी। नटों के लिए 'शोभनक' शब्द का प्रयोग केवल पतलिल ने ही किया है।

नाट्यालेखन — उपर्युक्त उद्धरण रगमच के अतिरिवत नाटक मे व्यवहृत होनेवाले पदों के विषय में भी जानकारी प्रस्तुत करता है। नाट्यशाला में भित्तियों पर तथा रगमच में पदों पर आलेखन करने की प्रया थी। जो नाटक दिखायें जाते थे, उन्हीं के महत्त्वपूर्ण अग पदों पर चित्रित किये जाते थे। ये पदों कपडें के ही रहते होगे। इससे जहाँ एक ओर जवनिका के प्रयाग पर प्रकाश पडता है, वहाँ दूसरी ओर चित्रकला के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। भित्ति-आलेखन की प्रथा भारत में यों भी वहुत पुरानी है। प्राचीन साहित्य में भी गित्तियां पामहत्त्वपूर्ण जीवन-गाथाएँ चित्रित करने के अनेक उल्लेय मिलते हैं।

नान्दी—नाटक के अगो मे नान्दी का भी उल्लेख मिलता है। नान्दी गानेवाला नान्दि-कार कहा जाता था।<sup>२</sup>

नृत्य

नृत्य का अर्य--भाष्य मे सगीत और वाद्य के साथ नृत्य के विषय मे भी गुठ गों मिलते है। नृत्य वाद्य के समान जिल्प नहीं था। उसकी गणना सगीत के समान कलाओं में होती थी। कला शब्द का प्रयोग पताजिल ने स्त्री के सम्बन्ध में ही किया है। हो गवता है उस युग में कला स्त्रियों की वस्तु समझी जाती हो। नृत्य अब्द नृत् धातु ने बना है, जिगा अर्थ है गात्रविक्षेप। उसलिए, मानय के समान पशु-पक्षियों के नर्तन के लिए भी उस अब्द ता प्रयोग होना रहा है। भाष्यकार ने बार-पार समूर के नृत्य का उत्तर किया है भी पर कार करा

१. चित्रेषु कयम् ? चित्रेष्वपृष्णिनपिततास्च प्रहारा दृश्यन्ते कमकर्षस्यस्य प्रश्निः क्षयं यत्र शब्दगद्दमात्रलक्ष्यते ? तेऽपि हि तेषामुत्पत्तिप्रनृत्याविनाशाद् ऋद्योध्यविभाषा क्ष्य बृद्धिविषयान् प्रकाशयन्ति।——३-१-२६, पृ० ७८-७९।

२. ३-२-२१।

<sup>3. 8-3-61</sup> 

४. मातृबदस्याः कलाः सन्ति, न सन्तीनि ।--७-१-७४, पृ० ७०।

कि वह प्रिया को लक्ष्य कर नाचता है। नृत्य हर्पातिरेक की प्रतिकिया है। पतजिल ने नृत्य मे पुरुषों के भी भाग लेने का उल्लेख किया है। व

नर्त्तकी—नाचनेवाले को नर्त्तक और नर्त्तकी कहते थे। नैपुण्य के अनुसार इनकी श्रेणियाँ होती थी। इसीलिए नर्त्तिकका, नर्त्तिकतरा और नर्त्तिकतमा शब्दो का प्रयोग उनके लिए मिलता है। नृत्यिकिया के लिए 'नृत्यित' का प्रयोग होता था, किन्तु प्रेरणार्थक नृत् घातु सदा आत्मनेपद से प्रयुक्त होती थी।

अप्सरा और गणिका--गीत-नृत्य मे निपुण नारियो का एक वर्ग था। वे नारियाँ अप्सरा कही जाती थी। नाट्यजास्त्र में भी नाट्य की सफलता के लिए ब्रह्मा द्वारा अप्सराओं के भेजे जाने का उल्लेख है। कैशिकी वृत्ति का प्रयोग उन्ही पर निर्भर था। महाभाष्य के अनुसार उर्वशी इस कलाकार-वर्ग में सर्वाधिक सन्दरी थी। धीरे-धीर अप्सराओं की स्वतन्त्र श्रेणी वन गई और वे सारे समाज की वस्तु मानी जाने लगी। जब नगरो का विकास हुआ और जब गणो का सगठन हुआ, तव नर्त्तकी सारे गण की सम्मिलित सपत्ति समझी जाने लगी। ये गण या तो नागरक जन-समवाय के रूप मे थे या राजनीतिक सस्या के रूप मे। गण की सम्पत्ति होने के कारण नर्त्तकी गणिका कही जाने लगी। लिच्छिवि-गण की आम्रपाली या अम्बपाली नामक गणिका सुप्रसिद्ध ही है। उसकी कला का रसास्वादन करने का अधिकार सम्पूर्ण गण को था। ईसा-सन् के प्रारम्भ मे गणिकाओ का वडा सम्मान था। वह सुशिक्षित और सस्कृत नारी का प्रतीक थी। यद्यपि मन् ने गण और गणिका दोनों का भोजन ब्राह्मण के लिए त्याच्य वतलाया है, फिर भी समाज और राज्य उसे विशेष आदर की दृष्टि से देखता था। गणिका-पद सस्यावत् था और विचक्षण कलावती ही 'गणिका'-सम्बोधन की अधिकारिणी वन पाती थी। वात्स्यायन के अनुसार 'शास्त्र-प्रहत-वृद्धि' तथा दोनो (काम और कर्म) प्रकार की चौसठ कलाओ मे निपूण गणिका ही जनसभा में सम्मान पाने की अधिकारिणी हो सकती थी। (ललितविस्तर मे शुद्धोदन द्वारा अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए ऐसी पत्नी खोजे जाने की चर्चा है, जो गणिका-सी शास्त्रज्ञ और कलामयी हो।) भरत ने गणिकाओं को अत्यन्त सम्मान्य माना है और उनके लिए उच्च योग्यताएँ निर्घारित की है।<sup>८</sup> उन्होंने नाटको मे अन्य नारी-पात्रो को प्राकृत बोलने की आज्ञा दी है, किन्तु गणिका को सस्कृत मे सम्भाषण करने की अनुमति प्रदान की है।

१. २-३-६७, पृ० ४५३ तथा प्रियां मयूरः प्रतिनर्त्ततीति।—७-३-८७, पृ० २१२।

२. यहस्वं नरवर नन्तीषि हुष्टः।--वही।

३. ६-३-४२, पु० ३२९।

४. १-३-८९।

५. ऊर्वजी वं रूपिण्यप्सरसाम्।---५-२५, पृ० ४११।

६. कामसूत्र, अधि० १, अ० ३, सू० २०-२१।

७. ललितविस्तर, १२-१३९।

८. नाट्यशास्त्र, २४-१०९ से ११३।

९. वही, १७-३७, ३८।

महावग्ग में वैशाली की गणिका अम्बपाली के वैभव और प्रतिष्ठा का प्रभावधाली वर्णन है।' उसकी सामाजिक स्थिति का अनुमान साधारण सामाजिक अपराधियो एव नपुसकों को मय में विहण्डत मानने वाले भगवान् बुद्ध द्वारा उसके स्वीकार से लगाया जा सकता है। पतजिल के समय में गणिका-सस्था प्रभावधालिनी थी और उनकी संख्या इतनी थी कि उनका सध वन मंदे। गणिकाओं के सध के लिए एक स्वतन्त्र शब्द 'गाणिक्य' प्रचलित हो गया था। गणिकाओं को यह उन्नति पाणिनि के बाद और पतंजिल-युग के कुछ पूर्व हुई जान पडती है; क्योंकि न तो पाणिनि और न कात्यायन ने ही इस शब्द से अभिज्ञता प्रकट की है। पतजिल को एतदर्य पृथक् वार्तिक का निर्माण करना पडा है।

१. महाबगा, ६-३० तया ८-१।

२. गणिकायाध्येति वक्तय्यम्।--४-२-४०, पृ० १७९ ।

### खण्ड ७ धार्मिक विश्वास, कृत्य और विचार

#### अध्याय ८

#### देवता

इन्द्र---महाभाष्यकालीन संस्कृति के यज्ञ-प्रधान होने के कारण उसमे उत्तर वैदिककालीन देवताओं का अनेक बार उल्लेख हुआ है। वैदिक साहित्य के समान ही महाभाष्य मे भी इन्द्र और अग्नि का प्रायान्य है। इन्द्र के सभी प्रसिद्ध नाम जैसे शक, पुरुहत, वृत्रहन्, मधवन्, हरिवन्, पुरन्दर और महेन्द्र भाष्य मे मिलते है। इनमे कही यज्ञार्य इन्द्र का आवाहन है और उससे मय्ररोमा अमन्द्र अक्वो पर वैठकर आने की प्रार्थना की गई है (यह वाक्य ऋग्वेद ३-४५-१ से उद्घृत है)। कही उसे दी जानेवाली विल या हिव के प्रसग मे, जिसका नाम उसी के आधार पर रखा जाता था, उसकी चर्चा हुई है। उदाहरणार्थ. ऐन्द्र हवि या माहेन्द्र, महेन्द्रिय या महेन्द्रीय हवि उसका स्मरण कराती है। पुर का विदारण करने के कारण इन्द्र का नाम पुरन्दर बतलाया गया है। र एक स्थान पर उसे वृत्रहा का आचरण करनेवाला कहा गया है। र भाष्य मे एक छोटा-सा उपाल्यान भी आया है कि इन्द्र ने प्रसन्न होकर एक वृद्ध कुमारी से वर माँगने के लिए कहा। सो उसने वर माँगा कि मेरे पुत्र काँसे के कटोरे मे खूव घी-चूघ-मिला भात खायँ। किन्तु उसके पति ही नही था, पुत्र कहाँ से होते ? न गाये थी और न घान्य। फिर, उसने एक ही वाक्य से पति, पुत्र, गाये, घान्य सब कुछ माँग लिया। ११

अग्नि--इन्द्र के समान ही अग्नि का नाम भी अनेक वार आया है। वैसे भाष्य मे अग्नि का स्थान इन्द्र से वडा है। भाष्य मे कहा गया है कि प्रथम विजय अग्नि ने प्राप्त की, इन्द्र उसके वाद

१. १-१-३९, पू० २४८।

२. १-२-३६, पू० ५४१।

३. १-२-३२, पृ० ५१०।

४. ३-२-४१।

<sup>4. 8-7-791</sup> 

६. अमन्त्रैरिन्द्रहरिभियाहि मयूररोमिभः।----२-१८, पृ० ३४९।

७. वही।

८-९. ६-३-६९।

१०. ६-४-१३, पु० ३७८।

११. वृद्धकुमारीन्द्रेणोक्ता वरं वृणीष्ट्य। सा वरमवृणीत। पुत्रा मे बहुघृतक्षीरमोदनं कांस्यपात्र्यां भुञ्जोरिन्निति । न च तावदस्याः पितर्भवित कुतः पुत्राः कुतो गावः कुतो घान्यम् ! तत्रानयैकेन वाक्येन पतिः पुत्रा गावो धान्यमिति सर्वं संगृहीतं भवति।---८-२-३, पृ० ३१७।

विजयी हुआ। इन्द्र को श्वेतवाट् भी कहा गया है; क्योंकि श्वेत (अश्व) उनका बह्त करते थे।

चड़—चड़, भव, गर्व, के क्छेकाल, गिरिश ये छड़ के नाम प्रचलित थे। चड़ को पशु-विल दी जाती थी। भाष्य मे शतच्छ का भी उल्लेख है। उन्हें दी जानेवाली हिव को शतच्छिय या शतच्छीय कहा है। अतच्छ की पूजा पाणिनि के बाद प्रचलित हुई जान पडती है। कछेताल मे पीराणिक विषपान की गाथा आकर जुड़ गई है और गिरिश भी शिव के कैलाशशायी होने की पीराणिक भावना की ओर सकेत करता है। भव और शर्व का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है, किन्तु पाणिनि के मृड का उल्लेख भाष्य मे नहीं है। त्रियम्बक या स्थम्बक शब्द भी, जो आगे चलकर शिव का पर्याय वन गया, भाष्य में मिलता है। भ

सूर्यं — आदित्य, अर्क, सूर्यं, सिवता, पूपन् ये सूर्यं के अन्य नाम मिलते हैं। ' अर्क या आदित्य की उपामना इस काल में प्रचलित हों चुकी थी और सम्भवत उसका स्वरूप वही था, जो आगे चलकर पीराणिक काल में देखने को मिलता है। भाष्यकार ने देवपूजा के प्रमग में अर्क और चन्द्रमा की चर्चा की है तथा कही से दो अलोक उद्घृत किये है ' , जिनका आगय है कि 'वहुत-से नासमझो में कोई एक समझदार निकल आता है। देगों, इस वानर-सेना में एक वानर सूर्यं की पूजा करता है। ' यह सुनकर दूसरा वानर कहता है — 'ऐसा मत समझो कि यह समग्रदार है। वास्तव में, यह हम-जैसा ही है। यह जो सूर्यं की पूजा करता है जैमा दिखता है, यह इसकी वानर, चेप्टा ही है। 'मूर्यं अदिति का पुत्र है और दैत्य दिति के। ' वह देव मिवता हमें श्रेष्ठ कमं की और

१. ८-१-३५, पू० २८९।

२. ३-२-७०, पृ० २२६।

३. ३-१-१३४ पु० १९७।

४. २-१-६९, पृ० ३२३।

५. ३-२-१५, पु० २१२।

६. २-२-२४, पृ० ३६६।

७. ५-२-२८, पृ० १७५।

<sup>6. 8-8-881</sup> 

९. ६-४-७७, पृ० ४४५।

१०. ६-४-१२।

११. १-३-२५, पु० ६४।

१२. बहूना मप्यचित्तानामेको भवति चित्तवान् । पद्य वानर सैन्येऽस्मिन् यदर्कमुपितळते ॥ मैव मंन्याः मचित्तोऽयमेषोऽपिहि यथा वयम् । एतदप्यम्य काषेयं यदर्कमुपिनळिति ॥—यहां ।

१३. ४-१-८५, पृ० ९५।

प्रवृत्त करें। इत्यादि सूर्य के स्तुतिपरक वैदिक वाक्य भाष्य में उद्घृत मिलते हैं। आदित्य को अपित की जानेवाली हिव भी आदित्य कही जाती थी। आदित्य के समान ही सोम की भी पूजा प्रचलित थी। सोम की हिव को सौम्य कहते थे।

अन्य देवता—इनके अतिरिक्त मकत्, 'उपस्, 'महाराज, वक्ण, 'प्रजापित, 'अपोनपात्।'
या अपानपत्, विश्वेदेवां 'वौर अर्यमन्' के नाम महाभाप्य मे आये है। पाणिनि-सूत्रों में सगृहीत
जुनासीर, वास्तोष्पित और गृहमेंच पर भाष्यकार ने कोई मत व्यक्त नहीं किया है। मस्त् का
उत्लेख उद्घृत ऋगश के ही अन्तर्गत हुआ है।'' उपस् को भाष्य में भी दिव की दुहिता कहा है।''
महाराज का प्रभाव पतजलि-काल में वढ गया जान पड़ता है। हिनिभिक् के अतिरिक्त वे इस काल
में भिन्त के भी पात्र वन गये थे और उन्हें विल दी जाती थी। '२-१-३६ वा० २ पृ० २८८)और
विष्णु एव शिव के समान उनकी भी भिन्त की जाने लगी थी।'' वस्ण को भाष्य में सुदेव और
सत्यदेव कहा है।'' प्रजापित का दूसरा नाम 'क' भी प्रचलित था। पाणिनि के 'कस्येत्' (४२-२५) सूत्र पर शका करते हुए भाष्यकार ने कहा है कि 'काय हित.' के लिए यज्ञ में सप्रैय किस
प्रकार होगा। यदि काय शब्द में किम् को खोदेश हुआ है, तो 'कस्म वनुत्रूहि' यह सप्रैय होगा और
यदि 'काय' शब्द किम् से नहीं बना है, तो 'काय अनुत्रूहि' यह सप्रैय होगा और
यदि 'काय' शब्द किम् से नहीं बना है, तो 'काय अनुत्रूहि' यह सप्रैय होगा। इसके उत्तर में उन्होंने
कहा है कि चाहे इसे किम् का रूप मानें यान माने, हर स्थिति में 'कस्म अनुत्रूहि' यहीं सप्रेप होगा;
क्योंकि सर्व की सर्वनाम सज्ञा है और प्रजापित का ही दूसरा नाम 'क' है। दूसरे वैयाकरणों के मत से 'क' सर्व और प्रजापित के पर्याय होने पर
भी 'क' शब्द सर्वनाम नहीं ही सकता; क्योंकि सज्ञा और उपसर्जन में मर्वनाम सज्ञा नहीं होती।

१. ५-३-५५, प्० ४५२।

२. ४-२-२४ का०।

३. १-३-२५, पु० ६४।

<sup>8. 8-7-301</sup> 

५. २-१-२, पू० २६५।

६. वही।

७. २-१-३६, पु० २८८।

८. बा॰ १ पु॰ १०।

९. ४-१-८५, पु० ९६।

१०. ४-२-२७, पु० १७४।

११. ५-१-५९, प्० ३३२।

१२. ६-४-१२।

१३. २-१-२, पू० २६५।

१४. वही।

१५. ४ २-३५ तया ४-३-९७।

१६. आ० १, पु० ११।

माध्य की इस विचारणा में यह भी पता चलता है कि प्रजापित सम्पूर्ण विष्व की प्रश्ति माना जाता था। असेतपान् अर्थानपान् का संत्रैप भी 'अपोनपातेऽनुबृहि अपानपातेऽनुबृहि' ही होना था और उन्हें दी जानेवाली हवि अपोनप्तिय और अपोनप्तिय कही जाती थी।

देवपत्नियाँ—उपर्युक्त देवताओं में कुछ की पत्नियों और उन्हें हविष् अपित बर्ग की प्रया का मी माध्य से पता कलता है। उनसे अपित की पत्नी अप्नायी, उन्हें की पत्नी प्रमुख हैं। मूर्य की मानवी पत्नी मूरी कहलाती थी। माध्य में पब्केन्द्र, दोछ, पब्चािन और उमािन का उल्लेख हैं, जिनके देवता पाँच और उमाइन्द्राणी एवं अप्नायी है। नािनि ने उन्हािनी, बद्यािनी, भवािनी, शवीिनी, खाणी, मृहािनी एवं वृपाष्ट्रिकी पत्नी वृपाक्षाणी का उल्लेख किया है। माध्य ने उनकी पूजा की स्पष्ट चर्चा नहीं की है, तो भी अपनायी और उन्हािनी के समान उनकी भी पूजा होती होगी, उमका सरस्य में अतुमान किया जा नकता है। उनके अतिरिक्त अन्य स्वतन्त्र स्वी-देवताओं में गारी, मरस्वती, सहमी, यमी प्रमा है। सरस्वती के अन्य नामों से अक्या, देवी, उहा, विह्व्या और बाव्या भी मिलते हैं। अग्यादा, अस्वाला, अस्विका शब्द आगे चलकर गारी के पर्याय वन गये। सरस्वती की प्रमानना किया मारस्वती की प्रमानना विष्णु मारस्वती इंकि काला श्री है। सरस्वती को महा मी कहा है। लक्ष्मी का समान ही है। सरस्वती, स्वस्था और गारी का यह निक पौराणित एवं में बहुन प्रतिष्ठित हुआ। "

देवयुग्स—कुछ देवताओं का निर्देश युग्म रूप में मिलता है। उनमे उन्ह्रान्ती" अर्णा-शोम," मित्रावरुप," अग्तिविष्यू," ब्रह्मप्रजापनि, शिव-वैश्रवण," स्कन्दविशास, अग्तिवण्य

१. ४-२-३५, पृ० १७४।

२. ४-२-२७, यु० १७४।

<sup>3. 8-2-8</sup>C, 40 831

४. १-१-५८, पु० ३८०।

<sup>4. 8-8-891</sup> 

E. 8-2-E61

७. १-१-१९, प्० १८९।

८ बार १, पुर ९।

९. आ० १, पू० ८।

१०. ६-१-१०७, पु० १६४।

११. ८-१-३, पु० ३०८।

१२. ७-३-१०७, प्० २१५।

१३. ५-१-५९, पुट ३३२।

१४. ६३-४३, पु० ३५८।

१५. ३-२-१७१, पु० २७८।

१६. ६-३-३८, पुठ ३११।

१७ ६-३-२६, पुर ३१०१

१८. ६-३-४२, पु० ३२८।

अभिनवायू, वायुवरुण प्रमुख है। इनमे ब्रह्मप्रजापती शिववैश्ववण और स्कन्दिविशास वैदिक युग्म नही है। वेदोत्तर काल मे इन युग्मो की पूजा प्रचलित हो गई थी। इसलिए, ये देवता-द्वन्द्व नही माने जाते थे। भाष्यकार के मत से वेद मे सहवाप-निर्दिष्ट देवता ही द्वन्द्व माने जा सकते थे। अग्निवायू आदि वेद मे सहवाप-निर्दिष्ट है, किन्तु ये नहीं है। अग्निविष्णू का द्वन्द्व भी पाणिनि के वाद ही बना जान पडता है। पाणिनि मे उसका उल्लेख नहीं है, किन्तु वार्त्ति ककार की दृष्टि उस और गई है। उनके समय मे आग्नावैष्णव चरु का निर्वाप होता था। अग्निवारुणी अनड्वाही के आलम्भन की चर्चा भाष्य मे अनेक बार आई है। इसी प्रकार, मित्रावरुण के लिए यज्ञ करने का वार-वार निर्देश हुआ है। इन्द्राग्नि के लिए एकदशकपाल - चरु के निर्वाप का निर्देश है और अग्निमस्तों के लिए अनड्वाही के आलम्भन का।

पाणिनि ने इनके अतिरिक्त इन्द्रावरण का और काशिकांकार ने इन्द्रासोम, इन्द्रा-वृहस्पती, इन्द्रानी, इन्द्रवाय और गुकामन्थिनी, का उल्लेख किया है। १९

नक्षत्र-देवता—इस समय नक्षत्रों को भी देवताओं में मान लिया गया था और सोम, शुक्र, वृहस्पति, प्रोष्ठपदा और अभिजित् के लिए स्थालीपाक और हिव्य दी जाती थी। पाणिन ने शुक्रिय हिव का सकेत किया है। भाष्य में वार्हस्पत्य हिव्य का वार-वार उल्लेख हुआ है तया आभिजित मुहत्तें के आभिजित स्थालीपाक का भी निर्देश मिलता है। भिस्तिम से आशा की गई है कि वह अमृतत्व प्रदान कर माता-पिता के लोक तक पहुँ चायेगा। भ

नासत्य, " वास्तोष्पति, गृहमेच, द्यावापृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत् " आदि कुछ देवताओं

१. ६-३-२६, पु० ३१०।

२. ६-३-४२, पु० ३२८।

३. ६-२-२६, पु० ३१०।

४. ६-र-२६, पृ० ३१० तथा ६-३-२८, पृ० ३११।

५. ६-३-४२, पू० ३२८।

६. ६-१-१०८, पृ० १६४ तथा ६-१-१२, प्० ३५।

७. ७-३-२१ का०।

८. वही।

९. ७-३-२३।

१०. ६-२-१४१ का०।

११ ६-२-१४२।

१२. ४-२-२६।

१३. ४-१-८५, पु० ९६।

१४. ५-३-११८, पू० ४८१।

१५. ६-३-३३, पृ० ३११।

१६. ६-३-७५।

१७. ४-२-३२।

के नाम पाणिनि-मूत्रों में मगृहीत हैं, यद्यपि भाष्य में उनपर कोई मत प्रकट नहीं किया है। नामत्य की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। वास्तोप्पति की प्रार्थना ऋग्वेद (८-५४, ५५) में भी मिलती है।

इन समय वायु, ऋतु, पितर, उपस् तथा अन्य काळवाची शब्द भी देवताओं को कोटि में आ चुके थे। 'काळेम्यो यववत्' (४-२-३४) सूत्र पर पतजिल की मविस्तर व्यारया उन वात की परिचायक है कि किल्देव की भी पूजा होती थी और तदर्थ चरु को काळेय कहते दें (४-२-७, वा० १, पृ० १६९) तथा उनके समय में भी पाणिनि-काळ के समान इन मवकी पूजा प्रचिलत थी। गो भी स्थालीपाक की देवता वतळाई गई है। ' और उन स्थालीपाक को गया कहा है।

उपास्य देवता—महादेव यद्य महान् देवता और देवता विशेष दोनो अर्थों में आना है। वैश्वण की पूजा पतजिल-काल में बहुत वढ गई थी। पिशाचकी नाम का अर्थ रण वहीं कहा जा सकता। भाष्यकार में उन्हें पिशाचकी कहा है। के कुवेर, घनपति आदि उनके अन्य नाम थे। यज में तो अश प्राप्त होता ही था। उनके मन्दिर भी थे। कृष्ण, वामुदेव और कुवेर के मन्दिरों में सामूहिक नृत्य, गान, वाद्य आदि होते थे। उनके शयन और उत्यान गा विवरण भाष्य में मिलता है, जो रात्रि एव प्रभात बेला में उनके शयन और उत्यान गा विवरण भाष्य में मिलता है, जो रात्रि एव प्रभात बेला में उनके शयन और उत्यान के सुल को प्रथा वहुत पुरानी है। कृष्ण और बलराम के मन्दिर भी उस युग में ये और वे देवना की कोटि को पहुँच चुके थे। कृष्ण का दूसरा नाम गोविन्द व्यक्तिवाचक मजा वन नृका पा। भाष्य में किसी ब्लोक का अर्थाश उद्युत किया गया है, जिसमें मकर्पण के साथ ग्रष्ण गा वल बढ़ने की कामना को गई है। महाराज के समान कृष्ण की भिवत का प्रचार उम गुग में हो गया था। किस स्कन्द, विधारा की पूजा तो वहुप्रचित्र थी। ध

अन्नपति-अन्नपति को अन्नाद भी कहा गया है। सम्भव है, श्नासीर का गर हुगरा

१. ४-२-३१, ४-२-३४।

२. ४-१-८५, पु० ९५।

३. आ० १, पृ० ६ तया ६-१-६३, पृ० ८६।

४. ५-२-१२९, पु० ४२२।

५. २-२-३४, पृ० ३८९।

६. ३-१-१३३, पु० १९७।

७ ४-३-९८, पृ० २४५।

८. ३-१-१३८, पू० १९८।

९. २-२-२४, पु० ३६९।

१०. ४-३-९७, तया ३-१-२६, पृ० १७५।

११. ५-३-९९, पु० ४७९।

नाम हो। अञ्चपित स्वतन्त्र देवता भी हो सकता है। अञ्चपित वैदिक देवता है। काल का वर्णन भी देवता के रूप मे ही भाष्य मे किया गया है। इससे सम्बद्ध कारिका भले ही भाष्यकार की न हो, पर इससे उनकी वारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके मत से काल भूतों का पचन करता है और वहीं प्रजाओं का सहार करता है। इस प्रकार, काल वैदिक यम का ही दूसरा नाम है। निलिम्पों को भी भाष्य मे देव कहा है। मोनियर विलियम्स के अनुसार ये मखतों का एक दस्ता (Troop) थे। तैत्ति का सिंव अयववेद में भी इन्हें दिव्य वर्गविशेष के रूप में स्वीकार किया है। भाष्य में शाशपास्थला देवा (७-३-१, वा०१, पृ०१७१) भी विणित है, जो चैत्य-पूजा के परिचायक है। पँगाक्षीपुत्र और तार्णविन्दव को वात्तिककार के समान भाष्यकार ने भी देवता माना है। ये कौन थे और इनका स्वरूप क्या था, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

देवासुर—देवो और असुरो और राक्षसो एव असुरो का निरन्तर वैर रहता था। '
राक्षसासुर-वैर की वात सर्वथा नवीन जान पडती है। देवो के प्रिय या देवपूजक लोगो को
समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ' देवताओं की पूजा को देवदेवत्य और पितरों
के श्राद को पितृदेवत्य कहते थे। अतिमानवीय योनियाँ देव और पितरों में विभक्त थी। '
देव और पितर दोनों पृथक् योनि के प्राणी माने जाते थे। आदित्य, देवताओं की समान सर्वा थीं, पर भाष्यकार ने देवो और आदित्यों में भेद निरूपित किया है। देव इन्द्रपक्षीय और आदित्य
सूर्यपक्षीय माना जाता था। भाष्य में इनके अतिरिक्त नागमाता कद्र 'तथा काशिका में डाकिनी, कुण्डिलनी।' तथा अर्घ-देवता किए, गरुड, सिंह के नाम आये है।' अन्तिम तीनो ध्वजाक थे।

सामान्य विश्वास था कि प्रसन्न देवता 'प्रिय' करते हैं। उनकी स्तुति स्तोता को वीयं प्रदान करती है।<sup>११</sup>

१. ३-२-१, पृ० २०५।

२- ३-३-१६७, पृ० ३३९।

३. ३-१-१३८, पू० १९८।

४. ४-२-२८, पू० १७५।

५. ४-३-१२५, पृ० २५३।

६. ५-३-१४, पु० ४३२।

७. ५-४-२४, पृ० ४७९।

८. ५-४-४८, काशिका।

९. ५-४-४८, कार ।

१०. ४-१-७१, पु० ७७।

११. ४-२-५१।

१२- ५-३-१००।

१३. ६-१-८, पु० २४।

#### अध्याय ९

#### यज्ञ

याजिक परम्परा का पुनरत्कर्व—पतजिल कर्मकाण्डी श्रोशिय थे, अत उनकी कृति में यज्ञ-यागिवपयक उल्लेखों का प्राचुर्य स्वाभाविक हैं। वे स्वय पुष्यमित्र के अद्यमेष यज्ञ में पुरोहित थे और उसी अवसर पर उन्होंने शिष्यों को अष्टाघ्यायी पढाते हुए महाभाष्य का प्रणयन किया था। पतजिल ने महाभाष्य में पुष्यमित्र द्वारा यज्ञ किये जाने का दो वार सीघा उल्लेख किया है और दो वार स्वय द्वारा यज्ञ कराये जाने की चर्चा की है। दूसरे, पतजिल के समय तक यज्ञशास्त्र चरम उन्नित तक पहुँच चुका था। सहिताओं और ब्राह्मण-प्रन्थों के अतिरिक्त बहुतक किल-प्रन्य लिखे जा चुके थे और इस प्रकार स्वतन्त्र याजक-शास्त्र की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। भाष्यकार ने याजकों को शास्त्र हैं चुकी सीर उनकी कृतियों को शास्त्र हैं यज्ञों के व्यारमान-प्रन्थों का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है। वाल्यान-प्रन्थों में उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा सक्षेप में कही हई वात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अध्याहत वाक्य भी सिम्मलित रहते थे। प

याज्ञिक शास्त्र—याज्ञिको के आम्नाय को याज्ञिक्य कहते थे। यज्ञप्रत्यों का अध्ययन करनेवाले याज्ञिक कहलाते थे। यज्ञ-प्रत्यों की भी याज्ञिक्य सज्ञा थी। सामान्यतया यज्ञ के अध्ययन का अर्थ यज्ञप्रत्यों का अध्ययन समझा जाता था। याज्ञिक्य शास्त्र में निष्णात व्यक्ति याज्ञिक्य में परिगणिती कहा जाता था। किन्तु, निन्दा या अवसेषण व्यक्त करने में उसे याजिक्य कहते थे। जैसे, इसे अपने याज्ञिक्यक का वडा गर्व हो गया है। यज्ञ का वेद गजु हैं। उगमें प्रवीण याजुष्क कहलाता था। इसी प्रकार विह्-आस्तरण आदि कर्म में प्रवीण या नियात याज्ञक को वाहिष्क कहते थे। जो नियमित रूप से यज्ञ का अध्ययन नहीं करता था, उमे ध्याप्त

१. ३-३-१४२, वा० १, पू० ३३१ तया ३-२-१२३, वा० १, पू० २५४

२. पुट्यमित्रो यजते याजका याजयन्ति ।—-३-१-२६, वा० ३,पू० ७४; ३-२-१२, वा० १ प्० २५४; ३-३-१४२, वा० १, पृ० ३३१।

३. कल्प. अर्थः मन्त्रः---४-३-६६, पृ० २४०।

४. याज्ञिकाः शास्त्रेणानुविद्यते।—वा० १, पृ० २१,

५. ४-३-६६, वा० ६, पृ० २४०,

६. बा० १, पू० २५।

७. ४-२-६०, प० १८६।

८. परिनणितो याजियये।---२-३६, या० १, प्० ४३१।

९. अवक्षेपणे कन्-याजिक्यकेनायं गाँवतः।--५-३-९५, पु० ४७८।

मे 'प्रायेण याज्ञिक' कहते थे।' यज्ञ के अपने और यजमान के लिए करने की दृष्टि से यज् घातुं का उभयपदीय प्रयोग तथा यज्ञपात्रों से भिन्न उपयोग में प्र तथा उप पूर्वक युज् घातु का आत्मनेपद में प्रयोग भी इस घात का प्रमाण है कि यज्ञ के विषय में प्रयुक्त भाषा के भी सूक्ष्म नियम वन गये थे।'

यजुर्वेद के प्रयम अघ्याय के मन्नो का प्रयोग पुरोडा के सस्कार के लिए होता है। इनकी व्याख्या करनेवाला ग्रन्थ पौरोडा कि कहलाता था। पुरोडा का बनाने तथा उसकी आहुति देने की विवि का वर्णन जिस ग्रन्थ मे हो, उसे पुरोडा शिक कहते थे। पौरोडा शिक और पुरोडा शिक ग्रन्थों का भेद यज्ञ-सम्बन्धी अवान्तर वातों के विषय में भी ग्रन्थ-प्रणयन के प्रति विद्वानों की घिच का चोतक है। या जबत्वम्य और सौलभ ब्राह्मण-ग्रन्थों, ताण्ड्यों, माल्लबी, शाद्यायनी, ऐतरेयी आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों के वेत्ता, अध्येता आदि लोगों, पैगी आदि कल्पग्रन्थों तथा अनुब्राह्मणों के ज्ञाताओं का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। उक्थ का अध्ययन करनेवाले आंवियक और अग्निण्टोम, वाजपेय आदि यज्ञों का अध्ययन करनेवाले अग्निण्टोम, वाजपेयिक आदि कहे जाते थे।

यात्तिकों को मान्यताएँ—भाष्य मे याजिको के अनेक विधानो और व्यवहारो की चर्चा है। यथा (१) वेदो मे मन्त्र इस प्रकार नही मिलते कि उनका उपयोग यज्ञ मे एक या अनेक पुरुष अथवा स्त्रियाँ, जब जिस प्रसग मे चाहे, कर सकें। याजिक को प्रसगानुसार उनमे लिंग या विभिनत का परिवर्त्तन कर लेना चाहिए। प्रकृति-यज्ञो के कल्पग्रन्थो मे प्रयाज-मन्त्र सर्वि-भिनत ही पठित है, फिर भी यदि अग्न्याचान के पश्चात् यजमान उदर-ज्यथा से पीडित हुआ या सवत्सर के वीच मे उसपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ी, तो उसे फिर से नैमित्तिकी आधेय इिट करनी पड़ती है। इस प्रसग मे 'प्रयाजा. सविभिनतिकका कार्या' यह याजिक आम्नाय है। (२) आहिताग्नि को अपशब्द का प्रयोग करने पर प्रायव्वित्त के लिए सारस्वती इिट

१. २-३-१८, पू० ४२०।

२. स्वरितित्रतः कर्जेभिप्राये जियाफले ।---१-३-७२; १-३-६४, पृ० ८४ ।

३. पोरोडाश पुरोडाशात् ष्ठन्—पुरोडाशाः पिष्टपिण्डास्तेषां संस्कारको मन्त्रः पौरोडाशः तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा पौरोडाशिकः—पौरोडाशिको। पुरोडाशसहचरितो ग्रन्यः पुरोडाशस्तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वा पुरोडाशिकः।—४-३-७० काशिका।

४. न सर्वेलिङ्गैमं सर्वाभिविभिक्तिभिवेंदे मन्त्रा निगदिताः। ते चावश्य यज्ञगतेन ययाययं विपरिणमयित्रव्याः। —आ० १, पृ० २।

५. याज्ञिकाः पठन्ति, प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्यो इति।--आ० १, पृ० ६।

६. यद्यपि प्रकृतो प्रयाजमन्त्राः सिवभित्तका एव पठ्यन्ते तयापि यज्ञाषानादन्तर यजमान उदरच्ययावान् स्यात्, यदि सवत्सरमध्ये तस्य महती विषत् स्यात् तया नैमित्तिकी पुनराधेयोष्टिविधोयते। तत्रेदमाम्नातम्—प्रयाजाः सिवभित्तकाः कार्या इति ।—शन्दकौस्तुम ।

करनी चाहिए। (३) स्वर या वर्ण से दूपित गव्द का यदि यज मे उच्चारण निग जाता है, तो वह मिय्याप्रयुक्त शब्द वाछित अर्थ का वोधक न होकर वाग्यच वन जाता है और यजमान का नाश कर देता है। अगुद्ध उच्चारण के कारण ही 'इन्द्रभन्वंधेन्व' इन मन से इन्द्र का अभिचार करनेवाला वृत्र स्वयं नष्ट हो गया। इसीलिए 'यद्वान , तद्वान ' के स्थान पर 'यवणि, तर्वाण.' बोलनेवाले ऋषि भी, जिनका नाम ही अगुद्ध उच्चारण के कारण यवीप-तर्वाण पड गया था, यज्ञकाल मे इन गब्दों का विगुद्ध उच्चारण करते थे। अमुर लोग याकाल में भी अगद्ध उच्चारण करते थे, इसीलिए वे पराभृत हो गये। अत , यज्ञ कराने का अधिकारी अर्थात आर्त्त्विजीन वही ब्राह्मण वन सकता है, जो मत्र का पदश , स्वरण और अधारम एउ उच्चारण कर सके। (४) याजिक शास्त्री मे अनेक ऐसे यज्ञो का वर्णन तथा विधि सिप्रियिट है जिनका अनुष्ठान पतंजिल के समय वन्द हो गया था, किन्तु लेखक यात्रिक गास्य पर प्रन्य लिखते समय उन दीर्घ सत्रो का उल्लेख अपने ग्रन्थों में करते थे। यहाँतक कि नास्त्रकार याजिक सी वर्षों या हजार वर्षों तक चलनेवाले सत्रो तक का विधान शास्त्रों में करते थे। यर प्राप-सम्प्रदाय था। (५) याजिको के मतानुसार यज्ञ करना और उसकी विधि के विवरणों को ठीक समझना तथा पूर्व श्रद्धा के साथ उसके रहस्यों को हृदयगम करना आवय्यक माना जाता था। अग्निप्टोम या नाचिकेत अग्नि का चयन ही पर्याप्त नहीं, उसके महत्त्व का जानना भी आवञ्यक था। इसके लिए याजिक शास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन अपेक्षित होता है।' (६) विगी को दान करते या यज्ञ करते देखकर विना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किये उसके अनुकरण पर दान या यज करनेवाला भी अम्युदय का भागी माना जाता है। उदाहरणार्य, विद्वसृज् मन मे अध्यागीन व्यक्ति को देखकर जो कोई विव्वमृज् मत्र मे अध्यामीन हो, वह भी अनुकार्य व्यक्ति के ममान

१. याज्ञिकाः पठन्ति, आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायद्वित्तायां सारस्वतोमिष्टि निर्वपेत्।—आ० १, पृ० ९।

२. दुटट शब्द. स्वरती वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्यमाह स याग्यच्यो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात् । —आ० १, प्० ४।

<sup>3.</sup> यर्वाणस्तर्वाणो नामर्थयो वसूबुः—ते तत्र भयन्तो यहानस्तहान इति प्रयोगार्थे यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते याज्ञे पुन. कर्मण नापभायन्ते । ते पुनरसुरैर्याते कर्मण्यपभावि । ततस्ते पराभृता । —आ० १, पृ० २५।

४. यो वा इमा पदश स्वरशोऽक्षरस्य वाचं विदयोति म आस्त्रिजानो भवनि।— आ० १ पृ० ६।

५. दोर्चसत्राणि वार्वदातिकानि वार्यमहिस्रकाणिच । नचारुत्वे विश्वचित्र ध्वक्षानि । वेचलमृतिसम्प्रदायो धर्म इति कृत्वा पातिका आस्त्रेणानुविदयने । —आ० १, प्० २१।

६ वेदशस्त्रा अध्येयमभिगदन्ति—योजिनस्टोमेन यजने य उ चनमेव येद--पोजीन नाचिकेनं चिनुते य उ चैमेवंन वेद।--आ० १, प्० २३।

श्रेयोभागी होता है। लोक और वेद दोनों से इस वारणा को मान्यता प्राप्त थी। (७) याजिक ग्रन्थकर्ता वैयाकरणों के समान सज्ञाएँ नहीं करते थे। जिस प्रकार वैयाकरण वा, विभाषा, विकल्प, अन्यतरस्याम् या बहुलम् आदि सजाओ द्वारा आदेश आदि के विषय में विवक्ष को स्वतन्त्रता देते हैं, उस प्रकार याज्ञिक शास्त्र साकेतिक या सज्ञा शब्दों का आश्रय नहीं लेते। वे सीवी भाषा द्वारा वैकल्पिकता का विघान करते है। उदाहरणार्थ, यज्ञ में पशु या अनड्वान् की विल यजमान की इच्छा पर निर्मर है। वह चाहे, पशु विल दे या न दे। याज्ञिक शास्त्र पशुविल की अनिवार्यता का प्रतिपादन नहीं करते, किन्तु इस यथेच्छ चिकीर्पा के लिए वे किसी पारिभाषिक शब्द का आश्रय न लेकर भिष्योनड्वान् विभाषित. कह देते है। (८) सामान्यतया दिज यज्ञ में सिक्रय भाग लेते थे। तक्षा, अयस्कार, रजक, तन्तुवाय आदि कुछ जातियाँ मोजन पात्र से वहिष्कृत न थी, किन्तु याज्ञ कर्म से निरवसित मानी जाती थी।

यत्तों के भेद—यजों को दो वर्गो—श्रीत और स्मार्त में वाँटा जा सकता है। श्रीत यज्ञों में वे बड़े-बड़े यज्ञ आते हैं, जिनके सिद्धान्तों और प्रिक्ष्या का वर्णन सिह्ताओं और ब्राह्मण-प्रन्यों में प्राप्त होता है। सोमयाग इस श्रेणी में है। गृह्ययज्ञों का वर्णन गृह्यसूत्रों में, जो स्वय स्मृति-साहित्य के अन्तर्गत है, मिलता है। अत. उन्हें स्मार्त्त यज्ञ कहते हैं। इन यज्ञों का प्रारम्भ गृह्ययज्ञों से ही हुआ था, जिन्हें बनी, निर्वन, पण्डित और सामान्य जन सभी सरलता से कर सकते थे। इनके लिए न विशेष वेदी की आवश्यकता होती थी और न पुरीहितों की। भाष्यकार ने इन यज्ञों में निम्नलिखित का उल्लेख किया है—

पाकयत्त--प्रत्येक गृहस्य प्रतिदिन पचमहायज्ञ करता था, जिनमे प्रातः -साय के अग्नि-होत्र भी सम्मिलित थे। ये पाकयज्ञ कहलाते थे। इन होमो मे चरु और पुरोडाश की आहुति दी जाती थी। यवागू भी आहुति के काम आती थी। इन यज्ञों को पित और पत्नी साथ-साथ करते थे, इसलिए ये पत्नी-सयाज कहलाते थे। पत्नी-सयाज त्रिवर्ण ही करते थे और यज्ञ-सयोग

१. लोके य एवमसी ददाति य एवमसी यजते य एवमसावधीते इति तस्यानुकुर्वन् दद्याच्च यजेत वाधीयीत च सोऽप्यम्युदयेन युज्यते। वेदेऽपि य एवमसी विश्वसृजः सत्राण्य-ध्यासत इति तेपामनुकुर्वन् तद्वत्सत्राण्यध्यासीत सीऽप्यम्युदयेन युज्यते। —आ० २, पृ० ४८।

२. याज्ञिकाः खल्बेपि सज्ञामनारभमाणा विभाषेत्युक्ते नित्यत्वमवगच्छन्ति, तद्यया मेध्यः पर्ज्ञावमाषितो मेध्योऽनङ्वान् विभाषित इति । आल्ब्यव्ये नालव्यव्य गम्यते । — १-१-४४, बा० १९, पृ० २६ ।

३. याज्ञात्कर्मणो निरवसितानाम्—एवमपि तक्षायस्कारम् रजकतन्तुवायमिति न सिप्यति । —-२-४-१०, पृ० ४६५ ।

५. पत्नीसयाज इति यत्र यज्ञसयोगः। सर्वेण च गृहत्थेन पञ्चमहायज्ञा निर्वर्त्त्याः। यच्चादः प्रात सायं होनचरुं पुरोडाज्ञाञ्जिर्वपति तस्यासावीख्टे। ---४-१-३३, पृ० ५०-५१।

के कारण ही भार्या पत्नी-पद की अधिकारिणी होती थी। यज्ञाधिकारी न होने के कारण शूद्र की भार्या पत्नी नहीं कही जा सकती थी।

पाकयज्ञ गृहस्य के दैनिक कर्त्तव्यों के अग थे और गाहंपत्य अग्नि में किये जाते थे। पाकयज्ञ अत्यन्त संक्षिप्त होते थे, जिनके लिए ऋत्विजों की आवश्यकता नहीं होती थी।

प्रातः-साय अग्निहोत्र भी पाकयज्ञों के ही अग थे। दर्श और पीर्णमास यज्ञ भी पाकयज्ञ-प्रकृतिक माने जाते थे। इनमे प्रयाज, अनुयाज और सामवेनिक विधि की आवश्यकता नही होती थी। केवल उक्त विधियों के मत्रों के अन्त में स्वाहा जोडकर दक्षिणाग्नि में पकाये हुए ओदन, खीर, दिध, घृत या दुग्ध की आहुतियाँ दी जाती थी।

गृद्ध अग्नि में वैञ्वदेव यज्ञ भी किये जाते थे, जो पाकयज्ञों के ही अन्तर्गत थे। इससे सिद्ध या पकाये हुए हिविष्य से आहुतियाँ दी जाती थी और अविशष्ट हिविष्य विल के काम आता था। विल में प्रयुक्त होनेवाले तण्डुल वालेय कहे जाते थे। भाष्य में उन्हें गुणान्तर-पुक्त, अर्थान् सस्कारयुक्त कहा है। विल का हिविष्य व्याजनों से उपसिक्त रहता था। वैश्वदेव में प्रयुक्त अर्था ने सिक्त कहा है। विल का हिविष्य व्याजनों से उपसिक्त रहता था। वैश्वदेव में प्रयुक्त अर्था ने विवस कहते थे। दाह्यायण गृह्यसूत्र में गृह के भीतर या वाहर चार, मणिक देश (पानी रखने का स्थान) में एक, घर के मध्य में एक, गर्भगृह के द्वार पर एक, शब्या के पीछे एक, घूरे या अवस्कर के पास एक, खूँटे या पशु वाँधने के स्थान में एक, इस प्रकार दस विल्या रंगने का विधान है। पितर, रुद्ध ये विल-देवता हैं। भाष्यकार ने महाराज की बिल का भी उत्लेग किया है। काश्विका में कुवेर-विल की भी चर्चा है।

१. पत्युर्नी यज्ञसंयोगे। ---४-१-३३।

२. नवयज्ञोऽवर्त्ततेऽस्मिन् काले नावयाज्ञिकः पाकयज्ञिकः । ---४-२-३५, वा० १, पृ० १७६ ।

३. गृहाग्नी पाकयज्ञान् विहरेत्, हृस्वात्-पाकयज्ञो हि स्वयंपाक इत्याचक्षते ३ दर्श पीर्णमासप्रकृति. पाकयज्ञविधिः अप्रयाजानुयाजोऽसामघेनिकः स्वाहाकारन्ते निगद होमा। परतन्त्रोत्पत्तिर्देक्षिणाग्नावाहिताग्निर्गोमयेन गोचर्म पात्रं चतुरस्रं वास्यण्डिलमुपिलपेपु-पात्रं, तिस्मन् लक्षणं कुर्वोतं 'सत्य सदसीति' पश्चार्धादुदीचीं लेखां लिखेत्।—वाराह गृह्यसूत्र, २१-१मे४।

४. हविष्यं वा सिद्धस्य बैश्वदेवः । अग्नये सोमाय, प्रजापतये घन्वतरये वास्तोष्पतये विश्वेन्यो देवेभ्योजनये स्विष्टकृते च जुहुयात्-अवशिष्टस्य बील हरेत ।—-वारा०, गृ० सू०, २०-३, ४।

५. बालेयास्तण्डुलाः, गुणान्तरयुक्ता हि तण्डुला वालेयाः।-५-१-१३, पू० ३०४, ३०४।

६. विधसः उपसर्गेऽदः ।---३-३-५९ का० ।

७ बलोन्नयेत्-बहिरन्तर्वाचतुनिधाय मणिकदेशे मध्ये द्वारि-नय्यामन् यवं ग-अपं सस्तूषम्-शेषमिद्भः सार्वदक्षिणा, पृथ्यो वायुः प्रजापितः विद्यवेदेवा आप ओविधर्यनम्पन्य आकाशः कामो मन्यूर्वा रक्षोगणानि नयेत-पितरो छद्र इति बल्दियतानि ।—प्राह्मा० गृ० ग्रु०, १-५-२२ से २३।

८. चतुर्यो तदर्यार्यविलिहितसुगररिक्षनं -गुजेरविलः महाराजबिल १--->-१-३६ का॰ तवा यो हि महाराजाय बिल्डीयते महाराजायंः स भवति १---महो, पु॰ २८८ ।

# दर्श - पीर्णमास-विहार

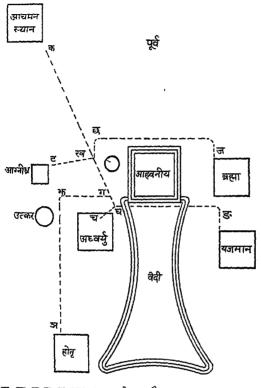

क ख ग घ ड यजमान् सज्यर के सूचक है क ख ग घ च अध्वयुं " क ख उ ज वहम " " क ख ग भ ज होतृ " " क ख ट जाम्बीध "





पत्नी



पाकयज्ञों में गृह्यसूत्रकारों ने स्वयहोत्र का विघान किया है। कुछ आचार्यों के मत से पत्नी ही बाहुित देती थी; क्योंकि पत्नी का दूसरा नाम गृह भी है और उसी के नाम पर इस अग्नि का नाम गृह्य पड़ा था। पृह्याग्नि को ही एकाग्नि भी कहते थे। उसमें हवन करनेवाले भी एकाग्नि कहलाते थे।

नवयन्न—विना यज्ञ किये नया अन्न खाना निषिद्ध था, इसलिए नई फसल तैयार होने पर प्रत्येक गृहस्थ उससे हवन कर तव नवान्न ग्रहण करता था। नवान्न का यह होम नवयज्ञ कहलाता था। शरद की पूर्णिमा या अमावास्या को न्नीहि से और वसन्त मे यव से नवयज्ञ किया जाता था। इसमे इन्द्र और अन्नि देवता के लिए पायस तैयार कर आहुति दी जाती थी। नव-यज्ञ पाकयज्ञ के अन्तर्गत था।

दर्श-पौर्णमास—ये इष्टियाँ भी पाकयज्ञ के ही अन्तर्गत मानी जाती थी। भाष्य के अनुसार जिसके द्वारा यज्ञ किया जाय अथवा जिसके द्वारा कोई कामना की जाय, उसे इष्टि कहते हैं। जिस काल मे सूर्य और चन्द्रमा साथ रहते हैं, उसे दर्श कहते है और जिस समय चन्द्रमा सब कलाओ से पूर्ण हो जाता है, उसे पौर्णमास कहते है। दर्श और पौर्णमास को की जानेवाली इष्टियाँ भी इसी नाम से प्रसिद्ध थी।

चातुर्मास्य यज्ञ — भाष्यकार ने चातुर्मास्यो का उल्लेख चार-चार मास मे किये जाने-वाले यज्ञो के रूप मे किया है। इनको यज्ञो का अनुष्ठान करनेवाला चातुर्मासक या चातुर्मासी कहलाता था। अश्ववयुजी पौर्णमासी का भी नाम चातुर्मासी था। इस दिन रुद्र देवता को पायस या पृपातक की आहुति दी जाती थी। पृपातक दूध मे घी मिलाकर तैयार किया जाता था।

चातुर्मास्य तीन माने जाते थे—वैश्वदेव, वरुण प्रवास और साकमेघ । वैश्वदेव फाल्गुनी या चैत्री पूर्णमासी को निष्पन्न होता था । वरुण प्रवास आपाढी और साकमेघ कार्त्तिकी पूर्णिमा के दिन होता था।

अष्टका—भाष्यकार ने अष्टका को पितृर्वैवत्य कहा है। प्राय. सभी गृह्यसूत्रो मे इयका सविस्तर वर्णन मिलता है। पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार मार्गशीर्प की पीर्णमासी को आग्रहायणी कर्म होता था और इसके बाद तीन पित्र्या अष्टकाएँ होती थी, जो कमश ऐन्द्री, वैश्व-

१. पत्नी जुहुयादित्येके। गृहाः पत्नी गृह्योऽग्निरेष इति ।-वही १-५-१७, १८।

<sup>·</sup> २·१-२-२४, बा० ३, पृ० २१६।

३. इज्यतेऽनयेतीष्टिः—इष्यतेनयेतीष्टिः। -३-३-९५, वा० ३, पृ० ३१३।

४. अमावास्पेनं हविषा पूर्वपक्षमभियजते पौर्णमासे नापरपक्षम्।—गोभिल गृ० सू०, प्रपा॰ १, क॰ ५, सू० ६।

५. आक्वयुजी रुद्राय पायसः।—द्राह्मा० गृ० सू०, चार्तु० प्रकरण, ३-३-१।

६. पयस्यवनेत् आज्यं तत्पृषातकम् ।---वही, ३-३-३।

७. अष्टकाषितृदैवत्ये उपसंख्यानं कर्त्तन्यम् पितृदैवत्य इति किमर्थम् अष्टिका-खारी। ---७-३-४५, वा० ९, पृ० १९०।

देनी जोर प्राजापत्य कहलाती थी। रे द्राह्मायण गृह्यसहिता के अनुनार आगहायणी के बाद की तीन तामिस अप्ट्रिमियाँ ही ये अप्टकाएँ थी। इनमे हिन के लिए स्थालीपाक तैयार किया जाता था। प्रथम अप्टका मे आठ अपूप भी 'अप्टकाएँ स्वाहा' इस मन्त्र द्वारा अग्नि मे चडाये जाते थे। अग्निस अप्टका मे आक और मध्यम मे गौ की आहुति दी जाती थी। पिश्य होम 'वह वपाम्' इत्यादि मन्त्र द्वारा होना था और 'दैवत्य जातवेद' इत्यादि मत्र द्वारा। इसके लिए पुरोहित की आवश्यकना होती थी और पशुहीम मे उसकी दक्षिणा पशु हो होता था। अप्टका एकविजतिमस्य होम था।

अगिनहोत्र का अर्थ—अगिनहोत्र के सम्बन्ध मे भाष्य मे और भी विवरण मिलते है। उसका एक अर्थ ज्योति है, क्योकि अगिनहोत्र प्रज्वलित करता है, यह प्रयोग लोग करते हैं। उसका एक अर्थ ज्योति है, क्योकि अगिनहोत्र प्रज्वलित करता है, यह प्रयोग लोग करते हैं। दूसरा अर्थ हिंव है। इमीलिए, 'अगिनहोत्र जुहोति' यह वाक्य सार्थंक होता है। जुहोति का प्रयोग प्रीणन और प्रखेषण दोनों अर्थों मे देखा जाता है। 'यवाग्वाऽग्निहोत्र जुहोति' के दोनों अर्थ होते है—यवाग् अगिन को प्रसन्न करतो है और यवागू हिंव अग्नि मे है। इससे यवागू का हिंव के मण में ज्यवहार स्पष्ट है, भले ही कीशिक गृह्यसूत्र मे उसका उस्लेख न हो।

पंचावत्ती—भाष्यकार ने जामदग्यों को पंचावत्ती कहा है। पंचम अवदान मर्वप्रथम जमदिग्न ने किया था, इसिलए जामदग्य गोत्रवालों को छोडकर अन्य कोई पंचावत्त हवन नहीं करता। अन्य लोग चतुरवत्त याग करते हैं। रखी गई हिव में से होमपिश्मित भाग को काटकर अलग करना अवदान कहलाता है। चतुरवत्त में अध्वर्यु आज्य में सून द्वारा जुह में एक बार आज्य लेकर होता को अनुवाक्या पढ़ने के लिए 'अनुबृह्यन्त' मन्त्र से मप्नेप देता है। इस किया की आवृत्ति तीन बार होती है। जिस यजमान के यज्ञ में इस प्रकार चार बार आज्यावदान होता है, यह चतुरवत्ती कहा जाता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में जामदग्न्य, बत्स, विद, अवार्ष्टिपण, भागव, च्यायन, आवर्ष ये पचावत्ती कहे गये हैं।

१. मार्गजीर्व्या पीर्णमास्यामाग्रहायणीकर्म अर्ध्वमाग्रहायण्यास्तिस्रोऽप्टकाः ऐन्द्री येध्य-देवी प्राजापत्या पित्र्येति । ---३-३-१, २।

२. अर्ध्वमाग्राहायण्यास्तिस्त्रस्तामिस्राय्टम्योध्टकाइत्याचक्षते—तासुस्यालीपाका –आटी चापूपाः प्रयमायाम्-तानपरिवर्त्तयन् कपाले अपयेत्—अय्टकार्यं स्वाहेति जुद्धयात्—उत्तमार्याः शाकम्-च्वाहार्ये-मध्यमाया गी।— ३-३-२७ से ३२ तथा ३-४-१ वद्वयपायामिति पित्र्येयपा होमः— जातवेद इति चैवत्ये-पशुरेय पशोर्दक्षिणा।—३-४-२६, २७, ३०।

३. अष्टकापामच्टका होमात्र्जृहुयात्तस्यां हवींषि धाना. करम्भः शण्कुत्यः पुरोहाश उदोदनः क्षीरोदनस्तिलोदनो ययोपपावि पश्च. ।-१४-१३८-२, ४।

४. अयमिनव्दोऽस्त्येव ज्योतिषि चत्तंते—तद्ययाऽनितृष्ठांत्रं ज्यरायि। यति वृचिषि वर्त्तते—तद्ययाऽनितृष्ठेत्रं जुहोति। जुहोतिश्चान्त्येव प्रक्षेषणे वर्त्ततेऽस्ति प्रीणान्यम् वर्तते। ययाग्वानितृष्ठेत्र जुहोति, अनिन प्रीणाति, ययागु हविरम्नी प्रक्षिपनि। —२-३-३, पू० ४०६।

५. जमदिनिया एतत्पञ्चममवदानमीवद्यनस्मान्नाजमदन्य पञ्चावतं नुहोति।---१-१-४४, वा० १७, पु० २६४।

६. श्री० प० नि०, पू० ३९।

पचौदन सव — भाष्य मे पचौदन सव का उल्लेख है। यह सवनेष्टि का पर्याय है। सवनेष्टि भी पाकयज्ञो का अग है, जिसमे अग्नि को अष्टाकपाल पुरोडाग, इन्द्राग्नि को एकावश-कपाल पुरोडाश और विज्वेदेवो को द्वादशकपाल पुरोडाश की हवि दी जाती है। पचौदन सव मे ओदन की पाँच विशेष आहुतियाँ दी जाती थी।

पाकयज्ञों के नाम उनमें दी जानेवाली मुख्य आहुति के आघार पर भी रखे गये थे। उदाहरणार्थ, जिन यज्ञों में मोदक या शप्कुली प्रमुख होती थी, वे मौदिकिक या शाप्कुलिक कहे जाते थे।

इन्द्रमह गगामह और कशेरयज्ञ—ये सम्भवत सामान्य पानयज्ञ थे, जो वैदिक न होकर लोक-परम्परा पर आश्रित थे। श्रीत या गृद्यसूत्रों में इनका विवरण नहीं है। इन यज्ञों में सम्बद्ध देवताओं के लिए विकाष्ट आहुतियाँ दी जाती थी और उत्सव, गीत तथा रात्रि-जागरण किये जाते थे।

श्रीतयज्ञ ने है, जिनका विधान सहिताओं और व्याख्या-प्रन्यों में मिलता है। इनमें कुछ तो सवात्मंक यज्ञ है और कुछ सामान्य। भाष्य में क्षत, सहस्र वर्षों तक चलने-घाले यज्ञों की चर्चा है। ये दीर्घ सत्र कहलाते थे। विक्वसृज् या प्रजापित का यज्ञ भी दीर्घकाल तक चलने के कारण सत्र की कोटि में आता था। विक्वसृज् सत्र सहस्र सवत्सर का था। दीर्घ सत्रों में कुछ तो श्रोत्रिय लोगों द्वारा आत्मकल्याणार्थ किये जाते थे और कुछ राजाओं या बिनक यजमानों के लिए। इन दीर्घ सत्रों में होनेवाली किया या वस्तु दार्घसत्र कहलाती थी। दीर्घ-सत्र सामान्यतया अप्रयुवत थे। केवल ग्रन्थों में उनका विवान रह गया था। वा।

हिंव की दृष्टि से यज्ञों के दो भाग थे—यज्ञ और ऋतु । ऋतु विशिष्ट यज्ञ थे, जिनमें सोम को माहुति की जाती थी। '' जिन ऋतुओं का विद्यान अध्वर्यु वेद में मिलता है, वे अध्वर्युऋतु कहलाते थे। ऋतु शब्द सामान्यतया सोमयज्ञों में रूढ था। पाणिनि ने कुण्डपाय्य और सचाय्य ऋतुओं का उल्लेख किया है। कुण्डपाय्य ऋतु में कुण्ड (पात्र) द्वारा सोमपान किया जाता था।

१. अयं में पञ्चीदनः सवः। ---३-३-३६, बा० ४, पृ० ३०६।

२. श्रौ० प० निर्वे०, पु० १४४।

३. मोदकाः प्रकृता अस्मिन् यज्ञे मीदकिको यज्ञः, मोदकमयः, शाष्कुलिको, शष्कुलीमयः।—— ५-४-२३ का०।

४. इन्द्रमहार्थमेन्द्रमहिकम् गाङ्गामहिकम्, काशेरुयज्ञिकम्।---५-१-१२, वा० १,२, पृ० ३०२, ३०३।

५. दीर्घसत्राणि, वार्वशितकानि वार्वसहस्त्रिकाणि च। -वा० १, पृ० २१।

६. बेदेऽपि य एव विश्वसृत्तः सत्राज्यध्यासत इति । —आ० २, पृ० ४८ ।

७ सहस्र संवत्सरं विश्वसृजाम्। --कात्या०, २४-५-२४।

८. दीर्घसत्रे भवं दार्घसत्रम् । ---७-३-१।

९. अप्रयुक्ते दोघंसत्रवत्। —आ० १, वा० ४, पृ० २१।

१०. फ्रतुः शब्दः सोमयज्ञेषु रूढः। ----२-४ का०।

यह द्वादमाह क्रनु को विष्टिति है और वर्ष-भर चलता है। मंनाय्य मंत्रा मोम का नचयन किये 'ताने के कारण थी।' अर्क, अञ्चमेच, सायाह्न, लितनात्र आदि अध्वर्यु तनु थे। राजसूय, वाजपेय भी अध्वर्युक्रनु थे। दर्ग पीणमीम का विचान अध्वर्यु वेद मे है, पर वे क्रनु नहीं थे।' क्रनुओं में अग्निप्टोम, वाजपेय और राजसूय नर्वाविक निद्ध जान पडते हैं। इन्हीं तीन यशे के व्याख्यान-ग्रन्थों की चर्चा भाष्य में दो वार हुई है।"

अनिष्टोम—अनिष्टोम यन करना और उने आस्थापूर्वक ठीक समझना अस्युदयकारी माना जाना था। अनिष्टोमयाजी विशेषण सम्मानार्थ प्रयुक्त होता था। अनिष्टोम का प्रारम्भ वमन्त मे होता था। वामन्तिक अन्यावान ब्राह्मण का वर्त्तव्य माना जाता था। अन्यावान यज्ञारम्भ की प्रतिपत्ति के लिए था। कात्यायम श्रीतमूत्र मे अनिष्टोम का प्रारम्भ वाल वमन्त ही वतलाया ग्या है। इसके तीन भेद हैं—एकाह, अहीन और मत्र। जिममे मुन्याकर्म एकाह माध्य होता है, वह एकाह और जिसमे दो, तीन मे बारह दिन तक मुत्याकर्म एकाह माध्य होता है, वह एकाह और जिसमे दो, तीन मे बारह दिन तक मुत्याकर्म चलता है, वह अहीन तथा जिमका पक्ष, माम, सवत्सर और उम प्रकार महस्र वर्ष तक अनुष्ठान चलता है वह मत्र कहलाता है। कुछ लोगों के मत से यहाँ सवत्सर शब्द दिन के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है।

अग्निष्टोम सम्पूर्ण श्रीतयागों की प्रकृति है। यह नवसे मग्ल एव मर्वाधिक प्रनित्त या। इसमें सोल्ह ऋत्विज् होते थे। अग्नि को एक छाग की विल दी जाती थी और बारह स्नोत्रों का उपयोग होता था। प्रात. सवन में विहिष्यवमान और चार आज्य-स्तोत्रों; मध्याह्म सवन में माध्यन्दिन पवमान और चार पृष्ठ-स्तोत्रों तथा साथ सवन में तृतीय या आग्रंव पवमान और विनिष्टोम साम का प्रयोग होता था। अग्निष्टोम साम के प्रयोग के ही कारण इसे अग्निष्टोगनस्य ऋनु कहते है।

तुरायण—नुरायण की प्रकृति पीर्णमान यज्ञ है। यह एक वर्ष तक चल नकता था। शासायन ब्राह्मण में डमें 'स्वर्गकामम्य यज्ञ' वहा है। कात्यायन श्रीतमूत्र के अनुगार यर नज्ञ है और वैद्यान या चैत्र शुक्ल-पचमी को प्रारम्भ होकर वर्ष-भर चलता है। भाष्यकार ने

१. कनौ कुण्डमाय्यं संचाय्यो । — ३-१-१३० । — तया का० ।

२. काशिका, २-४-४।

३. ४-३-६६, बा० ६, पृ० २४०।

४. योऽन्निप्टोमेन यजते य उ चैनमेव वेद। —आ० १, प० २३।

५. अग्निप्टोमयाजी ।---३-४-१, वा० २, पृ० ३४१ ।

६. लोके बनन्ते ब्राह्मबोऽन्तेनादबोत्त।—वेदे यल्यपि वयन्ते ब्राह्मबोऽन्तियोगादिनि प्रतुमिवंजेतेन्यान्यापानिनिमित्त बमन्ते वमन्त इत्यते—वमन्ते ब्राह्मबोऽन्तीनादघोनेन्यान्यापान यज्ञमुनप्रतिपत्त्यवंम्।—६-१-८४, बा० ४, ५ प्० ११६, ११७ ।

७. पात्या० श्री० सू०, ७-१-४।

८. मीमांमादर्शन, अ०६, पा० ७, अघि० १३, मू० ३१-४०।

९. शाखा॰ सा॰, ४-१९ ।

## अग्निष्टोम यज्ञ-विहार



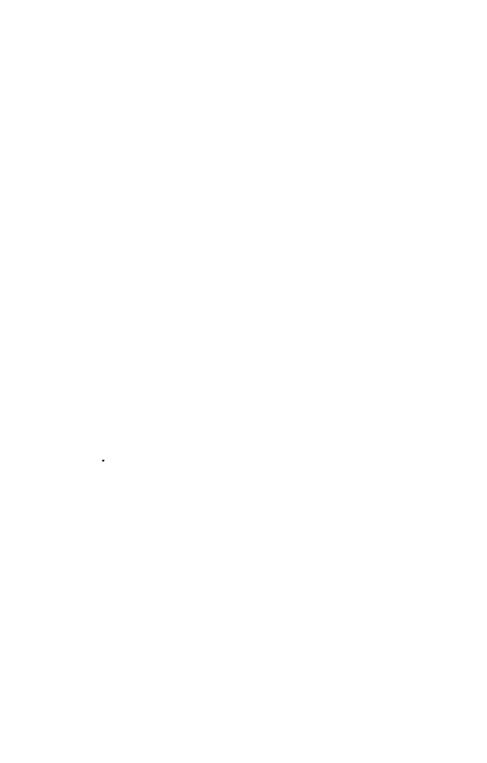

कहा है कि यद्यपि यज्ञ करनेवाला यजमान और चह पुरोडाश तैयार करनेवाले ऋत्विज् दोनों तुरायण का वर्त्तन (तैयारी) करते है, फिर भी ऋत्विज् को तौरायणिक कहने की प्रथा नहीं है। रै यजमान तौरायणिक कहलाता है।

राजसूय-अन्निष्टोम के समान राजसूय का उल्लेख भी भाष्य मे कई वार हुआ है। काशिकाकार ने कहा है, जिसमे राजा (सोम) का सवन होना चाहिए, अथवा राजा का सवन होता है, उसे राजसूय ऋतु कहते हैं। राजसूय विशुद्ध सोम-यज्ञ नहीं था, अपितु अनेक यज्ञो की ससृष्टि से युक्त लगभग दो साल से भी अधिक काल में समाप्त होनेवाला जटिल याग था। यह अनेक इण्टियो, सोमयजो और पगुमेघो का समवाय था। लाट्यायन के अनुसार केवल क्षत्रिय इसका अधिकारी था। मीमासा के गावरभाष्य में काशिका और लाट्यायन दोनो मतो का समन्वय मिलता है।' कुछ लोगो के मत से राजसूय वहीं कर सकता था, जिसने वाजपेय न किया हो।' कुछ लोगो के मत से वाजपेय कर लेने के बाद व्यक्ति इसका अधिकारी माना जाता था। शतपथत्राह्मण मे कहा है कि राजसूब करनेवाला राजा और वाजपेय करनेवाला सम्राट् होता या। दससे वाजपेय का स्यान उच्चतर मालूम होता है। भाष्य मे भी यज्ञो के प्रसग मे सर्वत्र अग्निष्टोम, राजसूय और वाजपेय का क्रमिक ही उल्लेख हुआ है, जो शतपथ के अनुकुल है। राजसूय मे यजमान को फाल्गुन जुक्ल प्रतिपद् के दिन पवित्र-समक सोमयज्ञ की दीक्षा लेनी पड़ती थी, जिसकी प्रक्रिया अग्निप्टोम के ही समान है। इसके एक वर्ष बाद अभिषेचनीय विधि होती थी। अभिषेचनीय इस यज्ञ का सवसे महत्त्वपूर्ण अग माना जाता था। "यज्ञारम्भ होने के लगभग १५ दिन बाद फाल्गुन श्कल पूर्णिमा को अनुमति की इप्टि की जाती थी, जिसमे अनुमति की पुरोडाश हवि दी जाती थी।" इसके बाद वैश्वदेव, वरुण प्रवास और साकमेघ नामक चातुमस्यो का प्रारम्भ हो जाता था और अगली फाल्गुन शुक्ल अमावस्था को शुनासीरीय प के साथ उनकी समाप्ति होती थी।

१. यस्तुरायणेन यजते सतौरायणिक इत्युच्यते—यश्च यजते यश्च चरुपुरोडाञ्चाञ्चिर्वपति उभी तो वर्त्तयतः। उभयत्र कस्मान्न भवति ? अनिभयानात्।—५-१-७२, वा० २, पृ० ३३७।

२. ४-३-६६, वा० ६, पृ० २४०; ५-१-९५, पृ० ३४२।

३. राजा सोतन्यः राजा वा इह सूयते राजसूयः ऋतुः। — काशि० ३-१-११४।

४. राजा राजसूयेन सूयेत्। —लाट्या० श्री० सू०, ९-१-१।

५- राजा तत्र सूयते तस्माद् राजसूयः। राज्ञो वायज्ञो राजसूयः।—मीमां०शावर भा०, ४-४-१।

६. कात्या०, २५-१-२।

७. आइव०, ९-९-१९।

८. शत०, वा० ९-३-४-८।

९. लाट्या० ९-१-२; आइव०, ९-३-२; कात्या०, १५-१-६।

१०. लाट्या० ९-१-४।

११. कात्या० १५-१-९ तया आप० १८-८-१०।

इसके बाद छोटे-मोटे अनेक कृत्य, जिसमे पचावत्तीय और अपामागं होम भी सम्मिलित है, होते थे। वारह दिनो तक 'रितना हवीपि' होती थी, जो रिलयो (सेनापित, पुरोहित आदि विशिष्ट राज्याविकारी) के घर दी जाती थी। वैन के प्रयम दिन अभिषेचनीय विधि होती थी। अभिष्चन के लिए पुरोहित मत्रह उदुम्बर-पात्रो मे सत्रह प्रकार का जल लाता था, जो अनेक याजिक विधियों के बाद राजा पर डाला जाता था। ब्राह्मण, अत्रिय, वैध्य सब इस जल से राजा का अभिष्चन करते थे। विभिष्वनीय के बाद दस दिन तक 'समृष्टा हवीपि' दी जाती थी। ' अंग दिन दश्येय (सोमपान) कृत्य होता था। ' यही अवभृथरनान का दिन था। इसके एक वर्ष बाद तक राजा को देवब्रतो का पालन करना पडता था। ' इन ब्रतों की समाप्ति वेधवपनीय विधि मे होती थी। इस समय यजमान के साल-भर से बढे हुए वेद्यों का वाप होता था।" इसवे बाद ब्युप्टि द्विराज और क्षत्रघृति यज्ञ होते थे। ' इनके साथ ही राजसूय की समाप्ति हो जाती थी, यदिष इसके एक सास बाद सौत्रामणि इप्टि करनी पडती थी।

वाजपेय — अग्निष्टोम और राजसूय के माथ वाजपेय का भी उत्हेस भाष्य में नई स्थानों पर मिलता है। वाजपेय के कई अर्थ हैं। तैंतिरीय ब्राह्मण के अनुसार संभ का नाम वाजपेय है और अन्न का भी। यह जिनत का पेय है। इससे देवों को शिवत प्राप्त हुई। रासायन श्रीतसूत्र के अनुसार अन्न को वाज और पान को पेय कहते है। इन दोनों की प्राप्ति के लिए वाजपेय करना चाहिए। अन्न की सस्या इमकी एक विशेषता है। आपस्तम्य और ताण्य्यन्त्राह्मण दोनों के अनुसार इसमें सत्रह स्तीत्र और सत्रह ही शस्त्र हैं। इसमें प्रजापित के लिए सत्रह पशुओं की विल का विधान है। सत्रह वस्तुएँ ही दक्षिणा में दी जाती हैं। अपपेय का मृष्भी मत्रह अरत्ति लम्बा होता था, जिसे परिवृत करने के लिए वस्त्र के सत्रह दुकडें काम में लागे जाते थे। अन्न सिन हिंद कराय के तथा

१. साप० १८-९-१०, ११, १५-२०।

२. वही, १८-१०।

३. वही, १८-१६-३, ५।

४. वही, १८-२०-७ तया कात्या० १५-८-१ से ४।

५. लाट्या० ९-२१, कात्या० १५-८-१४।

६. लाट्या० ९-२-१७ ।

७. सारय० ९-३-२४

८. वही, ९-२-२५।

९. वाजाप्यो वा एव.वाज होतेन देवा। ऐत्सन् सोमी व वाजपेव । ---नैति०षा०, १-३४२।

१०. पानं वं पेय । अन्न दाजः। पान वं पूर्वययात्रम्। तयो रुपयोगणी। शां<sup>त्रार</sup> श्री० मू०, १५-१-४ मे ६ ।

११. आप० १८-१-१२; नाष्ट्र १८-७-५।

१२. साप० १८-१-१२ ।

एक दिन सुत्या के लिए या। एक महत्वपूर्ण वात यह भी थी कि इसमें प्रजापित को सत्रह सुरा के तथा सत्रह सोम के (चमस)पात्र चढाये जाते थे और सत्रह अश्वरयों की दौड होती थी, जिसका प्रारम्स वेदी की उत्तर श्रेणी मे रखी गई सत्रह दुन्दुभियाँ वजाकर किया जाता था वाजपेय आविपत्य, समृद्धि या स्वाराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता था वीर ब्रोह्मण या क्षत्रिय ही इसके अविकारी थे, वैश्य नहीं। इसका अनुष्ठान-काल शरद था।

सौत्रामणि—भाष्यकार ने आक्षेप-भाष्य में प्रमत्तगीत कहकर एक क्लोक उद्वृत किया है, जो सौत्रामणि यज्ञ मे ताम्नवर्णी घटियों मे रखकर सुरा पीने की ओर संकेत करता है। सौत्रामणि शब्द सुत्रामन् से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक् रक्षा करनेवाला। ऋग्वेद सुत्रामन् इन्द्र का विशेषण है। यह सोमयज्ञ नहीं, अपितु इष्टि और पशुमेघ का मित्रण है। पुरा की आहुति इस यज्ञ की मुख्य विशेषता है। इस यज्ञ की अविव चार दिन की होती है, जिनमे प्रथम तीन दिन तक विभिन्न वस्तुओं से सुरा वनाई जाती है और चतुर्थ दिन तीन पात्र दुष्य और तीन पात्र सुरा तथा पशुमास से अधिनो, सरस्वती तथा इन्द्र को आहुति दी जाती है। कात्यायन-भाष्य मे वतलाया गया है कि सर्ज की छाल, त्रिफला, सोठ, पुनर्नवा, चतुर्जातक-युक्त पिप्पला, गजपिप्पली, वंश, अवका, वृहण्छत्रा, चित्रक, इन्द्रवाहणी, अश्वगत्वा, घान्यक, यवानी, जीरक, कालाजीरा, दो हलदी की गाँठें, गुर्ब, बीहि और यव के अकुर ये सव वस्तुर्एं सुरा मे डाली जाती हैं।"

अश्वमेष अश्वमेव सर्वाधिक प्राचीन यज्ञों में है। भाष्यकार ने अश्वयूप का उल्लेख किया है। आश्वलायन का मत है कि जो राजा सब कामों की पूर्ति तथा सर्विवजय चाहे, वह

१. वही, १८-४-४ से ७।

२. कात्या० १४-१-१; आप० १८-१-१।

३. स ना एव ब्राह्मणस्य चैव राजन्यस्य च यज्ञः।—तं० ब्रा०, १-३-२ तथायं ब्राह्मणा राजानस्य पुरस्कुर्वीरन् स वाजपेयेन यजेत ।—लाट्या० ८-११-१।

४. शरिद वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत ।—शावरभाष्य, १०-२-६४ तथा एवं विद्वान् वाजपेयेन यजते गच्छिति स्वाराज्यम् । –तैत्ति० ब्रा०, १-३-२ तथा वाजपेययाजी वात्र प्रजापित-माप्नोति ।—ता० व्रा० १८-६-४ ।

५. यदुदुम्बरवर्णानां घटाना मण्डलं । महत् पीतं न गमयेत् स्वगं तरिक ऋतुगतं नयेत् ।— आ० १ ।

६. शत० बा० १२-७-२१।

७. सर्जातक त्रिफला चैव शुण्ठो चैव पुनर्नवा । चतुर्जातकसयुक्ता पिप्पला गणपिप्पली ॥ वशोऽवका वृहच्छत्रा चित्रकं चेन्द्रवारुणी । अध्वगंग्यां समुत्पाद्य मूलान्येतानि निर्विशेत् ॥ धान्यकं च यवानां च जीरकं कृष्णजीरकम् । दे दृष्टि त्रचा चैत्र विकास क्रिक्ते ।

हे हरिद्रे वचा चैव विरूढा नीहयी यवाः ॥—कात्या० भाष्य०, १९-१-२०। ८. चयार्ल ये अञ्चयूपाय तहादति ।— १-४-९, पू० १३६।

अटक्रमेष करे। ऐतरेय ब्राह्मण में तो अटक्रमेष से साम्राज्य, भोज्य, न्वाराज्य, पारमेग्ठ्य आर्थ ममस्त ऐटक्यों की प्राप्ति बतलाई है। इसका प्रारम्भ फाल्ग्न गुक्ल-अप्टमी या गयमी को अयवा ज्येष्ठ या आपाड की इसी तिथि को याजक ब्राह्मणों को ब्रह्मीदन, महमगी तथा मुक्लं दिया जाता था। इस समय विभिन्न सितयो-समेत राजा की चार गनिया उपने पाम उपन्यित रहतों थी। अठक या तो काले गोल चित्तो-सहित सम्पूर्ण प्वेत होता था अयवा अग्रकृष्ण नथा शेष क्वेत अथवा स्थामभुच्छ या ज्यामकर्ण होता था।

अटबमेघ की प्रक्रिया भी राजसूय के समान दीघं और जटिल है। इसमे गाल-भर तक नायकाल घृति इंप्टि की जाती थी और वर्ष-भर तक ही सावित्री इंप्टि जारी रहती थी, जिसमे पारिष्लव साम का गायन-श्रवण चलता था। इस बीच यदि अक्व बीमार पढ जाता या भर जाता, तो कुछ अन्य इंप्टियाँ करनी पडती थी या अञ्च को शत्रु छीन लेता, तो यन नष्ट माना जाता था।

यज्ञाला में पशुओं के बांधने के लिए २१ यूप गाडे जाते थे, जो अरित के बराबर किंच रहते थे। इन यूपों में बहुत-से पशु बांधे जाते थे और विलिदिये जाते थे। अन्त में अनेक विविद्यों के माथ, जिनमें ब्रह्मोध (धार्मिक सवाद, जिनमें प्रक्न, पहेलियाँ तथा उत्तर होते हैं) होता था तथा अन्व की विलि करके उसके रक्त और मास को पनाकर आहुति दी जाती थी।

अहोत-अग्निप्टोम तथा अन्य मोमयज्ञ प्राय एकाह है। उनमे एक ही दिन प्रात , मध्याह्न और साय सोम की आहुति दी जाती है। बृहरपित सब, गोसव, रयेन, उद्भिर,

१. सर्वान् कामानाप्त्यन् सर्वा विजितीविजिगीयमाणः सर्वा व्युप्टीव्युशिष्यप्रश्यमेषेन यजेत ।-आश्य० १०-६-१।

२. स य इच्छेदेविवत् क्षत्रियमयं सर्वाजितीजयेताय सर्वानुलोकानुविन्देता य सर्वेयां राज्ञा त्रैळ्यमतिष्ठा परमतागच्छेत साम्राज्य भौज्यं स्वाराज्यं पारमेळ्यं राज्यमाहा-राज्यमयमाधिपत्यमयं मगन्तपर्यायो स्यात् सार्वभोमः सर्वायुष् आन्तादापरार्धात् पृथिय्यं ममुड-पर्यन्ताया एकराजिति तमेतेनैन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाजभिषिञ्चेत ।—ऐतिश्राण, १९-१।

कात्या० श्री० सु०, २०-१-,२ मे ६ तया लाट्या श्री० सु०, ९-९-६-७ ।

४. या पत्नीनां प्रियतमा यजमानस्य सा यावाना राजपुत्री । अनपिचता परिवृक्ती।— स्राद्याः ९-१०-१, २।

५. शतः त्राः ८-४-२-४ तया कात्याः श्रीः सू० २०-१-२९ से ३५ तया लाट्याः श्रीः सु०, ९-९-४।

६. याजम० मं०, २२-७-८।

७. शत० बा० १३-१-३-५ तथा विमुख्याचि यजमाने सम्प्रेग्यति यीणा गनाश्चि। देवेरिमं यजमान सञ्जायनेति।-जाप० ३०-७-१४,१५।

विश्वजित् और ब्रात्यस्तोम भी एकाह है। विश्वजित् कर्त्ता एक सहस्र गाये अथवा अपने भाग की सारी सम्पत्ति दान कर स्वय वृक्षो के नीचे भिक्षा पर जीवन व्यतीत करता था और वर्ष-भर, जो भिल्ल जाता था, उसी भिक्षा पर निर्वाह करता था। गोसव का अनुष्ठान स्वराज्य का प्रदाता होता है। गोसव करने के बाद एक वर्ष तक पशुव्रत का अनुष्ठान किया जाता था, जिसमे पशुव्रत् खाने-पीने और रहने का विधान है।

दो से वारह दिन तक जिन यज्ञों में सुरयाकर्म होता है, वे अहीन कहे जाते थे। इनकी समाप्ति सदा ही अतिरात्र से होती थी और इनकी सम्पूर्ण अविधि दीक्षा और उपसद को मिलाकर एक मास से अधिक नहीं होती थी। ये पूर्णिमा को प्रारम्भ होते थे। इनके त्रिरात्र (गर्ग त्रिरात्र) पचरात्र, पडह आदि वर्ग हैं। द्वादशाह की गणना अहीन और सत्र दोनों के अन्तर्गत है।

अतिरात्र—भाष्य में उल्लिखित अतिरात्र एक दिन में समाप्त न होकर एक दिन और एक रात्रि वीतने पर समाप्त होता था, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया था। इसमें बहुत-सा अनुष्ठान, स्तोत्र और शस्त्र अपेक्षित होते हैं। अतिरात्र स्तोत्र और शस्त्र तरह हैं। अतिरात्र संस्था में सुत्या (सोमरस के हवन) के दिन सरस्वती देवता के लिए पशुयाग किया जाता है।

अग्निष्टूत्—यह एक सोमयाग विकार है। इस यज्ञ मे त्रिवृत नाम स्तोम-पद्धति से अग्निदेवता का स्तवन किया जाता है। अनुष्ठान का प्रकार अग्निष्टोमवत् है। मत्र-तत्र मे थोडा अन्तर है। पापमोचन और अभक्ष्य-भक्षण-दोप-निवृत्ति आदि के लिए यह सोमयाग भिन्न-भिन्न स्तोम-पद्धतियो से किया जाता है।

सत्र—सत्र और अहीन में मुख्य अन्तर यह था कि सत्र केवल ब्राह्मण कर सकते थे, किन्तु अहीन तीनो वर्णों द्वारा किया जा सकता था। सत्र वंपों चल सकता था, किन्तु अहीन वारह दिन से अधिक नहीं होता था। सत्र में यजमान पुरोहित दोनो एक ही होते थे। इसलिए, उनमें दक्षिणा नहीं होती थी। अहीन का अन्तिम दिन अतिरात्र होता था। किन्तु, सत्र के प्रारम्भ और अन्त दोनो में अतिरात्र होता था। सत्रों के दो भेद किये जा सकते हैं —रात्रिसत्र और सवत्सरसत्र। दीर्घसत्रों का प्रचलन पत्रजलि से बहुत पहले ही बन्द हो चुका था।

१. तैति० झा० २-७-६।

२. तेनेष्ट्वा संवत्सरं पशुवतो भवति। उपावहायोदकं पिवेत्तृणानि चाच्छिन्द्यात्।

३. आस्व० १०-५-२ ।

४. अग्निष्टृतो नार्मकाहाः—सोमविकृतयस्तेषु आग्नेयोऽग्निदेवत्यो निगदः स्यात् ।— लाद्या० १-४-१; तत्र गौतमीयम् अग्न आगच्छ रोहिताभ्यां बृहद्भये घूमकेतो, जातवेदो विचर्षणाङ्गिरस बाह्यणाङ्गिरसे बृवाण इति प्राक् सुत्यादेशात् (एतावदहे सुत्यामित्यतः प्राक्)।— लाट्या० १-४-१।

५. ताण्ड्य० ४-१०-२।

सन-मगिन में पहला दिन जिसे महाबत कहते हैं. बहुत मनोरजन होता था। महान् प्रज्ञापित का बावण है। इस दिन प्रजापित को मोम की अतिरिक्त हीय दो जाती थी। और उससे लिए पत्विल दी जाती थी। ये हिन महाबतीय बहलाती थी। उस अवनर पर महाबत माम का गान होता था और उसके बाद महदुत्ववना। उसके बाद अपरं-शूद्र-यह, ब्रह्मचारी और वेच्या का बाग्युड, न्यी-पुरुष-मैबुन आदि विचित्र विद्याएँ भी होती थी जो अन्य बज्ञां में विक्त थीं।

महावत—कियी-िय्नी मोमयाग में महावत नाम की एक विशेष विधि होती थी। यह प्रायः अग्निटीमादि नदी का अग थी। ऐतरेय आरण्यक में इसे एकदिवनसाध्य स्वतत्त्र क्रमुं का बनाया है। इसमें कई मतोरजक वाते होती थी। आग्नीधीय मटल के सामने और हिवर्णान मण्डल के बीच में फैलाये हुए एक धारीदार चर्म की ब्राह्मण और शह तावत् में जपनी-अपनी और लीचते थे। होता जूले पर बैठकर अपने मत्र बोलता था। मुवर्णामन पर बैठकर अग्वयुं और न्वर्ण-पिन आसम पर बैठकर उद्गाता अपने मत्र बोलते थे। जब उद्गाता नाम गारि थे, तब यजमान की स्त्रयां मी नारों के एक तन्तुवाद्य, ककरेरी आदि अन्य वाद्यों में माथ उनका नाय देती थी। बुंछ दानियां मामगान के समय मिर पर पानी में भरे घरे रचकर मार्जालीय मण्डल के उत्तर में विधार प्रकार में नृत्य करती थी। सूमि-शुन्दुभि में गान पर ताल दिया जारा था। परनात् एक धनुष्टेर राजपुत्र के पान टीने हुए चर्म पर वाण मारता था। भाष्य में महाप्रज ब्रह्मवर्थ की भी उन्लेख है, जिसवा अनुष्ठाता महाप्रनिक कहलाना था।

स्वसूय—चातुर्मान्यों में वरगप्रधान, सीतामणि और नवें प्रसार के गोमयागी के अन्त में नदी आदि जल-प्रवाह के पान जाकर वह मोम देवता के लिए छोटी-भी अधि काती है। उनके बाद म्नान-विदि होती है। याग-समाप्ति-दर्शक उस याग और स्नान की अपस्य प्रहेत है।

भाष्य में मबन और सब की ननीं कई बाद हुई है। सबन तीन होते हैं—प्रात स्थन की आर्थन, माध्यन्तिन की अभियवादि और साप की आदित्यारम्भण बहते है। ये आर्भगिः प्रमान है।

नय—जिन या वे अल्ल में यजमान को विधिष्ट रीति में अभिषेक करना रोता था। उन याने को नय राजे थे। ये सब सीमरन, पर्योग और पुराष्ट्रीय के हबन-प्रमान राजों में सम्माणि विधे उति ये। येदननय में पराये भाग ता होम मृत्य था। उसी अतिरिक्त ब्राह्मणी रम में यूप, यी, दर्श और नत् ने भरा पर-एव पात्र यजमान को जिने थे। उन पारी पात्रों में पार व्यक्ति जाय उत्तर्भ प्राप्त के पूप करमान के प्राप्त करमान मत्र बीजना था। परनाम् ब्रह्मान शोम ने बना भाग पारे था। याप में पत्तीयन को जिनेश जराया उत्तर्भ था। भाग्य में पत्तीयन सब आदि का बार-पर द्वारेष हुआ है।

१. दीर्पमत्राणि यार्पप्रतिशानि वार्पमानिशाणि च मचाद्यत्वे बदिचदवि व्यवणर्गि ।-जा० १, गो० ४, प० २१ ।

यज्ञशाला—यज्ञशाला के लिए याज्यकुल शब्द का प्रयोग भी मिलता है। भाष्य मे यज्ञशाला तथा उससे सम्बद्ध अनेक शब्द आये हैं। यज्ञशाला मे अग्नीघ्र और यज्ञमान के रहने के लिए पृथक् स्थान बनाये जाते थे, जिन्हों क्रमश्च. आग्नीघ्र और आवसथ कहते थे। आवसथ मे रहने के कारण यज्ञमान आवसथिक कहलाता था। आवसथ के पास मूत्रादि क्रियाएँ वर्जित थी। यह सज्ञा आवसथ अग्नि के स्थान की थी।

यज्ञशाला के लिए उपयुक्त देश यजिय कहा जाताथा। 'यज्ञभूमि का यह भाग, जिसमें छन्दोग लोग सम्मिलित रूप से स्तुतिगान करते थे, सस्ताव कहलाता था। भाष्य में यज्ञभूमि के लिए देवयजन शब्द का प्रयोग हुआ है और समाप नाम देवयजन का उल्लेख मिलता है।"

अतिचयन—अन्यायान के पूर्व शैतियज्ञों में अग्निचयन होता था। भाष्यकार ने इसे वित्या भी कहा है। अग्निचयन स्वतन्त्र और जिल्ल वित्या यजकुण्ड और यजवेदी के निर्माण की किया है। अग्निचयन स्वतन्त्र और जिल्ल विवि है। जातपथन्नाह्मण के तृतीयाश में अग्निचयन की प्रक्रिया है। प्रो० स्पिल्ल ने सेकेंड बुक्स ऑफ् ईस्ट की भूमिका (वाल्यूम ४३, पृ० १४) में लिखा है कि अग्निचयन पहले स्वतन्त्र सस्कार था और वाद में सीमयज्ञों की प्रक्रिया में सिम्मिलत कर दिया गया। यजवेदी ईंटो से बनाई जाती थी और जसमें प्रजापति पुत्र होने के कारण पुरुप द्वारा निर्माण करने की भावना निहित थी। 'इस प्रकार, यजमान प्राजापत्य कर्म का अनुष्ठान करके सन्तोप-लाम करता था। पाँच चितियो (रहो) की वेदी सोमयाग का एक अग है, यद्यपि यह अनिवार्य अग नहीं है। हाँ, महावत में, जो गवामयन की समाप्ति के एक दिन पहले होता है, उसका होना आवव्यक है। यज्ञ की नीव में एतदर्थ विल दिये गये पशुओं के सिर भी चुने जाते थे। यजमान चाहता, तो सोने या मिट्टी के बने सिर काम में ला सकता था। 'वेदी कर्ड प्रकार से वनाई जाती थी—यथा द्रोणचित्, वक्वित, हयेनचित्, कक्वित, सुपर्णचित् आदि। 'इन के लिए चौकोर, तिकोनी, पन्नकोण

१. उपाध्यायस्य शिष्यो याज्यकुलानि गत्वा ग्रासनादीनि लभते।—१-१-५६, आ०१, पु॰ ३३४।

२. अग्नीघः शरणमाग्नीध्रम्।--४-३-१२०, वा० ९, पृ० २५२।

३. आक्सयात् ष्ठल्।---४-४-७४

४. दूरमावसयान्मूत्रम्।--- २-३-३५, वा० २,पृ० ४३०

५. ५-१-७१ काशिका।

६. संस्तावश्छन्दोगानाम्। समेत्य स्तुवन्ति छन्दोगा यस्मिन् सन्देशः सस्ताव इत्युच्यते।---२-३-३१ काशिका।

७. ६-३-९७, वा० १, पृ० ३५६।

८ अग्निचयनमेवाग्निचित्या, अग्निचित्येति भावेऽन्तोदातो भवति।—३-१-१३२, वा० १; प्राजापत्य वा एतत्कर्म प्रजापित ह्येतेन कर्मणारभते निरुक्तो वै प्रजापितः।—शत० का० ६-२-२-१।

९ कात्या० १६-१-३२ तया अप्टा० ३-२-९१ तया ३-२-९२।

१० तैत्ति० सं० ५-४-११; कात्या० १६-५-९ तया क्येनचितं चिन्वीत्य सुवर्णकामः-

जादि विविधानार की पवनी ईटो की आवश्य कता होती थी। भाष्य मे इप्टकचित और पवनेप्टाचित का उल्लेख है। अाजकल घोनचित वेदी वा ही विजेष प्रचार है। ईटो के पिनाप जोर चुने जाने के निश्चित नियम थे। इनके लिए वास्तुविद्या और रेजागणित दोनो का जान आवश्यक था। हर ईट एक विभिष्ट मश्रोच्चार के माथ रखी जानी थी? ईटो के निश्चित नाम थे। 'यजुष्मती' ईटे वेदी के मध्य भाग में लगाई जाती थी, पान्व था पुच्छ भाग में नहीं लगाई जा गकती थी। जिसमत्र को बोलकर इप्टका-चयन विद्या जाता था, उसे उपयान-मत्र कहते थे। इसी प्रकार, जिस मत्र द्वारा ईटो का उपस्थान किया जाता था, वे उपस्थान-मत्र कहता थे। चयन के समय बोले जानेवाले मत्रों के आवार पर ईटो के वर्चस्था, तेजस्था, प्रयस्था, रेनस्था, आश्विती, वयस्था, मूर्बन्वती आदि नाम होते थे। अतप्यत्राह्मण के अनुमार हर रहे के िए दो भी ईटे आवश्यक होती थी। उस प्रकार, जुल १००० ईटो की आवश्यकता होती है। किस्ती विकृति-यजो में प्रकृति-यज्ञ में हुगुनी या तिगुनी बडी वेदी की आवश्यकता होती थी, जिमे दिस्तावा या त्रिस्तावा वेदी कहते थे। विभिन्न शास्त्रकारों द्वारा बतलाये गये चयन-कार में भी अन्तर है। उसके लिए गारा (पुरीप), चात्वाल (पास में वनाये गये गड्ढे) से गोदकर तैयार किया जाता था। यज्ञाल का कूडा आदि फेकने के लिए उत्कर या अवस्कर भी घाला के भीतर वनाया जाता था।

अग्नि—अग्नि-चयन करनेवाले को अग्निचित् कहते है। भाष्यकार ने अनेक यार अग्निचित् घट्ट का प्रयोग किया है। अग्नियो मे गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और दक्षिणाग्नि की आवष्यकता स्रोत यागो मे होती है। पाक्रयज्ञ वैवल गार्हपत्य अग्नि मे किये जाते हैं। गृहपित में सयुवन होने के कारण ही इसे गार्हपत्य कहते हैं। पनजिल ने कहा है कि यदि गृहपति से सयुवन होनेवाली अग्नि मे क्य प्रत्यय मान लिया, तो दक्षिणाग्नि मे भी क्य प्रत्यय होना चाहिए।

कद्भुचित चिन्चीत यः कामयेत शीर्यप्रधानममृस्मिल्लोके स्यामिति । जलजचित चिन्यीत चतु सीतं प्रतिष्ठाकामः ।— तैत्ति० स० ५-४-११ ।

१. इट्टक्कि चिन्वीत-प्रवेट्टक्वित चिन्वीत।- १-१-७२, वा० २ प् ४४।

२. ४-४-१२५ से १२७ काशिका।

३. शत० या० ११-५-२२।

४. द्विस्तावा जिस्तावा वेदि , यायनी प्रकृती वैतिस्ततो द्विगुणा या त्रिगुणा या विस्तावा वस्याञ्चिद्वितृतो तत्रेदं निपातनम् ।—५-४-८४ मा० ।

५ पूर्वोह् चापराह वाद्रीमुलप्रदीयायम्कराद् यून् ।---४-३-२८।

६. १-१-३, या० ५, पु० ११५।

७. गृहपनिना मयुक्त इत्युच्यते सत्र विश्वणानाविष प्राप्नोति। विश्वणीनार्गः गृहपिता सयुक्तः। एवं तिह गृहपिता संयुक्त इत्युच्यते। सर्यदेन गृहपिता संयुक्तस्त्रत्र प्रकर्णातिविधान्यते। साधोयो यो गृहपिता संयुक्त इति। बद्दा मार्गायः वर्णमः धन्तः समाजा त्रियन्ते। ज्यवा गृहपित नर्म मन्त्रः स यन्तिननृहयते। अयवा महायानित वर्णते। अन्तरः स्टब्स् । अयवा महायानित वर्णते। अन्तरः १० २८६।

दक्षिणान्नि का भी सयोग गृहपति से होता है। उसमें भी गृहपति यज्ञ करता है। इसलिए, जिसका गृह्दति से विशेष सयोग हो, उससे प्रत्यय होता है और विशेष सयोग मृहपति का उस अग्नि से होता है जिसमे पत्नी-सयाज किये जाते है अयवा जिसमे गृहपति नाम का मत्र बोला जाता है। गाईवत्य शब्द अग्निविशेष मे रूढ संज्ञा भी मान सकते है। द्राह्मायण के अनुसार, जिसमे गृहपति पाणिग्रहण करता है, वह गृह्य अग्नि होती हैं। र विवाह के समय होनेवाले हवन को अग्नि को गृहस्थ सर्वदा प्रज्वलित रखता था और उसी मे दैनन्दिन होम करता था। गार्हपत्याग्नि अम्बरीष या भडमूजे के यहाँ से या जूद्र को छोडकर अन्य किसी बहुयाजी परिवार से लाकर प्रतिष्ठित की जा सकती थी। पारस्कर के अनुसार दार-काल के अतिरिक्त दायाद्यकाल में भी संयुक्त परिवार के वेंटवारे के साथ विभक्त भ्राता स्वतन्त्र आवसथ्याग्नि की स्थापना कर सकते है। वानाय्य उस विशेष दक्षिणाग्नि की कहते हैं, जो गाईपत्य अग्नि से लेकर प्रतिष्ठित की जाती है और सदा प्रज्वलित नही रखी जाती। दक्षिणाग्नि वैश्य-कुल से या भ्राप्ट्र से या गार्ह परय से लाई जाती है। दक्षिणाग्नि और आहवनीय का मूल यदि एक ही गृह्याग्नि हो, तो उसे आनाय्य कहते हैं। जिस दक्षिणाग्नि का मूल कारण आहवनीय से भिन्न हो, उसे आनाय्य कहकर आनेय कहते है। यजा-हुतियों के अनुसार अनेक यज्ञाग्नियों के पृथक्-पृथक् नाम है और उनके लिए विशेष प्रकार की वेदियाँ बनाने का विवान किया गया है। उदाहरणार्थ, नाचिकेत, निष्टक्यं। नाचिकेत काठक-चयन का एक भेद है। कठ महर्षि ने जिस चयन-पद्धति का प्रचार किया, उसे काठक कहते है। ये पाँच प्रकार की होती है-सावित्र, नाचिकेत, चातुर्होत, वैश्यसृज और अरुणकेतु। चित्य अग्नि के तीन रूप होते हैं-प्रारम्भ, अर्थात् कुण्ड मे प्रज्वलन के पूर्व तैयार अग्नि परिचाय्य, सवर्षमान अवस्था की अग्नि उपचाय्य और जलकर वुझी हुई अग्नि मे समूह्य कही जाती है। परिचाय्य का फल ग्रामप्राप्ति कहा गया है। परिचाय्य उपचाय्य, समूह्य और चित्य ये सब विशेष स्यितियो मे यज्ञाग्नियो के नाम है।" इनमे से प्रत्येक के चयन के भिन्न-भिन्न प्रकार और फल माने

१. द्राह्या० गृ० सू० १-५-१ से ५।

२. यस्मिन्नग्नौ पार्षिण गृह णीयात्सगृह्यः-यस्मिन् वाज्त्यां समिष्ठभादभ्यात्, अम्बरी-पाद्वा नयेत् बहुयाजिनो बोज्याराच्छूदवर्जम् ।-द्वाह्या० गृ० सू०,१-५-१ से ५ ।

३. आवसथ्यायानं दारकाले-आवापकाले एव केषाम्-पञ्चमहायज्ञा इति श्रुतेः ।--पार० गृ० सु०, आवसथ्यायान सु० १,२, ६।

४. आनाव्योऽनित्ये-दक्षिणाग्नाविति वस्तव्यम्-आनेयोऽन्यः। आनाव्योऽनित्य इति चेह्सिणान्नो वृत भवेत्। एकयोनी तु तं विद्यादानेयोऽन्योऽन्यया भवेन् ।-३-१-१२७, पृ० १९३, १९४ तया का०।

५. योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते य ३ चैनमेवं वेद ।-आ० १, पृ० २३ तथा हव्यवाडग्नि-रजरः।---पिता नः ३-२-६६; का०-कव्यवाहनः पितृणाम् ।---३-२-६५, का० ।

६. परिचाय्यं चिन्वीत ग्रामकामः।-शत० ग्रा० ५-४-११-३।

७. अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः ।-समूह्यं चिन्त्रीत पशुकामः । पश्नवो वे पुरीयम् । पश्नेवास्म तत्त्तम्हाय ।-३-१-१३१, पृ० १९५ ।

जाते हैं। उदाहरणार्यं, पर्यु-समृद्धि की कामनावाले को निरटक्यांग्नि का चयन करना नाहिए।'
नम्ह्याग्नि का भी फल पर्यु-वृद्धि है। अग्नि-चयन में प्रयुक्त होनेवाला पुरीप या गारा पर्युक्षे
का प्रतीक है। जो व्यक्ति अग्नि-चयन ने लिए पुरीप एकत्र करता है, वह अपने लिए पर्यु एनल करना है, ऐसा नमझना चाहिए।' कार्य के अनुसार अग्नि के हव्यवाहन, कव्यवाहन, पुरीप-वाहन, पुरीप्यवाहन आदि नाम मिलते है।' हव्य को देवताओं तक तथा कव्य को गितरों नज पहुँचाने के कारण ही अग्नि का नाम ह्व्यवाहन और कव्यवाहन भी है। वेद में उत्ते ह्व्यवाट् अपर और पिता कहा है। हव्यवाहन को चिर्याग्नि भी कहा है।

अग्नि देवनाओं तक हव्य द्रव्य पहुँचाने का माध्यम है। इनलिए, ऋग्वेद मे उसे साधार् पुरोहिन, होना, ऋत्विक् और रत्नभासुर कहा है। भाष्य में हिरण्यवर्ण और शुचि शब्द अग्नि के विशेषण के रूप में आये हैं।  $^{\dagger}$ 

समिष्—अग्नि के आवान के लिए मिमवा की आवज्यकता होनी है। सिमवाएँ पीपल, उदुम्बर, खदिर या पलाब की होती थी। इनके प्राप्त न होने पर विभीतक, विल्वक, तित्वा. बावक, नीप, निम्ब, राजवृक्ष, बात्मली, अरलु, दिव्त्य, कीविदार और स्टेप्मातक की छोउनर अन्य किमी भी वनस्पिन का उपयोग यजेन्यन के लिए हो मकना है। मिमवाएँ अरित (उगभग एक हाय) और प्रादेश (वित्ता) वरावर लम्बी काटी जानी थी। मिमवाओं का आधान विशेष प्रत्वाओं के उच्चारण के साथ किया जाता था। ये महनाएँ मामिबेनी कहलानी है। मिमवाओं को इस्म भी कहते थे। मामिबानी महनाएँ तेरह है, किन्तु प्रथम और अन्तिम की तीन बार आपृत्ति की जानी है, उमलिए वे सप्तदश मामिबेनी कहलानी है। ममबाएँ काटी जानी हैं और प्रति महना के साथ एक गमिब् का अग्नि में आवान किया जाता है। एक साथ ही गयह प्रश्रेष या गबह अरित-भर लम्बी लकडी अग्नि में नहीं रगदी जानी, वर्षोक्ष एक मनद अर्थन साम्रदश्य

१. निष्टवर्षे चिन्दीत पशुकामः।---३-१-१२३, प्०१९१।

२. कव्यपुरीयपुरीव्येषुवयुट्-हव्येज्त.पादम् ।-३-२-६५-६६ ।

३. अग्निमीढे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ।-१-१-१।

४ हिरण्यवर्णा शुचयः पावका.।--७-३-४५, या० २, पृ० १८९।

५ समिष आध्यरा-(अोदुम्बरा सादिरा पालाझास्तदभावे यज्ञियाः पञ्चवस समियोजनावायाय ।—द्राष्ट्रा० मृ० सू०, १-२-२१, स्ट्रम्फन्टर्यृति ।

६ अपेष्यानुषवन्ययते न्यादिरान् वापालाझान् वा०। सादिरपालाझाभाथे विभीतः विन्यक्रतित्वकरायकभीयनिस्त्रमान्युक्षशाल शाहमत्यरमुद्रियसाविद्यारदेशमानकयर्ते सर्वप्रनम्पर्योगानिकम् गृ० मु०,प्रपा० १, ४० ५, ग० १८, १५।

अन्ते गमिन्यनार्या छ्व गामियेन्य (आइय०भाष्य० १-२-३) तथा इत्येद्वातुत्तः वस्ववृत्तिस्येनानित तत्मादिन्यो नाम । नामिन्ये गामियेनोभिहाँता तत्मान्मामियेन्यो नाम । न्यात्वया १-३-५-१ ।

८. गप्नदश्चमामिष्ठेन्येः भक्षत्रोति त्रि प्रयमामन्त्राः विश्वमामिन्यायुनितः मालान् दश्च भवति ।—सार २, पर ८१ ।

भर लम्बा काय्ठवेदी में समा नही सकता, दूसरे प्रति प्रणव एक समित् रखने का विघान है। श्वास्त । (१-२-७) के अनुसार ऋग्वेद की ३-२७-१, १६-१० से १२, ३-२७-१३ से १५, १-१२-१, (३-२७-४, ५-२८-५ बॉर ६) ये ११ सामिबेनी ऋचाएँ हैं। दर्शपौर्णमास मे पन्द्रह सामिबेनी अपेक्षित होती है। तदर्थ (प्रवो वाजा ऋग्० ३-२७-१) प्रथम तथा (आजुहोत ५-२८-६) अन्तिम की तीन-तीन वार आवृत्ति कर यह सख्या पूरी की जाती है। सामिबेनी एक श्रुति मे पढ़ी जाती है। भाष्य मे पलाज और अरुवत्य की समियाओ का नामपूर्वक उल्लेख किया है। विशिष्ट सामिबेनी को घाया कहते है। १

१. सप्तदश सामिघेन्यो भवन्तीति न सप्तदशारितमात्रं काष्ठमग्नावभ्याघीयते। विषम उपन्यासः। प्रत्यृच चैव हि तत्कर्मं चोद्यतेऽसम्भवश्चाग्नी वैद्यांच। यथा तर्हि सप्तदश-प्रादेशमात्राराश्वत्थीः सिमघोऽम्य्यव्यति न प्रादेशमात्रं काष्ठमभ्याघीयते। अत्रापि प्रति-प्रणवं चैव तत्कर्मं चोद्यते तुल्यश्चासम्भवोऽग्नौ वेद्यां च।—आ० २, पृ०, ६२।

२. वही तथा पालाञ्ची समित्। --४-३-११५, पृ० २६६।

३. ३-१-१२९

४. अञ्जेक्कोपसंख्यानं कर्त्तव्यम्-आज्यम् । — ३-१-१०९, वा० २, पृ० १८५ ।

<sup>4. ¥-3-886,888 1</sup> 

६. ८-२-१५, पृ० ३३९, ।

७. चरव्यास्तण्डुलाः। —५-१-२ वा०, ३ पृ०, २९५।

८. वालेयास्तण्डुलाः ।--५-१-१३, पृ० ३०४।

९. ब्रोहे: पुरोडाज्ञे । ---४-३-१४८

१०. पुरोडाः पुरः बाझ्यते दीयते इति ।---३-२-७१, पृ० २२७।

११. हिनरपूर्पादिस्यो विभाषाया अवकाशः अमिक्यम्, आमिक्षीयम्, पुरोडाश्यम् । पुरोडाशीयम् ५-१-२, वा० ३, पृ० २९५ ।

एज नाथ भी हिव के काम आते है। भाष्य मे नरु को अपूषवान्, दिववान्, सरन्यतीवान् ओर भारतीवान् कहा है। न्याकी मे परिषक्व भोदन, या स्याकी पाक हिव कहलाती है। जिस देवता को स्याकीपाक को हिव दी जाती है, उसी के नाम पर स्थालीपाक का नाम रप दिया जाता है। जैसे, जा देवना को स्याकीपाक की 'ज' सजा होती है। उसी प्रकार देवताओं के नाम पर नरु भी आगेंग, कालेय आदि कहलाते है। नरु या पुरोडाश जितने कपालों में पकाये जाते हैं, उनके अनुमार उनके नाम होते हैं—यया अव्हावपाल चरु, पचकपाल पुरोडाश आदि। हैं हिया या बाहुति या नाम होम के आधार पर भी होता है—जैसे स्विष्टकुत् होम मे दी जानेवाली आहुति मौविष्टकृती होनी है। यवागू हिव का उल्लेग अपर हो ही चुका है। जिन यज्ञों मे पनुवलि दी जाती थी, उनमे वमा-मामादि की आहुति होती थी। अहुति की विल भी भिन्न-भिन्न देवताओं के नाम पर चढाई जाती थी। विल देनेवाले को विलक्तर कहते है।

साम्राय्य—सोमपायी अग्निहोत्री अग्निहोत्र मे अमावस्येष्टि को इन्द्राग्नि के बदरे उन्द्र या महेन्द्र को आहुति देते है। इनका हिवर्द्रव्य पुरोडादा से भिन्न होता है। वे अमावास्या को रात्रि को दूघ जमा देते हैं और अगले दिन उम जमे दही और तपाये हुये दूव के मिश्रण ना हिवर्द्रव्य बनाते है। दही और दूव के इस मिश्रित हिव को साम्नाय्य कहते है।

पशुविल — यजो में पशुविल की प्रधा थी, किन्तु सव यजो में पशुविल आवस्यक नहीं थीं। जिन यजो में विल दी जाती थीं, उनमें भी पशु की विल करना वैकित्सक था। भाष्यपार ने पशु और अनड्वान को वैकित्सक रूप से मेध्य कहा है। गो और अज मृग्य विलप्शु थे। गो में गाय और वैल दोनों सिम्मिलित थे। स्यूलपृपती अनड्वाहां मेध्य मानी जाती थी। भाष्यपार ने स्यूलपृपती शब्द के अर्थ पर सन्देह करते हुए कहा है कि स्यूल और पृपत्वाली अथा बरे-यर पृपत्वाली ये दोनों अर्थ इस शब्द के हों मकते हैं। केवल स्वर-ज्ञान से ही जाना जा

१. सरस्वतीवान् भारतीवान् अपूपवान् दिववांद्रचविरत्यत्र न प्राप्नोति । —८-२-१५, पृ० ३३९

२. जादेवताऽस्य स्यालीपाकस्य ज्ञ स्यालीपाक । ---७-३-३३, पु० १८४

३. अग्निदेवताज्ञ्याग्नेयः कलिदेवताज्ञस्य कालेयदचरः । —४-२-७, पू० १६९ तथा अञ्चादायाज्ञप्रयत्ये य आहुतिमञ्चादांकत्वा । —३-२-१, वा०, पू० २०५ ।

४. अष्टारपाल चर निर्वपेत् हिवयोति किम् अष्टयपाल बाह्मणस्य । — ६-३-४६, या० २, प० २३४ ।

६ कुवरवितः महाराजवितः। --- २-१-३६ काशितः।

७. बलिकार ।---३-२-२१।

८. मेच्य. पर्गातमोबित मेथ्योज्यद्वात् विभावित इति । नाहिनार्यतेष्ट्यात्रा नह्वातिति । ति तिर्शालस्वरये नोयेलस्परयद्वति । —१-१-४४, या० १५, पु० १६३ ।

९. गौरनुषच्योऽतोिलयोमीय इति न बाहीरोऽनुषच्यो । --१-१-१७ पू० १८७ ।

सकता है कि कैसी गाय आलम्भन के लिए उपयुवत होती है। गो शुक्ल और कृष्ण दोनो प्रकार के मेध्य थे। जहाँ शुक्ल का विधान है, वहाँ शुक्ल की ही बिल उपयुवत मानी जाती थी। इसी प्रकार, कृष्ण गो के बिषय में समझना चाहिए। गो के मारने, उससे जुआ खेलने और उसे मेट में देने का भी भाष्य में उल्लेख है। अज की बिल अग्नीषोम और इन्द्राग्नि को दी जाती थी। एइ के लिए सामान्य पशु की बिल का भाष्य में वर्णन है। पशु की बिल चढाने का अर्थ पशु को अग्नि में प्रक्षिप्त करना माना जाता था। एक स्थान पर इन्द्राग्नि को छाग की हिन, बसा और मेदस् चढाने का भी उल्लेख है। केवल अग्नि के लिए भी छाग, वसा और मेदस् की आहुति का विधान ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाया जाता है।

पशुमेच स्वतन्त्र यज भीं है और सोमयाग का अग भी। प्रथम को निरूढ-पशुबन्च कहते है और द्वितीय को सौमिक। निरूढ पशु अग्नीपोमीय पशु का ही दूसरा रूप है। पशुमेघ वार्षिक (वर्षा ऋतु मे) या उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रारम्भ होने पर किये जाते थे। चातुर्मीस्य यज्ञो के लिए आवश्यक पाँच पुरोहितों के अतिरिक्त पशुबन्च मे प्रशास्तृ नामक छठे पुरोहित की भी आवश्यकता होती थी, जिसे मैत्रावरुण भी कहते थे।

सोम—अग्निचित् के समान सोमसुत् का भी भाष्य मे वार-वार उल्लेख मिलता है। किनुआ मे सोमसुत्या का दिन मुख्य माना जाता था। सोम के अभिषवण की बडी लम्बी प्रक्रिया शौत्याग के ग्रन्थों मे दी है। कुछ लोग सोमवल्ली के विक्रय का व्यवसाय करते थे। वे भूजवन्त पर्वत से सोम लेकर उसे गाडियों पर लादकर वेचने निकलते थे। अघ्वर्यु उसे जल से अभ्युक्षित कर पूछता था, 'सोमविकयिन्, क्या तुम सोम वेचते हो?' विक्रयी उत्तर देता था 'हाँ वेचता हूँ।' अघ्वर्यु पूछता था, 'वया वे भूजवत् से लाये गये है?' विक्रयी 'हाँ मे उत्तर देता था। फिर, अघ्वर्यु इसी प्रकार वार्तालाप करता हुआ छाग, गो, वस्त्र या हिरण्य से सोम खरीदता था। सोमशोवन, क्रयणानुमन्त्रण, क्रयणानुगमन, क्रयणाग सोमोपस्थान, क्रयणाभिमर्शन, सोमविमान, सोम-वेप्टन, सोमावेक्षण, शकट-परिवहन, उपस्तम्भन, आसन्दी-प्रतिष्ठापन आदि क्रियाएँ क्रयण से

१. स्यूलपृषतीमनड्वाहीमालभेतेति-तस्यां सन्देहः-स्यूला चासौ पृषती च स्यूलपृषती स्यूलानि पृषन्ति यस्याः सा स्यूलपृषतो । ता ना वैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति ।—आ०१, पृ ३ ।

२- शुक्लमालभेत कृष्णमालभेत। तत्र यः शुक्ल आलव्यन्ये कृष्णमालभते नहिं तेन ययोक्तं कृतं भवति ।-१-१-१, वा० १३, पृ० १०६।

३. गां ध्नन्ति गां प्रदोध्यन्ति गां सभासद्म्य उपहरन्ति ।-२-३-६०, पृ० ४४८।

४. गौरनुबन्ध्योऽजोऽन्निषोसीय: ।--१-१-१५, पृ० १८७; इन्द्रान्तिस्यां छागं हिवर्वेपां भेदः प्रस्थितं पश्च ।--२-३-६१, पृ० ४४८।

५. पशु ना रुद्रं यजते। पशुं रुद्राय दहातीत्यर्थः। अग्नी किल पशुः प्रक्षिप्यते तद् रुद्रायोपिह्नियत इति ।-१-४-३२, पृ० १६९।

६. अग्नये छागस्य हवियो वपायाः मेदसः प्रेथ्य(या) अनुबूहि ।--२-३-६१, काज्ञि० ।

७ आस्व०, ३-८-३, ४।

८. १-१-३, बा० ५, पृ० ११५ तथा १-४-२, बा० १४, पृ० १२१।

नम्बद्ध थीं। फिर मदन्ती जल में उसका आप्यायन होता था। वह गोवमं पर फैलाक जाना या वार परंपर में पीमा जाना। इमीलिए, इमे अदिमुत, अदिवुर और अदिमहन करने थे। आप्य में भी इमें अदिभि नृतम् कहा है। मोम पीमने-उनने की निया आमृति कर्नाई थीं। मोम ने रम निकालने की किया को मुत्या (३-३-९९) कहने थे। मोमपुन् को मुत्या भी वहने थे (३-२-१०३)। मुन्वन् यजमान की मजा थी। उन्न मजी में, जहाँ याजक स्वय यजमान रहते थे और मजी कहलाते थे, मुन्वन् माने जाते थे। पाणिनि ने प्रमुख कर्त्वं रूप में मुत्या करनेवाले की मुन्वन् कहा है। इसमें दूष, भी आदि भी मिलाये जाते थे। ये सब कियाएँ पवन बहलानी थी। मम्भवत , सोम पकाया भी जाता था, इनीलिए दहुवचन में अता मोमा अंदि एक वचन में अत. मोम 'ये विशिष्ट वैदिक प्रयोग मिलते हैं, जिनकी निपातन-माप्ना पर भाष्यकार ने भी विचार किया है। "

मोम मयु मिलाकर पिया जाना था। इसे सोम्यमयु कहते थे। ' इसे पीने के अपिकारी ब्राह्मण भी मौम्य कहे जाते हैं। ' याजिक परम्परा के अनुमार जिमकी दस ऊपरी पीडियों में कोई पुरुष ब्राह्मण-कत्तंब्य-विहीन न हुआ हो, वही ब्राह्मण मोमपान का अधिवारी हो नगा है। ' गढि किसी कारण मोम उपलब्ध न हो मकता, तो उसके न्यान पर पूर्तीक तृणों की मुख्य की जा मकती थी, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि नोम के उपयोग की उपेक्षा कर यो जाय।''

मोम-विकय कुरियत कर्म माना जाना था और इसीलिए मोम बेचनेवाले की मोमदिक्यी

१. श्रीतपदार्यनिवंचन, पु० २६८ से २७८ ।

२. यदद्भि परिषिच्यसे मृज्यमानी गभस्त्योः।-ऋग्० ९-६५-६।

३. एवसोमो अधित्वचि गवां क्रीणाति अद्विभिः ।-ऋग्० ९-६-२९ तया गव्ये अधित्वचि । ९-१०१-१६ ।

४. विद्रमुत. ।-ऋग्० ९-७२-४; अद्विदुग्धः ।-९-५४-९; अद्विमंहत ९-९८-६,वर्गः।

५ ६-१-११५, वा० ३, पृ० १७४।

६. जामृति करिष्ठः ।-६-४-१५४, प० ४९३ ।

७ ३-२-१३२, सयोगप्रहण प्रधानरुर्तुक्त्रतिपत्यर्थम्-याजरेषु मामून् ।-शामिता ।

८. मोमं पदमानः ।-२-३-६९, वा० ५, पृ० ४५६।

९. धिना धिनमिति कि निपान्यने ? श्रीणाने को श्रामावधिमावी निपानी ।-गोमयहन्वे श्रामावोज्यय श्रिमाव ।-६-१-३६, पु० ६२ तथा ऋग्० ९-८ ६-७ मया ९-८६-१० ।

१०. मयेष मीम्यं मधु पिर्यातः ।--का० ४-४-१३८ ।

११. नोममहीत य नोममहीता मोम्या. ब्राह्ममा: ।--- उही, ४-४-१६७ ।

१२. एवं हि मोतिका पठन्ति-दशपुरवानकं यन्य गृहे शहा ने पियेरन् स सीम पियेरिंग। ४-१-९३, बारु ५ । पुरु १२० ।

१३. वेटे:वि मोमस्य स्याते पूरोशतृयान्यनिधिनुयाहिन्युन्यते न च गत्र मोयोगुरा, यो भवति ।---१-५६, या० १३, पू० ३४१ ।

कहते थे, किन्तु घान्य वेचनेवाले को घान्य-विकाय। प्रत्यय का यह अन्तर कुत्सा-द्योतन के लिए था।

यज्ञास्त्र-अन्य जिन पात्रो की विकृति-यज्ञों में आवश्यकता होती है, उन्हें यजपात्र या यज्ञायुष कहते हैं। इनमें से भाष्य में निम्नलिखित का उल्लेख हुआ है।

स्थय—खदिर के काष्ठ से बना हुआ अरित्वदरावर लम्वा और चार अगुल चौडा खङ्गा-कृति यज्ञ-सावन 'स्पय' कहलाता है', जिससे यज्ञभूमि मे माप के अनुसार रेखाएँ खीची जाती है।

कपाल—मिट्टी से बनाकर अग्नि मे पकाया हुआ दो अगुल ऊँचा पात्र, जो पुरोडाश मूनने के काम आता है, कपाल कहलाता है। जिस पुरोडाश मे जितने कपालो का विधान होता है, उतने कपाल इकट्ठे कर गाईंपत्याग्नि के पीछे या पिचम भाग मे रख दिये जाते हे। किसी पुरोडाश मे एक ही कपाल की आवश्यकता होती है और किसी मे अधिक थी। ये कपाल पुरोडाश सिद्ध करने के हेतु अग्नि पर रखे जाते है और 'भृगूणामिंद्ध रसा च तपसा तप्यच्यम्' इत्यादि मन्त्र पढे जाते हैं। भाष्यकार ने कहा है कि मत्र न पढ़े, तो भी अग्नि कपालों को तपायेगी ही, क्योंकि तपाना अग्नि का काम ही है। तो भी मन्त्र पढते है; क्योंकि मन्त्रपूर्वक की गई किया अन्युदयकारिणी होती है। "

शोधन-पात्र—शूर्न, 'उलूखल, 'मुसल,' ह्विष्यान्नो के शोधन के काम आते है। हिप्णा-जिन त्रीहि आदि के अवहनन के समय उलूखल के नीचे रखा जानेवाला कृष्णमृग का चर्म है। उलूखल पलाश के काष्ठ से बना, वारह अगुल ऊँचा होता है, जो चरु पुरोडाश-सम्बन्धी न्रीह्यादि के साफ करने मे काम आता है। मुसल खदिर के काष्ठ से बनाया जाता है और नूर्प वाँस से बना होता है। गम्या खनन का साधन-काष्ठ है, जिसका अग्रभाग लोहे का रहता है। पीसने की सिल को दृपत् कहते है। पीसनेवाला ऊपर का पत्थर उपला कहलाता है। पलाग-काष्ठ से बनी हुई अग्निहोत्र हवणी के समान मुख्य होम का साधन ज्ह होता है। जुह के द्वारा आहुति दी जाती है। ' 'सवित आज्यादि द्वयमस्मात्' इस ब्युत्पत्ति के अनुसार सुव के द्वारा आज्य की

कर्मणा निर्विकियः—कर्मणि कुत्सित इति वक्तव्यम्-इह माभूत् घान्यविकायः ।—
 ३-२-९२, वा० १, पृ० २३६ ।

२. वेदे याजिकाः संज्ञा कुर्वन्ति स्मृयो यूपञ्चषाल इति ।—१-१-१, वा० ४, पृ० ९५ ।

३. ४-१-८८, वा० २, पृ० १०० तथा काशिका।

४. अग्नीकपालान्यविश्रित्याभिमन्त्रयते भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्विमिति। अन्तरेणापि मन्त्रमग्निदंशनकर्मा कपालानि सन्तापयति।—आ० १, पृ० १९।

५. ५-१-२०, पू० ३१२ ।

४. अवहननायोलूखलम् ।----२-१-३६, वा० १, पृ० २८८ ।

६. १-१-५०, बा० २, पृ० ३०७।

७. खादिरेतरञ्जस्यम्, रौरवेतरज्ञाम्यम् ।----२-१, वा० २९, पृ० २५८ ।

८. वही, वा० २७।

९. जुहोति-हूयते दीर्घश्च-जुहुः।---३-२-१७८, वा० ३, पृ० २८१ ।

टाहृति दी जाती है। 'सुब सविरमाठ ने बनता है और अस्ति-भर सम्मा और आगे प्रेगंडे दी गाठ के बरादर गहरा होता है। उपभूत नाम जह के पार घारण किये जाने दे पारण दिया गए है। यह अस्वय-कारठ से बनता है और जह जैसा ही होता है। याग मी समाजित्यतंत्व पेदी पर रहते के कारण विकास वृक्ष के माठ से बना जुहू-नद्म पाप श्रवा रहलाता है। प्राणित कह हुतथेप हिवसींग होता है, जो ब्राह्मणे को दिया जाता है। प्राणित को लेने के बाम राज्य प्राणितहरूप कहलाता है। इस बा अर्थ है हिवस । उसके आपार-पाप तो उसपाप करते है। उसपाप अस्वय-कारठ से बना हुआ चार अगुल का वारठ होता है।

यूप-पश्वत्य के लिए यूप की आवर्यवना होती थी। यूप के लिए अर्थ्युं न साते के तर उस स्थान में जाता था, यहाँ वृक्ष होते थे। यूप पलाश, यहिर, विल्व, रोहिनर या विभीन तर वृक्ष जा बनता था। भार्यकार ने कहा है कि यद्यपि दिसी भी कीने काष्ट्र को गाउपर पश्च बाँव मरने हैं, तो भी याजिकों ने नियम किया है कि यूप विल्व या यहिर का हो, क्योंकि ऐसा करना अम्बुद्धशारी होता है। वेद में रचय, यूप और चपाल ये पारिभावित कर्द्य है। व्युत्तिन ने उनवा अर्थ स्थाद नहीं होता। याजिकों को उन शब्दों का उपयोग करने दिवस अन्य दीय भी जान लेते हैं कि यह इनकी सजा है।

भाष्यकार ने यूप के लिए विभोतक और चवाल के लिए यदिर वृक्ष का भारत पाछ पाछ। कहा है।

यप बनाने के बाद वृक्ष का जो भाग बच जाना है, उससे नक्षा क्यांत्र बनामा है। स्थाल चार अंगुल कैंचा होना है। यूप कपर की ओर अष्टकोण होना है और चपाल भी। स्थाल सहै में गुलार में पनदी की नरह फैंसा रहना है।

यूप को वेदि-मार्ग में लाने और यपावट के आगे क्यने थे। बाद में उत्तर वेदी के उत्तर भाग में पड़े हो रह बाद में उनका प्रोक्षण उन्ते थे। भाष्यकार ने उन विधि की और नरेष रिणा है। इन्वेद-साल में यन्त्रपूष के लिए स्वरू शब्द अधिक प्रचलिन था।"

- १. १-१-४९, पृ० ३०० ।
- २. भ्रुवका ।---७-३-४५, या० ५, पृ० १८९ ।
- ३ ५-४-४२, पूर ४९४ तया ५-१-९७, पूर ३४४।
- ४ लाह्या० घो० मू०, २-५-१ हिप्पणी।
- ५. यान्या० ६-१-५, जाय० ७-१-१३ ।
- ६ वैन्य गादिनो या यूप न्यादिरयुच्यते । यूपस्य नाम पश्यतुवस्यार्थनुतारीयो । सम्प्र पानेन त्रिश्चिदेव पाछमुच्छिन्यानुष्टिम्स्य या पशुन्नुवायुम् । तम्र निवम त्रियते । एव विवमाण-मन्युत्यकानि भवति ।—आ० १, प्० १९ ।
- ७ वेदे वातिरा मना हुर्वेनि स्वो वृषाच्यातः इति। तत्र भवनामुरसागद-वे,पि ज्ञानन्ति रुपमस्य सनेति ।—१-१-१, बा० ४, पृ० ९५ ।
  - ८ वेमीनही यूर. पाहिर नवालम् ।---५-१-२, वा० ६, प्० २९६ ।
  - ९ ५-२-९८, बाठ २, पूठ ४१० १
- १० इट बिल्को पर्नेत्स निवरर विद्या दुसै देट दिसई 'रवर' सात मार पार्टी (र्ली तीर देन पूर्व ।—सीरकाइस इन प्राप्येद, गुरु ७० ।

याजक-जो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए यज करता है, उसे यजमान और जो यजमान के कल्याण के लिए उसके व्यय से उसे यन कराता है, उसे याजक कहते हैं। याजक दक्षिणा और लाभ की आजा से यजमान को यज्ञ कराते थे। इसीलिए, यज्ञ वात् का प्रयोग यजमान के साय आत्मनेपद मे तथा याजक के साथ परस्मैपद मे उपयुक्त माना गया है। 'स्वरितयितः कर्त्र-मित्राये कियाफले' (१-३-७२) के भाष्य में पतजलि ने 'कर्जिभित्राये' की उपयोगिता पर प्रश्न करते हुए उत्तर मे 'यजन्ति याजका' उदाहरण दिया है और फिर गका की है कि किया का फल तो याजको को भी मिलता है। वे दक्षिणा मे गायो की आशा करते है और ये उन्हें मिलती है। इस-लिए उनके साथ भी आत्मने पद का प्रयोग होना चाहिए। इस वात के उत्तर मे आप्यकार ने कहा है कि यो तो प्रत्येक कत्ती को किया का फल मिलता है। इसलिए, यहाँ फल की प्रकर्पगति माननी चाहिए। यजमान को यजि किया का फल विना यज किये नहीं मिलता, किन्तू याजक को यज्ञ के सिवा अन्य प्रकार से भी गाय मिल जाती है। याजक यजि किया के प्रेरक होते है। उदाहरणार्य, यज पूर्प्यमित्र करता है और याजक उसके प्रयोजक हैं। इसी भेद को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने एक और उदाहरण दिया है-'आप यज्ञ की जिए (यजताम जात्मनेपद), याजक मिल जायेगे। वे यज करायेगे।' इससे स्पष्ट है कि व्याकरण की दृष्टि से भेद न होने पर भी व्यवहार मे यजमान और याजक शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र अलग-अलग निश्चित था। किन्त, याजक लोग उन्हीं को यज कराते थे, जिन्हें शास्त्र से यज्ञ करने की अनुमति थीं। ये यजमान प्रायः क्षत्रिय थे। विपल आदि जातियों को यज कराना गहित माना जाता था। कृत्सित याजिक को याज्ञिकपाश कहते थे।

याजको की सख्या सब यज्ञों में समान नहीं होती। कालकम से भी उनकी सख्या में अन्तर हुआ है। पुरोहित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यज्ञ में पुर (आगे) हित (स्थापित) होते है। यज्ञ में मबसे पहले पुरोहितों का वरण किया जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को पुरोहित कहा है और भाष्यकार ने उस मत्राज को उद्धृत किया है। माष्य में निम्नलिखित पुरोहितों का उल्लेख है।

१. कर्निभप्राये कियाफल इति किमर्यम् ?—यजन्ति याजका.—अन्नापि कियाफलं कर्त्तारमिभन्नेति-याजकायजन्ति गा लण्स्यामह इति—सर्वत्र कर्त्तारं कियाफलमिन्नैति तत्र प्रकर्ष-गिर्तिवज्ञास्यते । सावीयो यत्र कर्त्तारं कियाफलमिन्नैति । न चान्तरेण याजि याजिकल वाप वा विपक्त लभन्ते । याजका पुनरन्तरेणापि याजि गा लभन्ते ।—-१-३-७२, पृ० ९०।

२. अहो यजत इत्युच्यते यः सुष्ठु त्यागं करोति। त च पुष्यिमत्रः करोति—याजका. प्रयोजयन्ति। ३-१-२६, बा० ४, पृ० ७४।

३. मङ्गं यजतां लप्स्यन्तेऽस्य याजकाः। य एन याजयिष्यन्ति ।---३-३-१०, पृ० ८८ ।

४. यदा भवद्वियः क्षत्रियं याजयेत् ।---३-३-१४७, पृ० ३३२ ।

५. ३-३-१४२ से १५० तक, पृ० ३३१ से ३३३।

६. याप्ये पाशप्-पाश्ये कुत्सितग्रहणं कर्त्तंव्यम्-यात्तिकपाशः।-३-४७, वा० १, पृ० ४४१ ।

७. वही, पृ०१।

सम्बर्यु—नाष्य में अध्वर्यु को अदि (पत्यन) ने मोम का नवन करनेवाला करा है।' एक स्थान पर उसे 'नम्न भावुक 'कहा है, जिसके यह में वस्य उतारकर बैठने का सरेन मिनन है।' अध्वर्यु और अध्वर परस्पर नम्बद्ध है। सम्भवत, कार्य को निविध्न मम्पादित कर्ने की दृष्टि से (अ+ध्वर=प्रदूषित) यह नाम पडा है। होंग के मत से अवेस्ता की पासित विधियो (rituals) में भी होता (zaotra) और अध्वर्यु (Rathwi) विध्यान में।' यह में इनका स्थान इतना महत्त्वपूर्ण था कि यहवेद या यहवेद का नाम ही अध्यर्यु भेर पढ गया।"

ऋतिज्—भाष्यकार के काल में ऋतिज् गब्द सामान्य पुरोहित वे दिए प्यवहुत होता था। उन्होंने यज्ञ के प्रारम्भ में ऋतिजों का वरण करने की प्रथा का उल्लेग विया है। जो परिवार ऋतिज्ञक में के योग्य होता था, उमें आस्विजीन वहते थे। आस्त्रिजीन ट्रांमा ब्राह्मत के लिए सम्मान की बात थी। पत्रजलि के समय में ऋतिज्ञ लोग लाल रगकी पगर्ज परनों थे।

होता—भाष्य में होता, पोता, नेष्टा और उद्गाता का अनेक बार नाप-नाध उत्तेत हुआ है। इनमें होता ने पुराना ऋत्विग् है। वहीं देव का आवाहक और आहुतिय तां है। प्रारम्भ में यहीं एक पुरोहित होता था और नवसे महत्त्वपूर्ण तो बाद में भी बना रहा। रहमेंद्र (१००२-१) में उसे आयजिष्ठ, अर्थात् श्रेष्ठतम याजक कहा है। एकाधिक-पुरोहित होने पर नामान्यत्या मभी पुरोहित होता कहे जाते थे। वें देवों का आवाहन होने के कारण ही अग्नि भी होता करा गया है। होता के कारण आहुति भी होत्री कहलाती है। ऋवेद (२-१-२, १०-९१-१०) में होता, पोता, नेष्टा, अग्नीध्र, प्रमास्ना, अध्वर्यु और ब्रह्मा उन सात पुरोहिनों का उस्लेग है। उद्गाता इनमें नहीं है। वह बाद में मिमलित किया गया। पहले इन पुरोहिनों को ग्वित भी निष्यत न थी। उद्गाना का महत्त्व नामवेद के माथ बडा। पहले उनका (होता गा) परण किया जाता था और स्थान निष्यत था। बाद में यह स्थान ब्रह्मा को मिल गया। परणे होता सम्पूर्ण यज के लिए उत्तरदायी होता था, पर बाद में यह काम अध्वर्यु को मिल गया। परणे होता वान उत्तरदायी होता था, पर बाद में यह काम अध्वर्यु को मिल गया। परणे होता वान अपन का

१. अध्ययां अदिभि मुतम् ।—६-१-११५, या० ३, पू० १७४ ।

२. नग्न भावकोऽध्यर्यु ।---६-१-९१, या० ९, पृ० १४६।

३. होंग: ए० बी० आ० पु० १३।

४. एक्सतमध्यर्व्धानाः महमयस्मा मामयेदः ।—आ० १,या० ५, पृ० २१ ।

५. यापी ऋन्त्रिजः । ---३-१-१०९, वा० १, प्० १८५ ।

६. ऋत्विवसमिहित्यास्विजीनं बाह्यपमुख्यम् । --५-१-७१, वा० १, पृ० ३३६ ।

७ यो या इमां पदत स्वरतोऽधरत यानं विदयाति स आस्वित्रीत । आस्त्रितीण स्वामेरवर्षयेय व्याकरणम् । —आ० १, पु० ६ ।

८. मोहिनोरमीया ऋत्वित्र प्रचरन्ति ।--६-१-१, या० १५, प्० १७ ।

९. २-१-१, बा० २६, पु० २५७; ६-१-११, बा० ९, पु० १४६।

१०. ऋग्० १०-३५-१०; १०-६१-१।

वताया गया है<sup>4</sup>,....जहाँ वैकल्पिक रूप से पूजादि कृत्य दोनों करते है.... उस समय तक इन दोनों के पदों में ऊँच-नीच का भेद न था।

पोता--पोता का कार्य सोम को शुद्ध करले (परिपवन) करने का है। भाष्य में 'सोमं पवमान.' कहकर पोता के कृत्य का निर्देश किया है। यो ऋग्वेद में (१-९४-६, सब पोत्रम् १-७४-४) अग्नि को भी पोता कहा है। सोम के पवन का काम पहले अध्वर्यु करता था। उसे अवकाश देने के लिए ही इस पद का प्रारम्भ किया गया था। महतो और द्रविणोदस को जिस पात्र में सोम अग्वित किया जाता था, उसे पोत्र कहते थे। ओल्डनवर्ग के मत से उत्तरकालीन साहित्य के समय वह नाममात्र का याजक रह गया था। उसका महत्त्व नष्ट हो चुका था।

नेष्टा नेष्टा सहायक पुरोहित है। जिस पात्र से द्रविणोदस को सोम दिया जाता है, वह नेष्ट्रा के ही नाम पर नेष्ट्र कहलाता है। भाष्यकार ने नेष्टा की व्युत्पत्ति नी तथा नेष् घातु से मानी है। यह सुरा तैयार करता तथा यजमान की पत्नी को यज्ञस्थान तक छे जाता था।

उद्गाता — उद्गाता का काम सामगान है। ऋग्वेद मे केवल एक वार इसका उल्लेख हुआ है। इससे अनुमान होता है कि उद्गातृ पद का प्रारम्भ बहुत बाद मे हुआ। साम का उल्लेख ऋग्वेद मे वार-वार मिलने से यह भी प्रतीत होता है कि पहले भी सामगान की प्रधा तो थी, किन्तु इस काम को कोई भी पुरोहित कर लेता था या उद्गाता का नाम कुछ और था। सामभृत् और सामवित्र शब्दो से सम्भवत, उद्गाता ही इष्ट हो।

बह्मा—साध्य मे ब्रह्मन् शब्द का उल्लेख वेद, देवता, ब्राह्मण आदि अर्थों मे हुआ है, पुरोहित अर्थ मे नहीं, किन्तु ब्रह्मवादिन्, ब्रह्मवाद्य, ब्रह्मसाम आदि शब्दों मे ब्रह्मा का भी अन्तर्भाव हुआ है। ब्रह्मा अवीक्षक (सुर्पार्टेडिंग) पुरोहित होता है, यद्यपि ऋग्वेद-काल तक उसका यह स्यान नहीं वन पाया था। ओल्डेनवर्ग के मत से ऋग् मे इसका उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ सामान्य पुरोहित था। मैंकडॉनल, कीय और डॉ॰ पी॰ एस्॰ देशमुख इसे और ब्राह्मणाच्छसी को एक मानते है। "

प्रशास्ता—भाष्यकार ने तृन् प्रत्यय के प्रसग में होता, पोता, नेष्टा, प्रशास्ता और प्रतिहर्त्ता का ऋत्विजों में परिगणन किया है। ऋग्वेद (१-९६-६) में प्रशास्ता का काम अग्नि

१. अध्वयोंनी प्रयत शकहस्तात् होतुर्वी यज्ञं हवियो जुवस्व ।

२. २-३-६९, बा० ५, पृ० ४५६ ।

३. ऋग्० १-४२-२, २-३६-२।

४. रिलीजन देर वेद, पू० ३८३, ३९१, ३९५।

५. ३-२-१३५, वा० १, २, ३, ४, पू० २७० ।

६. रिलीजन देर वेद, पृ० ३८३, ३९१, ३९५ ।

७. उद्गातेव शकुने साम गायसि।---२-४३-२।

८. ऋग्० ७-३३-१४ तया ५-५४-१४।

S. 3-7-66; 3-8-873; 4-8-8031

१०. रिलोजन इन वैदिक लिटरेचर, पृ० ३४२।

ने सम्बद्ध वतलाया गया है। प्रम् (२-३६-४) में अग्नि को अग्निम् का, एन्द्र हो इसा ना और प्रतिहर्त्ता को उद्गाता का महायक कहा है। प्रशास्ता को सन्ना या मैनाकण भी कहते थे। यह होता का सहायक था।

**ब्राह्मगान्छंसी**—ब्राह्मगों ने उद्वृत कर, अर्थान् उनमें ले-लेकर पर बोलने के नाम उम मृत्विज् का नाम ब्राह्मणान्छमी पड़ा । व्राप्तेद में इसे ब्राह्मण भी कहा है।

अग्नीध् — अग्नीय् आग्नीय् या अग्निमिन्य अग्नि को प्रज्वित्त करने का काम परना है। इसके रथान को आग्नीय कहते है। भाष्यकार ने अग्नीश्मीन् विहर उस प्रेप में उनके कर्ने का भी उल्लेख किया है। यज्ञभाला में अग्नीत् के लिए पृथक् स्थान की व्यान्मा की जाती थी। मोलह ऋत्विजों में भिन्न अन्य पुरोहित, जो यज्ञकर्मों के उपद्रष्टा के रूप में निग्नन गिणे जाते थे, सदस्य कहलाते थे। सूत्रों में इनका ऋत्विजों के माथ विविधूर्वक यण्ण नहीं श्या जाता था।

भाष्यकार ने चार प्रकार के नामाजिक सम्बन्ध बतलाये है, जिनमे नौब सम्बन्ध भी एर है। याजक लोगो तथा याजको और यजमानो को एक सूत्र मे बाँधनेवाला उनका सीय कर्म था। यह बात उनके मुमगठित होने की ओर सकेत करती है।

यजमान—यजमान यजि किया का मुर्य कर्ताहोता है। इसलिए, सोमयाग मे उसे 'गुन्यन्' कहते हैं। 'सुन्वन्' का बत् प्रत्यय यज के मुर्य कर्त्ता का चोतक है। यह आवश्यक नहीं है। रागमाग स्वय यज करे। भाष्यकार के मत से 'निष्प्रक्षेषण' ही यजि किया का अर्थ नहीं है। त्याग भी उमरा अर्थ है। उमलिए, जो स्वय प्रक्षेषण न कर त्याग-मान करता है, अपने द्रव्य से यज कराता है और तद्यं विधिणा देना है, वह भी यजकर्त्ती माना जाता है। इसी अर्थ के कारण 'याजक मान रागों ओर पुष्पिमय यज करना है' यह बात ठीक मानी जाती है। यदि किया ना कर्ता हो यज्ञा कर्ता माना जाय, तब तो कहना परेगा कि पुष्पिमय यज्ञ कराता है और शहित्वक् लोग यज्ञ करों है। पर लोक-व्यवहार में बैसा नहीं होता। 'यजमान जक्य (सामविशेष) को योला। है, उसिन ए रोग

१. ब्राह्मणानि शंसतीति ब्राह्मणाच्छंसी-ब्राह्मणेम्यो गृहीत्वा गृहीत्वाः ज्र्याद्य शनतीति ब्राह्मणाच्छसी। —६-३-२, वा० २, प० २९९।

२. अग्निमिन्य.। ---६-३-७० वा० ६ प० ३४७।

२. अग्नोपः रारणमाग्नीध्रम् । --४-३-१२०, वा० ९, पू० २५२।

४. होरे बह्योऽभिसम्बन्धा आर्था मौना मौताः स्रोवाद्य । —१-१-४९, या० ४ पूरः २०० ।

५. गुत्रो यतगवीते । ---३-२-१३२ ।

६. यज्याविषु चावि । यां व्रष्टस्या-मुख्यमित्रो यजने याजका याज्यांना। तक भीवः भव्य पुष्यमित्रो याजवि याजका यजनोति । नानाफियाणा यज्यपंचात् । नानाक्यि पर्वेरमाँ । नामाक्य याजिक्षिणप्रक्षेपण एय वर्तने । कि तर्हि। त्यागिः वि यक्ति । अहो यक्ति इत्यूक्षणो म सुद्धुत्याग वरोति । नं च युद्यमित्रः करोति याजका प्रयोजयन्ति । —3-१-२६, मा० ३, ४, ए० ७४ ।

जनयंगा भी कहते है। इसमें गाईपत्याग्नि में हवन करनेवाला एकाग्नि कहलाता है। पृष्प के यजमान होने का प्रभाव उसकी पत्नी पर भी पडता है। जो पुष्प या स्त्री वहुत अविक यज्ञ करता है और उच्च चरित्र का अनूचान होता है, वह यज्ञ द्वारा पूत मन का होने के कारण पूतन्तु कहलाता है। यदि केवल पुष्प पूतन्तु हुआ, तो उसकी पत्नी पूतन्ततायी कही जाती है। व

भाष्य मे यजमान शब्द बार-वार आया है। मैं यज्ञ-िकया के कर्ता होने की स्थिति मे व्यक्ति यजमान कहलाता था और उसके पुरोहित याजक। जो व्यक्ति यज कर चुकता है, उसे यज्वा कहते हैं। वेद मे यज्वनी और यज्वरी शब्द आये हैं। अगिनप्टोम आदि विशेष यज्ञ करनेवाले अगिनप्टोमयाजी आदि कहलाते थे। भविष्य मे अगिनप्टोमादि करनेवाले के लिए भी इस शब्द का प्रयोग साबु माना जाता है। जैसे, 'इसके जो पुत्र होगा, वह अगिनप्टोमयाजी वनेगा।" यज्ञ-कर्म का न्नत करनेवाला यजमान दीक्षित कहा जाता था। अरे, बहुत अविक यजन करने वाला यायज्ञक कहलाता था (यजजपदणां यड ३-२-१६६)। दीक्षित यजमान को भूमिशयन, ब्रह्मचर्य, वाक्सयम तथा नियमित भोजनादि बतो का पालन करना पड़ता था। ब्राह्मण पय, क्षत्रिय यवागू और वैदेय आमिक्षा ही ग्रहण कर सकता था। आमिक्षा दूध और दही मिलाकर वनाई जाती थी। इसका ऋग्वेद मे उल्लेख नहीं है, किन्तु वाद की सब सहिताओं मे और ब्राह्मणों मे है।

वहुत अधिक यज्ञ करनेवाला यायजूक और यज्ञ कर चुकनेवाला इप्टी (इप्टमनेन) कहलाता था। इसी प्रकार श्राद्ध कर चुकनेवाला पूर्ती कहलाता था। " जो यजमान यज्ञ करता था, उसके नाम के साथ लोग ऋनु का उल्लेख करते थे। गर्ग लोगो द्वारा किया जानेवाला त्रिरात्र उनके नाम से गर्गत्रिरात्र कहा जाता था। इसी प्रकार चरकत्रिरात्र, कुसुरविन्दसप्तरात्र आदि

१. उक्यानि उक्यैर्वा शंसति उक्यशाः (यजमानः)। ---३-२-७१, पृ० २२६।

२. एकाग्नयः। ---५-३-५२, वा० ३, पृ० ४४३।

३. पूतकतोः स्त्री पूतकतायी । यया हि पूताः कतवः पूतकतुः सा भवति । --४-१-३६, वा० १, पृ० ५२ ।

४. २-४-४९, पृ० ४८७; ७-२-८२, पृ० १४५ आदि ।

५. १-२-१, बा० ८, पृ० ४६८।

६. वहुलं छन्दिस डीव्री वक्तव्यी यज्वरीरिषः, यज्वनीरिषः। --४-१-७ वा० १, पृ० ३०।

७. अग्निष्टोमेयाजीत्येतस्मिन्भविता (कस्मिन् १) योऽस्य पुत्रो भविता कदा ? यदा नेनाग्निष्टोमेनेष्टं भवित । — ३-४-१, पृ० ३४२ ।

८. होतन्य दोिष्तृतस्य गृहा । ---८-२-१०७, वा० २, पृ० ४०० ।

९. वाचियमोवते । ---३-२-४० ।

१०. पयोवतो बाह्मणो यवागूबतः क्षत्रिय आमिलावतो वैश्य इति । —आ० १, पृ० १९

११. इप्टोयते पूर्ती श्राह्मे । ---५-२-८८ का० ।

यद्ध सम्बद्ध यज्ञमानो द्वारा किये जानेवाले यज्ञों के लिए व्यवहृत होते थे। शान्यानृगर श्रीत अग्नियों की प्रतिष्ठा करनेवाला यज्ञमान लाहिताग्नि या अग्न्याहित कहलाना था। आवन्थ या आवन्थ्य में रहने के कारण उने आवस्थिक भी कहते थे, जिसका अपभाग में अवग्री आज भी प्रचलित है। आवस्य यज्ञाला में यज्ञमान के लिए निष्चित स्थान होता था। यज्ञमाणित तक यज्ञमान वहीं गहता था। आवस्य को ही जावन्थ्य कहते थे।

मन्त्र—यज्ञ की क्रिताएँ मन्त्रोच्चारण के साथ की जातों हैं। यज्ञ के प्राप्त्रभ के पूर्व स्वित्तिवाचन और पुण्याहवाचन किये जाते थे। स्वित्तिवाचन-मन्न का अग्र भाष्यकार ने उद्भूज किया है। भन्त्रोच्चारणपूर्वक किया की पाणिनि ने मन्त्रकरण कहा है। भन्त्र जिन देवता की स्तुति, आवाहन या आहुनि के लिए प्रयुक्त होता था, उसी वे आवार पर ऋचा का मन्त्र का नाम भड़ जाता था—जैसे ऐन्द्री या आग्नेयो ऋचा। भूजिम प्रकार यज्ञ विशेष मे प्रयुक्त मन्त्रो का नाम भी उन यज्ञों के आवार पर होता है। अग्निप्टोम में काम आनेवाले मन्न भी अग्निप्टोम कहनाते हैं। इसी प्रकार राजसूय, वाजपेय आदि यज्ञों के मन्त्र राजसूय और वाजपेय वहे जाते हैं। मिन्धाओं के आवान में जिन मन्त्रों का विनियोग होता है, वे सामियेन्य मन्त्र सा सामियेनी यानाएं कही जाती हैं। ऋचा के प्रयुक्त शब्द के विशेष के आवार पर भी उनवा नाम पर जाता था।

त्रस्वर्यमंत्र—वैदिक मन्त्रों के उच्चारण दो प्रकार से होते है। वैस्वयंपुक्त और एकश्रृति। नामान्य प्रपाठ में वैस्वयं का घ्यान राग जाता है, किन्तु यन-कम में जप, न्यूप और सामी
को जीउकर अन्यत एकश्रुति उच्चारण होता है। यजुर्वेद (२-१०) के 'मागीदमिन्द इन्द्रियम्' आदि
कपमय अनुकरण-मन्त्र हैं। न्युम पोट्य ओकार आपो ३ ओ ओ ओ ओ ओ ओ े अो पो पो भे भे
ओ ओ ३ ओ ओ नेवनी स्वया हिक्न्य कनु न भद्र विभृधानृत च। रायो ३ ओ ओ ओ ओ ओ
ओ अो ओ ओ ओ ओ ओ ओ अो ३ आदि है। जपमन्त्र का उच्चारण यजमान करना है और न्युम
का उच्चारण मामयागो में प्रांत कालीन आदृति के ममय होता है। न्युमों में कुछ उदात्त है और
कुउ अनुदात्त। वावयविद्यागरण गीतियाँ मामन् यहलाती है। उन तीना में सम्यर उपनारण

१. द्विमो कृती गर्गतिरात्रः, चरकपञ्चरात्रः, कुमुर्गवन्दसप्तरातः । ---६-२-९७, का०

२. याहितान्यादिषु-आहितान्वि अन्याहितः। ---२-२-३७ फा०।

३. आवनपान् छल्-४-४-७४ तया आवसय एव आवमध्यम् । --५-४-२३ का० ।

४. मन्त्र चोचेमाग्नमे । ---३-१-८६, पु० १४६ ।

५. अनुयन्ती माव्हेभान्यस्तपे । —३-१-८६, पु० १४६ ।

६. उपान्मन्त्रकरणे-गेृन्द्रेय्यागार्ह्यस्यमुपतिष्ठते, आग्नेय्या आग्नीध्रमुपतिष्ठते । —-१-३ -२५ सार ।

७. मन्त्रे भवेषु कृत्वश्तव्यः अग्निष्टोमे भवी मन्त्रोऽग्निष्टोम राजपूरः बाजरीय ।---४-३-६, बाठ ५, पुरु २८० ।

८. मनियामापानी सन्त्र मानियेग्यी मन्त्र, मानियेग्युक् ।-४-३-१२०, धा० १०, पुरु २५२।

९. अधिपतिवर्ता जुहीति ।-८-२-६५, पृत ३३९ ।

किया जाता है। अन्यत्र यत्र-कार्यों मे एक श्रुति होती है। वौषट् का उच्चारण अधिक ऊँचे स्वर से किया जाता है और एकश्रुति भी। पर यह नियम वैकल्पिक है। वैशेष्ठ वैदिक अध्ययन मे आवश्यक था। आह्मणों मे उद्भृत वेद-मन्त्र एकश्रुति या एकतार ही वोछे जाते थे। पाणिनिकाल से ही त्रैस्वर्यों ज्वारण का नियम ढीला पड चला था। सुब्रह्मण्या निगद मे वैकल्पिक एक श्रुति नहीं होती। इसमें प्राप्त स्वरित के स्थान मे उदात्त कर त्रैस्वर्यों ज्वारण होता है। सुब्रह्मण्या भूति नहीं होती। इसमें प्राप्त स्वरित के स्थान मे उदात्त कर त्रैस्वर्यों ज्वारण होता है। सुब्रह्मण्या भूति वोला जाता है। इसके अन्त मे 'गौतम ब्रुवाण' के अनन्तर जितने दिन की सुत्या हो, तदनुसार 'द्वयहे, या त्र्यहे सुत्याते' आदि जोडा जाता है 'और उसके पञ्चात् 'देवा ब्रह्माण आगच्छतागच्छता गच्छत' वोलना चाहिए। इसमें ब्रह्मन् शब्द ऋत्विग्वाची है। मुद्रह्मणा का उच्चारण सदा अञ्चर्यु का प्रैप पाने के बाद ही किया जाता है। 'सुब्रह्मणों ३ मिन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ यद्यातिथे मेप वृपणश्वस्य मेने गौरावस्कन्दिन्नहत्याये जार कौशिक ब्राह्मण गौतम बुदाणश्च सुत्यामागच्छ मधवन् अति सुब्रह्ण्या निगद हैं। सुब्रह्ण्या मे ही 'देवा ब्रह्माण 'पठित है। उनमें भी स्वित्त के स्थान मे अनुदात्त उच्चारण किया जाता है। '

मत्र के पूर्व ओम् का प्रयोग किया जाता है। यह प्रारम्भ-द्योतक ओम् शब्द प्लुत होता है। ''यज्ञ-कर्म मे प्रयुक्त होनेवाला 'ये' शब्द भी प्लुत होता है जैसे 'ओश्म् अग्तिमीडे पुरोहितम्' सादि। कात्यायन और पतजिल के मत से ब्राह्मण-मत्रो मे सर्वत्र 'ये' को प्लुत नहीं होता। यज्ञ-कर्म मे मत्र की टिको प्रणव आदेश हो जाता है। जैसे 'अपारेतासि' जिन्वतोश्म्। देवान् जिगति सुम्न-

१. यज्ञकर्मणि जपन्युङ्खं सामसु ।--१-२-३४; जपोऽनुकरणमन्त्रः---ममाग्नेर्वच्चों . स्वस्तुन्यूङखा ओङ्काराः घोडशो-तेषु केचिवुदात्ताः केचिदनृदात्ताः--सामानि वाक्यविशेस्या गीतय उच्यन्ते ।-वही, का० ।

२. उच्चैस्तरा वा वषट्कारः-वषट् शब्देनात्र वौषट् शब्दो लक्ष्यते । वौषडित्यस्यैवेदं-स्वरिवधानम् ।-१-२-३५ काशिका ।

३. विभाषा छन्दसि-स्यवस्थितविकल्पोऽयमिति केचित्-स्यवस्था च चेदे मन्त्रदले नित्य त्रंस्वयं ब्राह्मणदले नित्यमैकश्रुत्यमिति।-१-२-३६ का०।

४. १-२-३७ ३८, ३९, पृ० ५१४, ५१५।

५. ऐन्द्री आग्नेयी वा ऋक् सुब्रह्मण्या भवति ।-लाट्या० श्रौ०सू० भा०, १-२-१८।

६. मुद्रह्मण्योमिति त्रिरुक्तं वा निगदं सूर्यादिन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेघातिये मेष वृषणव्यस्य मेने गौराविस्किन्नहल्याये जार कौशिक ब्राह्मण गीतम सुवाणतावदेहे सुत्यामिति यावदेहस्यात् ।-वही, १-३-२।

७. देवा ब्रह्माण आगच्छतागच्छतेति गीतमः।-वही, १-३-३ ब्रह्मन् शब्दो ऋत्विग्वचनः।-वही, भाष्य।

८. अध्वर्युसम्प्रेषं सर्वत्राकाङक्षेत सुब्रह्मण्यायाम्। --वही, १-२-१८।

९ १-२-३७, ३८, ३९, पृ० ५१४, ५१५।

१०. ओमन्यादाने । ---८-२-८७।

योशम्। यदि उन्हों मधो वा प्रयोग यज्ञ से निय कार्य में विसा जास, तो 'इमारेनामि जिम्मिन' जादि बोला जायमा। प्रणवादेश का अर्थ हैं——प्रचा वे पाद या अर्थ माग ना अन्तिम उक्षार हार र उसने पूर्व के बने हुए अक्षर के आगे तीन मात्रा को बोलार या ओजार आदेश करना। देने प्रात्त वहते हैं। याज्याकाण्ड में पठित तीन मन्त्रों को बाज्य कहते हैं। यजन्त्रमें में पठें जाने गलें बाज्य-मत्रों की अन्तिम टि ण्डुन होती हैं। जैसे उक्षात्राय वशास्त्राय सोमपुरठ,य वेगने। (कृत् ८-४३-११), स्त्रोमिवयेनानेयेश। जिह्नामनेत्रहण स्व्यवाहान् शां कुछ राज्या माम की प्राचाएँ वाक्यनम्दाय-नप हैं। उनमें जितने बाज्य होते हैं, उन नवको टि प्युट नहीं होती, किंतु अन्तिम टि ही प्रति होती है। यजनकों में प्रयुक्त होनेवाले ब्रह्ति, प्रेप्त, अन्यद्वां का अर्थि प्रति होता है। इन पब्दों का प्रयोग उन प्रकार होता है—

प्रैय---न कर्म प्रारम्भ होने ही अध्वर्षु होता को 'प्रैर' या आदेग देना है कि ए एन देवता की प्रशमा में, जिसे प्रमन्न करने के लिए यह किया जा रहा है मन पड़े। देगा की स्पृति के लिए पड़ी जानेवाकी गुना पुरोन्वास्या सहलाती है। पुरोन्वाक्या प्राय एक ही गुना हो। है। यह एकश्रुति से पड़ी जानी है। पुरोनुसक्या के बाद याच्या, जो बाग्निक आहुति देने के लिए पड़ी जानेवाली ऋचा होनी है, पड़ी जानी है। पुरोनुबाक्या और याच्या का एक युग्म होना है।

इनके गयनान् जुह और उपभृत हाथ में लेकर अपने स्थान पर वैठा हुआ अगार्यु आसीष् को 'बाद आद वय' पद द्वारा देवताओं को यह मूनित करने के लिए कि क्व कुछ निविश्त हो गरा है, वे पचारे, यह आदेश देता है। अध्वर्यु का यह आदेश अग्नीत्येषण या आआवण नहस्याना है। उस आश्रावण का उत्तर 'अस्तु श्रोद्ध्य कहकर देता है, जिसका नात्पर्य है 'देवा को विक्ति हैं। अग्नीन् के उस उत्तर को प्रत्याश्रवण या प्रत्याश्रन कहने है।

छन्दम्य—उपनीच् ने प्रत्याश्रवण पाकर अध्वर्ष् होता को 'यज्,' अर्थात् रजन प्रारम्भ रारो, यह प्रैय देता है। तदनुसार, होता याज्या (आहृति-मत्र)पटता है, किन्तु उसके पूर्व 'ये ३ यसा-महे' यह कहा जाता है। वाज्या वे अन्त में बीचट् बोल्य जाता है। असे 'ओश्म् ये यत्रामहे सिम्य समियोजन आज्यस्य व्यन्तु३ वीश्मर् ।'उस प्रकार, याज्या ने, जो प्राय पर्मिक कीए ए एत्या या जाती प्रता होती है और आहृति देने ने लिए विनियोग से जाती है, तीन भागहों है के अस्त या व्यक्तार का उत्तारण होता एक्तार और उस एक्टर

१ प्रयापाटे —प्रवाय इत्युन्यने क प्रणयो नाम ? पादन्य वार्यवेन्य यादान्यमध्रम्य महत्त्व नदावक्षरदोवस्य रचाने तिमात्रमी द्वार विमात्रमी द्वार वा विद्योग नं प्रवाद इत्या-गक्षते।—८-२-८९, प्र= ३९५।

<sup>7. 6-7-903, 90 8001</sup> 

याण्यान्त -गाण्या नामगी वाष्यममुदायम्तत्र यावन्ति चाष्यानि मर्थेषा है स्पृति प्राप्तीति कृत्यते गाल्यस्य स्थादिनि नच्यान्तरेण यन्त न निष्यतिरोधयमयमन्तप्रहणमः ।-८०२०४० प्राप्ति ।-८०२०४० प्राप्ति ।-८०२०४० प्राप्ति ।-८०२०४० ।

४. ब्रिजीयीयापुरावया भवन्ति ।--८-२-१७, प्र ३३८।

में करता है। याज्या का उच्चारण अपेक्षाकृत मन्द स्वर में होता है। वौषद् के उच्चारण के साथ ही बच्वर्यु अग्नि में आहुति छोड़ता है। सोमयाग में इसके वाद पुन. गवेन्द्रयज्ञें वीहि या सोमस्याग्ने वीही है। वौज्यद् बोला जाता है। इस मत्र के पूर्व माग को वीत और उत्तर माग को अनुवपट्कार कहते हैं। वीत भाग का अन्तिम स्वर लुप्त होता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया सत्रह अक्षरों के प्रजापित छन्दस्य (अक्षर-समूह) में पूर्ण होती है। ये सप्तदशाक्षर इस प्रकार हैं—अध्यावय (बार) अस्तु श्रीपट् (चार) ये यजामहे (पाँच), यज (दो) वषट् या वौषट् (दो)। सत्रह अक्षरों के इस छन्दस् को छन्दस्य भी कहते हैं। भाष्यकार ने यह छन्दस्य तैतिरीय बाह्मण-काण्ड से उद्वृत किया है।

यज्ञ मे प्रवरण (यजमान का प्रवरोच्चारण) के वाद निगद (ऋग्वेद मे विहित यजुर्मन्त्र) पढ़ा जाता है। निगद-पाठ के बाद होता देवता के आवाहन के लिए मन्त्र पढ़ता है—अग्निना३ वह। इसे देवतावाहन कहते हैं, जिसमे आवह का आदि स्वर प्लूत होता है।

यज्ञ में सामगान की प्रथा रही है। सामों में अवभूय यज्ञ के लिए जानेवालों के रक्षा-विनाश के लिए गाया जाता था। रयन्तरादि साम तृच या तीन ऋचाओं के समाहार है, जिन्हें परिसाम कहते हैं। परिसाम का गान प्रस्तीता करता है। भाष्य में रथन्तर, वामदेव्य और वृहद् इन तीनों सामों का उल्लेख हैं। इनके अतिरिक्त रौरुक यजुप, वहिष्पवमान, अपोनप्त्रीय सुक्त प्रमाय आदि की चर्चा भाष्य में आयी है।

एक युति—भाज्यकार ने उच्चारण मे सात स्वर वतलाये है। उदात्त, उदात्ततर, अर्थात् अतिशय उदात्त, अनुदात्त, अर्वात् अतिशय अनुदात्त, स्वरित का अनुदात्त-युक्त उदात्तभाग तथा एक श्रृति। उच्च स्थान मे निष्पन्न स्वर उदात्त कहलाता है। वर्णों की निष्पत्ति तात्वादि स्थानो से होती है। तात्वादि के अवयव होते है। उनमे अपरी अवयव से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वह उदात्त होता है। उदात्त का अर्थ ऊर्जे स्वर से उच्चारण नही

१. उच्चैस्तरां वा वषट्कारः ।--१-२-३५।

२. गवेन्द्रयज्ञेबीहि।-६-१-१२४, पृ० १७७।

३. अलरसमूहे छन्दसे जपसंख्यानं कर्तव्यम्। ओश्रावयेति चतुरक्षरम्। अस्तु श्रीयडिति चतुरक्षरम्। ये यजामहे इति पञ्चाक्षरम्। यजेति ह्यक्षरम् ह्यक्षरो वयट्कारः। एव व सम्तदशाक्षरञ्चन्दस्यः प्रजापितर्यज्ञमनुविहित ।—४-४-१४०, वा० १, पृ० २९१ तथा ५-४-३० वा० २, पृ० ४९०-९१।

<sup>8. 6-7-981</sup> 

५. लाट्या० श्री० सू०, १-५-२ भाष्य।

६. तएतेतन्त्रे तरनिर्देशे सप्तस्वरा भवन्ति-उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः सप्तमः ।—-१-२-३३, पृ० ५१४ ।

७. उच्चेरितियुतिप्रकर्षी न गृह्यते। तात्वादिषु हि भागवत्सु स्यानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते। तत्र य समाने स्याने अर्ध्वभागनिष्पन्नोऽच् स उदात्तसंत्री भवति यस्मिन्नुच्चार्यमाणे गात्राणा-मायामनिप्रहो भवति। रुक्षतोऽस्निग्यता स्वरस्य, संवृततो कष्ठविवरस्य येतेके।—१-२-२९, काशिका।

है। उदात्त वे उच्चारम में गात के आयाम पर नियन्या रहता है। जे, ते के उदात्त है। अभिन्न सम्मान क्ष्मित्व होता है। उसमें कण्ठ-विवर अपेक्षाकृत सबूत रहना है। जे, ते के उदात्त है। अभिन्न उच्च भाग से उच्चरित वर्ष उदात्ततर कहलाता है। अनुदात्त और वनुदात्तर गणे एमरे होए उन्हें होते हैं। वे उच्चारण गाय के तीचे भाग में उच्चर होते हैं। इनके उच्चारण में गार्थ में अन्वमन और मार्वव रहना है जिसमें म्बर में मृद्ता निक्यता और गरमता उच्यत होती है। इने अप्यान होती है। इने आरि एन्यान है। इन्ये उच्चारण में कण्ठ-विवर में उरता और फैलाव रहता है। उस्म गमा निम नेम आरि एन्यान है। म्बर्ति में उदान और अनुदात्त दोनों का नमाहार रहता है। जैसे विवदम् अपरान, क्यान आदि। एक अति में उदात्त अनुदात्त और स्वरित का विभाग नहीं प्रतीत होना, अर्थान् भेद का निरोचान हो जाता है। उदात्त अनुदात्त और रवरित के समान एक अति भी रवर का नाम है। जात प्रतात के अनुमार उदान, अनुरान भेर स्वरित वा।

दिलाए—दिलाण यज्ञ वा महत्त्वपूर्ण भाग है। नुत्रों को छोडकर, निनमें ब्राह्म र स्वारम कल्याणार्थं यज्ञ वाने हैं. अन्य यज्ञों ने दक्षिणा देने का विपान है। प्रत्येक मंत्राक्ष कि अलग-अलग नाम है। यथा—आग्निप्टोमिसी, राजगृथिकी, बाजगेथिकी, नास्प्रतिकी, पार्क्याविनिकी, दासीदनिकी आदि। दिक्षिणा में गाय नो अवस्य ही दी जानी थी। जिन यज्ञों में हजार गाय की दक्षिणा का विधान है, उनमें विधिष्ट लक्षण की एक गाय (१ उर्ष की, ४ वर्ष की या वृद्धा) चुनकर जेने महस्त्रतमी नजा दो जानी थी, और उपना विधिष्ट कि ने दान किया जाना था। पश्मियों में ज्ञिपता को पश्मी दक्षिणा में मिलना था। पार्किक के अवस्त्र की स्वार्थ की हाथी दक्षिणा से देने की प्रथा भी नामान्य मानुक होती है। अने गाये प्राप्त न होने पर एक ही गाय ना वार-पार दान करने ने अने का गाये के दान का पृष्य प्राप्त होने का भी उन्लेख भाष में मिलना है।

१ समाने स्वाने नोचमागे निध्यक्षोऽच अनुदात्त । यस्मिश्च च्चावंमाणे गात्राणामध्यमां मादं अभवनि स्वरम्य मृदुना, स्निग्वता बण्ठिवियम्स्योगना महत्ता-त्रनमिमनेम इन्वनुच्यानि ।— १-२-३० था० ।

२. तो ममाद्वियेने यहिमात्रीय तत्य स्परिन इत्येषा नहा वियोगने ।--१-२-३१ मार ।

३ स्वरातामुदात्तादीनामविभागो नेदनिरोचानदेशस्ति ।--१-२-३३ वा०।

४ एक्यूनि क्यरनाम यया नरुक्तित्तुनाम।---६-४-१७४, बार ८, प्र ५०६३

५ सम्यान वरिष्णा यनाध्येषण -काण्यानप्रम्य किमर्थम् ? सम्यावीकाम् पर्वेष्ण पर्वेष्ण पर्वेष्ण पर्वेष्ण स्थान्यमाने याप्यमाने याप्यकान्त्रा यमान्त्रा ज्ञानिक स्थाप्यक्षित्राच्या प्राप्तिक । प्रम्याप्यक्षित्राच्या प्राप्तिक । प्रम्याप्यक्षित्राच्या । प्रम्याप्यक्षित्राच्या । प्रम्यक्षित्राच्या । प्रम्यक्षित्राच्या । प्रम्यक्षित्राच्या । प्रम्यक्षित्राच्या । प्रम्यक्षित्राच्या । प्रम्थक । प्रम्यक्षित्राच्या । प्रम्यक्षित्रच्या । प्रम्यक्षित्रच्या

६ मालिकास्य वैज्ञाबनगणामा ।--६-२०५२, अल ७, वृत २६९ ।

जोने क्रियमस्त्रमें सा यांगाजनेमेंने त. महत्र्यक्षाचा दल्दा हमा गर्वे ने महत्त्रक्षिण मगरात्रा ।—आ० २, पुर ८१ ।

विषया बैल भी दक्षिणा मे दिये जाते थे। अश्वयुक्त रय, जिसमे अनेक अश्व जुते रहते थे या केवल अश्व, घोडी खच्चर, खच्चरी (अश्वतरी) गर्दमादि अवि, मेप, वस्त्र, मीहि, यव, तिल, माप आदि को दक्षिणा मे देने का उल्लेख औतसूत्रों में है।

यज्ञफल—जाह्मण-प्रत्यों मे यजो के विभिन्न फलो का सिवस्तर वर्णन है। भाष्यकार ने इनमे अग्निष्टोम के प्रसंग में कहा है कि वसन्त में ब्राह्मण को अग्निष्टोमादि क्रतुओं से यज्ञिक करना चाहिए। इस शास्त्रीय विधान का कुछ प्रयोजन भी है। जो इस प्रकार यज्ञ करता है, उसे स्वर्ग में अप्सरा-पत्तियों की प्राप्त होती है। काम्येष्टियों का फल उनके नाम के द्वारा ही जाना जा सकता है। निष्टक्यों िन और समृद्ध को चयन पश्-समृद्धि के लिए कियाँ जाता था। यें यों के द्वारा अन्न, ओपिन, धन आदि की समृद्धि की प्रार्थना की जाती थी और वही उसका फल था। सुसस्या ओपिन थी और सुप्प्पिला ओषिनथों के लिए प्रार्थना भाष्यकार ने वैदिक साहित्य से उद्धृत की है। रैं और पुष्टि अनेक यज्ञों का लक्ष्य था। कभी-कभी वर्षा के लिए सिहता-पाठ का आयोजन किया जाता था। जाकत्य द्वारा सुप्रणीत सहिता को सुनकर पर्जन्य वरस पड़ा, ऐसा विद्वास समाज से था। यज्ञ से रात्रि-जागरण से वैदिक विद्याओं की प्राप्ति मानी जाती थी। ये यज्ञ पत्रजलि के समय में साचारण समाज में बहुत प्रचलित हो चुके थे और लोग प्राय उनका अनुष्ठान करते थे। यह बात उनके अनेक कथनों में स्पष्ट है। वयों कि, जैसा कि भाष्यकार ने उद्भृत किया है—यज प्रतिष्ठा (स्थिरता और सम्मान) का प्रदाता माना जाता था। अग्निप्टोम का फल तो पूर्नजन्म से मुक्ति माना जाता है। इसीलिए, भाष्यकार ने अग्निष्टोमयाजी के साथ 'जिनता' के प्रयोग पर आपिता की है। रें

भाष्य में वेदों और ब्राह्मणों से ऐसे अनेक वाक्य उद्घृत मिलते हैं, जिनमें यज्ञ के फल के रूप में ऋत्विज् सन्तान की कामना की गई है या पत्नी के साथ स्वर्गमन की 1 महान् सीभाग्य,

१. महानिरण्टो दक्षिणा दीयते ।---६-२-३२, पृ० २५८ ।

२. वसन्ते बाह्यणोऽन्निष्टोमभिः ऋतुभिर्यजेतेतीण्ययाः किञ्च्तिस्योजनमुक्तम्। किम्? सवर्गे लोकेऽप्सरस एवं जाया भूत्वोपशेरते इति।—६-१-८४, वा० ५, पृ० ११८।

३. निष्टक्यं चिन्वीत पशुकास.।—३-१-१२३, वा० १, पृ० १९१ तथा समूह्यं चिन्वीत पशुकामः पश्चो वे पुरीयं पशूवेवास्मै तत्समहति ।—३-१-१३१, वा० ३, पृ० १९५।

४. मुसस्या ओषवोस्कृषि, सुविप्पला ओषवीस्कृषि ।---६-१-८६, पृ० १३३, वा० ६।

५. रियमान् पुष्टिवर्धनः अरि वा नेतुं नो विशः।---६-१-३७, वा० ६, पृ० ६८।

६. शाकल्पेन सुकुता संहितामनुनिशम्यदेवः प्रावर्षत् ।---१-४-८४, पृ० २००।

७. यो जजागार तमृचः कामयन्ते।---६-१-८, वा० १, पृ० २४।

८. श्वीजनीनाधास्य मानेन, श्वः सोमेन यस्यमाणेन ।--१-४-९, पृ० १३६।

९. यज्ञेन प्रतिष्ठा गमेयम्।---३-१-८६, पृ० १४६।

१० कृतो नु खल्वेतदानिष्टोमयाजीत्येतादुपपदम् भविष्यति न पुनर्जनितिति।—-

याज्वों की अवस्थिरता, सम्पत्ति की वृद्धि, देवों से अपने सीभगत्व में सामान्य रुद्धि आदि की सहमागिता यज्ञ वे फलस्वरूप प्राप्त करने की कामनाएँ की गई है।

पारिभाषिक पातिक शब्द—यज्ञशास्त्र जोर उसकी प्रक्रिया में अनेक ऐसे तहरी ना प्रयोग प्रचलित या, जो पारिभाषिक कहे जा सकते हैं। ये शब्द विदोष अर्थ में रूड हो गये थे और याजिकों में भी उस रूड अर्थ में प्रचलित थे। ऐसे बहुत-से शब्दों की ब्यान्या करन ही जा चुकी है। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण शब्दों की, जो भाष्य में मिलते है, श्राध्या नीचे दी जा रही है:

अघरपरिपाह—यन के लिए वेदी तैयार करने के निमित्त वेदि-स्थान से मिट्टी नाफ की जानी है। अध्वर्यु के आदेश पर आग्नीझ तीन बार मिट्टी लेकर उत्कर में उालता है। तब कुछ की मिट्टी साफ हो जाने पर अध्वर्यु आग्नीझ को प्रैय देता है और आग्नीझ वेदी के दाहिने अग से प्रारम्भ कर दक्षिण श्रोणि तक वेदी के दक्षिण प्रान्त का सुप से स्पर्श करता है और उनी प्रकार दिल्ला श्रोणि ने प्रारम्भ कर उत्तर श्रोणि तक वेदि के पिरचम प्रान्त (छोर) का, उत्तर श्रीणि में प्रारम्भ कर उत्तरांस तक वेदि के उत्तर भाग का स्पर्श करता है। स्पृय से येदि के प्रान्त भाग का यह स्पर्शन अधररियाह या पूर्वपरिग्राह कहलाता है।

उत्तरपरिग्राह—अवरपरिग्राह के बाद मन्त्र-जप के साथ तीन बार वेदि-न्यान ग्रांदा जाता है और खुदी हुई मिट्टी उठाकर आग्नीझ उत्कर में उालता है और फिर ऊरर वतलाये हुए ढग ने ग्या द्वारा अन्य तीन मन्नों के साथ वेदी के प्रान्त भागों का स्पर्न करता है। रपर्न की यह दितीय किया उत्तरपरिग्राह कहलानी है।

उद्प्राभ—सूक् को उठाने की किया उद्प्राभ कही जाती है। निप्राभ—चुक् को नीचे रचने की किया को निप्राभ कहते हैं।

शयुवाक—शयुवाक विशेष कथा की सज्ञा है। शंयु पर-युक्त होने में हमें शयुगा करते हैं। यज्ञ-प्रक्रिया में तृष-प्रहरण के बाद अध्वर्षु का प्रैष पाकर होता इस भूका की गध्य में अयमान देकर विमा प्रणय के एक धर्ति में पढता है।

म्बतवाष्—प्रस्तराजन-विधि के बाद अध्वर्यु होता को मत्र पढ़ने के किए करना है। अध्यर्यु से प्रेरित होता जो मत्र पहता है, उसे सुबतवाल् कहते हैं।

१. प्रजां विन्ताम ऋत्वियाम् ।—६-१-१२७, वा० १, पू० १८१; एहि त्यं जामे गा।
गोहाय।—६-३-१०९, या० ६, पू० ३६१; वर्षेन्तुत्वा सुद्धृतयो मिरो से, यूनापनिष्ठ्वा, मुर्गे
रम्मानु, असे दार्थ महने सोभगन्याय।—६-४-५२, पू० ४२९-३०; अवस्थिरी सनुहिमानुराम्,
यिनुहि यमं यिनुहि यमपतिम् होन माभागिनं ष्ट्रपृहि।—६-४-१०६, वा० १, पू० ४५९।

२. परो यते---उनम्पन्याम्, अपरपन्याहः।---३-३-४७ बाजिशा।

<sup>3.</sup> वर्षामः निप्राम इतीमी शस्त्रो छन्दिन वस्तर्यी सुगृह्यसन निप्रशासीस्थी. उद्यानं च निप्रामं च ब्रह्मदेवा अवीयवन् १---३-३६, घा० ३, प्० ३०३ ।

४. २-४-२९, बा० १, पू० ४७६।

घाट्या—दर्श-पौर्णमासादि में १५ सामिषेनी ऋचाएँ होती हैं, जो ऋग्वेद (३-२७-१ से११) से ली गई हैं। इनमे प्रथम और अन्तिम ऋचा के तीन-तीन वार पढने से पन्द्रह सख्या पूर्ण होती है, किन्तु सामिषेनियों की सख्या यज्ञानुसार बढ़ती रहती हैं। सत्रह या इक्कीस सख्याएँ भी स्थिरता आदि सम्पादन के लिए बतलाई गई हैं। ऐसी स्थिति में यह सख्या बाहर की ऋचाएँ मिलाकर पूरी की जाती हैं। अतिरिक्त ऋचाएँ चतुर्थ (सामिष्यमानवती—३-२७-४) और ग्यारहवी (सिमध्वती ३-२७-११) के बीच में मिलाई जाती है। ये बाहर से मिलाई हुई ऋचाएँ वाय्या कहलाती है। यह रूढि शब्द है। वाय्या सामिषेनी से बाहर भी प्रयुक्त हो सकती है।

प्रस्तर---प्रकृति-इष्टियो मे चार मुट्ठी दर्म काटे जाते हैं। प्रथम दर्म-मुष्टि मन्त्रो से सस्कृत की जाती है। जिस वेदी पर जुहू रखी जाती है, उसी पर यह भी रखी जाती है। उसे प्रस्तर कहते हैं।

प्रयाज—प्रधान याग से पूर्व जिन मन्त्रों से यज्ञ किया जाता है, उन्हें प्रयाज कहते हैं। प्रकृति-यज्ञों में पाँच प्रयाज होते हैं। इनमें चार के देवता वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरद् तथा पचम के हेमन्त और शिशिर होते हैं।

अनुयाज--प्रधान याग के पश्चात् जिन मत्रो से होम किया जाता है, वे याज्या-मत्र अनु-याज कहे जाते हैं।

अवदान—यज्ञ के लिए स्थापित हविष् मे से होम के काम आनेवाले भागको अलग करने का नाम अवदान है।

देवयजन—'देवा इज्यन्ते यस्मिन्' इस व्यत्पुत्ति के अनुसार देवताओं को उद्देश्य मान-कर जिस स्थान में यज्ञ किया जाता है, वह यागभूमि देवयजन कही जाती है। देवयजन का उत्तर और पूर्व भाग नीचा होना चाहिए। यह स्थान तृणौपिववहुल तथा वृक्षहीन और सम होता है। इस वात का ष्यान रखना चाहिए कि उसके सामने जल हो और जल न होने पर कोई महावृक्ष कूप या महापथ (दूरगामी मार्ग) सामने हो, किन्तु पास में ऊँची भूमि या पर्वत न हो।

पवित्र—नेको से न काटे हुए, अग्रभाग-सहित, आदेश (वालिश्त) भर लम्बे, मन्त्रो से संस्कृत, बरावर लम्बे, प्रोक्षणादि में काम आनेवाले दो दर्भ पवित्र कहे जाते हैं।

१. पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यामानहिर्विनिवास सामिन्नेनीषु ।---३-१-१२९; सामि-घेनी शब्द ऋग्विशेषस्य वाचकेः तत्र च घाय्येति न सर्वा सामिन्नेन्युच्यते । कि तर्हि ? काचिदेव । रूविशब्दोऽयम् । तथा चासामिन्नेन्यामिष दृश्यते ।---३-१-१२९ कोशिका ।

२. प्रे स्त्रो यजे।---३-३-३२।

३. जमविग्निवा एतत्पञ्च मम ववानमवाद्यत्।—१-१-४४ बा० १७, पू० २६४।

४. समाप नाम देवयजनम्।---६-३-६७ पृ०, ३५६।

५. प्रागुरस्प्रवणं देवयजनं लोमशमवृक्षं समम्-पुरस्ताच्वास्यापःस्युः-तद्भावे महावृक्षे उदयानो महाययो वा---- चास्ये स्थलतरमदूरे स्यात्।---लाद्या० श्रौ० सू०, १-१-१४, १७।

E. 3-2-8681

पंचहोता—अनिहींना उत्यादि पाँच को पचनेत् वहते है। इनका अनिम वाकः 'वानायं ईवनश्रुत' आदि है।'

प्राधित—उपनृत में रुपे हुए अज्य को जुह में करके खुड और उपभूत को प्रधान्यार रखकर नथ ने प्रथम प्रधान द्रव्य-सम्बन्धी प्राधित को अलग कर प्रणीता-पाय के परिचम में जारे हैं। यह प्रधान द्रव्य का माग प्रशिता (ब्रह्मा) का भाग होने के कारण प्राधित करा जाता है।

स्यालीपाक—स्थाली में पकाया हुआ ओदन, जो गृहवजों में आरुति के काम आनाते। व्रत—पन्नी और यजमान व्रतश्रयणागार (यज्ञ वा रसोर्ट्यर) में पर्युगिन्यबादि दीना में रहिन घी वा दूप मिला जो पदार्थ खाते है, वह भक्षणीय द्रव्य व्रत कहलाता है।

मिन्न-भिन्न परिवारों में विशेष प्रकार के चलों का प्रचलन था। उदाहरणार्य, अधिन्यों में हिरात्र, गर्मों में त्रिरात्र, अत्रियों में चतूरात्र, जमदग्नियों में एक भिन्न प्रकार का चतुरात और उदालक कुमुर-विन्दवों में गप्तरात्र का विदोष प्रचार था।

१. २-१-५२ तथा १-१-५८।

२. जातिता प्राप्ती.स्य प्रातित्रम्।--५-१-९८, पु० ३४४।

इ. ४-१-८५, बार १, गुर ९५1

८. प्रवीवक्तं बाह्यमः।--आ० १. प्० १९।

मूर्ति, पूजा और भिन्ति

अर्ची और प्रतिकृति पतंजिल ने सामान्यें मूर्तियों को 'प्रतिकृति' और पूजार्य वनाई मूर्तियों को अर्चा कहा है। प्रतिकृति मूलवस्तु का प्रतिरूप या प्रतिच्छन्द होती है। हार्थी, घोडे, गर्वे आदि के खिलीने उनसे विलकुल मिलतें-जुलते आकार के बनाये जाते थे। ये प्रतिकृति कहलाते थे। अश्व की प्रतिकृति अश्वक, उप्टू की उप्टूक और गर्दम की गर्दमक कहलाती थी। प्रतिकृति वतलाने के लिए मूल वस्तु के बाचक शब्द के आगे 'क' लगाया जाता था। प्रतिकृति न होने पर भी यदि कुछ आकृति-साम्य दिखाई पडा, तो समाकृति वस्तु का नाम मूल बस्तु के आगे 'क' लगाकर रख दिया जाता था। इस प्रकार अश्व से मिलते आकार की वस्तु यदि सज्ञा हुई, तो अश्वक कही जाती थी, मले ही वह उसकी प्रतिकृति न हो। प्रतिकृतियाँ खिलोनो या कलाकृतियों के रूप में प्रचलित थी। वे खुले बाजार में विकती थी।

इनके अतिरिक्त चित्र कर्म मे और ध्वज पर भी प्रतिकृतियाँ अकित की जाती थी। कार्शि-काकार ने अर्जुन, दुर्योघन आदि के चित्रो का तया किए, गरुड, सिंह आदि की ध्वज-प्रतिकृतियों का उल्लेख किया हैं। गरुड-प्रतिकृति-मय-ध्वज प्राचीन चैंष्णवमन्दिरों में लगाये जाते थे। मेह-रोली, सिसुनियाँ आदि स्थानों में गरुडध्वज स्थापित करने से सम्बद्ध शिलालेख प्राप्त हुएं हैं। पतजिल ने ध्वजों में अकित प्रतिकृतियों का उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि चित्रकर्म की चर्चा उन्होंने की है और कृष्णपक्षीय और कैंसपक्षीय चित्रों की विशेषता का वर्णन लिया है।

े देवताओं की भी मूर्तिया वनती थी। इन्हें शुद्ध अर्थ मे प्रतिकृति नहीं कहा जा सकता, क्यों कि वे किसी विद्यमान कृति का प्रतिरूप नहीं होती थी, अपितु घार्मिक ग्रन्थों मे देवविशेष के किएत स्वरूप के आघार पर बनाई जाती थी। भाष्यकार ने इन देवमूर्तियों को अर्घो कहा है। जन्होंने तुगनासिकी और दीर्घनासिकी अर्चीओं का भी उल्लेख किया है।

अपण्य और पण्य अर्चाएँ—अर्चाएँ पूजा की वस्तु र्थ। । वे मन्दिरो या सार्वजनिक स्थानो पर भी प्रतिष्ठित की जाती थी। कुछ लोग अर्चाओं से जीविका भी कमाते थे। जीविका कमाने

- -

१. ५-३-९६।

२. ५-३-९७।

३. अर्चासु जीविकार्यासु चित्रकर्मध्वजेषु च इवे प्रतिकृती लोपः कनी देवपयादिषु ।—-५-३-१००, काशिका।

<sup>.</sup> ४. चित्रेष्वप्युद्गूर्णा निपतिताञ्च प्रहाराद्दृश्यते कंस-कर्षण्यञ्च । --- ३-१-२६, पृ० ७९ । ·

५. १-१-५४, पृ० ६६।

ते दो प्रकार रहे होंगे। कुछ लोग देवपूर्णियों को घर-पर ले जावर उन पर चढावा प्रान्त करें।
होंगे, जैसा कि अभी तक कुछ लोग करते हैं और यह चढावा उनकी जीविना का मारत
होना होंगा। कुछ लोग घरों में मूर्ति रचकर भवतजनो द्वारा चढाये गये द्वयर ने निर्धाः
वरते होंगे। मार्वजनिक मन्दिरों में प्रतिष्ठित देवपूर्तियों के पुजारियों को जीविका का
साधन भी अचिएँ ही घी। ये अचिएँ जिस देवता की होती थी, उसी के नाम में पुगारी
जाती थी। जैसे बिव की मूर्ति (पूजायं) शिव ही कही जाती थी। इस प्रकार, अर्थाको
की एक श्रेणी पूजारियों के उदर-निर्वाह का साधन थी।

दूसरे प्रकार की अविष् वे थी, जो लोगों की व्यक्तिगत पूजा के काम आती थी। में विगुद्ध पूजा की वस्तु थी। ये मूर्तियाँ भी जिस देवता की होती थी, उसी के नाम ने पुरायों जाती थी। उदाहरणायं-शिव, स्कन्द या विशास की ये मूर्तियाँ भी शिव, स्तन्द या विशास शै कही जाती थी। पतजलि ने उक्त दोनों प्रकार की मूर्तियों को पूजायं कहा है।

नीसरे प्रकार की मूर्तियाँ वे थी, जो पूजार्य नहीं, अपिनु निकपार्य बनाई जारी थीं।
मीर्य राजाओं ने राज्यकी आय के लोग से देवताओं की मूर्तियाँ ढलवा कर उन्हें वाजार में येचना
प्रारम्भ किया था। पण्यार्थ बनाई गई मूर्तियों का नामकरण नम्बद्ध देवों के आगे 'क'
प्रत्यय लगाकर किया गया था। उदाहरणार्थ—विक्री के लिए बनायी गई निम, राज्य
या विज्ञान आदि की मूर्तियाँ शिवक, सकत्वक या विश्वानक आदि कहलाती थीं। उसप्रार, इन
मूर्तियों की अस्वादि की प्रतिकृति के समान नामान्य निलीनों में की गई है। ये गब प्रशिमाएँ
भीतर पोली रहती थीं।

शिय, स्कन्द, विशाय—भाष्यकार ने अनीओ के प्रमण में शिव, रक्तर और निर्माण का ती उत्लेख किया है। इससे यह तो निविवाद है कि उन देवताओं की मूर्तियों की पूजा का प्राप्त या। उनके अतिस्थित अन्य किन देवताओं की मूर्तियाँ पूजी जाती थी, इस बात का रक्षर उपलेख माष्य में नहीं हैं। 'देवता हन्हें न' (६-३-२६) तथा 'हन्ह रत्यमर्यादा०' आदि (८-१-१७) मूत्र ने भाष्य में पत्रजिल ने स्वन्द और विशास की अत्यन्त महन्तरित तथा न्योग-शिवात इन्द्र करा है।' इसने यह बनुमान होता है कि इन दोनों की मृत्तियाँ युग्त करा में भी पूर्वी राजी भी।

<sup>8. 4-3-991</sup> 

२. वहीं।

३. वाग्स्वेना मध्यनि पूजार्यास्तामु भिवय्यति।--५-३-९९, प्० ४७९।

४. शपष्य इत्युष्यते सत्रेद न निष्यति शित्रः स्वत्य विशापः इति वि वारणम् १ मीर्ने हिरण्यामिभिरणी प्रवित्ता । नवेसामु न स्यात्—वहा ।

<sup>4, 3711</sup> 

६. सा० १, प्० १०।

अस्त्रकापनी, रितवर्थयक्यो, रचणिकाली—इन्द्र इत्यनुवर्तनिक गुनईन्द्र प्रमाणि साप्रयोगन—स्वीवर्धेद्र इन्द्रम्तय प्रया स्वान् । यदन स्वीवर्थेद्र १ वेदै ये स्वत्रम निविद्या न भैते वेदे सम्वापिमिद्या ।—६-३-२६, पृ० ३१० तथा ४-१-१५, पृ० २४०।

यह भी सम्भव है कि इनकी मूर्तियाँ युग्म रूप मे ढलती भी हो। यही बात ज्ञिव और वैश्रवण के विषय मे कही जा सकती है। भाष्यकार ने इन दोनो युग्मों को द्वन्द माना है, किन्तु वेद मे ये सह-वाप-निर्दिष्ट नहीं हैं। इससे इनकी एक साथ पूजा होना आवश्यक नहीं है। 'देवता द्वन्द्वे च' सूत्र के ही भाष्य मे द्वन्द्व रूप से निर्दिष्ट ब्रह्मा और प्रजापित की मूर्तियाँ पूजी जाती थी या नहीं; और पूजी जाती थी, तो द्वन्द्व रूप मे या पृथक्-पृथक् यह बात भी भाष्य से स्पष्ट नहीं मालूम होती।'

पतजिल के अनुसार इस युग मे शिव-मिक्त का प्रचार सर्वाधिक जान पडता है। यहाँ तक कि शिवोपासको का अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय तक वन चुका था और वे शिवसागवत कहलाते थे। ये लोग शिव-चिह्न के रूप मे अपने पास त्रिशूल रखते थे। भाष्य मे इसे अय शूल कहा है। इसके रखनेवाले आय शूलिक कहे जाते थे। यो, आय शूलिक उन साहसिक लोगों को भी कहते, थे जो मृदु उपायों से करनेयोग्य कार्यों को तीक्षण उपाय से करने के अभ्यस्त होते है। इस अर्थ मे अय शूल का प्रयोग लाक्षणिक था।

काश्यप—काश्यप की भी मूर्त्त पूजी जाती थी, इस बात का सकेत 'सरूपाणामेकशेष-एकिवमत्ती' (१-२-६४) सूत्र के भाष्य में मिळता है। इसमें काश्यप की प्रतिकृति को काश्यप ही कहा है और यही प्रयोग लोक में प्रचलित माना है। यह काश्यप शब्द अच् प्रत्ययान्त है, जिसके आगे प्रतिकृति अर्थ में कन् प्रत्यय होता है, किन्तु अपण्य जीविकार्थ मूर्त्ति होने के कारण शिव, स्कन्द आदि के समान 'कन्' का लुप् (लोप) हो जाता है। स्पष्ट है, कश्यप की मूर्त्ति भी शिव की मूर्ति के समान पुजारी की जीविका का साधन थी। काश्यप वरण या विष्णु का भी नाम है। कहा जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर अश्वमेध करने के बाद पृथ्वी काश्यप को दान कर दी थी। इसीलिए, पृथ्वी को काश्यपी देवी कहते है।

वनपित, राम और के बाव—पतंजिल के समय में घनपित या वैश्रवण की पूजा होती थी, यह वात स्पष्ट है। राम और के बाव की पूजा का भी चलन या, किन्तु ये राम और के बाव की पूजा का भी चलन या, किन्तु ये राम और के बाव की न हैं? वलराम और कृष्ण अथवा परशुराम और विष्णु रे परशुराम का उल्लेख भाष्य में अन्यत्र कही नहीं है। जमदिन और जामदिन्य का उल्लेख एक स्थान पर अवश्य हुआ है, किन्तु ऋमग पचावत हवन करनेवाले ऋषि विशेष तथा उनके गोत्रापत्यों के अर्थ में। परशुराम से उनका कोई सम्बन्य नहीं वतलाया गया है। के बाव बाव्द का भी अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं है। भाष्यकार परशुराम के विषय में उदासीन जान पड़ते हैं। वलराम का उल्लेख उन्होंने अन्यत्र भी कृष्ण के

१. वही ।

२. ५-२-७६, पृ० ३९८; कि योऽयःशूलेनान्विच्छति स आयःशूलिकः ? कि चातः ? शिवभागवते प्राप्नोति ।

३. मोनियर विलियम्स डिक्शनरी।--पृ० २८१।

४. मृदङ्ग शङ्खपणवाः पृथङः नदन्ति संसदि प्रासादे घनपतिरामकेशवानाम् ।—-२-२-३४, प्० ३८९ ।

५. १-१-४४, पृ० २६४ ।

नाय किया है। उन्होंने एक ब्लोकार्ड भी उद्वृत किया है, जिसमे सक्ष्यंग के नाय उन्हों बह वृद्धि की कामनाकी गई है। उनक्लोक ने राम और कृष्ण के प्रति भवित एव उनकी जय-गामना नो परिलक्षित होती ही है, उनके याम रूप में पूजित होने का भी आभास मिलता है। भाग ने 'स्वप्नवासवदत्त' का प्रारम्भ बलराम की स्तुति से होता है। कृष्ण के अतिरिक्त प्रागृहेर भव्द का उल्लेख भाष्य में अनेक बारहुआहै, किन्तु सर्वत्र महाभारत के बीर बोद्धा, अर्जन के गरक और कम के घातक ने रूप में। इन समस्त प्रमगों में उनका वर्षण-प्रम के नेता अग्रा करें या पक्षविरोप के नायक के रूप में स्मरण किया गया है। उनके पक्षपाती लोग थे, किन्यू कम के प्रा पानी लोग भी थे। भाष्यकार ने कहा है कि नाटक में कम का वघ होने के समय कम-भन्नो है चेहरे उदानी ने काले पड जाते हैं। और कृष्ण-भक्तों के मन्य कोच ने लाल हो जाते है। इस्से पर पता चलता है कि पतजलि-काल में कस के समर्थकों की सन्या भले ही कम-मही, विश्वमान पी। इन प्रकार, भाष्य के वामुदेव-सम्बन्धी उल्लेखों में उनकी विष्णुत्व-प्रतिष्ठा नहीं मिठनी। हो, भाष्यकार ने एक स्थान पर अवय्य न केवल उन्हें अर्जन से यडा ही बतलाया गया है, अपिन शिक में ऊपर उठाकर तक्षभवान, अर्थात देवता रूप में प्रतिष्ठित स्वीकार कर लिया गया है। अोर. यदि हम 'सक्तपंणद्वितीयस्य बल वृष्णस्य वर्धताम्' (२-२-२४ प्० ३६९) को अथरा 'मर्जेश तत्रभवत ' (४-३-९८ पु॰ २४५) के माथ मिलाकर पहे, तो इस निष्कर्ण पर अवन्य पहें गेंग नि पतजलि-काल में कृष्ण में देवत्व का आरोप हो चुका या और वलराम के गाय उनकी पूजा तीने लगी थी, यदापि जपर उद्युत वाक्य का 'अथवा' जो कि भाष्यकार के ध्यान में देर ने आगा, रन ओर मोन करता है कि कृष्ण वामुदेव में विष्णुत्व का आरोप अति प्रसिद्ध बात नहीं यो और यदि वे पूजे जाने लगे भी थे,तो भी शिव, स्कन्द, विजास के गमान सर्वमान्य देवता के रूप में पूर्व प्रसिद्ध नहीं हो पाये थे।

देव-मन्दिर—देवताओं के स्थान को उपर्युक्त उद्धरण में प्रामार कहा है। मन्दिर मा प्रतिष्ठान शब्द का प्रयोग देवगृह ने रूप में भाष्य में नहीं हुआ है। प्रामार का भी मन्दिर स्थ में किया का प्रामार का भी मन्दिर स्थ में किया का प्रामार है। उनके मी अनुमान होता है कि पाजिल-का दिश्त कर्म काणों का युग था। जित्त का प्राप्यभ उस नमय हो उत्त था और यज्ञाताओं की 3 11 में मन्दिरों की मन्या नगणा थी। पाणिनि ने 'भिवनकर' शब्द की निष्पत्ति सिर्मेष रूप से पालि को है। भित्त शब्द का प्रयोग पाजिल के उस अर्थ में कही नहीं किया है, जिस स्थ में आप क्ष प्राप्त का प्राप्त कर सामान-तम्प्रदाय में यह उत्तरहन हुआ। पाणिनि और पनजलि दोना ने उसे अंग की उसे अंग की उसे अंग की उसे अंग की सिर्मेष की उसे अंग की सिर्मेष की सिर्मेष

१. मकांगद्विशोषस्य यत प्रध्यस्य वर्षताम् ।---२-२४, प् ० ३६९ ।

र ज्ञापात्र वीम विषय यामुदेव ।---३-२११, प्०२८७ तथा ४-२-१०४, प्०२०८ तथा ४-३-९८, प्०२४५ तथा ४-१-११४, प्०१३९।

<sup>3. 11711</sup> 

८. इद मिन प्रश्नोतन बागुदेवशस्त्रस्य पूर्वनियान चरमामि । अववा गेपा शक्तिमान्यः। मगोपा सप भवनः ।—४-३-९८, प्रत २४५ ।

<sup>4 3-2-28 1</sup> 

'लॉयल्टी' शन्द के अर्थ मे प्रयुक्त किया है। इसिलए, 'वासुदेवार्जुंनाम्या वृन्' (४-३-९८) के आधार पर 'वासुदेवक' शन्द का अर्थ वासुदेव का भक्त (उपासक) मान लेना भ्रम होगा; क्योकि जनपदों के साथ भी इस शन्द का प्रयोग भाष्य मे वार-वार हुआ है, जहाँ जनपद भक्त का अर्थ उनके प्रति 'लॉयल' मात्र होना है।

देवमह—देवताओं के उत्सव मनाने की प्रथा थी। उत्सवों को 'मह' कहते थे और एतदर्थ एकत्र समाज को ससद्। घनपति, राम और केशव के प्रासाद की ससद् में मृदग, शख और पणव वजने की चर्चा ऊपर हुई है। भाष्यकार ने इन्द्र और गगा के निमित्त होने-वाले 'मह' का भी उल्लेख अन्यत्र किया है एतदर्थ काम में आनेवाली वस्तु ऐन्द्रमहिक और गागामहिक कही जाती थी। इन 'महो' को 'कृत्य' भी कहते थे।

१. ४-३-१००, पृ० २४६ तया ४-३-९६ से ९९।

२. ५-१-१२, पृ० ३०२।

## अच्याय ११

## दर्शन

दर्शन का लक्ष्य—समस्त धर्मी एव दर्शनी का उद्देश्य दु त-निवृत्ति और सुप-पालि है। अभाव, रोगादि पोडा तथा मृत्यु का भय, ये मनुष्य को जीवन के दोनो ठोरो से परे मोगरे को विवस करते हैं। काल प्राणियों को वृद्ध बनाकर जनका महार करना जाता है। भाषार ने मृत्यु को और हमारा घ्यान आहुष्ट किया है। जन्होंने मनुष्यों को मरणवर्मी पता है। जिस प्रशार राग्धी वहीं से एक कारिजा उद्युत की है, जिसमें मृत्यु को 'दुमंदी' कहा गया है। जिस प्रशार राग्धी रान-दिन मय पीकर भी उसमें तृष्त नहीं होता. उसी प्रकार वैयस्थत (काल) रात-दिन गो. जरा, पुरत और जन्य पनुतों की बलि लेकर भी तृष्त नहीं होता। रेशीतों च मृत्युत और जनन-मरण के दृष्ट उनकी दृष्टि में थे। फिर भी, उत्तरा दृष्टिकोण निरामायादी नहीं था और न थे के काम यो नार्टमय ही मानते थे। रामायण (विष्यिक काक) के रक्षि का एक परण उद्गुत रहा हुए उन्होंने कहा है जि यदि मनुष्य को कोई रोग न हो, तो यह भी वर्ग की आयु के थार भी जीवन का रस या जातर प्राप्त करना है।

दार्शनिक—जीवन और जगन् के तस्त्वों पर विचार करनेवाले पिद्वानों को पतार के वीर और स्थानवन्त करा है। वे प्रवान या विज्ञानवुक्त वाणी बीलने हैं। ऐसे विचारन प्रवर्त वर्गा परापक्त, विज्ञिनविद्वानव और अविग्नयाधानस्य करणों के वे पार्थाणिए हाति किया (विच्यानव) के आवार पर भागा मन रिवर करने थे। विच्यानिक का व्यवसार के कार्यपता और विज्ञानिक प्रवर्ग के प्रवर्ग के विज्ञान का व्यवसार के विच्यान के

- १. ३-३-१६७, पूर ३३९।
- २. जा० १, पु०७।
- ३. अनुस्त्वेषमानी गामहवं पुरवं पत्तु, वेषस्त्रतो न मृत्यति मुनावा इपे हुमेरी।--- २-२-२९ ष्ठ ३८९।
  - ४. यही, पुरु ३८० ।
  - ५. मृति ऑक्नमानन्दो मास्य विध्यद्वनतेनि।—१-३-१२, पृ० ५६।
  - इ सार १, पूर्व । ७, आर १, पूर्व २८।
  - ८ आ० १, पुरुषा
  - \*. आठ १, पुर १५३
- १० देश में एवं मनुष्या हु कानी भवति मोज्यानि हुक्तान्यप्रीप्रक्षय विवस्तानीय स्वायो मन्यति (—१-४-४० पुर १७५)

परत्र प्रतिष्ठा—भाष्यकार ने इहलोक और परलोक दोनो मे सुख की चर्चा की है। ऐहलीकिक सुख को वे पर्याप्त नहीं मानते। वास्तव में 'परत्र' प्रतिष्ठा तया काम-पूर्ति की चिन्ता उन्हें 'अपूत्र' से अधिक थी, फिर भी वे जानते थे कि कामो का कहीं अन्त नहीं है।

उपिनषद् और पतञ्जल्लि-महाभाष्य के पूर्व उपिनपदों की रचना हो चुकी थी, जिनमें काम, प्रवृत्ति, निवृत्ति, ब्रह्म, जीव, जगत् और मुक्ति-सम्बन्दी सूक्ष्म विवेचन है। फिर भी, पतज्जिल को उपिनपदों की जानकारी थी, ऐसा महाभाष्य से प्रतीत नहीं होता। उन्होंने ब्रह्मवादी और ब्रह्मज्य शब्दों का ज्यवहार किया है, किन्तु वेदवादी तथा ब्राह्मणपीडक के अर्थ में। ब्रह्म शब्द का उपयोग उन्होंने उपिनषद्-मान्य अर्थ में कहीं नहीं किया है। साख्ययोगादि दर्शनों से भी वे अपरिचित मालूम होते हैं। ऐसे महान् वेदज्ञ कर्मकाण्डी का उपिनपदों से इस प्रकार अपरिचित होना इस बात का पोषक है कि उपिनपद् का दर्शन वैदिक कर्मकाण्ड के विरोध में पल्लवित हुआ था। अत, यह स्वाभाविक था कि वैदिक लोग उनकी उपेक्षा करते हैं। उनका काम्य आत्म-ज्ञान नहीं, स्यूल मुख था और यज्ञ था उसका साधन। इसिलए वे ब्रह्मचितन के पचडे में नहीं पढे। पत्जिल ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग वेद या ब्राह्मण के ही अर्थ में सर्वत्र क्यों किया है, यह बात उक्त पार्वकृति में स्मण्ट समझी जा सकती है।

आत्मा—आत्मा के विषय में भी भाष्यकार ने जो कहा है, वह वडे स्यूल ढग से कहा है। उन्होंने आत्मा के दो प्रकार माने है—शरीरात्मा और अन्तरात्मा। जिन कर्मों के परिणाम-स्वरूप शरीरात्मा सुख-दु ख का अनुभव करता है, उनका कर्त्ता अन्तरात्मा होता है और जिन कर्मों के परिणाम-स्वरूप अन्तरात्मा सुख-दु ख का अनुभव करता है, उनका कर्त्ता शरीरात्मा होता है। इस परिभाषा के अनुसार शरीरात्मा और अन्तरात्मा दोनों कर्त्ता है और फलभोक्ता भी। इस प्रकार आत्मा आत्मा को मारता है, यह कथन भी युक्तिसगत हो सकता है। अन्तरात्मा के कार्यों से अन्तरात्मा को कप्ट पहुँच सकता है और शरीर के कार्यों से अन्तरात्मा को कप्ट हो सकता है। भाष्यकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि विना अन्तरात्मा के आदेश से शरीरात्मा किस प्रकार कर्म कर सकता है। कार्य का मूल इच्छा है और इच्छा केवल चेतन में ही रह सकती है। यह वात भाष्यकार को सम्यक् अवगत थी। ' 'घातों कर्मण समानकर्त्तृकादिच्छा याञ्चा' (३-१-७) सूत्र का भाष्य करते हुए उन्होंने इस विषय पर भी विचार किया है और कहा है कि इच्छा की उप-

१. सोऽनन्तमाप्नोतिजयं परत्र ।-आ०१, पृ०५।

२. स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति---६-१-८४, पृ० ११९।

३. न वै कामानां तुप्तिरस्ति—वही।

४. ३-२-७८, पृ० २२८ तथा ३-२-३, पृ०२०५।

५. हन्त्यात्मानमात्मा-आत्मना हन्यत क्षात्मेति । कः पुनरात्मानं हन्ति को वात्मना-हन्यते । द्वावात्मानावन्तरात्मा शरीरात्मा च । अन्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा पुलदुःखे अनुभवति । शरीरात्मा तत्कर्म करोति येनान्तरात्मा सुखदुःखे अनुभवति ।——३-१-८७, पृ०१५३ ।

६. ३-१-७,पृ०२९।

रुचिर प्रयुक्ति से होती है। जो व्यक्ति चटाई बनाने जाता है, यह यह घोषणा गण्ना नहीं घळा। उमे रज्ज, बील, पूल हाथ में लिये तैयार देवगर लोग उनकी उच्छा नमन हेने है। यह पूर्व ही बात हुई। पराओं में भी यही बात देखी जाती है। मुमूर्व हुते एहान्त में पूरे रहते हैं और उनहीं आंगें बारर कट जाती हैं। अनेतनों में भी प्रवृत्ति रहनी है। नदी रा जो शिनारा गिरनेशका होता है, उसके लोप्ट बीर्ष हो जाते है, फट पड़ते है और एवं स्थान से दूसरे स्थान पर पर जाते है। उन प्रकार, अनेतनों में भी चेतनों वे नमान उच्छा दिलाई पड़नी है। अववा नभी कुछ चेतनायान् है। कौडियां पानी में चलती है। यिरीप नीचे तुरुकर गोता है, सुरंगगी सुरं स जनसम्म करती है, लोहा चम्बक की ओर सरकता है। बेद में भी कहा गया है-'ग्रावाओं गुनी'। ् उनमें पता चलना है कि अनेतन मूळ नहीं है। इसी बात को दृष्टि में रसकर उन्होंने 'स्यानेरर उक्ते (१-१-५०) मूत्र के भी भाष्य में कहा है कि चेतन-अचेतन सभी में सदश के पास रहने की प्रान्ति देखी जाती है। डेले को पूरी पतित से उठाकर फेका जाय, तो यह न उपर जाता है और न निस्छा, अपिनु पृथ्वी का विकार होने के कारण पृथ्वी पर ही आ जाता है। उनका पृथ्वी के माय माइक है। अन्तरिक्ष में नूक्ष्म जल का विकार धूम-सद्य कुहरा निवात आकारा-रेग में न निरक्षा जाता है, न नीने आता है, अपित जल का बिकार जल में ही मिल जाता है। इसी प्रकार, ज्योति का बिकार रिरण निवान आबाध देश में जलने पर न निरछा जाना है, न पीछे आना है, अपित ज्योति का विकार होने के कारण ज्योति में ही मिल जाता है, नयोकि इन दोनों में साद्ध्य है। भार के इस क्यन से भी प्रतीत होता है कि पनजलि असेतनों में भी प्रवृत्ति और इस्पार्योगार परते थे।

भावविकार—भाष्यकार ने भगवान् वाष्यीयणि का मन उद्दृत किया है, जिन्होंने मना वान् या वर्तमान वन्तुओं को भाव रहा है। उनमें छह प्रकार में विकार उत्तर हों। है—उपनि, विद्यमानता, विपरिणाम, बृद्धि, अप्रथय और विनास । समस्त भाव उन छह परिवर्तनों से गुरु हैं। यहां सृष्टि वी परिवर्तनों लिया है। कर्ता की प्रवृत्ति उत्पादन-किया के समय अन्य प्रशार की । नित्य वस्तु वह होती है, जो भय, स्ट्रिंग, अर्थाय-उपजन-विकार-रहित, उत्पत्ति-यृद्धि-व्यय-होन हो। किसी-र्विमी विचार के अनुसार यह नाम समार कूद्रस्य है। उससे कही की निष्टा या व्यापार नहीं है। यह कहना कि समार परिवर्तनवीं है। यह कहना कि समार परिवर्तनवीं है। यह कहना कही है। यहां चलावा हुआ वाण चल्कित करी किया किसी, स्थित है। एक कहना कही है। यहां चलावा हुआ वाण चल्कित करी हिन्हा कही, स्थान कही है। यहां चलावा हुआ वाण चल्कित है। एक है कि समार परिवर्तनवीं है है समार कुछ । वहीं है। इससे परिवर्तन हों। है, सिन्हु अधित के हैं कि समार दिसाई नहीं गर्ने। वारण-साम्छी थे जुट जाने पर जिस प्रशास समार साल के कि

अभेनतिहानि । नयमान्तीष्टः निष्नो बाहुवेशं गत्वा नैव निर्वागरणि गोर्प्यमान् शैनित पृथ्वीविकारः पूर्वामेवावगरणागत्वेत ।—१-१-५०, गृ० ३१० ।

२. तिकासमध्ये । शृहस्यभावया यात्रायो नजाविकावे पूर्वत्यवृद्धियवेषणीयम्य ज्ञित्वम् ।--आ० १. ५०१७ ।

उ. उ-२-१२३, यु २५६।

जल जाते है, किन्तु जलते दीख नही पडते। उसी प्रकार ससार मे जो परिवर्त्तन होते है, उन्हें सामान्य लोग नहीं देख पाते। केवल त्रिकालज्ञ योगी ही उनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सामान्य जन तो अनुमान से ही उनको जान पाते है।

अनुमाल-प्रमाण—पताजिल अनुमाल-प्रमाण से अभिज्ञ थे। उपर्युक्त कथन के अति-रिक्त भी उन्होंने अनुमान का प्रमाण के रूप में उल्लेख किया है और साथ ही नैयायिकों के प्रसिद्ध उदाहरण धूम को देखकर अग्नि के अनुमान का उल्लेख भी। उन्होंने इसमें एक उदाहरण और जोड़ दिया है और वह है त्रिविष्टब्ज्ञक (त्रिदण्ड) को देखकर परिक्राजक का अनुमान, किन्तु बात यो नहीं है। पहले अग्नि और धूम का तथा त्रिविष्टब्बक और परिक्राजक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखा जाता है। फिर, उन्हे अन्य स्थान में भी देखकर जान लिया जाता है कि यहाँ अग्नि है या यहाँ परिक्राजक है। आकाज्ञ में सूर्य और चन्द्र के न दिखाई देने पर भी आकाज्ञ को प्रकाजित देखकर उनका अनुमान हो जाता है। अनुमान प्रत्यक्ष से अधिक वलवान् होता है। जैसे, अलात्चक (धुमाये जाने या गोलाकार दिखनेवाले जलते काष्ट) प्रत्यक्ष दिखाई देते है, किन्तु अनुमान से मालृम होता है कि वे वास्तव में चक्र नहीं होते।

प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय-जन्य होता है। इसीलिए, इन्द्र या आत्मा के इन ज्ञान-करणों को इन्द्रिलंग कहते है। ये कारण ही आत्मा के भी अनुमापक है। विना कर्ता के करण नहीं हो सकता। इसलिए, इन्द्रियों से आत्मा का अनुमान किया जा सकता है। आत्मा ने इन्हे स्वय देला है, इसलिए इन्द्रियाँ इन्द्रदृष्ट कहलाती है। इनमे आत्मा ने स्वय के लिए उत्पन्न किया है, इनका स्वय वरण किया है और वह स्वय उन्हें भिन्न विषयों को प्रत्यक्षार्य प्रदान करता है। इसलिए, इन्द्रियाँ इन्द्रदृष्ट, इन्द्रसृष्ट, इन्द्रजुष्ट और इन्द्रदल कही गई है।

प्रत्यक्ष के वाषक—प्रत्यक्ष मे छह वाषक होते है-वस्तु का अत्यन्त सन्निकर्ष, वस्तु की बहुत हूरी, ह्रष्टा और वस्तु के बीच किसी अन्य वस्तु का आ जाना, वस्तु का अन्यकार से आवृत होना और प्रत्यक्षेन्द्रिय की दुर्वलता। इन्द्रिय-दौर्वल्य मे इन्द्रियो का साविहत न होना भी सिम्मिलत है। यह आवश्यक है कि मन इन्द्रियो से सयुक्त रहे। मन और इन्द्रियो का सान्निष्टय न होने

१. पड्भावविकारा इति ह स्माह भगवान् वार्ष्यायणिः। जायतेऽस्ति विपरिणमते-वर्षतेऽपक्षीयते विनक्ष्यतीति। अन्यया हि कारकाण्यस्तो प्रवर्त्तन्तेऽन्ययाहिम्नियते ।---१-३-९, पृ० १४।

२. धूमं दृष्ट्वाऽग्निरत्रेति गम्यते त्रिविष्टव्यकं दृष्ट्वा परिव्राजक इति। विषम उपन्यासः। प्रत्यक्षस्तेनाग्निष्मयोरिमसम्बन्धः कृतो भवति त्रिविष्टव्यकपरिव्राजकयोश्च। स तिद्विदेशस्यमिष दृष्ट्वा जानात्यग्निरत्र परिव्राजकोऽत्रेति। भवति वै प्रत्यक्षादनुमानवलोय-स्वम्। अलातचक्र प्रत्यक्षं दृश्यतेऽनुमानाच्च मन्यते नैतवस्तीति।——३-२-१२४, पृ२५ तथा ४-१-३, पृ० १९।

३. वही ।

४. ५-२-९३।

५ षड्भिः प्रकारं. सतां भावानामनुपलन्धिभर्वति-अतिसन्निकर्षादितिवप्र-इष्टान्सूर्त्यन्तरव्यवधानात्तमसावृतत्वादिन्द्रियदौर्वेल्यादिति ।-४-१-३-पृ० १८ ।

पर रामने उपन्यित वस्तु का भी पत्यक्ष नहीं होता। इमोलिए, साम्दायन सामन सुपत्य वैवासरण को राज्यामें में बैठे रहने कर भी सामने के निरायमेंबाटे बरडमार्च का पात्र के बला। बभी-सभी अन्य सारणों से भी सन् का अवस्थान और असन् का प्रस्ता हो जाता है।

त्वसं मृगतप्ता आर पत्यवंत्तार, जो बारण वेदालियों से सुप्रसिद्ध है, भाग से भा व्यवहत हुए हैं। प्याने मृग बालू में पानी की पाना देखते हैं, किलु पर वर्रों नहीं होती। उने प्रकार, गर्यवंत्तर दूर में दिवाई देते हैं, किलु पान जाने पर नहीं मिरते। यह अगन् अन् का प्रत्यक्ष है। व्यक्तिय की गति विद्यमान होती हुई भी नहीं दिखलाई पत्रती। यह यन् कर का अप्रत्यक्ष है। वभी-नभी एक ही बस्तु का अनेत स्वानों से तथा अनेतारिक्षणों से एक माम ही प्रयक्ष विया जा गकता है, यद्यपि एन ही तर्जी एक नाम अनेक अधिकरणों से उसका पत्रक नहीं पर नहता। आदित्य वा प्रत्यक्ष इसी प्रकार ना है।

आष्त्रप्रमाण-जन्यस और अनुमान के अतिस्मित आष्त्रप्रमाण का भी उत्तीत भाग में है। उन्होंने यद्यपि भाष्य में आष्त्र की परिभाषा नहीं दी है, नयापि ये विष्टों का प्राप्त मान है। ऐसा उनके क्ष्यत में प्रतीत होता है। आर्यनियान, अयोत् आयित्त में प्रतिप्राण्डित का प्राप्त मान में होता है। आर्यनियान, अयोत् आयित्त में प्रतिप्राण्डित का प्राप्त मान हो। अर्याचा विषय विद्या में परिशत ब्राह्मण उनकी दृष्टि में विष्ट ये। भाषा पार की यत् याण्या वामिष्ठ धर्मशास्त्र के अनुकूत्र है। विष्ट वाक्य की मानकर की उत्तरा का प्राप्त मन प्रतीत आजन्य की प्रमाण-क्ष्य ने उद्युत्त किया है। प्रमन्त्रीत (वनन) की छोड़ान अर्थ लोगों के बनन न्यीकार करने में उन्हें आपत्ति नहीं है।

c. x-1-2, ge 10, 161

<sup>3</sup> वर्गा.

४ ६-३-१०५, पुर ३५९)

५. वामित पर्गशास्त्र, अध्याव १।

६. आ० १, प्० ५६ । त्रः आदियो देशीधकरणानो मुसार्शसम्बन्धिर प्रस्ति। इन्द्रा दिल्याकि थिकरतस्य मुल्लिहेलप्यस्तिकातः।—आ०२, प्० ४० ।

वह वर्ष होता है, जो छूट जाता है। जो अर्थ कढ जाता है, वह वढे हुए शब्द का अर्थ होता है और जो अर्थ स्थिर रहता है, वह स्थिर रहनेवाले शब्द का होता है। अन्वयव्यतिरेक की यह परिभाषा नैयायिकों के अनुसार ही है।

गुहा—उपनिपदों में प्रयुक्त 'गुहा' शब्द महाभाष्य में भी आया है और उसी अर्थ में; किन्तु जिस क्लोक में यह शब्द मिलता है, वह अन्यत्र से उद्घृत है। विविण का उल्लेख पाणिनि और पतजिल दोनों ने किया है, किन्तु इससे अविक वौद्धदर्शन-सम्बन्धी कोई जानकारी हमें महाभाष्य से नहीं प्राप्त होती।

कार्य का लक्ष्य—मनुष्य के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य किसी-न-किसी फल की प्राप्ति होता है। समझदार व्यक्ति पहले वृद्धि-पूर्वक किसी वात को देखता है। देखकर उसे पाने की कामना करता है। कामना के पश्चात् तदर्थ प्रयत्न प्रारम्भ होता है। प्रयत्न का फल कार्यारम्भ, उसका परिणाम काम का सम्पादन और कार्य-सम्पादन से फलावाप्ति होती है। फलावाप्ति से हीन कोई कर्म नहीं होता। कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को मृत्यु के वाद दूसरा गरीर प्राप्त होता है। इसे पाणिनि और पतजिल ने परक्षेत्र कहा है। काशिका ने भी परक्षेत्र का अर्थ जननान्तर-शरीर वतलाया है।

अन्य दार्शनिक मत--पतजिल ने अनेक दार्शनिक मतो का भी उल्लेख किया है। आस्तिक, नास्तिक, वैप्टिक, लोकायत, अय शुली और मस्करी सम्प्रदायों से वे परिचित थे।

आस्तिक, नास्तिक और दैष्टिक—परलोक मे विश्वास रखनेवाले लोग आस्तिक कह-लाते थे और परलोक मे विश्वास न रखनेवाले नास्तिक। 'अस्ति नास्ति दिप्ट मित.' (४-४-६०) सूत्र का भाष्य करते हुए पतलिल ने शका की है कि क्या जिसमे मित हो (यस्यास्ति मित.), जसे आस्तिक कहा चाहिए ने तव तो चोर भी आस्तिक कहा जायगा। इसलिए, 'हैं,' यह जिसका विश्वास हो, जसे आस्तिक कहना चाहिए। इसी प्रकार, 'दिप्ट या भाग्य ही सव कुछ हैं, यह जिसका विश्वास हो, जसे दैष्टिक कहते हैं। इससे यह स्पप्ट है कि पतलिल के समय तक यास्तिकता का ईव्वर या वेद से कोई सम्बन्च नथा। 'नास्तिको वेदनिन्दक 'आदि वाते बहुत पीछे की है। भाष्यकार के समय मे ये तीनों मत विद्यमान थे। बुद्ध के समय मे जो छह आस्ता—(सघी, गणी, गणाचार्य और तीर्यंकर)

१. १-२-४५, व ५३३, ३४।

२. गुहा त्रीणि निहिता। — आ०१,पृ०७; य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारीभवति सब्द्ध्या तावत्किञ्चदर्यं पश्यति। सन्दृष्टे प्रार्थना, प्रार्थनायामध्यवसायोऽध्यवसाय आरम्भ आरम्भेनिवृत्तिनिवृत्ती फलावाप्तिः। — १-४-३२ पृ०, १६८।

३. ५-२-९२, पृ० ४०२ तथा परक्षेत्रं जननान्तरक्षरीरम्।—वही, का०। ४. वही।

५. कि यस्यास्ति मतिः स आस्तिकः ? कि चातः ? चोरेऽपि प्राप्नोति । एवं तर्ही-तिलोपोऽत्र द्रप्टव्यः । अस्तीत्यस्य मतिरास्तिकः । नास्तीत्यस्य मतिर्नास्तिकः । दिष्टमित्य-स्यमितर्देश्टिकः । —४-४-६०, ०० २८२ ।

जिनिनेगाशस्त्रत् प्रोतस्य , पहुषण्डनायन, मक्याणिया सर्वाये प्रिट्टिन्स भी जिल्ला स्वाये प्रिटिन्स भी जिल्ला स्वाये प्रिटिन्स भी जिल्ला स्वाये प्रिटेन्स भी जिल्ला स्वाये प्रोति स्वाये प्राप्त स्वाये प्राप्त स्वाये प्राप्त स्वाये प्राप्त स्वाये प्राप्त स्वाये प्राप्त स्वाये स्वये स्वाये स्

पुराज्यसर अञ्चानार्वा थे। उनने मन से न भीर कर्मों से पुरव होता है भीर न भीर वर्मों से पार। कर्मों का पन पर नंतर में प्राप्त नहीं होता। पहुंच स्नायन अहातावाद है पर्धर थे। उनने मन से उस जानि से नान पटार्थों की सन्ता है—पूर्ध्यों, आप तेर, याद, शुप है दें शीर जीवन। उन्हें वे सम्माय कहने थे। ये सम्माय जहने, अवाद गुप है परिवर्ग है। ये सम्माय जहने, अवाद गुप है परिवर्ग है। ये सम्माय जात, न जापिना। वी शिरा पर्धि मिल्ली पाटे से मिल्ली पाटे से मिल्ली पाटे परिवर्ग है। ये सहने हैं कि पर वीर, दक्षा, वर्षी गार को निवर्ग है। से सहने हैं कि पर वीर, दक्षा, वर्षी गार जादि के जिपन में अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति और न अस्ति न नास्ति हुए भी गरी है। पर साम से से एस भी नहीं कहना। में ऐसा भी नहीं कहना। में ऐसा भी नहीं कहना।

१. दिग्रानिकाय जिल्ही , पुर १०९ में २२।

२. मोन्द्रदेव बीद्धधर्म-स्त्रीम, प्रत्रा

स वे मानगीत्रयानीति भागती परित्राहकः। मानगरमीति गाइल्कारीत राजित्यः सेयमीपानली सम्बन्धे परिद्राहकः :—६-१-१५०, वृतः १९८३

८ प्रशेष

६. सावक्यातीली मन्वकी वर्मीक्वादिकालाविकावक प्रधाने ।--६-१-१-६ वर्षः ।

कमों के परित्यांग की शिक्षा देनेवाला कहा है। वगुत्तरिनकाय (जि०१, पृ०२८६) में भी उसका सिद्धान्त 'कर्म नहीं है, किया नहीं है, वीर्य नहीं है वतलाया है।

मनविक मस्करी का प्राकृत रूप है। माकरण के उपदेश के कारण गोशाल मस्करी के नाम से पुकारे जाने लगे। ये आजीवक सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक थे। "ये अचेलक थे और अनेक प्रकार के कष्ट तय करते थे। जेतवन के पीछे उनका एक स्थान था। ये पचािम्न तापते थे, उत्कुलिक थे और चमगादड की माँति हवा से झूलते थे। 'पािलिनकाय' मे इन्हे भुक्ताचार कहा है। एक सुवान्त मे इनको 'पुत्तमताय पुत्ता' कहा है, अर्थात् यह उस माता के पुत्र हैं, जिनके पुत्र मर जाते है।" सम्भवतः कर्म और कर्मफल दोनो का प्रतिषेच करने के कारण ही इन्हे ऐसा कहा गया था।

वौद्धों और जैनो ने आजीवको की निन्दा की है। वृद्ध समसामयिक गास्ताओं में सबसे वृदा आजीवको को मानते थे। फिर भी, समाज में इनका आदर था। महावीर के समकालिक, कठोर आलोचक और प्रतिस्पर्धी होने के कारण प्राचीन जैनसाहित्य में इन्हें अतिनिन्दित चित्रित किया गया है। सोमदेव ने भी यशस्तिलक में जैनो को आजीवको, वौद्धो, नास्तिको आदि से दूर रहने का उपदेश दिया है। इसी प्रकार सद्धर्मपुण्डरीक में कहा है कि वोघिसत्त्व चरको, परिव्राजको, आजीवको और निर्ग्रन्थो (जैनो) का सग नहीं करते। प

बृद्ध और महावीर के बाद भी शताब्दियों तक आजीवको की प्रतिष्ठा देश में कायम रही। दिक्षण भारत तक इनका विस्तार था। "प्रसिद्ध तिमल महाकाव्य 'मणिमेखलड' (Manime-khalai) में, जो ईसा के प्रारम्भिक शतक की रचना है, अन्य सामयिक दार्श निक सिद्धान्तों और मतो के आजीवको का भी वर्णन है। इसी समय के रचित (Silappadi karam) नामक एक अन्य तिमल महाकाव्य में उसकी नायिका कण्णांकि के पिता द्वारा अपनी सम्पत्ति के आजीवको को वाँट देने का वर्णन है।" अशोक के तीन शिलालेखों में आजीवको द्वारा राज्य के दान प्राप्त करने का तीन वार उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान होता है कि वृद्ध के वाद शताब्दियों तक इस सम्प्रदाय का स्थान देश में महत्त्वपूर्ण बना रहा। यशस्तिलक में आजीवको की चर्चा दसवी सदी तक उनके अस्तित्व की सूचना देती है। छठी शती में कुमारदास ने जानकी-

१. अयं माकृत अयंमाकृतेत्युपकम्य शान्तितः काम्यकर्म प्रहाणिर्युष्माकं श्रेयसी-त्युपदेष्टा मस्करीत्युच्यते, वही !---प्रदीष ।

२. नित्य कम्म निस्य किरियं नित्य किरियं।

३. नरेन्द्रदेव: वीद्धधर्म-दर्शन, पृ० ४।

४. गोपनि (gopani) आजीवक सेक्ट ए न्यू इण्टरप्रिटेशन इन भारतीय विद्या, जिल्द २, भाग २।

५. ट्रान्स० कर्न (kern), पृ०२६३, सेकेट बुक्स ऑफ् ईस्ट।

६. के० के० हैंन्डविव: यशस्तिलक ऐंग्ड इण्डियन कल्चर, पू० ३७५ ।

७. वही।

८. रीज डेविड्स : डायलॉग्स ऑफ् दि बुद्ध, भाग १, पू० ७१।

हरण में उनका उल्लेख किया है। गोमार के अनुवासी आजीवक मराकी करणाने थे। ये जोह वडी-वडी जटाएँ रणने थे। इसीलिए, कुमारपास ने साधुवेपकारी रायल को मनकरी-सदून जिल्ले बाला कहा है।

'उवानगदमाओं' और 'भगवतीसून' बादि जैनेप्रत्यों तथा बोद्ध त्रितिहाते के उनुमार गोनाल का पिता भी मन्करी था। इसकी माता का नाम भन्ना था। में दोनों निस् थे। पूर्णे पूमते एक बार वे गोवहुल नाम काह्या के अतिथि हुए और वहीं उनकी गोनाला में इना। उन हुआ। उनीलिए, ये गोमाल कहलाये। ये मगब के रहनेवाले और महावीर के प्रथम तथा बने भनत शिष्य थे। बाद में मिद्धान्त-भेद हो जाने से वे महावीर में पृथक हो गो और उन्होंने आजीवक नाम में अपना नया मन चलाया। जीवन-काल में इनके ६ प्रमृत जिन्य को—१. कान, २ कलन्द, ३ क्लिकार, ४. अच्छिद्ध, ५. अन्तिवैद्यमपायन, ६. गोमावृषुत अर्जुन। वे सब महावीर में ही रुष्ट हो कर उनकी जमात में मिले थे। उनीलिए जैन 'गहार' के जर्म में मोद्यान घटन प्रथोग करते है। श्रावस्ती की हालाहला नाम कुम्हारिन इनकी भरा थी। इनके कि प्राय अनुशीलन 'अप्ट चरमवाद' का प्रनार किया। ये आठ चरम (अनिम) बाते ये है—१. चरमपान, २. चरमपान, ३. चरमनृत्य, ४ चरम अजलिक में, ५. चरम पुरार गवर्तक महामेस, ६ चरममेननक यन्बहरूनी, ७. चरम महाशित्य कटा गयाम, ८ चरम सर्वोच कर महाबीर की मृत्यु ने १६ वर्ष पूर्व ही इनकी मृत्यु हो कई। भगवां गून कर पर परना कर माय कर विवाद के माय हि कि गोधाल चित्रपट अपने नाथ रूपने थे। महाबीर का शिवरट अपने नाथ रूपने थे। महाबीर का शिवरट कर मिया था। विवाद कर स्था यह विवाद भी उन्होंने बाह्यां की साथ वह विवाद भी।

लोकायत—नार्वोक का भीतिकवार लोकायती का सम्प्रदाय था। भाषातार के समय में खोकायती का मन काफी फैंका जान पड़ना है। यह नार्तिक उन्हें दादी सम्प्रदाय था, मूं के जनन्त आत्मा का अन्तित्व स्थीकार नहीं पड़ना था। इनके मा की व्यार मा एको में के जनन्त आत्मा का अन्तित्व स्थीकार नहीं पड़ना था। इनके मा की व्यार मा एको में का प्रमाद करने थे। भाष्यकार ने भागुरी नामक परिव्राधिता का उन्हें भाषा है, जो लोकायती थे मा का वर्णन करने नार्थी और उनके द्वार उपस्थित माम के जावल पर्णन करने नार्थी का जार्थी पड़ा है। साम के जावल पर्णन करने नार्थी मा या विचार माम है। साम को उन्हों ने नम्बन्य उसके जनवारी भी नार्थी है। साम के पर्णन पर्णन कर में माम के पर्णन कर है। के लोकायों की नार्थी है। कर बृहम्मीत का पर्णन माम के पर्णन माम के पर्णन कर भी पत्र भी पत्र की का प्रमान प्रमान प्रमान कर भी पत्र भी का प्रमान के पर्णन प्रमान प्रमान प्रमान कर भी पत्र भी पत्र भी का प्रमान प्रमान

रै- यम्भागीयरम्स् ह्रान्दामध्यित्सम्तरम्-काञ्चनम्प्रान्तः सीता वरसीत्रमधा गणम्।—गणर्वकरणः, १०-०६।

२. बर्ल्स्य उपाध्याय : बोद्धदर्शनमीमामा, पुर 23 ।

३. माहियाओं यपाहियाओं य कृष्टिया औं अन्ताहमा से य पिन्त का प्रयास

४, योज्या भागुरी योजायाम्य योजाः भागुरी योजायामा (-- ५-१-४) पूर्व १९ ।

को शिष्य को हृदयगम करा सकने मे सक्षम थे। 'इसीलिए, इनके सिद्धान्त सम्मानित और पवित्र-पूजित थे। काशिकाकार ने लोकायत शिक्षक को ज्ञान का शिक्षण देनेवाला बतलाया है; क्योंकि प्रमेय का निश्चय करना ही ज्ञान है और लोकायत प्रमेय को तर्क से सिद्ध करता है। '

१. नयते चार्वी लोकायते। चार्वी बुद्धिः तत्सम्बन्धादाचार्योऽपि चार्वी। स लोकायते । स्वाप्यमाना विद्यान्यते। उपपत्तिभः स्थिप्यमाना ।—१-३-३६ काशिका।

२. ज्ञान प्रमेयनिश्चयः। नयते चार्वी लोकायते। तत्र प्रमेयं निश्चिनोतीत्यर्थः।— हो।

## अध्याय १२

# साधु-संन्यासी

नम तृतीय आश्रम है। माध्यकार ने उसका प्रत्यक्ष नामोल्टें न उसके इसके उसीका में उप-तत्र चर्चा की है और बनस्य के लिए नपस्त्री प्रव्य का प्रयोग किया है। बास्त्र में यह राज्यम का और मदम ने लिए ही था। वासि ठवमेंनून में बनस्य की लटिल, भीर-अनिनारी, यार्ग-रेता, प्राम ने बाहर रहतेवाला, अष्ट्राञ्यवस्य मृत्व, भार आदि गानेवाला और श्रामणा अति में हबन बारनेवाना कहा है। बायन्तन्बीय प्रमंतुत्र में गृहरपाश्रम गा निर्वाह करने के बाद सरामी गपुत्र ग्राम ने बाहर निवास गपने या आदेश है। ताहे तो जरेता भी पर गरावा है, रिपा के 'महाप्ति' रहना चाहिए। 'शिलोञ्छ' उसकी जीविका हा गायन है। हिना मुळ, पण, पर्व भौर तुष ने प्रारम्भ कर अपू, बायू और प्राप्तान (निराहार) के महारे जीविन रहने का हमें हरका करना चाहिए। न्याच्याय, हवन, ब्रह्मनयाँडि बनी का पालन करना चाहिए। यन में ग्रं केंद्र अफिटोन के जिए उत्योग में लाना चाहिए और स्वय जाराम के नीने विना दिसार और साज में ही रायन राउना चाहिए। दोवायनयर्गमूत्र ने वानप्रस्य और वैगानन आधमा गो एक महा कर वैगानम को दन में बहुनेदाला, मुलक्षशामी, नप मीफ, अग्राम्यभीती, मान में प्रत्मार्थी, श्रामकाराध्नि हे हेबन रहनेबाला, देव चित-भत्न-मन्प्यपि-पूजा, अफारहण्डाामी या प्रीर विद्यार्थ-पैदानेकी, बढिब, चीराजिनवान्य और ग्राम में न जानेवाका प्रकारण है। या एक में करनार बान्त्रस्य दी प्रकार में रीते है—यचमानर और आचमानर। धामानर औ पर न पर राजे हैं, पीन प्रशास के हाते हैं-सर्वार या, बैप्रिया, करदम् भेज, कर्मा भी स्थापना स्परिकार की प्रकार के हीते है-क्काप्रिक्त, अवीत् बस्त्री गुण्याचा पुरू की पर्यक्त गर है। क्षीर रेनोप्तिरण, ज्यांत् ब्लाघ्न युर दीन जो सार्चार माम प्रशास सारेगां । १८००० ार्व क्रिया प्रसाव मानेकाको ७ भी प्रोत केन्द्र है—उत्पादकर, प्रवृत्ताकी, गुरीस्पद्राती, भीत 🗥 जोर बाबुरहर । उसकार लोग, बाबर पादि छोत्तर शहरू पहिला दशाह रह <sup>हर ह</sup>ै.

१. ५-१-१०४, पृत ३६८।

<sup>ः</sup> सानप्रयो जिल्लाकोशक्तवासी याम स्वप्नतित्तं स्व वालकृत्याधित्तिते व्यक्त मृत्र या गोपायीक-आवेति । श्रामणकेत्राध्निमामामासित्तास्त्र स्वक्ता — वर्षेतः भर्षेत्र जनसम्बद्धः

३. अन्तरः धर्मगुत्र, २०९०३३ ।

८. बीका॰पर्मपूत्र, प्रश्न २ था० ६, ग्रुप १७।

अर्थात् ये लोग भूनकर खा सकते हैं। प्रवृत्ताशी हाय मे लेकर खाते है और मुखेनादायी हाय का भी उपयोग नहीं करते। वे केवल पशुवत् मुख से ही लेकर खाते है। तीयाहार जल के सहारे निर्वाह करते है और वायुभक्ष निराहार रहकर जीवन विताते है। स्वाध्याय और पचमहायज्ञों का अनुष्ठान गृहस्थों के समान वानप्रस्थ भी करते हैं।

वानप्रस्थ के वैदिक कृत्य—उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि वानप्रस्थ वैदिक वर्मानु वायियों का आश्रम था। और सूत्रग्रन्थों की रचना से पूर्व त्रिवेद और त्रिवण के समान आश्रम-प्रयों ही समाज में आद्त थी। सन्यास का प्रचलन वौद्ध आन्दोलन के पश्चात् हुआ। इसीलिए सूत्र-ग्रन्थों में संन्यास और वानप्रस्थ का वर्णन वहुत कुछ अस्पष्ट और अन्योन्याश्रित-सा है। वैदिक्घर्मी यज्ञ और विल का परित्याग करने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार न थे। वे 'यावज्जीव जुहुयात्' में विश्वास रखते थे। छान्दोग्य की वमं-स्कन्व श्रुति इस वात की समर्थक है। उसमे यज्ञ, अन्ययन, दान, अर्थात् गृहस्थाश्रम, तप, अर्थात् वानप्रस्थ और आचार्यकुलावास या ब्रह्मचयं ये तीन धर्म के स्कन्य वतलाये है। इसीलिए, वौषायन ने 'ऐकाश्रम्य', अर्थात् गृहस्थाश्रम का प्रावान्य स्वीकार करते हुए सन्यासादि विभेदों को अग्राह्म माना है। उनके मत से वेद-प्रतिपादित आश्रम देवाहुति-प्रधान है। पचयज्ञ का परित्याग करनेवाले आश्रम (सन्यास) को लेकर आश्रम-विभेद देवों के स्पर्वालु प्रह्लाद के पृत्र असुरक्षिल ने बनाये है। उनका लक्ष्य देवताओं को दी जानेवाली आहुति का विरोध करना है। अत, मनीषी को उनका आदर नहीं करना चिहिए। वान देने योग्य वात यह है कि बौधायन ने आश्रम-मेद का विरोध जिस यज्ञ-त्याग के मय से किया है, वह यज्ञ-त्याग केवल सन्यास में ही विहित है। अत, सन्यास का अनादर ही वौधायन का लक्ष्य है। इसाद की प्रह्मां की स्वावर्य की सन्यास का अनादर ही वौधायन का लक्ष्य है। इसहाच्यं और वानप्रस्थ दोनों में स्वाघ्या और यज्ञ आवह्यक है।

तपस्वी—माप्पकार के वानप्रस्थ विषय के उल्लेख न केवल विषय की वृष्टि से, अपितु शब्दावली की वृष्टि से भी सूत्रप्रत्यों से मेल खाते हैं। कई स्थानों पर तो उन्होंने घमंसूत्रों का अनुवादमात्र-सा उपस्थित किया है। वानप्रस्थ तप का आश्रम हैं। भाष्यकार ने वानप्रस्थ के लिए तपस्वी या तापस शब्द का ब्यवहार किया है, जिनका लक्ष्य ही तपश्चरण था। में काशिका-कार ने भी 'तापस तप करता है', इस वाक्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि उपवासादिक तप तापस को तपाते है। अस्थिचमिविकटर तापस स्वर्ग-प्राप्ति के लिए तप करता है। स्वर्ग-प्राप्ति

१. वानप्रस्थी वैखानसशास्त्रसमुदाचार:-वैखानसो वने मूलफलाशी, तपश्शीलः सवनेपूदकमुपस्पृशन् श्रामणकेनाग्निमाघायाग्राम्यभोजी देवपितृभूतमनुष्यिषपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धदर्सभैक्षमप्युपमुञ्जीत न फालकृष्टमघितिष्ठेद् ग्रामं च न प्रविशेज्जटिलश्चीराजिनवासा नातिसवत्सर भुञ्जीत।---वौधा० घ० सु०, २-६-१६, १७।

<sup>.</sup> २. बीघा० घर्मसूत्र०, प्रश्न २. ख० ११।

३. वही।

४. ३-१-१५, मृ०५५ ।

५. ३-१-८८ का०।

वीरा धर्मान्यावियो को ही कान्य रही है, अत ये ही एम आश्रम को काल करने थे। तर, धर बीबा वे जीवन के अभिन्न अब थे। भोजन पर नियन्त्रय नय का महत्वपूर्ण अब पा। उन अबनक्ष (जल पर ही निर्वाह करना) और वायभक्ष (रेपल वाय पीरूर, अवीर विराहार रहता हीना गोरव की बात मानी जाती थी। भाग्यकार ने तापनी को जहिएक बहा है। दे के अध्यापन-कार्यं करने थे। उपनिषद् और सूत्रकाल के अध्यापण प्राय वानत्रका है। महा जटां, भिगी ये नीन अवस्थाएँ ब्रह्मनयं वानप्रन्य और संन्यामी की होती भी । जटी या नीज लोग कर्त्तव्यविहीन भी होने लगे और जटाओं के नाम पर लोगों हो भूकाया देकर उनमें परिकाक र करने थे, यह बात भाष्यकार को अविदिन नहीं थी। पाणिनि न्यून (५-२-१००) में भी जी होना निन्दा की बात माना है। ज्यामाक, कण और नेर (बदरी) आदि अरुप्टपत्य अस, प्र आदि उञ्च में मामिल थे। भन्ने तपस्वी गृहस्याश्रम में ऑजत महान् नम्पत्ति हा भी परिकार कर उञ्जब्ति ने प्राणयापन करते थे। भाष्यकार ने किसी ऐसे व्यक्ति के उञ्ज्याति से निर्मं करने की चर्चों की है, जिसके जन्म का युभ समानार सुनानेवाले ब्राह्मणों को उसके समृद्ध विवे दम गत्य गाये दान में दी थीं। दस प्रकार, पतजिल के समय में बानप्रस्थ आक्षम एक अंधिक सरका जान पटना है। बटिल होने के साथ तापस लोग चीर या अजिन धारण परने हैं। भाग में तुन्त (दर्भ) वाम का भी उल्डेज मिलता है। " ये लोग स्वर्णिडलभागी तथा गानगग 🗥 🗥 भाग में स्विष्टिक्यायिनी का उल्लेख है, जो तापमी या बानप्रस्थ नित्रयो का मुन्तर है।

वनस्वी के बत—बानप्रस्य लोग प्रनेक प्रकार के कुच्छू प्रयोग्ता भी प्रनृष्ठान करने के प्रनिष्ठ में गुष्ट प्रात्मण्या है। प्रति के लिए और कुछ प्राविध्वत के सा में होंगे थे। चानप्रायण हिंगी कि जन है। मूलकार ने अनुताप को भी नम करा है। में का मानिक, अर्थी मान में पूर्व को याजा प्रति है। प्रस्ता प्रारम्भ शुक्त चनुदेशी को पेयदमञ्जूलोगनम् अधि पर्यापक करा मने भागमा कर प्रायम ने साथ होता है। पूर्णिमा के दिन भोजन के, जो कि अर्थास्कारण होंगी।

१. २-३-३६, पु० ३९०।

२. बा० १, प्०१४।

३. १-२-३२, प्० ५११।

४. ६-१-४८, गु० ७९।

५. वही सवा १-१-१, प्० १०५।

E. 8-8-2, 90 8381

फारमण् दशमहायाणि पुत्रे जाते गया दशो।
 फार्यपेय प्रियारयेच्यः सोत्यम्ब्लरेत श्रीवित ।—१-४-३, पृ० १३६।

८. ३-१-१९. पृरु ५७ तथा ४-३-६०, प्र २३८।

९. हाप्यमामा मीधून हापमीधून ।---३-१-६९, प्० ३३०।

१०. ४-१-१, पुट १० सथा ६-३-६५।

<sup>27. 4-7-37, 90 2231</sup> 

<sup>\$5, 3-8-541</sup> 

के समान होता है, पन्द्रह भाग कर लिये जाते है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को उनमे से १४ ग्रास लेकर प्रतिदिन एक कम कर दिया जाता है और इस प्रकार अमानस्या को फिर उपनास हो जाता है; क्योंकि उस दिन कोई ग्रास नहीं रहता। फिर शक्लपक्ष की अमावस्या को एक ग्रास लेकर प्रतिदिन एक ग्रास बढाया जाता है और पौर्णमासी को स्थालीपाक से आहति देकर पूर्णाहार के साथ वृत समाप्त होता है। पाणिनि ने चान्द्रायण के साथ पारायण और तरायण का भी उल्लेख किया है, जिनमे पारायण और तूरायणतो दूसरा व्यक्ति भी किसी के लिए कर सकता है पर चान्द्रायण व्यक्ति को स्वय ही करना होता है। इसीलिए, काशिकाकार' ने चान्द्रायणिक को तपस्वी कहा है। बीबायनधर्मसूत्र (३-८) मे चान्द्रायण की विस्तृत विधि दी हुई है। बानप्रस्थो की यज्ञञाला को भाष्यकार ने 'आरण्यक विहार' कहा है। व आपस्तम्य मे भी 'अग्न्यर्थ अरणम' का विवान है।

स्त्री-वानप्रस्थ-वानप्रस्थों में कुमार और कुमारियाँ भी रहती थी; वयोकि कुछ लोग विमा गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट हए सीवे वैक्षानस व्रत ले लेते थे। आपस्तम्व मे इसका विघान हैं और इसीलिए अभिज्ञानशाकृतल में दृष्यन्त शकृन्तला के विषय मे जिज्ञासा करता है कि क्या वह विवाह होने तक ही वैखानस व्रत का पालन करेगी या यावज्जीवन। पाणिनि के 'कूमार-श्रमणादिभि.' (२-१-७०) के श्रमणादिगण मे पठित श्रमणा, तापसी, प्रत्नजिता शब्द, जिनका कुमार (कुमारी) शब्द के साथ तत्पुरुषसमास का विधान किया गया है, इसके प्रमाण है।"

इस तप और सयम और कष्ट-सहन का परिणाम वानप्रस्थ के जीवन पर पडना स्वासा-विक था। व्यक्ति अपने तपोवल से न केवल अपना, अपितु अपने पूर्वजो का भी उद्धार कर सकता था। अपने साथ अपनी दो ऊपरी पीढियो (गाथि और कुिंक) की ऋपित्व प्रदान करनेवाले विज्वामित्र के तप का वर्णन भाष्यकार ने किया है। 'मैं अनृपि न रहूँ, अनृषि का पुत्र न रहूँ और अनृषि का पौत्र न रहूँ' इस उद्देश्य से किये गये उनके तप ने गावि और कुशिक को भी ऋषि वना दिया, यह विश्वास पतजलिकालीन घार्मिक-वर्ग मे विद्यमान था। '

अर्घ्वरेता-वासिव्ठवर्मसूत्र (९-५, ६) मे नानप्रस्थ को क्ष्माशय (मूमि पर सोने वाला) अनिकेत और ऊर्व्वरेता कहा है। अर्घ्वरेता होते हुए सन्तान उत्पन्न करना या न

१. ५-१-७२।

२. ४-२-१२९, पु० २१६।

३. २-९-२२, पु० २१।

४. श्रमणादिगण, २-१-७०।

५. अतएव ब्रह्मचर्यवान् प्रव्रजति सय वानप्रस्यः।—-२-९-२१-१९, १८।

६ अभि० जाक्० १-२७।

<sup>9. 7-8-00.</sup> 

८. विश्वामित्रस्तपस्तेपे नानृषिः स्यामिति । तत्रभवानृषिः सम्पन्नः । सपुनस्त-पस्तेषे नान्षेः पुत्रः स्यामिति । तत्रभवान् गाधिरप्यृषिः सम्पन्नः । स पुनस्तपस्तेषे नान्षेः पौतः स्यामिति । तत्रभवान् कुशिकोऽपि ऋषिः सम्पन्तः।—४-१-१०४, पृ० १३३ ।

९. ४-१-७९, पु०८८।

राजा उगरी उर्ध्या पर निर्भर था। भाष्यासर ने ब्युटानी नहन कर्यारेनम् मृतियो भी (भूषि भाजनम् वैयाना होने थे), दिनमे ने अगस्य-महिन आठ फ्रियों ने प्राप्त (गरानी प्राप्त स्थानार होने थे), दिनमे ने अगस्य-महिन आठ फ्रियों ने प्राप्त (गरानी प्राप्त स्थानार हिया, चर्चा को है। इन आठ ने उत्पन्न अपस्य गीप्त कहराते है और उनमे भिन्न गोप्त प्राप्त । वीत्राप्त के मृत्य मानने है और उनके मत ने तीन पूर्वी मे अग्यान ब्राह्मा प्रजीत्यादन द्वारा ही पिर्माण ने मृत्य होगर न्या ने नृत्य प्राप्त करता है। कि क्रियों कि निन्दा की गई है और प्रश्न गया है। विद्यानी नहन अपयों में जिन्होंने सन्तानीत्यादन निया, वे अग्य-मरण के चक्र मे प्राप्त कि प्रम्यान को प्राप्त हुए किन्तु जो क्रव्येरेतम् पहे, वे अग्वत्य के भागी बने। प्रमण्ति, अगरि प्राप्त हो। प्रशन्त है।

अवैदिक वैसानम—वृद्धगोतम (आ० ८, पृ० ५६४) हारा प्रविधा वैसानम और पान-राजिक इन दो वैध्यय—पम्प्रदायों का उल्लेग सा सकेन भाष्य में नहीं है। वैदानक हर क्यांगिक के स्लिगिना अप्यवीक्षित (पृ० ४५३) के अनुसार पानरात्रिक सम्प्रदाय वैदिन नहीं है। याग्य में वृद्धगीतम हारा उल्लिगिन वैसानस-सम्प्रदाय का वैसानस-आश्रम से कोई सम्प्रदा नहीं अन्य प्रणा।

वैतानम वैदिष्ट धर्मानुवायी धनवामी तपस्थियों का वर्ग था। वाजारण की मिरायण दीका (३-४५) में बानप्रस्थ को बन में प्रकृष्ट नियम में बहुनेवाला महा है। धीरमार्भा । भी उन्हें बानप्रस्थ में बहुनेवाला बतलाया है। इन दोनों विद्वानों की धानप्रस्य की व्यापि भे धनरम होने पर भी नात्त्र्य में भेद नहीं है।

## संन्यारा

परिव्राज्य—नात्वाम चतुर्व जाश्रम है। भाष्यकार ने मन्तामी की परिव्रादेश और भिजा तर हो। परवरित ने ममय में मन्यामी का बद्या सम्मास मा। उन्होंने निज् हो भी काल में किए होने कि हो भी काल में किए होने कि हो भी काल हो। पितादी बालाना हिची रेगे कामन उसे की बाता हो है। वाप उसका काल महान करने की प्रया रही है, पर उसका होई समय निवर्तनी है। विस्तित मन में देशक उसका हो, उसी दिन क्रांग्रि, अवनी, स्वावत, अस्नावत माउन करने हैं।

<sup>5. 7711</sup> 

२ द्वांपाठ धर्मतृत, २-९-१ तथा स्वाध्यापेन प्रावीन् प्राथमाभेन च पुराद्यं प्राथमा च रिष्ट स्पानिन्द्रो दिशिमोदी ।—वहीं, २-९-५।

३ ३-९-३३-३मे६ वर्ता।

८. पार्चः रिप्ट्रीआफ पर्नेशास्त्र भाग २, प्० ९१७।

५ । अरे प्रश्चेत्र रिकास्य गिळाति चरतीति बन्द्रस्यः । चत्रप्रस्य गुर्वे गानप्रस्य । क्रिक्टिंगाः । २०४५ राजाः प्रतिकारिकार् प्रस्यः । चन्द्रस्ये भवी चारप्रस्य । चैत्रात्रसायः क्रिक्टिंगार्थः ।

t. 4-8-36, e 3301

कोई भी द्विज संन्यास ले सकता था अोर वन्घुओं को छोडकर अपरिग्रही वनकर प्रवरुया ले सकता था। परिवाजक घर का परित्याग कर अरण्य मे रहते थे। वे कौपीन-मात्र पहनते थे। उनके बस्व काषाय रग के होते थे। जिस समय घर मे कूटना-पीसना नहीं चलता था और चूल्हे की क्षागवझ चकती थी तथा जुठे वरतन मले जा चुकते थे,उस समय परिव्राजक गृहस्थो के घर से मिक्षा मांगकर खाता था, जिससे किसी गहस्य को असुविधा न हो। वासिष्ठधर्मशास्त्र मे कहा है कि मुनि सब भूतों को अभय प्रदान करता चलता है, इसलिए उसे भी किसी भृत से भय नहीं होता। वैचा-यन में उसे वाक, मन, कर्म और दण्ड से भूतो का अद्रोही बतलाया है भीर थोडे से अन्तर से उक्त कारिका का उल्लेख किया है। संन्यासियो मे पुरुष भी होते थे और स्त्रियाँ भी। पाणिनि ने श्रम-णादि गण में प्रविज्ञता का परिगणन कर कुमारी प्रविज्ञताओं के अस्तित्व की सुचना दी है। 'और, पतुजलि ने शकरा नाम की परिक्राजिका का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुणरवाडव उसे शगरा कहते हैं। सन्यासी एक दण्डी भी होते थे और त्रिदण्डी भी। भाष्य मे दोनो का उल्लेख मिलता है। दिण्डमती शाला और दिण्डन्याय एक दण्डवाले सन्यासियो के सूचक है। तीन दण्डो का समूह त्रिविष्टन्यक कहलाता था। भाष्यकार ने कहा है कि सन्यासी न होने पर भी यदि किसी के हाथ मे दण्ड हुआ, तो उसे दण्डी कह देते है, किन्तु त्रिविष्टब्यक केवल परिन्नाजको के पास ही होता है। त्रिविष्टब्यक देखकर सन्यासी पहचाना जाता है। जिस प्रकार धुआँ देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है। परिवाजक लोग तीन दण्डो को सूत की रस्सी से बाँबकर त्रिवि-प्टब्बक बनाते थे। इस बात की पूष्टि बौधायन ने परिव्राजक को इच्छानुसार एक या तीन दण्ड पारण करने की अनुमति देते हुए, की है। " परिव्राजको को भिक्ष और मृनि भी कहते थे।" वौधा-यन ने उसके लिए भिक्षुक शब्द का प्रयोग किया है १३ और आपस्तम्ब मे मुनिक। १३

१. यदहरेव विरमेतदहरेव प्रवृजेत्। जाबालोपनिषद्।-४।

२. वासि० घ० सू०, १०-२।

३. वौघा० धर्मसू०, २-११-१७ से २५।

४. वासि० घ० सू०, २-११-२५।

५. ३-१-७०।

६. ३-२-१४, पृ० २१२।

७. ५-२-९४, पृ० ४०८ तथा ८-२-८३, पृ० २८८।

८ घूमें वृष्ट्वाग्निरवैति गम्यते त्रिविष्टब्धकं च वृष्ट्वा परित्राजक इति।—२-१-१, पु०२४३।

९. १-१-१, पृ० १२०। -

१०. बोघा० घ० सू०, २-१०-१।

११. वाप० घ० सू०, २-९-१।

१२. भिक्षाबल्पिरिश्रान्तः पश्चाद् भवृति भिक्षुकः ।--वौद्या० २-१०-१७ ।

१३. आप० २-९-१।

काचन और धर्मांघर्म, सत्यासत्य, शुद्धचिवशुद्ध आदि द्वैतो से ऊपर होते थे तथा सव वर्णों के यह से भिक्षान ग्रहण करते थे। पाणिनि ने इन्हें सर्वाज्ञीन कहा है। र

अपच भिक्षु-सभी भिक्षु अपच होते थे। वे पकाकर भोजन नहीं करते थे। वृद्ध होने पर भी वे अशक्त होने के कारण नहीं, अपितु शास्त्र-विघान के कारण ही अपच होते थे। काशि-काकार ने 'अच्कावशक्ती' (६-२-१५७) सूत्र के भाष्य में इस बात को स्पष्ट किया है।

अर्हत्—कर्त्तव्यानुष्ठान करनेवाले सिद्ध परिव्राजक 'अर्हन्' माने जाते थे। कात्यायन और पतजिल ने 'अर्हत' की स्थिति को आर्हन्त्य या आर्हन्ती कहा है।

श्रमण-श्राह्मण--पतजिल ने विभाषावृक्ष मृग० आ(द (२-४-१२ पृ० ४६७) का भाष्य करते हुए 'श्रमण वाहनणम्' को 'येषा च विरोध शाश्वितक.' (२-४-९) का उदाहरण माना है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि पतजिल से पूर्व शताब्दियों से श्रमणों और ब्राह्मणों में घोर विरोध चला शता था और इस विरोध से सारा समाज इसी प्रकार परिचित था, जिस प्रकार काक-उल्क या अहिनकुल-वैर से था। और इसका कारण था। श्रमण अवैदिक थे। वे यज्ञ-यागादि क्रिया-कलाप को महर्त्व नहीं देते थे। इनकी दृष्टि में या तो इनका क्षुद्र फल है या ये निर्यंक और निष्प्रयोजनीय है। श्रमण आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के थे। इनके कई सम्प्रदाय तपस्या को विशेष महत्त्व देते थे। जो आस्तिक थे, वे भी जगत् का कोई सण्टा, कर्त्ता नहीं मानते थे। 'पालिनिकाय' में जिन श्रमणों का उल्लेख है, उनमें प्राय नास्तिक ही है। ब्राह्मण और श्रमण थे दो सस्कृति-परम्पराएँ प्राचीन काल से चली आती है। ये एक दूसरे से प्रभावित हुई हैं। इनमें नैसर्गिक वैर था। ब्राह्मण मुण्ड-दर्शन को अश्वभ मानते थे। ब्राह्मण सासारिक थे। श्रमण अनागरिक होते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यह बात स्पष्ट समझ लेने पर वोषायन के इस कथन का कारण कि "वास्तव में गृहस्थाश्रम ही प्रमुख है, परित्राजकादि अन्य आश्रम प्रह्लाव-पुत्र किपलासुर ने देवों से स्पर्धा करने के लिये चलाये है, जिससे उन्हे यज्ञांश न मिल सके। विद्वानं को इन आश्रमों का आदर नहीं करना चाहिये" सरलता से समझा जा सकता है।

वैद्धि और वैदिक आश्रमों का परस्पर प्रभाव—इतना विरोध होते हुए भी ब्राह्मण, वौद्ध तथा जैनवमों ने इस विपय में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया है। "ब्राह्मण धर्म के अन्तर्गत तायस भी होते थे, जिनको वैखानस कहते थे। वौद्ध भिक्षुओं में भी ऐसे भिक्षु होते थे, जो वैखानसों के नियमों का पालन करते थे। इन नियमों को 'घृतग' कहते है। वृक्षमूल्लिकेतन, अरण्यनिवास, अम्यवकासवास, पाशुकूल्वारण आदि धृतग हैं। वैखानसों से प्रभावित होकर वौद्धचमंं भें भी यित होने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब वौद्धचमंं पूर्व से पित्वम की ओर गया, तव इस प्रकार के परिवर्त्तन हुए। पिश्चम देश में पूर्व की अपेक्षा ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक था।" वास्तव से वैदिकों में तीन आश्रमों की ही प्रथा थी। चतुर्य आश्रम वाद

१. ५-२-९ काशिका।

२. नरेन्द्रदेवः वीद्धधर्म-दर्शन, पृ० १।

३. वौधा० धर्मसूत्र, २-११।

४. बौद्धधर्म-स्र्शन, पु० २।

### अध्याय १३

## धर्मकृत्य और विश्वास

पाप-पुण्य

धार्मिक भाष्य मे चतुर्वगं के स्थान पर धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग का ही उल्लेख है। मोक्ष की चर्चा भाष्य मे नहीं है। वैदिक पण्डितों का लक्ष्य स्वर्ग था, मोक्ष नहीं। निर्वाण का उल्लेख एक स्थान पर अवश्य हुआ है, किन्तु दार्शनिक अर्थ मे नहीं। धर्म स्वर्ग्य माना जाता था और अवर्म अन्यतमसावृत लोकों को ले जानेवाला। धर्म का आचरण करनेवाला धार्मिक और अवर्म का अनुष्ठाता आर्घीमक कहलाता था। पाणिनि ने सुकर्मकृत्, पुण्यकृत् और पाप-कृत् शब्दों की निष्पत्ति के लिए पृथक् सूत्र का निर्माण किया है। आर्घीमक और अर्घामिक मे भाष्यकार ने अन्तर किया है।

धर्म—धर्म के प्रति भाष्य मे गम्भीर श्रद्धा का भाव व्यक्त हुआ है। धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र के अधीन था। कामचार की स्थिति मे शास्त्र नियमन करता था और तदंनुतार किया गया आचरण अम्युद्यकारी माना जाता था। अशास्त्रोक्त कर्म विगुण होता है और विगुण कर्म करने से फल की अवाप्ति नहीं होती, यह बारणा थी। शास्त्र का काम ही धर्मीपदेश है। वह जो कुछ बतलाता है, धर्म माना जाता था। धर्म का निर्णय एक दूसरे प्रकार से भी किया जाता था। जहाँ शास्त्र मीन या अस्पष्ट हो, वहाँ ऋषि-सम्प्रदाय मे प्रचलित आचार प्रमाणित और धर्म माना जाता था। पूर्व-पुरुषो द्वारा आचरित पन्य, जिन्हे 'पूर्विण या पूर्व्य' कहते थे, शास्त्रवत् प्रमाणित माने जाते थे। काशिकाकार ने कहा है कि पूर्व पुरुषो द्वारा दिखाये गये मार्ग प्रशस्त होते है। सूत्रकार ने जनकी प्रशस्ता की है और तदर्थ पृथक् सूत्र वनाया है। "

१. २-२-३४, पृ० ३९०।

२. ५-१-१११, पृ० ३४५।

३. ८-२-५०, पूर्व ३६८।

४. ४-४-४१, पू० २७९।

५. शास्त्रेण धर्मनियमः ।---आ० १, पृ० १८ ।

६. आ० १ ,पृ० १९ ।

७. अशास्त्रोक्ते क्रियमाणे विगुणं कर्म भवति । विगुणे च कर्मणि फलानवाप्तिः।—- १-२-६४, पृ० ५८९ ।

८. घर्मोपदेशनिमदं शास्त्रम् ।—६-१-८४, पृ० २१७ ।

९. ऋषिसम्प्रदायो धर्मः।--आ० १, पृ० २०।

१०. ४-४-१३३ काशिका।

विष और सुरापान मे महान् दोष वतलाया गया है। यह कहते समय निश्चय ही उनकी दृष्टि धर्मसूत्रो की ओर ये। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि धर्मशास्त्र की प्रवृत्ति इसी ओर है कि ब्राह्मण-वध और सुरापान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान मे भी ब्राह्मण को मारता है या सुरा पीता है, वह भी पतित हो जाता है। ब्राह्मण के लिए तो सुरापान का सर्वया निषेध था। सुरापी ब्राह्मण पितलों को नहीं प्राप्त होती, धर्मशास्त्र के इस कथन को भी पतजलि ने भाष्य मे उद्घृत किया है।

गुरुतल्प-गमन--धर्मशास्त्रो द्वारा वर्णित अन्य पातको मे गुरुतल्प-गमन भी महत्त्वपूर्ण है। भाष्य मे गौरुतल्पिक का उल्लेख किया है 'और कहा है गुरुतल्पग का सर्वथा ध्वस हो जाता है। 'परदार-गमन भी पाप माना जाता था। समाज पारदारिक को घृणित दृष्टि से देखता था। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणेतर स्त्री का सयोग शिष्ट व्यवहार से सर्वथा वाहर था। '

अन्य पातक— नह्महत्या, भ्रूणहत्या, माता-पिता और मार्ड का वघ भयकर पापो की श्रेणी मे था। भ्रूणहत्या का उल्लेख भाष्य मे अनेक वार हुआ है और इस सन्दर्भ मे भाष्यकार ने वैदिक प्रमाण भी उद्घृत किये हैं, जिनसे स्पष्ट है, कि वैदिक काल मे ही इस पातक के विरोध का प्रारम्भ हो चुका था। भ्रूणहा के कर्म के लिए भ्रीणहत्य तथा उससे सम्बद्ध अन्य वस्तुओं के लिए भाष्य मे भ्रीणघ्न शब्द का प्रयोग हुआ है। भाष्य मे भ्रीणघ्न शब्द का प्रयोग हुआ है। भाष्य मे भ्रीणघ्न के प्रति समान घृणा का भाव प्रतिपादित की है। ब्रह्महा, मातृहा, पितृहा और भ्रूणहा इन चारो के प्रति समान घृणा का भाव था। पत्रजलि ने इनका एक साथ उल्लेख किया है। भ

अनृत--इन महापातको के अतिरिक्त अनृत-कथन भी पाप या अधर्म माना जाता था। अनृत दो प्रकार से वोला जा सकता है-प्रच्छन्न और व्यक्त। भाष्यकार ने दोनो की ओर सकेत किया है और उसे अग्राह्म कहा है। भाष्य से यह भी ध्वनित होता है कि सामान्य जनो की प्रवृत्ति

१. बाह्मणवधे सुरापाने च महान् दोष उनतः।--वही, पृ० २१८ ।

२. १-२-६४, पृ० ५८७।

३- आ० १, पु० ५।

४. या ब्राह्मणी सुरापी भवति नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति ।---३-२-८, पृ० २१० ।

५. ४-४-१, पु० २७३।

६. ध्वंसते गुरुतल्पगः ।---३-२-४८, पृ० २१७ ।

७. १-३-५५, पृ० ६९।

८. १-१-३९, पृ० २४८ तथा ३-२-८७ तथा ८-२-२, पृ० ३१५।

९. वही।

१०. तां प्राणहत्यां निगृह्यानुचरणम् अस्यै त्वां भ्रूणहत्यायै चतुर्यं प्रतिगृहाण।——
३-१-१०८, पृ० १८४, ८५।

११. ६-४-१७४, पूर ५०६।

१२. ३-२-८७, पृ० ३२५।

१३. ८-२-४८, वृ० ३६६।

एक भी गास्त्र-शुद्ध शब्द स्वर्ग और लोक में कामगुक् होता है। इस प्रकार 'काम-तृप्ति' इन वैदिक पिछतो की काम्य जान पडती है। यही जनके वृष्टिकोण से तपश्चरण का लक्ष्य है। काशिका-कार ने 'सिच्यतेरपारलोकिके' सूत्र का भाष्य करते हुए इस वात को और भी स्पष्ट किया है। पाणिनि के मत से 'षिष्' घातु का रूप अपारलोकिक अर्थ में साययित और पारलोकिक अर्थ में 'सेचयित' होता है। काशिकाकार ने इस प्रसग में 'तपस्तापस सेघयित' (पारलोकिक अर्थ में 'सेचयित' होता है। काशिकाकार ने इस प्रसग में 'तपस्तापस सेघयित' (पारलोकिक) उदाहरण देकर कहा है कि तपस्वी को जसके अपने ही कर्म ऊपर उठाते है। यहाँ 'सिष् का अर्थ में पारलोकिक ज्ञानिवशेष है। तपस्वी ज्ञानिवशेष प्राप्त करता है। तप उसे उस ओर प्रयुक्त करता है। वह ज्ञानिवशेष उत्पन्न होकर जन्मान्तर में परलोक में अम्युदय-रूप फल में परिणत होता है और इस प्रकार परलोक-प्राप्ति का कारण बनता है।

स्वर्ग्य कार्य—भाष्यकार ने ऐसे कार्यों को, जो परलोकजय के साधन हैं, स्वर्ग्य कहा है। दिन्ने अनिक्टोमादि यज्ञ तो है ही, अनेक प्रकार के तप और जपादि भी है। इसीलिए, ब्राह्मण अधिक जप करते थे अर अनिन के सामने तप करते थे। वर्म-कार्यों मे उपाजित सम्पत्ति का व्यय करते थे। इस प्रकार का सद्व्यय 'उपयोग' कहलाता था। अनेक ऐसे कार्य, जो सार्व-जिक रूप से निन्दित माने जाते थे, यज्ञ से सम्बद्ध हो जाने पर स्वर्ग के साधक वन जाते थे। फिर भी, अनेक लोक इस वात को स्वीकार नहीं करते थे। सीत्रामणि यज्ञ मे सुरापान इसी प्रकार का कृत्य था। भाष्यकार ने पूर्वपक्ष के रूप मे एक क्लोक उद्वृत किया है, जिसका अर्थ है 'यदि उदुम्बर वर्ण की सुरा से भरी अनेक कलियाँ पीकर कोई स्वर्ग नहीं पहुँच पाता, तो यज्ञ मे थोडी-सी सुरा पीकर कैसे पहुँच सकेगा। भाष्यकार ने तर्क द्वारा इसका खण्डन न कर प्रमत्तगीत कहकर वात को टाल दिया है। भाष्य मे नरक का भी उल्लेख मिळता है।

गापोध्टक् (३-२-८ पृ० २१०)सूत्र का भाष्य करते हुए पतजिल ने उदाहरण-स्वरूप कहा है 'जो स्त्री सुरापा या सुरापी होती है, उसे देवता पितलोक नहीं ले जाते।' पितलोक से ऋषि का आजय परलोक मे पित के साथ से हैं। (६-३-५३ पृ० ३११) के भाष्य मे भी पतजिल ने एक वैदिक मत्राज उद्यृत किया है 'आमागन्ता पितरा मातरा च मा सोमो अमृतत्वाय गम्यात्'। इममे अमृतलोक या अमृतत्व की चर्चा है। यह अमृतलोक स्वर्ग से ऊपर मुक्ति की स्थिति है या नहीं, कुछ स्पट रूप से कहा नहीं जा सकता। भाष्यकार ने अन्यत्र कहीं मोक्ष का उल्लेख नहीं

१. ६-१-८४, पु० ११९ ।

२. ६-१-४९, काशिका।

३. ५-१-१११, प्० ३४५।

४. ३-१-३२, पू० ६४।

५. तपस्यते लोकजिगोषुरग्नैः। ---२-१५, पृ० ५५।

६. १-३-३६ तथा १-३-३२ का०।

७ वही।

८. आ० १, पृ० ५ :

९. ६-१-७, पु० २३।

भोजन करने जाते थे, किन्तु श्राद्धभोजन नही करते थे। ये अश्राद्धभोजी कहलाते थे। इनका अलग वर्ग था। इनके विपरीत श्राद्धभोजन करनेवाले श्राद्धी या श्राद्धिक कहे जाते थे। किन्तु, श्राद्धी या श्राद्धिक किसी को स्थायी सजा नहीं होती थी। जिस दिन जो श्राद्ध भोजन करता था, उसी दिन उसके लिए इन विशेषणों का प्रयोग होता था। आज श्राद्ध खानेवाले के लिए कल श्राद्धिक गव्द नहीं प्रयुक्त हो सकता था। इस प्रकार, युक्त विशेषण विशेष काल में विशिष्ट किया के परिणाम थे। अश्राद्धभोजी लोग बती होते थे, अर्थात् वे किसी विशेष कारणवश जैसे सासारिक भोगों का परित्याग कर देते थे, वैसे श्राद्धभोजन का भी। कुछ लोग श्राद्ध खाने के लिए वहुत उत्सुक रहते थे। २-३-१७ सूत्र के भाष्य में दिये गये उदाहरण से जिसमें कोई ब्राह्मण अन्न को ललकारता है। इस वात का सकेत मिलता है।

श्राद्ध-विरोध—समाज में सब लोग श्राद्ध के विषय में एकमत न थे। कुछ लोग उसके विरोवी भी थे। भाष्य के 'श्राद्धाय विगंहते' उदाहरण से यह व्वनित होता है। सम्भव है, श्राद्ध न करने या ठीक दग से ने करने के कारण व्यक्ति निन्दा का पात्र माना जाता हो। एक अन्य स्थान पर भी एक व्यक्ति पर आक्षेप किया गया है, जो इतना कृपण है कि उससे इस वात की भी आशा नहीं कि वह जब मरेगा, तब अपने पितरों के श्राद्धादि के लिए कुछ छोड जायगा। प

मंगल्यामंगल्य—वार्मिक विवियो मे जिस प्रकार यजादि कृत्य आम्युदियक या मंगल्य माने जाते थे, उसी प्रकार श्राद्धादि अमगल्य। श्राद्धादि का अनुष्ठान भयवश अनिष्ट-निवारणार्थ किया जाता या और यज्ञादि का अम्युदय-कामना से। पितर लोग कव्य न पाकर रुष्ट होते हैं और अनिष्ट कर सकते है, यह भय श्राद्ध मे समाविष्ट हो गया था। इसीलिए, जहाँ यज्ञादि मे उत्साह परिलक्षित होता था, वहाँ श्राद्धादि मे विवगता का भाव। इसीलिए, यज्ञादि मे अधिका-विक देना अच्छा माना जाता था, किन्तु श्राद्धादि मे हर वस्तु थोडी-थोडी दी जाती थी।

श्राद्ध के प्रति यहाँतक भय-मिश्रित आदर का भाव था कि श्राद्ध-भोजन के लिए निमित्रित ब्राह्मण मोजन से इनकार नहीं कर सकता था। हृद्य तथा कृद्य के लिए बुलाना निमन्त्रण कृहलाता था और उसके प्रत्याख्यान या अस्वीकृति मे अवर्म माना जाता था। अन्य अवसरी पर बुलाया जाना आमन्त्रण कहा जाता है। आमन्त्रण की स्वीकृति या अस्वीकृति आमन्त्रित की इच्छा पर निर्भर थी।

१. १-१-४३, पु० २५७।

र. ५-२-८५, मृ० ४०१।

३. ३-२-८०, पृ० २२९।

४. २-३-१७, पृ० ४१९ ।

५. १-४-३२, पृ० १६८ ।

६. अय चेन्मरिष्यति न च पितृम्यः पूर्वेम्यो दास्यति ।—८-१-३०, पृ० २८८ ।

७. ५-४-४२ वृ० ४९४

८. ब्राह्मणेन सिद्धं भुज्यतामित्युक्तेऽघर्मः प्रत्यास्यातुः क्षामन्त्रणे कामचारः।——
३-३-१६१, पु० ३३५।

ारण माना जाता था। रिनानानुलेप वैनिक कार्य था। रिनान को लोग अम्युदयकारी मानते थे, तेपनालक तो वह है ही। सम्यक् स्नानादि किया करनेवाला पुरुष भोगवान् कहा जाता था। रिना वस्तुओं के स्पर्श से उत्पन्न होनेवाले अशौच की निवृत्ति के लिए हस्तादि-प्रक्षालन के अति-रित तीन वार आचमन का भी विधान था। रिन्त दावन भी शौच का अग है। प्रात स्नान से पूर्व दन्तधावन भी सामान्य प्रथा थी। रि

प्रत्येक पुरुप सबेरे उठकर शोच, दन्तवावन, स्नानादि शारीरिक कियाएँ पहले करता था बौर तब उसके बाद अपने मित्रो और सम्बन्धियों के कार्य करता था। इस प्रकार, शरीर- शृद्धि को अन्य सब कार्यों में प्राथमिकता प्रदान की गई थी।

अवाचि-जन्म और मृत्यु के समय दस दिन तक परिवार मे अशीच माना जाता था। सीलिए पुत्र का नामकरण दस दिन वाद ही करने की प्रथा थी।

रजस्वला-धर्म— रजस्वला स्त्रियों के शौच के विशेष नियम थे, जिनका पालन उन्हें प्रतिमास तीन दिन तक करना पहता था। भाष्यकार ने तैत्तिरीयसहिता (काण्ड २, प्रपाठक ५, अनु-वाक १) ते ऐसे कुछ नियमों को उद्घृत किया है। तैत्ति भाष में रजस्वला स्त्रियों के लिए तैरह निर्देश दिये गये हैं। उसके साथ सम्भोग, अरण्य में सगति तथा स्नान के बाद भी उसकी अनिच्छा होने पर उससे यौन सम्बन्ध वर्णित है। रजस्वला को तीन दिन तक स्नान, शरीर में अम्यजन (तेल लगाना) कघे से वाल बनाना, अजन लगाना, दन्तवावन करना, नख काटना या चारा काटना, सूत कातना, रस्सी बटना, पलाज-द्रोण से अथवा पकाये हुए पात्र से जल पीना आदि क्रियाओं से विरत रहना चाहिए। जो ये क्रियाएँ करती है, उसकी सन्तान को उसके दोषों का फल भोगना पडता है। उदाहरणार्यं, रज काल में उपभुक्ता की सन्तान अभिजस्त (सन्दिग्धचरित्रा या पापदोपमयी) अरण्यसगता की स्तेन, पराची (इच्छा के विरुद्ध सगता) की शर्मीली (ह्रीत-मुखी) वडी अयीर, असाहसी (अप्रगल्भ), स्नान करनेवाली की जल में द्वकर मरनेवाली, तेल लगानेवाली की दुश्वर्या या कुण्ठी, कथी करनेवाली की गजी और अपमारी (दुर्मरणयुक्त, दुर्वल), कालल लगानेवाली की कानी, दातून करनेवाली की काली, नासून काटनेवाली की जुन्वी, चरा काटनेवाली या चर्खा चलानेवाली की नमुसक, रस्सी बटनेवाली की उद्व-

१. बा॰ २, पू॰ ६६२।

२. बा॰ २, पू॰ ४८।

३. आ० १, पु० २४।

४. भोगवानयं ब्राह्मण इत्युच्यते यः सम्यक् स्नानादीः क्रिया अनुभवति। —-

५. त्रिहृदयङ्गमाभिरिद्भरज्ञव्दाभिरुपस्पृकेदित्युपस्पर्कानं शौचार्यम् । —५-१-८४, पृ० ११८ ।

६. २-३-६२, पृ० ४४९।

७. १-१-५७, पृ० ३६१।

८. सा० १, पृ० ९१

इसी सूत्र मे विसिष्ठ ने आगे कहा है कि ऐसी स्त्री इसी लोक मे घूमती रह जाती है और क्षीणपुण्या होकर पानी मे जोक या सीपी (कीट) वनती है। <sup>१</sup>

सुरापान के सम्वन्य मे पतजिल का वृष्टिकोण अन्यत्र कठोर था। यहाँतक कि विना जाने भूल से भी सुरा पी लेनेवाला उनकी वृष्टि मे पतित था।

सुरा केवल सौत्रामणि यज्ञ मे विहित थी। भाष्यकार ने भ्राजवलोक के नाम से पूर्व-पक्षी का कथन उपस्थित किया है—उदुम्बर वर्ण की अनेक सुरा-भरी घटी पी जाने पर भी यदि कोई स्वर्ग नही जाता, तो कलु मे थोडी-सी पीने से स्वर्ग कैसे जा सकता है। यह कथन इम बात का प्रमाण है कि श्रोतिय लोग यज्ञ मे सुरा पीना श्रेयस्कर मानते थे। मनु ने भी इस बात की पुष्टि की है।

पलाण्डु—पलाण्डु को सभी घर्मसूत्रकारों ने अभस्य माना है। वसिष्ठ ने (१४-३३) उसके भक्षण का प्रायिक्चित्त व्यतिकृच्छ्रत्रत द्वारा वतलाया है। भाष्यकार ने पलाण्डुभिक्षती का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जो उसके प्रति घृणा का परिचायक है। वृष्ठ लोग पलाण्डु का भक्षण करते थे। कोई-कोई सुरा भी पीते थे। किन्तु, पलाण्डु के साथ सुरापान सामान्य वृषल तक नहीं करते थे। घोर वृषल ही ऐसा करते थे और समाज मे नीची वृष्टि से देखे जाते थे। सुरापायी दुर्मदी व्यक्ति सुरा से कभी तृष्त नहीं होता, इस कारण भी सुरा हैय मानी जाती थी।

मास—मास-भक्षण का प्रचार था, किन्तु ग्राम्यकुक्कुट और ग्राम्यक्ष्कर अभक्ष्य थे। वासिए वर्मवास्त्र में भी दवावित्, शल्यक, शश्क, कच्छप और गोवा ये पाँच पचनख प्राणी भक्ष्य वतलाये गये हैं। खग और ग्राम्यकुक्कुट विस्ष्ठ के भी मत से सामान्यतया अभक्ष्य माना जाता था। वाल्मीकीय रामायण ने भी इस कथन की पुष्टि की है। भाष्यकार का 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्य। 'और 'अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटो भक्ष्यो ग्राम्यशूकर.' क्यन सूत्रग्रन्थो के अनुकुल ही हे और रामायण का उद्धरण-मात्र है। '

१. या ब्राह्मणी च सुरापी भवित न तां देवाः पितलोके नयन्ती इहैव साचरित क्षीणपुण्यासु लुग्मर्वित शुक्तिका वा ।—वासि० घ० शा० २१-११।

२ बा० १, पू० ५।

३. वही।

४. सीत्रामण्यां तथा मद्यं श्रुतौ भक्ष्यमुदाहृतम्। — मनु० ५-५०।

५. २-२-३६, पू० ३९२।

६. वृपलरूपोऽयम्—अप्ययं पलाण्डुना सुरां पिवेत् ।—-५-३-६६, पृ० ४६०।

७. २-२-२९, मृ० ३७९।

८. वासि० घ० ज्ञा० १४-३९, ४७, ४८।

९. पञ्च पञ्चनला भक्ष्या ब्रह्मक्षेत्रेण राघव। शत्यकाः श्वाविषा गोपाः शशः कर्मश्च पञ्चमः॥—किञ्कि० का० १७-३९। १०. आ० १, पृ० ११।

## मानवेतर योनियाँ

मानवेतर योनियों में भाष्यकार ने असुर, म्लेच्छ, रक्षस्, पिशाच, भूत का भी उल्लेख भिन्न-भिन्न प्रसगों में किया है। इनमें असुर देव-विरोधी के रूप में चित्रित हुए हैं। वे यज्ञ करते थे। किन्तु, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे। इन्द्रशत्रु वृत्र नामक असुर तो यज्ञ में अशुद्ध स्वर बोलने के कारण नष्ट हो गया। में भाष्यकार ने यज्ञ में अपभाषण के कारण अन्य असुरों का भी पराभूत होना वतलाया है। उन्होंने कहा है कि व्याकरण के न जानने से आर्य म्लेच्छ हो जाते है। तब क्या ये असुर और म्लेच्छ एक ही थे। पाणिनि में पर्वादिगण में असुर शब्द का परिगणन किया है। रक्षस् शब्द भी इसी गण में पठित है। जसुर और रक्षस् श्रायुवजीवी सघ थे, जो आर्यविरोधी अथवा अपेक्षाकृत कम सस्कृत थे। माष्यकार में इन आयुवजीवी सघों की स्त्री को रक्षस् और असुरी कहा है। सम्भवत धीरे-धीरे आर्यों और असुरों का विरोध अधिक वढ गया। वे आर्य देवों का विरोध करने लगे और देविदाधी माने जाने लगे और काशिका-काल तक आते-आते वे अमनुष्य योनियों में गिन लिये गये और प्रेतयोनि के समकक्ष आ गये।

ऋग्वेद मे (२-३०-४ तथा ७-९९-५) असुर शब्द का प्रयोग देव, श्रेब्ठ, वरुण आदि दिव्य अर्थों मे भी मिलता है, यद्यपि ऋग्० (८-९६-९) मे देविवरोधी के रूप मे असुर शब्द वार-वार आया है।

राक्षस असुर से भिन्न है। भाष्यकार ने आयुघजीवी सच के अतिरिक्त अर्थ में भी रक्षस् शब्द का उल्लेख किया है। ये रक्षस् या राक्षस नृचक्षा (मनुष्यों की ताक में वैठनेवाले) होते थे। जनका असुरों से साहचर्य सम्वन्च था। देव इनके विरोधी थे। भाष्य में देवासुर का विरोधी और रक्षोत्र का मैं युनिक के रूप में उल्लेख हैं और रक्षोत्न का भी। ' रक्षोत्त से भाष्यकार का सकेत किस ओर है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। काश्विकाकार ने 'द्वितीये चानुपाख्ये' (६-३-८०) सूत्र की व्याख्या में अनुपाख्य को अनुमेय या अप्रत्यक्षलम्य का पर्याय मानकर उसका उदाहरण सिप्शाचा वात्या और सराक्षसी का शाला दिया है। इससे स्पष्ट है कि वे पिशाच और राक्षसंसंसीयोनियोको मानते ये, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, किन्तु जिनका अस्तित्व है। काशिका

१. तेज्सुरा हेलयोहेलय इति कुर्वन्तः परावभवुः ।--आ० १, पृ० ४।

२. आ० १, पृ० ४।

३. आ० १, पूं २५।

४. आ० १, पृ० ४।

<sup>4. 4-3-8801</sup> 

६. ४-१-१७७, पू० १६५।

७. अमनुष्यशब्दो रूढिरूपेण रक्षः पिशाचादिष्येव वर्त्तते।

८. २-४-५४, पु० ४९० ।

९. ४-३-१२५, प्० २५३।

१०. ५-४-३६, पृ० ४९३।

यह सव अनुभव पर आश्रित था। प्राकृतिक उत्पात की सूचना पूर्व लक्षणों से प्राप्त कर ली जाती थी। उदाहरणार्य, पीली विद्युत् का चमकना तेज वायु चलने का, अत्यन्त लोहित वर्ण की विद्युत् का चमकना तेज आतप का, पीली का चमकना अच्छी उपज का और सफेद विद्युत् का चमकना दुभिक्ष का निमित्त माना जाता था।

क्रकुन-लक्षण—जिस प्रकार दिघ आदि गुभागुभ के निमित्त माने जाते थे, उसी प्रकार कुछ आगिक लक्षण या चिह्न भी। अगो से मनुष्य की प्रकृति, भाग्य और भविष्य का अव्ययन पत्रजिल-काल में इतना समुन्नत हो चुका था कि अगविद्या के नाम से अध्ययन की एक स्वतन्त्र नाला प्रतिष्ठित हो गई थी, जिसमे निष्णात व्यक्ति आगविद्य कहलाता था। पाणिन ने 'लक्षणे जायापत्योष्टक्' और 'अमनुष्यकर्त्तृके च' (३-२-५२, ५३) सूत्रो में अग के इन चिह्नो को जो किसी विशेष वात के निमित्त माने जाते थे 'लक्षण' कहा है। किन्तु, वे लक्षण 'अमनुष्यकर्तृक' होने चाहिए। इन लक्षणों में निष्णात व्यक्ति लाक्षणिक कहलाता था। लाक्षणिक का क्षेत्र व्यापक था और मनुष्य के अतिरिक्त गो, अश्व आदि भी उसकी ज्ञान-परिधि के अन्तर्गत थे। पतजिल ने अग-लक्षण का जदाहरण देते हुए विशेष तिलकालक (तिल या मस्से) को जायाक अर्थर विशेष पाणिलेखा को पतिष्नी वतलाया है। यद्यपि उन्होंने यह निर्देश नहीं किया है कि किस स्थान का और कीन-सा तिलकालक जायाच्न होता है और कीन-सी हस्तरेखा पतिष्नी, तयापि इतना तो स्पष्ट ही है कि तिलो, मस्सो और हस्तरेखाओं का अध्ययन अगविद्या का अग या और लाक्षणिक उनके आवार पर बहुत-सी वाते वतलाया करते थे। पाणिनि का 'राघीक्ष्यो- यंस्य वप्रकृत , (१-४-३९) सूत्र भी इस वात का सूचक है कि लोग शुभागुभ पूछने के लिए नैमित्तको या शकुनजों के पास जाते थे और वे विचारपूर्वक उनके प्रकृतों का उत्तर देते थे। '

#### मगल

अगुभ के निवारण के लिए वहुत-से उपाय काम में लाये जाते थे। ग्रन्यकर्त्ता विष्न-निवारण के लिए ग्रन्य के आदि में मगलसूचक शब्दों का प्रयोग करते थे या मंगलार्थ किसी देवता की रितृति करते थे। उनका विश्वास था जिन ग्रन्थों के प्रारम्भ में मगल किया जाता है, वे अधिक प्रसिद्ध होते हैं। उनके पढनेवाले बीर आयुष्मान् और सफलमनोर्थ होते है। सिद्ध, वृद्धि, अय आदि शब्द मगलसूचक माने जाते थे। इसीलिए, पाणिनि ने वृद्धि, वात्तिककार ने सिद्ध और पत्रजिल ने अय शब्द का प्रयोग अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में किया है।

१. वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी। पोता भवति सस्याय द्वींभक्षाय सिताभवेत्॥——२-३-१३, पृ० ४१७।

२. ४-२-६०, पू० १८७।

३. वही।

४. जायाध्नस्तिलकालकः, पतिघ्नी पाणिलेखा।—३-२-५२, पृ० २१८।

५. १-४-३९ काशिका।

६. आ० १, पृ० १५ ।

प्रत्यभिवाद अभिवादन 'अमुकनामाऽहमिभवादये मो' कहकर किया जाता था और प्रत्याभिवाद 'भो आयुष्मानेवि देवदत्त' आदि कहकर किया जाता था। अभिवादन के नियम निश्चित थे। प्रत्यभिवाद में जो वाक्य वोला जाता था, उसके अन्तिम शब्द की टि का प्लुत उदात्त उच्चारण किया जाता था। उदाहरणार्थं, ऊपर के वाक्य में 'देवदत्त ३' का अन्तिम स्वर प्लुत उदात्त रहता था।

स्त्री और शूद्र—इस नियम के कुठ अपवाद थे। स्त्री, शूद्र तथा असूयक को दिये गये आशी-वांद्र या प्रत्यिभवाद की टिप्लुत नहीं रहती थीं। उदाहरणार्थ, आयुष्मती 'भव गांगि' में अन्तिम स्वर प्लुत नहीं होता था। शूद्र के अभिवादन का उत्तर उसकी कुशल पूछकर ही दिया जाता था। यया 'कुशल्यसि तुपजक' इसमें भी टि भाग प्लुत नहीं रहता था। असूया या अविनय-प्रदर्शन के साथ किये गये प्रत्यभिवाद का उत्तर भी प्लुत-विहीन दिया जाता था। क्षत्रिय और वैश्य के अभिवादन के उत्तर में अन्तिम भाग का प्लुत करना या न करना प्रत्यभिवादक की इच्छा पर निर्मर था। कुछ लोगों का मत था कि अभिवादन को अपना नाम लेकर अभिवादन करना चाहिए, किन्तु उत्तर देनेवाले को आशीर्वाद देते समय अभिवादक का नाम न लेकर उसके स्थान पर 'भो' ही कहना चाहिए। इनके अनुसार 'अभिवादये भवन्त देवदत्तोऽह भो' का उत्तर 'आयुष्मानेधि भो ३' कहकर देना चाहिए।'

स्त्रियों को अभिवादन करते समय इस औपचारिक पद्धति की आवश्यकता नहीं थी; क्यों कि वे उनका औपचारिक उत्तर नहीं दे पाती थी। आपस्तम्वादि ने परदेश से लौटने पर अभिवादन का जो विधान किया है, वह दैनिक अभिवादन से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उस समय मी स्त्रियों से 'असावह भी ' (यह मैं आ गया) कह देना नमस्कार के वरावर माना जाता था। यही प्रथा अन्य अशिक्षित जनों के लिए भी थी। रै

कुशल-प्रश्न—पाणिति ने अभिवादन के उत्तर में आशीर्वाद पानेवाले व्यक्ति के लिए चतुर्यी विभक्ति का विद्यान किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वडे लोगों में प्रणाम के उत्तर में छोटों को आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, कल्याण, हित आदि का आशीर्वाद करने की प्रथा थी। अगत या अतिथि-जनों से कुशल सेमाचार के समान ही उनकी सुख-सुविधा पूछने की प्रथा भी अभिवादन जैसे उपचार के ही अन्तर्गत है। आपने अच्छी तरह स्नान तो कर लिया? आपकी पात्रि तो सुख से वीती? आपको नीद तो अच्छी तरह आई? आत्मजनों की इस प्रकार की चिन्ता रखना सामान्य उपचार था। प्रश्न करनेवालों के लिए सौस्नातिक, सौखरात्रिक, सौखश्चिक आदि शब्द निश्चित थे, जो इस वात के सूचक है कि इस तरह के कुशल-प्रश्नों की औपनचारिक शब्दावली का सर्व-सामान्य रूप भी निश्चत था।

१. ८-२-८३, पृ० ३८७, ८८।

२. प्रोव्य च समागमे।--आप० १-२-५-१४।

३. आ० १, पु० ६।

४. २-३-७३।

५. ४-४-१, पृ० २७३।

ब्राह्मण लोग पायस (खीर) में अधिक रुचि रखते थे। उनके आतिथ्य में पायस का उपयोग होता होगा।

अतिथि की विदाई—अतिथि की विदाई भी सत्कारपूर्वक की जाती थी। विदा होने-वाले व्यक्ति की ग्रामवन के अन्त में या ग्रामसिरत्, ग्रामसरस अथवा, मार्ग में जहाँ भी जल हो, वहाँतक भेजने जाने की प्रथा थी। यदि अतिथि या विदा होनेवाला व्यक्ति विशेष पूज्य अथवा प्रिय हुआ, तो उसे द्वितीय या तृतीय वनान्त या उदकान्त तक भेजने जाते थे।

### व्रत-उपवास

वत और दीका—भाष्य मे तत शब्द का प्रयोग नियम के अर्थ मे हुआ है। काशिकाकार उसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शास्त्रपूर्वक नियम का नाम व्रत है। पाणिनि ने वाक्नियह को व्रत माना है। शास्त्रों मे विशेष आश्रमों में अयवा विशेष अवसरों पर भिन्न-भिन्न व्रतों का प्रावचान किया है। उदाहरणार्थ, मौन व्रत तृतीय और चतुर्थ आश्रमों में तथा यज्ञादि दीक्षा के दिनों में विहित है। व्रत रूप में मौन ग्रहण करनेवाले वाच्यम तथा अन्य किसी कारण से न बोलनेवाले वाच्याम कहे जाते थे। भूमि पर सोना, श्राद्ध-भोजन न करना, लवण-भोजन का परित्याग और ब्रह्मचर्य ये सामान्य व्रत थे, जिनका पालन दीक्षित व्यक्ति को शुभानुष्ठान के अवसर पर करना पडता था। ये नियम कामचार पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से निश्चित किये गये थे। उदाहरणार्थ, खट्वा विद्यमान होने पर भी भूमि पर सोना व्रत का अग माना जो सकता था, अन्यथा नही। इसी प्रकार, भोजन होने पर भी अश्राद्ध ही खाना व्रत के अन्तर्गत था। भाष्यकार ने अश्राद्धमोजी का अर्थ श्राद्ध का न खानेवाला वतलाया है, श्राद्ध खानेवाला नही, क्योंकि ऐसा मानने पर अश्राद्ध न खाने की स्थिति में व्रतभग होने लगेगा। ये नियम पृश्व और स्त्री दोनों के लिए थे। यज्ञ में यजमान के साथ उसकी पत्नी को भी इन नियमों का पालन करना पडता था। भाष्य में स्थिण्डलशायी के साथ स्थिण्डलशायिनी का भी उल्लेख मिलता है। जो

१. ६-२-१६, का०।

२. १-४-५६, पु० १८७, ८८।

३. वत इति शास्त्रतो नियम उच्यते वाचंयम आस्ते। वत इति किम्? वाग्यामः।—
३-२-४०, का०।

<sup>8. 3-2-801</sup> 

५ वही।

६. कामचारप्राप्तौ नियमः सित शयने स्थण्डिल एव शेते नान्यत्र । सित भोजने अश्राद्ध-मेव भुद्धते न श्राद्धमिति स्थण्डिलशायी अश्राद्धभोजी ।——३-२-४० का० ।

७. वही, पृ० २२९।

८. यदा सावधाढं न मुझते तदास्य व्रतलोपः स्यात् ।---३-२-४०, पू० २२९ ।

<sup>8. 8-8-8,</sup> go 80 1

७५

मानना चाहिए। सम्भवत , इन्ही शिप्टो को पतजिल ने कल्याणाचार या कल्याणाचारा (स्त्री०) और कल्याणक्षम कहा है।  $^{\circ}$ 

शिष्ट व्यवहार-शिष्ट जनो के व्यवहारों के कुछ उदाहरण भी भाष्य में उपलब्ब होते हैं। उपाध्याय और शिष्य को साथ-साथ जाना हो और यान या वाहन में एक ही व्यक्ति के वैठने भर का अवकाश हो, तो गुरु को वाहन से भेजना चाहिए और शिष्य को पैदल जाना चाहिए। जो व्यक्ति इसका उलटा करता, अर्थात स्वयं तो सवारी पर जाता, किन्तू उपाध्याय को पैदल भेजता है. वह आचारभेद या शिष्टाचार का भग करनेवाला माना जाता था। इस आचार-भग को क्षिया या वर्मव्यतिकम भी कहते थे। वैठकर भोजन करना और वैठकर मल-मुत्र त्याग करना शिष्टो मे प्रचलित था। लेटे-लेटे या चलते हुए खाना शिष्टो मे अनुचित माना जाता था। खड़े होकर मन्नत्याग करना भी अशिष्टता का परिचायक था। यवनो मे ये प्रथाएँ प्रचलित थी। एक काल .. मे यदि एक किया हो सकती हो या एक वस्तू प्राप्त हो, तो उस किया या वस्तू पर पहले वह का अघि-कार हो सकता था। वाद मे अपेक्षाकृत अर्ह को अवसर दिया जाता था। उदाहरणार्थ, ऋद्ध, दिख और मूर्ज मे पहले ऋद को भोजन कराया जाता था, वाद मे दिख और मूर्ज को। बाह्यण और नृपल में ब्राह्मण को नाव से पार जाने का अवसर पहले प्राप्त होता था। वृपल तवतक प्रतीक्षा करता था। इस प्रकार, अर्ह और अनर्ह दोनों के आचार निश्चित थे। ब्राह्मण का वृषली या दासी से सम्बन्ध शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध माना जाता था। शिष्टाचार के अनुसार बाह्मण ब्राह्मणी से ही प्रेम-सम्बन्व रख सकता था। घ्यान देने योग्य वात है कि तत्कालीन समाज मे इस प्रकार के अनुचित सम्बन्धों को दण्डय नहीं माना जाता था, केवल अशिष्ट कहकर टाल दिया गया था।

शास्त्रिशिष्ट—कुछ वार्ते शास्त्र द्वारा शिष्ट या विहित थी। उनके विरुद्ध आचरण अशिष्ट माना जाता था। घी और तेल वेचना निषिद्ध था। मास वेचना भी वर्जित था। गो, सर्पेप आदि की विकी पर प्रतिबन्व नही था, यद्यपि घी, मांस और तेल इन्ही से बनता था। सोम-

१. सचावक्यं किष्टप्रयोग उपास्यः।---१-३-१, पृ० १७ ।

२. ३-२-१, पु० २०४।

३. क्षिया धर्मव्यतिक्रमः आचारभेदः—स्वयं हि रथेन याति उपाध्यायं पर्दाति गमयति ।— ८-१-६०, का०।

४. ३-२-१२६, पु० २६४।

५-३-२-१२६ काशिका।

६. २-३-३६, पृ० ४३०।

७. १-३-५५, प्० ६९।

८. तैलं न विकोतव्यम्, मासं न विकोतव्यम् इति व्यपवृक्तं च न विकीयते व्यपवृक्तंच गावश्च सर्पपाश्च विकोयन्ते ।—आ० २, पृ० ६२ ।

# सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

आपस्तम्ब घर्मसूत्र (हरदत्त टीका) विष्णुवर्मसूत्र वैदिक संहिता वाशिष्ठ धर्मसूत्र कौशिक गृह्यसूत्र पारस्कर गृह्यसूत्र (हरिहर-भाष्य) ऋग्वेद (सायण-भाष्य) वाराह गृह्यसूत्र द्राह्मायण गृह्मसूत्र (रुद्रस्कन्द-वित) यजुर्वेद काठक-सहिता मैत्रायणी सहिता गोभिल गृह्यसूत्र तैत्तिरीय सहिता (सायण-भाष्य) वाजसनेयी सहिता (महीघर-भाष्य) बोघायन गृह्यसूत्र क्षारवलायन गृह्यसूत्र सत्यापाढ सूत्र (उज्ज्वला-टीका) सामवेद अयर्ववेद वैखानससूत्र ऐतरेय ब्राह्मण तैत्तरीय आरण्यक शतपयत्राह्मण बृहद् आरण्यक गोपथद्माह्मण ऐतरेय आरण्यक ताण्ड्य महाब्राह्मण **छान्दीग्योपनिपद्** पचिवश द्राह्मण मुण्डकोपनिपद् पड्विश ब्राह्मण जाबालोपनिषद् कीशीतिकब्राह्मण प्रातिशास्य-निरुक्त छान्दोग्य ब्राह्मण तैतिरीय ब्राह्मण (सायण-भाष्य) ऋक्-प्रातिशास्य (उव्वट-भाप्य) कात्यायन-प्रातिशाख्य काठक ब्राह्मण गाखायन ब्राह्मण तैत्तरीय-प्रातिमाख्य जैमिनीय ब्राह्मण साम-प्रातिगाल्य आदवलायन श्रीतसूत्र अयर्व-प्रातिगास्य शाखायन श्रीतसूत्र ऋक्तन्त्र लाट्यायन श्रीतसूत्र सामतन्त्र कात्यायन श्रोतसूत्र दीवायन वर्मसूत्र

मज्झिमनिकाय विष्णुपुराण दिग्धनिकाय भागवतपुराण सयुक्तनिकाय हरिवशपुराण वम्मपद ब्रह्माण्डपुराण सामन्तपासादिका कालिकापुराण महावग पाराशरउपपुराण

दिव्यावदान देवीपुराण विसुद्धिमग्ग दर्शन अवदानगतक योगदर्शन महावग्ग

वोघिसत्त्वावदानकल्पलता वेदान्तदर्शन

सर्द्धमपुण्डरीक मीमासादर्शन (शाबर-भाष्य) मजुश्रीमलकल्प योगसूत्रवृत्ति (भोजराज) विविध तीर्थकल्प शास्त्र-संहिता सुमगलविलासिनी

प्रपचसूदनी अर्थशास्त्र (कीटिल्य) योगिनीतन्त्र अर्वशास्त्र (अनु० शामशास्त्री)

गार्गी सहिता (युगपुराण) कामसूत्र (यञोवर-भाष्य) वृहत्कथामजरी नाट्यशास्त्र (भरत) श्रीतस्वनिधि चरकसहिता (चऋपाणिटीका)

**गार्गवरसहिता** ललितविस्तर वृहत्सहिता स्मृति

सगीतरत्नाकर चर्यापिटक मनुस्मृति (कुल्लूकभट्ट-टीका) याज्ञवल्क्य-समृति (मिताक्षरा-टीका) रघुवश

याज्ञवल्क्य-स्मृति (विश्वजप-टीका) मालविकाग्निमित्र

लीगाक्षि-स्मृति जातक---भाग १-६ (कावेल) पवनदूत (घोयी)

अन्य मूल ग्रन्य परिशिष्ट पर्व (हेमचन्द्र) कथामरित्मागर नानार्थार्णवसंक्षेप (केशवस्वामी)

वृद्धचरित यज्ञफल (नाटक) भगवतीसूत्र पतंजिलचरित मिलिन्दपञ्हो यशस्तिलक (चम्पू)

अगुत्तरनिकाय सरस्वतीकण्ठाभरण (हृदयहारिणी-टीका) विनयपिटक

कविकल्पद्रुम

ईo जेo रेप्सन-कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया--भाग १ ई० जे० रेप्सन-इण्डियन नवाइन्स रीज डेविडस-साम्स ऑफ् दि वदरेन रीज डेविडस--डायलाग्स ऑफ़ दि वृद्ध कर्निषम-न्वाइन्स ऑफ् एनशियेट इण्डिया क्रियम-दि स्तप ऑफ भरहत क्रियम-एनशियेंट ज्याग्राफी ऑफ इण्डिया तथा आर्कियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट-भाग १,२ तथा ६, २० मैकिण्डिल-एनिधियेट इण्डिया ऐज डैस्काइण्ड वाइ मैगास्थनीज ऐण्ड ऐरियन मैकिण्डल-इण्डिया एज डेस्काइन्ड वाइ टालेमी मैकिण्डिल—दि इनवेजन ऑफ् अलेग्जैण्डर दि ग्रेट पाजिटर-एनशियेट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन पाजिटर-डायनेस्टीज ऑफ् दि कलि एज पाजिटर-मार्कण्डेयपुराण (सम्पा०) विल्सन-विष्णुपुराण (सम्पा०) कीय--रिलीजन ऐण्ड फिलासफी ऑफ् दि वेद कीय-सस्कृत ड्रामा वैटर्स-जान युवाग चाग लैसेन-पैण्टापोटेमिया इण्डिया न्त्रम फोल्ड--हिम्स ऑफ़ दि अथर्ववेद वेबर--ऑन दि डेट ऑफ़ पतजिल (इण्डिरवस्टर्डान से वोयड द्वारा अनुदित) ओल्डेनवर्ग---रिलीजन देर वेट ल्ड्सं--लिस्ट ऑफ् ब्राह्मी इन्स्क्रिप्बन्स, फ्रॉम अलियेस्ट टाइम्स टु दि सेकेण्ड सेचुयेरी ए० डी० टॉर्न--ग्रीक्स इन वैक्ट्या ऐण्ड इण्डिया रॉलिन्सन-इण्टरकोर्स विटवीन इण्डिया ऐण्ड दि वेस्टर्न वर्ल्ड रॉलिन्सन—दि डिस्टेस विटवीन दि स्टेजेज ऑन दि रॉयल रोड (परिजिप्ट) वाट--एकनामिक प्राडक्ट्स ऑफ् इण्डिया ह्वोलर--हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया--भाग १ वर्नेट-एण्टिनिवटीज ऑफ् इण्डिया पोटर्सन-दि रिपोर्ट ऑन सस्कृत मैनस्किप्ट्स वील-वृद्धिस्ट रेकार्डस ऑफ् दि वेस्टर्न वर्ल्ड गिवन—डिक्लाइन ऐण्ड फॉल मार्गल—ए गाइड टु साची के० के० हैंण्डिक्वो—यग्नस्तिलक ऐण्ड डण्डियन कल्चर के० के० ठाकुर—मालविकाग्निमित्र (गुज० अनु०)

ઉ દ

# अनुक्रमणी

| अ                                 | ४५१, ४५३, ४६६, ४९४ (टि०),    |
|-----------------------------------|------------------------------|
| अकित—-२८९                         | 488                          |
| अग (चुम्पा)१०९                    | अद्यरवीना२८६                 |
| अगुत्तरेनिकाय१०६, १०७ (टि०) ११२,  | अधरपरिग्राह—५४८              |
| १२०, ५६३                          | अधिजन—७४                     |
| अजनागिरि—७७                       | अघ्वग३७७                     |
| अकेसाइन्स९६                       | अष्वर्यु—५३८, ५३९, ५४४, ५४५, |
| अक्षरतन्त्र४                      | ५४८                          |
| अगार१८२, १८३                      | अघ्वर्युऋतु––५२०             |
| अग्निचित्— ५ ३ ३                  | अघ्वर्युवेद—५१९, ५२०, ५३८    |
| अग्निचित्या—५२७                   | अनाथसभा१८१                   |
| अग्निपुराण—८८                     | अनुगवीन—-२८८                 |
| अग्निमाठर—४४१                     | अनुपदीन—३२२                  |
| अग्निमित्र५९, ६०, ६२, ६५, १२७     | अनुयाज५१६, ५४९               |
| बानवंश५३. ५४. ४४८                 | अनुशतिक—३९८                  |
| अग्निवेश-सहिता५४                  | अनुँशोकटायन७                 |
| वाग्नवशम्पायन५६४                  | अनृच१६४, ४१८                 |
| अग्निष्टुत्—५२५                   | अन्तपाल६०                    |
| अग्निप्टोम५२०, ५२२, ५४२, ५४७      | अन्तरीय- <b>—१</b> ९९        |
| अग्निष्टामिक५१३                   | अन्तर्गिरि७ <b>८</b>         |
| बग्न्याहित— ५४२                   | अन्तर्घन१०४                  |
| अग्रायण६                          | अन्तर्वत्नी१७४               |
| अग्रेवन८०                         | अन्तियोकस६१                  |
| अच्छिद्र—५६४<br>                  | अन्तियोको—६१                 |
| जजकन्द१०३                         | अन्तेवासी—-१६१, १६२          |
| अजपय२९८, ३३७                      | अन्दखुर्ड—-३८७               |
| अजमीड—१०३, ११८                    | अन्यकवर्त्त७७, ३८७           |
| अजरिता—२०१                        | अन्ध्रक६५                    |
| अजातगत्रु—१२६                     | अन्नाद२०७                    |
| अजितकेशंकम्ब <b>ल—५६</b> २        | अपच—-५७३                     |
| बटरय—-२३८                         | अपण्य५५१                     |
| जितरात्र—५२५                      | अपमित्य—३३१                  |
| ञतिव्यधन—२४३                      | अपरान्तक—-११३                |
| अयर्वेचतुरध्यायी—-४               | अपरार्क५७४ (टि०)             |
| अयर्ववेद (सहिता)—४, ३४, १२४, १८३, | अपस्किरण—२९१                 |
| ४०५ (१८०), २५२, २६५, २६५          | अपामार्ग—५२२                 |
| २७०, २९६ (टि०), ३३०, ४३८,४५०,     | अपोलोडोट्स—६२                |

| बाख१९४, १९५                           | आपिगल३१                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| आसिनक—१९४                             | आपिकलि५, ९, १०, ११, १२, १३, १६,    |
| आसिनकवक१९४                            | २०, ४५०, ४६१                       |
| आसर—१९४, १९५                          | आपीनऊव२२३                          |
| आगरा गाइड (गजेटियर)—८८ (टि०)          | आप्रपदीन१९९                        |
| क्षागवीन—१८७, २८८, ३७०                | आमलको१८४                           |
| आगस्त्य१३                             | आमिक्षा                            |
| अग्निवेश्य१३, ४६३                     | ५९४                                |
| क्षाग्निवेश्यायन१३                    | आम्नाय४५४                          |
| आग्नोध्र४९२, ५२७, ५४०, ५४८            | अम्रिवन८०                          |
| नाग्रायण—६                            | आय गुलिक५५३                        |
| आचार्यकरण१६१                          | आयुर्वेदसहिता५४                    |
| बाचार्यभोगीन४२२                       | बारट्ट७२                           |
| वाचित३३३, ३४७                         | आर्ण्यक विहार—५६९                  |
| वाचितीना१९२, ३४५                      | आरम्मक५००                          |
| आजीवक५६३, ५६४                         | आर० सी० मजूमदार६५                  |
| बाढकीना१९२, ३४५                       | आरुण४५७                            |
| आढयकरण ३५२                            | आरुणिन्४४२                         |
| आतिकी१६९                              | <b>आरीहणक—१०८</b>                  |
| जात्रेय५, १३                          | आर्कि० सर्वे रिपोर्ट५५ (टि०), ९७   |
| बाव्य पुनर्वसु५३                      | (হি০), ९९ (হি০), १०१ (হি০),        |
| बानेय्सहिता—५३, ५४                    | १०२ (टि०), ११७ (टि०), ११८          |
| <b>अ</b> ष्यर्वण४५६                   | (हि०), १२२ (हि०), १२८ (हि०)        |
| आयर्वणिक४५१                           | बार्चा (र्या) मिन्—४५२             |
| आदिवकुपत्थान जातक५६                   | अ्रान्विजीन५६, ६६, ४१५, ५१४,५३८    |
| बादित्यारम्भण५२६                      | बोर्य४३३                           |
| बादि <u>त्यो</u> पस्थान जातक—४६७      | आर्मव५२६                           |
| लाधमिक५७५, ५७६                        | आर्य१४३, १५५                       |
| नॉन दि डेट ऑफ् पतजलि—६५ (टि०)         | आर्युकीत१५५                        |
| वॉन युआन चाग८९ (टि०), ९३ (टि०),       | आर्युनिवास—१५६, १८५                |
| ११९ (टि०), १२६ (टि०)                  | आर् <del>यस्वा</del> मी-—१५५ (टि०) |
| ञानाट्य५२ <b>९</b>                    | आर्यावर्त्त५५, ७१, ७२, ७३, ७८, ८०, |
| लान्यतरेय——१३<br>———                  | ८२, ९२, ९३, १००, १०९, १११, १५३     |
| नापण—-१८९                             | ृ १५६, ४१६, ५९४                    |
| अपिमित्यक—३६६                         | आर्पम्य—२९०                        |
| आपराधिक—३९२<br>                       | आवटिक४४५                           |
| नापस्तम्ब—५६९, ५७०, ५७४, ५८६          | आवरसम्ब-४९१                        |
| अपिस्तम्ब (गृह्य) सूत्र—५६, १५८, ४५२, | आवरममिक३६६                         |
| ५२१ (टिं०), ५२२, ५२३ (टि०),           | आवसथ५२७, ५४२                       |
| ५२४ (टि०), ५३६ (टि०), ५६९,            | आवमधिक—१३४, १६५, १८३, ५२७          |
| ५७२ (टि०)                             | आवसय्य—१६५, १८३, ५४२               |
| लापन्नम्बीय वर्ममूत्र—५६६, ५७१ (टि०), | बाब्यच्याद्यानमृत्र—५२९ (टि०)      |
| ५८४, ५९० (टि०), ५९१ (टि०)             | आविष-—२९८                          |

उशीनर---१००, २०१, २११, २२३, ३८७ उदक---१९४ उष्ट्रिका---१९५ उदकवीवध---१८७ उष्णक---३७१ उदकहार---१८५ उष्णिका----२१२ उदकोदचन---१९४, २५७ उदगाह---१८७ 雅 उदयन---१२६ ऋक्---४२६, ४३९ उदवीवच---१८७ ऋक्तन्त्र-४, ७, ८ (टि०), १३, ४६३ ऋक्प्रातिशास्य--५, १२, १३, २०, ५३, उद्दिवदूदक----२१८ ४४१, ४६३, ४६५ उदहार---१४०, १८५ उदीच्य--७२, ७४, ९७, ११५, ११६, ११७, ऋक्सहिता---९ १४३, २४८, ४४५ ऋक्सर्वानुक्रमणी--४४० ऋक्षोद--७७ उद्मवरावती---८५, ८६, १०२ ऋग्-भाष्य---४५० उदगाता---५३९, ५४० उद्ग्राभ—५४८ ऋग्वेद--४, ५, १५, २५, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ९७, ९९, १६९, १८१, १९३, २१३, उद्घन---३१३ २१४, २४५ (टि०), २५१, २५२, २५५, उद्योत-टीका---४२४ उन्मत्तगग---१११ २६२, २६४, २६५, २७२, २७३, २९०, उन्मान---३४०, ३४३ ३०२, ३४९, ३५०, ३५२, ३७५, ३९७ (তি০), ४০४, ४३८, ४३९, ४४०, ४४३, उपचाय्य---५२९ ४५४, ४६२ (टि०), ४६८, ४९२, ४९४, उपदशन---२२० (टि०), ५०५, ५१०, ५२३, ५३०, ५३१, उपधान-मत्र---५२८ उपनयन कर्म--३६८ ५३४ (टि०), ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, उपभृत---५३६, ५४४, ५५० ५४१, ५४५, ५४९, ५८७ उपमन्य्—९ ऋतुसहार—-४६९ उपयोग---५७९ ऋतिवर् (क्)---५३८, ५४० उपला—५३५ ऋश्य---३०१ उपवर्ष---- २२ ऋपाक---४५६ , उपसस्यान-१९८, १९९, ३२९ ऋषि--४५५ उपसर—-२८६ ऋषिक—-१०७, ४५६ उपसर्या--२८६ Ţ उपसिक्त---२२८ उमा--२६७, २६९, ३२९ एकपरि----२४६ चमाकट----२६७, २६८ एकश्रुति---५४५, ५४६ उमापूष्प---२२५ एकाग्नि---५४१ उमास्वाति---६६ एकानामिक प्रोडक्ट्स ऑफ़ इण्डिया--- २६५ उम्मदन्ती जातक---९७ **उरञ्र—२९८** एकानामिक लाइफ ऐण्ड प्रोग्नेम इन एल्झियेण्ट उदि---९१, ११६ इण्डिया---२६४ उर्नेई—८५ एकाह---५२४, ५२५ चलुप---४५६ ए गाइड टू साँची--३९९ (टि०) उवामगदशाओ---५६४ एच्० ए० शाह---५९ जब्बट--५३ एच्० जो० रॉलिन्सन—३३८ (टि०)

| कपाटघ्न१८४, ३९३                      | कात्यायन-श्रीतसूत्र—-२६, ५१९ (टि०), |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| कपिजल१०२                             | ५२०, ५२१ (टि०), ५२२ (टि०),          |
| कपिशोर्पी४९२                         | प्रेड़ (हिं०), प्रश् (हिं०), पर्    |
| कविष्ठल—११८, ४४७, ४४९                | (टि०) , ५३६ (टि०)                   |
| कमनीयभोजी९०                          | कानीन—१७३                           |
| कमेत८७                               | कापिशायन२४५                         |
| करक१९२                               | कापिज्ञी९१, ११६                     |
| कटियस—-९६                            | कामसूत्र५२, ४९३, ४९५ (टि०), ५०३     |
| कर्णिकार—५६४                         | (टि॰)                               |
| कर्न५६३                              | कारि—-३२४                           |
| कर्मन्द—४५७                          | कात्ति-४५०                          |
| कर्मन्दक१६६                          | कात्तिकेय६७                         |
| कलन्द५६४                             | कारस्नर्थ६                          |
| कलापी४४६, ४४७                        | कार्णेखरिक१५२                       |
| कलिनिपैक्स३३६                        | कार्मण—३८३                          |
| कलेक्टेड वर्क्स ऑफ् डॉ॰ भण्डारकर—-६१ | कार्पापणिकी—३५६                     |
| (हि॰), ६२ (हि॰), ६८ (हि॰)            | कार्ष्यवन८०                         |
| कल्कविनीय२२५                         | कालाप६६, ६७, १७७, ४२८, ४४५,         |
| कचिकल्पद्रुम७                        | ४४६                                 |
| काकत४५७                              | कालापक१६३, ४३३, ४४६, ४५३, ४५४,      |
| काकगृह—-२६६                          | ४५७                                 |
| काकतालीयन्याय२८०, ३०५                | कालायसूचिक—-१३९, १४०                |
| काकिणीक—३५९                          | कालिकापुराण—८४                      |
| काकोलूकीय१६२                         | कालिदास५८, ५९, ६०,-७१, ७८, ११२,     |
| काकोलूकीयतन्त्र३०५                   | 800, 886                            |
| काठक१६३, ४३५, ४४५, ४४६, ४४७,         | कालीसिन्धु नदी६३                    |
| ૪૪૧, ૪५३, ૪५૪, ५२९                   | काव्यमीमासा१०, २२, ९८               |
| काठकसहिता१०८, २५२, २६६, ४०२          | काशकुरस्त९, १०, ११, १३, ३१, ४३६,    |
| काणे५७० (टि०)                        | ४६०, ४६३                            |
| काणेर१७५                             | काशकृत्स्नी मीमासा—११               |
| काण्डमायन१३                          | काशिका३, ७ (टि०), ९, १०, १२         |
| काण्य१३, ४५७, ४६३                    | (टि०), १३,,१५ (टि०), १८, (टि०),     |
| काण्वायन—६१                          | १९, २२, २४, ५३ (हि०), ७४ (हि०),     |
| कातन्त्र६६, ६७                       | ७७ (टि०), ८५, १०३, १०४, १०६,        |
| कात्यक्य६                            | ११९ (टि०), १३७ (टि०), १४० (टि०),    |
| कात्यायन३, ५, १३, १६, २२, २३, २४,    | १४१ (दि०), १४२ (दि०), १४५ (दि०),    |
| २५, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ५०,      | १५० (दि०)१५३ (दि०), १६२             |
| ५४, ५५, ६६, ७२, ८५, ८९, ९३, १५२,     | (टि॰), १६३ (टि॰), १६४ (टि॰), १६६    |
| १६९, १७७, १८९, २२६, ४२२, ४४०,        | (Eo), १६९ (Eo), १७८ (Eo), १८०       |
| ४६३, ५०४, ५४३                        | (Eo), १८१ (Eo), १८४ (Eo),           |
| कात्यायन-प्रातिशास्य२६               | १८६ (टि०) —१८९ (टि०), १९३           |
| कात्यायन-भारद्वाजीय२६                | (Eo), १९५ (Eo), १९७ (Eo),           |
| नात्यायन-भाष्य५२३                    | २०१ (दि०), २०२ (दि०), २०४           |
|                                      | 1. 1100), 104 (100), 408            |

| कुरुवाह्य१०२                                   |
|------------------------------------------------|
| कुरुवाहीक५५                                    |
| कुर्रम—-८३                                     |
| <del>बुल—१३३, १७६</del>                        |
| कल्देवता—१५८                                   |
| कुलभृत्य१४०                                    |
| कुरुर्मित्र—१३ <b>९</b>                        |
| कुँलतिथि— १३९                                  |
| कुलिज३४५                                       |
| बुलीन—१२३, १७६                                 |
| बुल्मापपिण्ड जातक२१५                           |
| कुशीनारा—-३९ <b>९</b>                          |
| कुर्जूल१९५                                     |
| क्रमीटक३६४, ३६५                                |
| कुसीदायी३६४, ३६५                               |
| कुह—–८३                                        |
| उष्ट ५५<br>कृपखनकन्याय∼⊷२५७                    |
| कूपविल१९६                                      |
| क्मेप्राण१२४                                   |
| कत—४६१                                         |
| कृशास्त्र४५७                                   |
| कृशास्त्र                                      |
| कृत्यास्यम्—- ५८<br>कृत्यगम—- १११              |
| कृष्णयज् <b>वेद—-४४७, ४४८, ४४९</b>             |
| कृष्णयजुप्—२५, ५३, ५४, ४५२                     |
| कृष्णल—३४३, ३५४<br>इत्यायलुर्—२२, २४, २७, ०२२  |
| कृष्णल—२०२, २५०<br>के० के० हैण्डक्वि—५६३ (टि०) |
| केगी११५                                        |
|                                                |
| केदार२५३<br>केशक२०४ -                          |
|                                                |
| केशचनु—२०५                                     |
| केशचरण—२०५<br>केशचूड—२०५                       |
| केशनखक२०५                                      |
| केशव७                                          |
| कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया—९१ (टि०).       |
| 93 (fr.) 9-6 991 997 309                       |
| ९२ (टिं०), १०६, ११७, ११८, ३९९<br>(टिं०)        |
| कंबर१३, १९, २७ (टि०), ४९, ५२,                  |
| ५६ (टि०), ५७, ६८, ४६४ (टि०),                   |
| 462                                            |
| कोटरावन—८०                                     |
| कोमेरिया एकान१२९                               |
| man var Andrian (4)                            |

कोहेनुर---९१ कौक्क्रेटिक---१६६ कीत्स---५, १३, २२, ४४७ कौयम---४२८, ४४६, ४४९ कौण्डिन्य---१३, ४४८, ४४९, ४६३, कौटिल्य-११६, ३३७, ३५५, ३५८, ३६०, ३६६, ३८५, ३९१, ४४९ कौण्डोवृस---३८६ कौपीन---५७६ कौमाख्याकरण---६७ कौलालक---३११ कौलेयक---३०० कौशिक--४५६ कीञिककल्प---४५७ कौशिक-सूत्र---४५७ कौहलीपूत्र--१३ कौशी (पी) तकी उपनिपद् (ब्राह्मण)-१२५, २०२, ४०२ क्रयण---५३३ ऋव्याद---२०७ किमिप—६५ किवि---९७ ক্ষীভ----४५७ की (को) गगतिक--१६७, ३३६, ३५०, ५७० कौ (को) ष्ट्रीय--- १३, २५, २६ क्रीप्टुकि---६ क्वाइन्स ऑफ् एन० इण्डिया--३८५ क्षत्रवृतियज्ञ-५२२ क्षय---१८१ क्षात्रविद्य---१५० क्षीरस्वामी--५७० क्षद्रक-मालव---७४, ९५, ३८६ क्र्वहिमवान्--७८ क्षेमेन्द्र ---२३, २४ क्षेरेय----२२९ क्षेरेयी---२१२ क्षीद्रक-मालवक---४००, ४०५ क्षौम---३१९ ख

सर्वास्ड—१६४ सण्ड—४७

२१५,

| चतुर्दशान्यिक४३१                          |
|-------------------------------------------|
| चतुँपरि २४६                               |
| चत्वारिशब्राह्मण४५८                       |
| चन्द्र६७,८३,९१                            |
| चन्द्रगुप्त५७, ६१, ६५                     |
| चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य१२६               |
| चन्द्रगोमी१८,६७,६८                        |
| चमस२२५                                    |
| चमसोद्भेद८५                               |
| चरक५४, २६६, ३४६, ३४८, ४३५,                |
| चरक-शाखा५४                                |
| चरकसिंहता१२, ५२, ५३, ५४,<br>२७०, ३४४, ३५४ |
| २७०, ३४४, ३५४                             |
| च (चा) रकीण४३५,४४५                        |
| चरण१६२<br>चरव्य५३१                        |
| चरव्य५३१                                  |
| चरसड्ड-८५,९०                              |
| चरु५३१, ५३२                               |
| चर्मिशरा६                                 |
| चर्यापिटक१२४ (टि०)                        |
| चलोर८५<br>चपाल५३६                         |
| चपाल—५३६                                  |
| चाऋवर्मण९                                 |
| नाणक्य१६०                                 |
| चातुराश्रम्य१६१, १६७                      |
| चातुर्वृर्ण्य१६७                          |
| चातृर्वेद्य१४४                            |
| पारवाल५२८                                 |
| चान्द्र (व्याकरण)६६,६७                    |
| चान्द्रवृत्ति२२                           |
| चान्द्रायण५६९                             |
| चान्द्रायणिक५६९                           |
| चारायण१३,४४७                              |
| चारायणीय-४, १३, ४३६, ४४७                  |
| चल्मि इलियट—९०                            |
| चार्वाक५६४<br>चार्वी५६४                   |
| चार्वी५६४                                 |
| चित्य५२९                                  |
| चिदम्बर-क्षेत्र (तीर्थ)४९, ५०             |
| चिद्मवरम्५१                               |
| चिरण्टी—१६८, १७१                          |
| चिन्वल्लि—१०४<br>चूर्णिकार—५३             |
| पू।णकार५३                                 |
|                                           |

चुणिग्रन्थ---६८ चर्णी---२१६ चेलक्नोप--१९७

정

छगली (लि)--४४७, ४५६, ४५७ छदि---१८२ छन्दस्य---५४४, ५४५ छन्दोग---४५४, ४९८ . ४४५ छन्दोविचिति---४६५ छागल---४४७ छान्दोग्य-१६३ छान्दोग्य आम्नाय-- ४५८, ४९८ छान्दोग्य उपनिपद्--९९ (टि०), १०५, १६९, २६६, ४५८, ५८६

जनपद---७३ जनपद-समदाय-७४ जनी---१७० जन्या---१७० जम्बुदीवपण्णत्ति---७८ जम्ब्रुद्वीप---१०४ जयादित्य---१८, ६८ जयापीड---६८ जरत्कुमारी--१७३ जर्नल ऑफ् दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ्, वगाल---५२ (टि०), ६५ (टि०), ८९ (टि०), ९६ (टि०), २६८ (टि०) जर्नल ऑफ़ बगाल ओरियण्टल रिसर्च सोसा-इटी---६२ (टि०), ६३ (टि०), ६४ (Eo), ६५ (Eo), ७९ (Eo) जनल ऑफ यू० पी० हिस्टा० सो०---८६ (टि०) जर्नेल एशियाटिक---१०२ जातक---५६, ७७, ८९, १०४, (टि०), १०७ (হি০), १०९ (হি০), १२४ जातूकर्ण्य---१३, ४६३ 、 जानकीहरण---५६३, ५६४ जाम्बवतीविजय---२३, २४ जायसवाल (डॉ॰)---६२, ११४, ३८४, ३८५, ३८९, ३९७, ४०४, ४१० (टि०)

२६६, २६७, २८७, ३३२, ३८८, ४४९, ४५३, (टि०), ४६३, ४६८, ४७०, ४९२, ५११, ५२७ (टि०), ५२८ (टि०), ५८३ तीम्बुरव--४४७, ४५७ तौरायणिक---५२१ तील्वलि----२९८ त्रयोदशान्यिक--४३१ त्रिकाण्डशेपकोप---२२ त्रिगर्त्त--१०१ त्रिगर्त्तपष्ठ---३८७ त्रिदण्ड-१६६ त्रिपदिका---१९१ त्रिपरि---२४६ त्रिमनिव्याकरण---३ त्रिविष्टव्यक---१६६, ५७१, ५७२ त्रिरावतीक---८४, १०४ वैशवाह्मण--४५८ त्रैयन्यिक--- ४३१ नैविघ--१६७ त्रैस्वर्य--४२६, ५४२, ५४३ थामसन--२६८ यियोफ्रेस्टस---२६८

दक्षिणा—५४६
दक्षिणापथ—७२, ८८
दण्डमाथ—३३६
दलावल—४००
दल्गोष्ठ क—२०५
दम्य—२९०
दर्द्द—७८, ९२
दर्दी—९२
दर्दा—३१४
दर्देड—९२
दर्दनाड—१२
दिस्तान—३८७
दर्दे—९२

दनपेय--५२२

दाझात्य--१४३

दाझायण--११, २३, ४६४

दण्ट्रा---६५

द

दाक्षिणात्य---७३, ७४ दाक्षी---२२, ४६४ दाक्षीपुत्र---१२, २२, ४६४ दात्र— १९४, २५९ दाधिक-~२१७, २१८, २२८, २२९ दाण्डा--२४४ दाण्डाजिनिक---४३७, ५७४ दारद---९२, ३८७ दारदवृन्दारिका---९२, ३८८ दारदिका---९२, ३८८ दारदी---८६ दारुणाध्यापक---४२४ दार्घसत्र---५१९ दार्द--९८ दार्दुरिक---३१०, ४९४ दार्वाघाट--३०६ दाल्भ्य---१३ दासभार---१५६ दासभार्य---१५६ दासीभार---१५५, १५६ दासेर---१७४, ३६९ दि आर्ट ऑफ़ वार इन० इण्डिया---३९७ (टि०) दि इण्डियन हिस्टा० क्वा०---३२ (टि०) दि एकाउस्टिक नॉलेज ऑफ एन्झियेंट हिन्दज---४९३ (टि०) दि कात्यायन ऐण्ड पतंजलि--२८ (टि॰), ३२ (टि॰) दिग्धनिकाय--१०९, ११० (टि०), १२३ (হি০), १२४ (হি০) दिग्धनिकार्य (हिन्दी)---५६२ (टि०) दि डिस्टेन्स विटवीन दि स्टेजेज ऑन दि रॉयल रोड—३३६ (टि०) दिघिपू---१७२ दिविपुपति---१७२ दि पेरिप्लस आंफ् दि एरिश्रियन सी---११३ दि फिलॉसफी ऑफ् संस्कृत ग्रैमर—१४ (टि॰) दिमित----६३, ६४ दि रिपोर्ट ऑफ् संस्कृत मैनस्किप्ट्स--२४ (टि०) दिवोदान---४४० दिव्यावदान-६० (टि०), ६५, १०९

दिप्टि--- ३४८

पंचावत्तीय--५२२ नियक्त----३७७ पचाशद्वाहाण---३८८ निरंबसित--७१, ७२, ९२, ९३, १११, १५३, पचौदन सव---५१९ ५१५, ५८६ पजाव गजेटियर (अम्वाला जिला)---८५ निरुक्त—५, ६, ७ (टि०), ८, १३, १४, ५३, (टि०) ८९ (टि०), ४४७,४५५, ४५९,४६२, प्कुधकच्चायन---५६२ ४६७ (टि०) निरुद---५३३ पक्वेष्टकचित---५२८ पणि---२१, २२ निर्गदेश---१०४ निलीनक----२१८ पण्य----३२७, ५५१ निवर्त्तक--४५ पण्यकम्बल---२०० निवास---७४, १८० पतजलि—३, ५, १३, १४, १९, २४, २७, २९, ३१, ३२, ३३, ३४, ४५, ४८, ४९, निपद्या---१८२ निष्टक्योग्नि---५३०, ५४७ ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, निष्पत्राकरण---२४३ ५८, ६१, ६५, ६६, ६७, ७१, ७२, ७३, निप्पाव----२६० ७५, ७६, ७८, ७९, ८९, ९०, ९२, ९३, निष्प्रवाणि---३१८ ९४, ९५, ९७, ९८, १०५, १०९, ११३, नीप---१०३ ११५, ११६, ११८, ११९, १२४, १२८, नीमसार (नैमिप)---८० १५५, १६१, १६८, १६९, १७१, १७७, नेप्टा---५३९ १८८, १८९, २००, २०३, २०५, २२६, नेगम---४६२ २५१, २६२, २६७, २७३, २८६, २९५, नैगी---१३ ३०३, ३४१, ३५५, ३५७, ३७५, ३७६, नैचक्य---१०३ ३७७, ३८१, ३८२, ३८९, ३९९, ४०४, नैदान---६ ४०७, ४१४, ४१६, ४२२, ४२३, ४२४, नैप्य---१०३ ४२६,४२८,४३१,४३५,४४०, ४४१, नैमिपारण्य---८० ४४३, ४४६, ४४८, ४५०, ४५१, ४५३, नैस्कत---६, ७, ४६२ ४५६, ४६०, ४६१, ४६२, ४६४, ४६५, नैलीनक--१०७ ४६६, ४६७, ४८३, ४८४, ४९६, ४९८, नैश---९१ ५०२, ५०४, ५१०, ५१२, ५१४, ५३७, नेश्य--- ९१ ५३८, ५४३, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, न्यास---१० ५५७, ५५८, ५५९, ५६१, ५६६, ५६८, न्यासवृत्ति--७ (टि०) ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७६, ५७७, न्युख---५४२ ५७९, ५८८, ५८९, ५९४, ५९५ ч ३०, ४९, ५१, ५४ पंचकपाल---३४७, ५३२ पतिवरा--१६८ पंचनद---८४, ८५ पतितदेश---७२ पंचपादी उणादिस्य-७, २३ पतिट्वान (प्रतिष्ठान)---५५ पचमहायज---१६४, १७१, ५६७ पतिवत्नी---१७३ पंचलोहिन---३४७ पत्नी-मयाज—१६५, १७१, ५१५ पचित्र ब्राह्मण---१०८, २१५, ३५०, ४५८ पदमंजरी--- ९, १०, ११ (टि०), १३, २० पचहोता---५५० पद्मपुराण---८५, ९४, १२७ पचावत---५५३ पभोसा---१२१ पचावत्ती---५१८ परमगोपुच्छ---४९३

연신

## अनुऋमणी

| पार्दायन७८                                       | पूर्वपरिग्राह५४८                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| पार्वायनि—-९२                                    | पृंयूदक११०                                              |
| पार्वतीपरिणय२३                                   | पृषोतक५१७                                               |
| पार्वेद (पारिषद)-प्रन्थ४, ५                      | पेण्टापोटेमिया इण्डिका११७(टि०)                          |
|                                                  | पेरिप्लस९३, ११३, ११४, २७०                               |
| पार्वनाथ१२१<br>पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ् एन० इण्डिया | पैगी—४४२, ५१३                                           |
| ८९ (दि०), ९३ (दि०), ९६ (दि०)                     | पैग्य४४२, ४५७                                           |
| ९८ (हि॰), ११२ (हि॰), १२०                         | पैट्पलाद४५०, ४५१, ४५७                                   |
| (हि०), ४०० (हि०)                                 | पैप्पलादक१६३, ४३५, ४४६, ४५३,                            |
|                                                  | 848                                                     |
| पालिनिकाये—-५६३, ५७३                             | पैत्पलाद-सहिता२४५ (टि०), ४२८,                           |
| पालीग्रामर—१२० (टि०)                             | 848                                                     |
| पिंगल                                            | पैल—४३८, ४३९                                            |
| पिचन्य१९७                                        | पैलेय—४३९                                               |
| पितृदेवत्य—५८०<br>————५८०                        | पोता५३८                                                 |
| पितृमोगीण१३७                                     | पौत्तिक                                                 |
| पिशॅल (डॉ॰)—२९८                                  | पौरोडाशिक—५१३                                           |
| पिष्टक—                                          | पौष्करसादि५, १३, २६, ४६३                                |
| पिट्टिपण्डी—२१३                                  | पौर्षिणि—-४४९                                           |
| पी॰ एस्॰ देशमुख (डॉ॰)—५३९                        | प्रग्न (ग्रा) ह—-३४२                                    |
| पी० के० गोदे— २१६                                | प्रणवादेश—५४४                                           |
| पीटर्सन (डॉ॰)—२४, २५                             | प्रणीता-पात्र५५०                                        |
| पीयूक्षावन—८०                                    | प्रतिज्ञासूत्र—४<br>प्रतिज्ञासूत्र—४                    |
| पी॰ सी॰ चक्रवर्सी—१४ (टि॰), ३९७                  | प्रतिशोत्४७७                                            |
| पी० सी० वागची—६५                                 | प्रतीच्य७२, ७३                                          |
| पुँसानुज—१७६                                     | प्रदीप—१०, ११ (टि०), १३ (टि०),                          |
| पुत्रपुत्रादिनी—१७४                              | भूदाय—२७, ११ (१८७), ११ (१८७),<br>५६३ (टि०)              |
| पुत्रपौत्रीण—-१६५                                | महीमोनोन ०० ०० (निक्) ४६४                               |
| पुण्यराज—११                                      | प्रदीपोद्योत—११, १९ (टि०), ४६४<br>प्रपचसूदनी—१०४ (टि०)  |
| पुरगावन—८०<br>पुरुप—३५१                          | प्रपचहृदय४३९ (टि०), ४४८ (टि०)                           |
| पुरुषात्तम४४८                                    | प्रया—१८७, १८९                                          |
| पुरुषासम्मन्द्र१८, २२                            | प्रयाज५१६, ५४९                                          |
| पुरोडाज—५१३, ५२१, ५२६, ५३२, ५३५                  | प्रपंभवन८१                                              |
| पुरोडाशिक—५१३<br>पुरोडाशिक—५१३                   | प्रवरदर्पण५९                                            |
| पुरोनुवाक्या—५४४                                 | प्रवरमंजरी४४८                                           |
| पुलिन्द६५                                        | प्रवरोच्चारण—५४५                                        |
| पुष्कला (रा) वती८५, ८६, ९०, ३३७                  | प्रवारक—२९१                                             |
| पुष्यमित्र५५, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१,                | प्रवेता—२३४                                             |
| ६२, ६३, ६४, ६५, १२४, १२७,                        | प्रगस्तपाद६६                                            |
| ३८२, ४००, ५१२, ५२७, ५४०                          | प्रशस्ताप <del>ः - ६६</del><br>प्रशस्ता <del></del> ५३९ |
| पूर्गतिय३९०                                      | प्रशिता—५५०                                             |
| पूनवव२६४                                         | प्रस्तर—-५४९                                            |
| पूर्णकस्सप—५६२                                   | प्रस्तोता—-५४५                                          |
|                                                  | -1201711                                                |

| अनुकमणी ६२१                                         |                                                            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| वैक्ट्रिया—४००                                      | भरहुत इन्सि०—१२३ (टि॰), १२८ (टि॰)                          |  |  |  |
| वैम्बिक्—४६८                                        | भर्त्तृहरि—३०, ३५, ५२, ५३, ६७, ६८,                         |  |  |  |
| वैम्बिक ज्ञाला—५९                                   | ४६४ (टि॰)                                                  |  |  |  |
| बोर्थारुक—६, २५ (टि०), ६५                           | भर्त्तृहरिस्टीका—१२                                        |  |  |  |
| बोधिसत्त्वावदानकत्पलता—१०४ (टि०)                    | भस्त्रका—१९५                                               |  |  |  |
| वोद्यायन—४९२, ५६७, ५७०, ५७१, ५७४                    | भस्त्रा—१९५, २४१, ३१४                                      |  |  |  |
| बोबायन श्रौत-गृह्य (घर्म) सूत्र—५६, ७१              | भस्त्रिका—१९५                                              |  |  |  |
| (टि०), ७२, ७९, १२५, १५८, १६०                        | भागीन-—१९७, २५४                                            |  |  |  |
| (टि०), १६७, ५६६, ५६७ (टि०),                         | भांग्य—१९७, २५४                                            |  |  |  |
| पंहर, ५७१ (टि०), ५७३ (टि०)                          | भा <del>वितक</del> २०८                                     |  |  |  |
| वौद्धदर्शनमीमासा—५६४ (टि०)                          | भागवत६५                                                    |  |  |  |
| बौद्धधर्मदर्शन—५६२ (टि॰), ५६३<br>(टि॰), ५७३ (टि॰)   | भागवतपुराण८७, ९४, ११८, १२१<br>भागवित्ति९४, ४४९<br>भागुरि१३ |  |  |  |
| बह्म—५५७<br>ब्रह्मचारी—१६१, १६२<br>ब्रह्मपुत्र—-१४९ | भारद्वाज—९, १३, २२, २५, ५९, १०६,<br>११३, ४६३               |  |  |  |
| ब्रह्मपुराण—१२० (टि०)                               | भार्म्यव्व—४४०                                             |  |  |  |
| ब्रह्मपुस—-१७७                                      | भारतव्—४५७                                                 |  |  |  |
| न्नह्मा—८, १३, ५३९                                  | भाल्लवी४४९                                                 |  |  |  |
| न्नह्माण्डपुराण—६१, ११४ (टि०), १२८                  | भाषा१६                                                     |  |  |  |
| ४४०, ४४५ (टि०)                                      | भाषिकसूत्र४                                                |  |  |  |
| ब्रह्मावर्त्त—८५                                    | भास्त्रिक२४१                                               |  |  |  |
| ब्राह्मणाच्छसी—५३९, ५४०                             | भा० हिस्ट्री ऑफ् एन० इण्डिया९१                             |  |  |  |
| ब्राह्मणावाद९५                                      | (टिं०)                                                     |  |  |  |
| ब्राह्मी-शिलालेख१२१                                 | भिक्षुसूत्र—४५७                                            |  |  |  |
| ब्रह्मोच५२४                                         | भूमिमित्र—६३                                               |  |  |  |
| भ                                                   | मृम्यश्व—४४०<br>मृकुराट—४६०                                |  |  |  |
| भजनागिरि७७                                          | मैरविमश्र५४                                                |  |  |  |
| भक्तकर२०९                                           | भोजराज५२                                                   |  |  |  |
| भगवतशरण उपाघ्याय—६३ (टि०)                           | भ्राजश्लोक—-२९, ४६८, ४६९, ५६०, ५८५                         |  |  |  |
| भगवतीसूत्र—११८, ५६४                                 | भ्राज्टिकि—-४४७                                            |  |  |  |
| भगवद्दतः—४४१ (टि०), ४४७, ४५२<br>भट्टि—-३०           | त्राष्टाक                                                  |  |  |  |
| भट्टोंजि (दीक्षित)—९, १०, ४९                        | म                                                          |  |  |  |
| भण्डारकर (डॉ०)—२४, ५४, ६१, ६२,                      | म                                                          |  |  |  |
| ६८, ९२, ३३२, ४०० (टि०)<br>भद्रा५६४<br>भद्राकरण१६१   | मगा—३२९<br>मजुष्टीमूलकल्प—६५, ४६९                          |  |  |  |
| भरणीय—३६८                                           | मनखलि—५६३                                                  |  |  |  |
| भरत—३८७                                             | मनखलिगोसाल—५६१                                             |  |  |  |
| भरद्वाज—८<br>भरद्वत—६०, ११९, १२२, १२८, ३९९          | मज्झिमनिकाय—८३ (टि०), ९१,१२३<br>(टि०)<br>मणिभेखळई—५६३      |  |  |  |
|                                                     |                                                            |  |  |  |

मालावत---७८, १०४ मालावत-प्रदेश---७४ माल्यवत--७८ माल्लवी---५१३ मामदेवता---१५८ माहाजनिक---३८३ माहिष्मती---१२७ माहेञ्बरसूत्र---४६ मिताक्षरा---५७० मिनाण्डर--६०, ६१, ६३, ६४, १२३ मिलिटरी सिस्टम इन एन० इण्डिया---३९७ (टि०) मिलिन्द--१०० मिलिन्दपञ्ही (मिलिन्दप्रश्न)---६२, ८५, ११८ मिश्रकावन---८० मोमासक---१३, ४६३, ४६६ मोमासा-दर्शन---५२० (टि०) मृष्ड--४७ मुण्डकोपनियद्---४२९ मृद्गल---४४० मुद्राध्यक्ष---३५८ म्नित्रय---३, ४९ मुनिवृत्ति---१६७ मुर्मुर----२६३ म्जवन्त--५३३ मुलजन-४०४ मुलविभूज----२३४ मूलस्थान---९४ मृगरमण---२४२, २४३ मृतप---१५३, १८६, ५८६ मेगास्वनीज--१२०, ३३७ मेजर वास्ट---१२२ मेवातिथि---१८, ४४२ मेसिडोनियन—६१, ४०० मेहरीली (स्तम्भ-लेख)---८३, ९१ मैकडानल---५३९ मॅक्समूलर----६, २४, ३०, ५४, ६५, ६८ (हि०), ८५ (हि०), ९७ (हि०) मैकिण्डिल-७९,८३ (टि०), ९०, ९६, १२१ (दि०), १२६ (दि०), ४०० (दि०)

मैत्रायणीय सहिता (प्रातिकाख्य)—४, १३, २६४, २६६, २९०, ३८८, ४४७, ४४९, ४६३, १५०, मैतिक—२४३, ३२४ मोक्षमहापरिषद्—११६ मोतीचम्द्र (डॉ०)—५५ मोनियर विलियम्स—८० मोनियर विलियम्स डिक्शनरी—५५३ मौख—३६२, ४३३ मौद—४२८, ४५०, ४५१, ४५७ मौक्रस्य—१६३, ४३३, ४४६, ४५३, ४५४ मौलिस्य—३७७ मौल्य—२४४

य

यओ----२६४ यजमान---५४०, ५४४, ५४५, ५५० यजुर्वेद (यजु सहिता)--१५, ४३८, ४४३, ४४५, ५१३ ५३८, ५४२ यजुष्मती---५२८ यज्ञफल---५४७ यज्ञफलनाटक---११, १२ यज्ञसेन--६० यज्वनी----५४१ यज्वरी----५४१ यमसभीय---४६९ यमसू---५८६ यशस्तिलक---५६३ यशस्तिलक ऐण्ड इण्डियन कल्चर-५६३ (टि०) याजक---५८ याज्ञवल्क्य---२४,४४३, ४४८, ५१३, ५७० याज्ञवल्क्यब्राह्मण---४५८ याज्ञवल्क्यस्मृति---४४७ याजिक---६, ४९८ याज्या---५४४, ५४५ याज्याकाण्ड---५४४ यायजूक---५४१ यायावर---५४ याप्टीक---२०२ यास्क--६, १३, १७, २५, ३४, ८९, ४६२, ४६३, ४६७

| (टि०), ५२५ (टि०), ५३६ (टि०),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वर्नेल८, १४, १७                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), 11 (100), | वर्ष—-२२                                      |
| पंथप (हि॰), पंथर (हि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| लाटचायनसूत्रेभाष्य—२१३ (टि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वलीक—१८४                                      |
| लालाटिक—३७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वल्लभदेव२४                                    |
| लाहुर२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वसिष्ठ५८५                                     |
| नियान—-२६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वसुज्येष्ठ६५                                  |
| लिस्ट ऑफ् सदर्नं इन्स्किप्शन्स—१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वसुँवन्धु६६                                   |
| लीपजिग—२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वसुमित्र—६२, ६३, ६५                           |
| लुण्डाक——३९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बस्तक—३८५                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| लूडर—९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वस्निक—३३४                                    |
| लूडर्स—५, १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वह्य—-२३२                                     |
| लूडर्स् इन्स्क्रिप्शन्स—९० (टि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वाकोवाक्य४३८<br>वाक्यपदीय३, ११, १२, (टि०), ५१ |
| लूडर्सलिस्ट—९४ (हि०), १२८ (हि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वाक्यपदीय३, ११, १२, (टि०), ५१                 |
| लेक्चर्स ऑन पत्रजलि—२२ (टि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (टि०), ६७, ६८                                 |
| लेगी१२६ (टि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वाक्यप्रदीप४६४ (टि०)                          |
| र्जैसेन (प्रो०)—५४, ६०, ६८, ९४, ११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वाग्याम५९३                                    |
| (टि०), २६८, २६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वाचिक—-३८२                                    |
| लोक१४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वाजपेय५२२, ५४२                                |
| लोकायत५६१, ५६४, ५६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| लोहितगग—१११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वाजपेयिक५१३                                   |
| लोहितगिरि—७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वाजप्यायन—२४, ४७, ४६४                         |
| जोन्सिकारिका ०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वाजसनेय (ब्राह्मण)—४, ४५८                     |
| लोहितपादिका—१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वाजसनेयि (यी) सहिता (प्रतिशास्य)१३,           |
| लीगाक्षी—१५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५, १०५, ११५, १९३ (टि०), २४५,                 |
| लीगाक्षि-स्मृति४४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २६४, ४०२ (टि०), ४३८, ४४५,                     |
| व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४४९, ४६३, ४९३, ५२४ (टि०)                      |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वाट२६५ (टि०), २६१                             |
| वशक्ठिन३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वाडमीकर—-१३                                   |
| वर्य१४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वाडव—-२६                                      |
| वजिन५३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वातण्ड—१७६                                    |
| वजमित्र—६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वातमज—३०१                                     |
| बतण्ड३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वात्सक—४५७                                    |
| ववूटी१६८, १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वारसभ—१३                                      |
| वनसह्वय५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वात्सीय४४१                                    |
| वरतनुं—१७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| वरतन्तु४४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वात्स्य४४०                                    |
| वरत्रा३२१, ३३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वात्स्यायन-५२, ६६, ४९५                        |
| वरदा (वर्घा)—६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वानप्रस्थ५६६, ५६८, ५६९, ५७०                   |
| वरक्चि—२२, २९, ३०, ४४३, ४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वाप२६४                                        |
| वराहगृह्यसूत्र-१५९ (टि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वामन्पुराण्—८८                                |
| वराहमिहिर—१२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नामनीय लिंगानुशासन—१९                         |
| वर्गावसम्बद्धाः १९७० । २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वामरथ—-३८४                                    |
| वरुणप्रचास५१७, ५२१, ५२६,<br>वर्णी१६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वायुपराण-६१, ६५, ९९ (टि०), १०६,               |
| नर्धारत—४४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११३ (टि०), १२० (टि०), ४४०                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 886, 498                                      |
| ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                           |

| হা                                            | शकुला—१९४, १९५, ३१४ शख—१५८ शगरा—५७१ शयुवाक—५४८ शकटसार्थं—५६० शतवार—३१६ शतवाव्यम्नाह्मण—३२, ९१, ९९ (टि०), १०८, ११५ १२४, १२५, १९४ (टि०), २०२, २६४, २६९, ३५४, ३७८, ३७९, (टि०), ३८८, ३९७ ४०२, ४४५, ४५१, ४५७, ४५८, ४६७, ४६८, ५२१, ५२३ (टि०), ५२४ (टि०) ५२७, ५२८, ५२९ (टि०), ५३० (टि०) शतिक—१९९, ३३१ शत्य—१९९, ३३१ शत्य—१९९, ३३१ शत्य—१९९, ३३१ शत्या—१११ शवरस्वामी—६६, ६७ शव्दकौस्तुभ—३, ७, (टि०), १०, ५१३ (टि०) शव्दानुशासन—१८ शम—३४९, ३५० शम्या—५३५ शर्ववम—२३, २४ शरवन—८० शर्ववम—२३, २४ शरवन—८० शर्ववम—६७ शलाखु—३२९ शाखायन (श्रीतसूत्र)—१३, १५ (टि०), २६६, ४४२, ४४३, ४६५, ५२२ शाखायन माह्मण—५२० शाकटायन—६, ७, ९, १३, १६, २६, ३१, २३३, ३१५, ४६३, ४६४, ५६० शाकल—५, ९, ६४, १००, ११७, ११८, ४४० शाकल्य—५, ६, ९, १२, २६, ४४०, ४५२, |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न्हान श्राहर—४४९<br>श<br>सक्रा—५७१<br>सक्—१८३ | शाकल्य—५, ६, ९, १२, २६, ४४०, ४५२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | ( / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| स                                   | सहवाल१७०                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| सकर्पकाण्ड—११                       | सहस्रतमी५४६                                           |
| सखादक—२३१                           | साकाश्य३८७                                            |
| सग्राह—-२४४, ३९६                    | साकृत्य१३                                             |
| सघतिय—३९०                           | सारुयायन (श्रौतसूत्र)८५, १०५                          |
| सघुप्टक२९१                          | ११३, १२४                                              |
| सर्चायय५१९, ५२०                     | साँची३९९                                              |
| सजय वेलद्विपुत्त—५६२                | सावहित्र—२४०                                          |
| सयुत्तनिकाय—-१०७                    | साकमेघ५१७, ५२१                                        |
| सवाह१८५                             | साकेत५८, ६०, ६३, ६४                                   |
| सवोढा२४०                            | साड—–२०३, ३०८                                         |
| सस्कृत-इगलिश-डिक्शनरी८० (टि०)       | सातकर्णी६०                                            |
| सस्कृत-ड्रामा६६                     | सातवाहुन—६७, १२८                                      |
| सस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास—४८५ | सात्यमुग्नि५, ४३२, ४५०, ४६१                           |
| (टि॰)                               | सान्नाय्य—५३२                                         |
| सगोत्र—१४१                          | साम (वेद)१५, २५, ४३८ ४४९, ४९२                         |
| सजनपद१४२                            | साम—२४१, ५४५                                          |
| सतीर्थ्य१४२, १६३, ४१७               | सामतन्त्र—४                                           |
| सतेव्य१०७                           | सामवेनिक—५१६                                          |
| सत्यकार—३२८                         | सामन्—_५४२                                            |
| सत्याकरण—३२७                        | साम-प्रातिशाख्य४                                      |
| सत्यापाढसूत्र—४४९                   | सामस्हिता—५                                           |
| सत्र५२५                             | सामियुनी५३०, ५३१, ५४२, ५४९                            |
| सद्धर्मेपुण्डरीक५६३                 | साम्पत्तिक३९२                                         |
| सपत्राकरण—२४३                       | साम्स ऑफ् दि बदरेन—१११ (टि०)                          |
| सपिण्ड—१४०                          | सायण (भाष्य)—४४९                                      |
| सप्तसिन्धु—८३                       | सायण (सायुणाचार्य)४, २९, ४४१                          |
| सभासन्त्रयन—३४७, ३८१                | सार्स्वती इष्टि—५१३                                   |
| सभास्यूण२४५                         | सारिकावन—८०                                           |
| समन्त्रपासादिका१२६ (टि०)            | सार्थ२४०, ३२६                                         |
| समाश—-२३०<br>समीन—-३७१              | सार्थवाह—३२६                                          |
| सम <u>ुद्र७५</u>                    | सार्व—३८३                                             |
| समुद्रगुप्त-शिलालेख—१२१             | साल्वकागिरि७७                                         |
| समूह्य५२९, ५४७                      | सिकन्दर—२५, ६१, ९१, ९६, ९८, ९९,                       |
| समूह्यान्नि—५३०                     | ११७, ११८, ३३७, ४००                                    |
| सरस्वती—८२, ८३, ८५, १०५             | सिन्नकावन—८०                                          |
| सरस्वतीकण्ठाभरण—११, १९              | सिद्धान्तकौमुदी—३, १८ (टि०)<br>सिद्धान्तिक्षिरोमणि—८५ |
| सर्वचर्मीण—३२२                      |                                                       |
| सर्वाजीन—१६६                        | सिनहा—१२३ (टि०), १२८ (टि०)                            |
| सब—-५२४, ५२६                        | सिन्बु—८२<br>सिन्बुक्षित—८२                           |
| नवन५२०, ५२६                         | सिन्बुवाहीक—११६                                       |
| नस्याद२०७                           | सिवइ (सिवोइ)—९७                                       |
| • -                                 | ग्वनर (ग्वनार)—८७                                     |

## अनुऋमणी

| हिसर ५ ६ ० | हिस्पानिकालिकेख—६३ हरणा—१७२ हरदस—९, १३, ५८६ हरदससाद बास्त्री—१२, ५९ हरिद्वन्थ्याणा—५६, ९२, ११४ (टि०), ११८, १२० (टि०), १२१, ४६८ हर्षविद्युराण—५६, ९२, ११४ (टि०), ११८, १२० (टि०), १२१, ४६८ हर्षविद्युराण—५६, ९२, ११४ (टि०), ११८, १२० (टि०), १२१, ४६८ हर्षविद्युराण—५६० हर्षविद्युराण—२६० हर्षाच्य—२४७ हारिव्य—४४७ हारिव्य—४४७ हारिव्य—४४७ हारिव्य—४४७ हारिव्य—४४० हिस्ट्युराण्याणा—११ ह्याणाः—१०० (टि०) हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया—३९७ हिस्ट्री ऑफ् एन्वायेण्ट सस्कृत लिटरेचर— १६०) हिस्ट्री ऑफ् एन्वायेण्ट सस्कृत लिटरेचर— १६० हिस्ट्री ऑफ् एन्वायेण्ट सस्कृत लिटरेचर— १६०) हिस्ट्री ऑफ् एन्वायेण्ट सस्कृत लिटरेचर— १६००) हिस्ट्री ऑफ एन्वियोण्य सस्कृत लिटरेचर— १६००) हिस्ट्री ऑफ एन्वरेचरचेलर्ट्री हिस्ट्री ऑफ एव्यरेचरचित्येण्ट |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## হ্যুদ্রি-দঙ্গ

| पृष्ठ  | पवित       | अगुद्ध                | शुद्ध                    |
|--------|------------|-----------------------|--------------------------|
| _<br>= | L          | पातजिल                | पतजिल                    |
| Ę      | २३         | गाह्य                 | गर्ह्य                   |
| १३     | २५         | <b>घृतरौटीय</b>       | <b>घृतरी</b> ढीय         |
| १३     | २६         |                       | रीढिशाखा                 |
| १५     | 6          | प्रचलित               | अप्रचलित                 |
| १७     | ११         | सनन्त                 | सन्नन्त                  |
| १८     | 6          | ३९८५                  | ३९९५                     |
| २०     | २          | प्राची                | प्राचीन                  |
| २०     | १५         |                       | चिख्यासायाम्             |
| ₹१     | 3          | नाडमय सस्कृति         | वाडमय एव सस्कृति         |
| २१     | २३         | डू आन                 | दु अस                    |
| २१     | २५         |                       | शुचाववकाशे               |
| २१     | अन्तिम पवि | •                     | न्पर्य है                |
| २७     | ø          | यम                    | कम                       |
| २७     | ३०         | दृष्ट्वा सूत्रेण      | दृष्ट्वा सूत्रे          |
| ३२     | २५         |                       | ह्याचार्यस्य             |
| ₹8     | २६         | कम्बोजेस्वेप          | कम्बोजे <b>ष्वे</b> व    |
| 38     | २६         | विकारमस्यार्थेपु      | विकारमस्यार्ये <b>पु</b> |
| ∌ ધ્   | १०         | एक पत्तजलि            | एक मे पतजिल              |
| ३७     | 28         | उपादीयमाने सदेह       | <b>उपादीयमानेऽसन्देह</b> |
| 3,6    | १८         | तृपिता अयोवारा        | तृषिता. पयोवारा.         |
| 36     | २५         | रङ्गगा                | रङ्गगता                  |
| 38     | १९         | सपन्ती                | सपंन्ती                  |
| ४०     | ø          | प्रासादवासग्रहणेन     | प्रासादवासिग्रहणेन       |
| ४०     | १६         | <b>हिव</b> द्ध        | द्विवदं                  |
| ४०     | १९         | <b>नै</b> कामाना      | न वै कामाना              |
| ٧,     | २६         | <b>ब</b> ब्दगुडमात्रम | <b>ग</b> व्दगडुमात्रम्   |
| ४१     | ড          | <b>सरीदने</b>         | खोदने                    |
|        |            |                       |                          |

#### নুদ্ধি-দঙ্গ

|             |     |                  | C-2:                  |
|-------------|-----|------------------|-----------------------|
| १९२         | Ę   | घाटियो           | घटियों                |
| १९७         | १६  | विकास            | विकार                 |
| २०१         | १९  | सौगभि            | सीशमि                 |
| २०६         | Ę   | प्रागुल्फा       | प्राग्गुल्फा          |
| २०६         | ९   | सीमान्तिनी       | सीमन्तिनी             |
| २२५         | २४  | जाना भी होता है  | जाना भी सिद्ध होता है |
| २३३         | २२  | यद्रस्य          | यन् रथ                |
| २३६         | ३३  | दृढपूरक्ष.       | <b>दृढबू</b> रक्ष     |
| २५७         | ४,६ | उदकोदवन          | उदकोदञ्चन             |
| २५७         | १२  | महोघा            | महोघा                 |
| २५८         | २६  | गच्छति           | गच्छन्ति              |
| २५९         | 6   | भद्र             | मद्र                  |
| २६०         | b   | अगुल             | <b>ग्य</b> ङ्ग्रुल    |
| २६१         | ąο  | पक्तव्य          | पक्तव्य               |
| २६७         | २०  | त्रीह्यश्च मे    | वीहयश्च मे            |
| २७०         | २०  | अवलेखो           | अवलेपो                |
| २७०         | ₹o  | मूज              | मुञ्ज                 |
| २८७         | २६  | समा समा          | समा समा               |
| २८९         | ११  | वृषस्पति         | वृषस्यति              |
| २९१         | 28  | यान्यन्योन्य     | यावन्योन्य            |
| २९१         | इर  | गीरिवाकृतनोशार   | गौरिवाकृतनीशार        |
| २९५         | २   | मिलगम            | <b>मित</b> ङ्गम       |
| २९६         | ą   | <b>उ</b> ष्ट्रसर | उष्ट्रबर              |
| २९८         | ş   | महात्र           | महाज                  |
| २९९         | ११  | पश्वर्जयो        | पश्वङ्गयो             |
| 900         | ११  | गीयाविष          | शीवाविध               |
| ३२९         | ۶   | मगार             | भगार                  |
| ३३५         | २०  | प्रतिकियाओ       | आदि कियाओ             |
| ३३६         | २३  | रोडोफा नगर       | रोडोफा                |
| 388         | 3   | त्तदहेति         | े तदहं <b>ति</b>      |
| ३४१         | ₹0  | उक्तपरिमाणानाम्  | अक्तपरिमाणानाम्       |
| ३४२         | १७  | दुवय             | द्रुवय                |
| <u>፣</u> አላ | १९  | दाम पड जाते थे   | नाम पड जाते थे        |
| 38£         | २१  | कुम्भ पर         | कुम्भ भर              |
| 388         | २२  | वह               | 'बह'                  |
|             |     |                  |                       |

### গুদ্ধি-দন

|             |       | रक्षा के विना                      | रक्षा विना                        |
|-------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ४१४         | 9     | एतदासी                             | एतदासीत्                          |
| ४१४         | २१    | एतदासा<br>अन्य दोप                 | जन्य दोप                          |
| ४१५         | ٥     | भन्य दाप<br>म्लेच्छितवे नापभाषितवे | म्लेन्छितवै नापमाषितवै            |
| ४१५         | १८    |                                    | स्त्रीष्विवायमह                   |
| ४१५         | २७    | स्त्रीष्वायमह                      | सब्रह्मचारी                       |
| ४१९         | १९    | व्रह्मचारी                         | पक्षवन्त                          |
| ४२५         | १५    | पक्षान्त                           | अथो                               |
| ४२५         | २१    | अर्था                              | जना<br>अभिरूपौ दर्शनीयौ पक्षवन्तौ |
|             | ३३    | अभिरूपा दर्शनीयो पक्षवन्तो         |                                   |
| ४२८         |       |                                    | पट्क<br><del>कर</del> ी           |
|             | १९    | -                                  | शुष्कैयो                          |
|             | १६    |                                    | छन्दस्<br>े                       |
| ४३२         | २४    |                                    | कृशी                              |
| ४३३         | २०    | अपने                               | अनेक                              |
| <i>እ</i> ቋጽ | L     | कुल्-कलीन                          | कुल-कुलीन<br>'                    |
| ४३४         | ९     | स्वास्नापि, स्वास्नीप स्वस्नीप     | स्वासीयि, स्वासीय स्वसीय          |
| 838         | १०    | पिञ्जलादि                          | कापिञ्जलादि                       |
| ጸ፥ሄ         | १२    | कण्वा                              | क्णव                              |
| 83C         | २०    | चतुर्घा व्ययस्य                    | चतुर्वा व्यस्य                    |
| ४४१         | १८    | समानीन                             | समानीव                            |
| १४४         | १६    | या शवल्क्य                         | याज्ञवल्क्य                       |
| እጸረ         | १७    | तिष्ठित                            | <b>স</b> বিডিব                    |
| ४५०         | २     | रामायण और सात्यमुनि                | राणायण और सात्यमुग्नि             |
| ४५०         | १४    | अपना ऐतरेय                         | ऐत्तरेय                           |
| ४५०         | १८    | मोदक                               | मीदक                              |
| ४५५         | २२    | कृतवर्गाणि                         | कृतवर्माण                         |
| ४५५         | २७    | वभूव                               | वभूवु                             |
| ४५७         | १     | आनु <b>री</b> प                    | अम्बरीप                           |
| ४५७         | ११    |                                    | और काण्व ब्राह्मण                 |
| ४५७         | १७,२१ | पण्टिपय                            | पष्ठिपय                           |
| ४५८         | २०    | ताण्डव को                          | ताण्ड्य को                        |
| <b>გ</b> έο | ર્    | सौप, तैंड                          | सीप, तैंड                         |
| ४इ१         | १४    |                                    | पतजलि-काल                         |
| ४६१         | २४    | निकम्पित                           | विकम्पित                          |
| ४६२         | १     | उपहान की                           | उपहास का                          |



### গুৱি-দঙ্গ

| ५३३ | १७,२० | भूजवन्त          | मूजवन्त              |
|-----|-------|------------------|----------------------|
| ५३८ | ₹     | प्रदूपित         | अदूपित               |
| ५४० | १     | अग्नि झ          | आग्नीध               |
| ५४० | ۷     | व्याख्या की जाती | व्यवस्था की जाती     |
| ५४२ | ٩     | ऋचाकामत्र        | ऋचा या मत्र          |
| ५४५ | १२,१३ | रक्षा विनाश      | रक्षोविनाश           |
| ५४६ | १२    | सूत्रो को छोडकर  | सत्रों को छोडकर      |
| ५४६ | ३२    | वैयाकरणहस्तो     | वैयाकरणहस्ती         |
| ५४६ | 33    | कसिलामेमैकश      | कपिलामेकैकश          |
| ५५१ | -84   | कैंसपक्षीय       | कसपक्षीय             |
| ५५२ | 80    | मूर्तियो की      | मूर्त्तियों की गिनती |
|     | १७    | कश्यप की         | काश्यप का            |
| ५६३ | ų     | कष्ट तय          | कष्टतप               |
| ५६३ | १९    | मनों के आजीवको   | मतो के सव आजीवको     |
| ५६६ | १५    | पैक्षसेवी        | <b>भैक्षसेवी</b>     |
| ५६६ | २२    | अर्थ विना पकापे  | अर्थात् विना पकाये   |
| ५६९ | १९    | गाथि             | गाधि                 |
| ५७३ | १     | वर्णों के यह     | वर्णी के घर          |
| ५७३ | 8     | श्रमणवाहनणम्     | श्रमण-ब्राह्मणम्     |
| ५७५ | १     | घामिक भाष्य मे   | भाष्य मे             |
| ५८३ | २२    | दुश्चर्या        | दुरचर्मा             |
| ५८७ | १९    | रक्षोतुर का      | रक्षोऽसुर का         |
| ५९१ | १२    | अभिवादन को       | अभिवादक को           |
| ५९२ | Ę     | को र के          | को घर के             |
| ५९२ | १६    | श्रोत्रिय था     | श्रोत्रिय या         |
| ५९५ | १२    | अपेक्षाकृत अहं   | अपेक्षाकृत कम अर्ह   |
|     |       |                  | <del>-</del>         |

विशेष: इस गृद्धि-पत्र में केवल उन प्रमुख अगृद्धियों का गृद्ध रूप दिया गया है, जिनसे अर्थ-प्रहण में विशेष दावा हो नकती थी। सामान्य प्रूफ की भूलों, विशेषत. सस्कृत-उद्धरणों में मुद्रण की भूलों को पाठक कृषया गुवारकर पढेंगे।——लें o